## कंब रामायरा

[ महाकवि कंवन-रचित मूल तमिल से श्रनृदित ] [ भाग २ ]

> श्रनुवादक श्री न० वी० राजगोपालन

> > संपादक श्री**अवधनन्दन**

विहार-राष्ट्रभाषा-परिषद् पटना प्रकाशक विहार-राष्ट्रभाषा-परिषद् पटना-४

### © विहार-राष्ट्रभाषा-परिषद् प्रथम सस्करण २०००

विक्रमाब्द २०२१; शकाब्द १८८६, खुष्टाब्द १८६४ स्रजिल्द मूल्य : १०. ७५ पै०

> मद्राह **गया** प्रिटर्स पुरानी गोधाम, गया

### वक्तव्य

तिमल-भाषा के अतिशय श्रेष्ठ रामकाच्य 'कव रामायण' के हिन्दी-अनुवाद का यह दूसरा भाग भी अब साहित्य-मर्मज्ञों के समज्ञ प्रस्तुत है। नित्य उन्नित और प्रगति की बोर अग्रमर होनेवाली हिन्दी-भाषा के भाण्डार में इस श्रेष्ठ साहित्य को समाविष्ट कर परिषद् ने एक और भी ठोस मोपान का निर्माण किया, यह निःसकोच कहा जा सकता है। इस ग्रन्थ के प्रथम भाग का प्रकाशन आज से लगभग दो वर्ष पूर्व परिषद् द्वारा सपन्न हो चुका है, जिसमें वाल, अयोध्या, अरण्य और किष्किधा—ये चार काण्ड सम्मिलित हैं।

प्रथम भाग की प्रकाशित प्रथम प्रति राष्ट्रमूर्त्ति स्व० डॉ० राजेन्द्र प्रसादजी के कर कमलो मे हमारे शिक्षा-मंत्री श्रीसत्येन्द्रनारायण सिंह ने सदाकत-आश्रम के आम्र-कानन में स्थित स्वर्गीय 'वाबू' के निवास-स्थान पर समर्पित की थी। उस मधुर सहूर्त्त में इस ग्रन्थ के अनुवादक श्रीराजगोपालनजी भी मौभाग्यवश उपस्थित थे। 'वाबू' ने इस ग्रन्थ और ग्रन्थकार को अपना अशेप-विशेष आशीर्वाद दिया था। आज वह मारा दृश्य अपनी पूरी गरिमा और करुणा में उमड़ आया है और विशेष इमिलए भी कि वही उत्सव-समारोह राजेन्द्र वाबू के जीवन का अन्तिम समारोह था; क्योंकि उसके तीन-चार दिन बाद ही वे अपने मौतिक शरीर का परित्याग कर परम धाम को सिधारे। आज वे होते, तो इस अनुष्ठान की मविधि समाप्ति पर कितना आह्वादित हुए होते।

इस दूसरे भाग मे शेष वो काण्डों—सुन्वरकाण्ड और युद्धकाण्ड का अनुवाद प्रकाशित हुआ है । इस रामायण मे प्रकरणों के स्थान पर 'पटल'का उल्लेख हुआ है। इनमें से सुन्वरकाण्ड मे १५ और युद्ध काण्ड मे ३६ पटल सिन्निवष्ट हैं। मम्पूर्ण कंव रामायण का अनुवाद लगमग १२०० पृष्ठों मे सुद्रित हुआ है, जिसमें से यह दूसरा भाग लगभग ६१२ पृष्ठों मे समाप्त होता है। यही कारण था कि हमे इस अन्य को दो भागों में विभक्त करना पड़ा है।

प्रथम भाग के निवेशकीय वक्तव्य में हमने लिखा था कि परिपद् का यह प्रकाशन उत्तर और दिलाण के लिए एक नया 'सेतु' का निर्माण करेगा। हमारे इम कथन का इतना ही तात्पर्य था कि किसी काल में मम्प्त भारत को एक सृत्र में पिरोने का कार्य संस्कृत-भाषा ने किया था, जिमका बान्तविक स्थान आज हिन्दी न ले लिया है। अतः, टिल्लण के मबसे दीस भाषा 'तिमला' के इस श्रेष्ठ महाकाव्य के हिन्दी-स्पान्तर का प्रकाशन अवश्य ही एक नवीन 'सेतु' प्रमाणित होगा, ऐसा हमारा इद विश्वाम है।

हत्थः अन्थितिमांता और अनुवादक—इन तीनो का परिचयात्मक विवरण इसकं प्रथम भाग के वक्तव्य और भूमिका में दिया जा चुका है। अब यहाँ उन बातो की पुनकिक अनाव्यवर्ष । एसरे भाग के पट्ने के पहले प्रथम भाग को आग्रन्त पढ लेना ही भेयस्कर होगा और नभी इस प्रत्य का मर्म और महत्त्व प्ररा-पूरा आँका जा सदेगा।

### [ ख ]

विहार-राष्ट्रमाषा-परिषद् अपनी अनुवाट-योजना के अन्तर्गत यह तेरहवाँ प्रस्य अपित कर रही है। इस अनुवाट के सबध मे सुधी पाठकों से हमारा नम्न निवेटन है कि इसके अध्ययन-मनन से अपने को तथा परिषद् को धन्य करने की कृपा करें। एक बार पुनः हम इसके अनुवादक महोदय श्री न० बी० राजगोपालन (प्राध्यापक, केन्द्रीय हिन्दी-शिक्षक-महाविद्यालय आगरा) के प्रति कृतजता-जापन करते हैं, जिन्होंने इस कठिन एव अत्यन्त अमसाध्य कार्य को विधिवत मम्पन्न किया है। वस्तुत, 'कव रामायण का हिन्दी-अनुवाट प्रकाशित कर देने के बाद, इस पुनीत अनुष्ठान की पूर्णांद्रति के लिए, हम परम आत्मतृष्टि का अनुमव कर रहे हैं: सरस्वती श्रुनिमहती महीयताम्।

विहार-राष्ट्रभाषा-परिषद् नागपचमी श्रावण, २०२१ विक्रमाब्ट मुवनेश्वर्नाथ मिश्र 'माधव' <sub>निदेशक</sub>

# विषय-सूची

## सुन्दरकाण्ड

|           |        | <b>मंगलाचरण</b>                 | ą          |
|-----------|--------|---------------------------------|------------|
| अध्याय    | १      | समुद्र-लघन पटल                  | ą          |
| >>        | २      | नगरान्वेषण पटल                  | १६         |
| **        | ą      | सीता-दर्शन पटल                  | ΥĘ         |
| 57        | ٧      | निन्दन पटल                      | ધ્ક        |
| ,,        | પૂ     | स्वरूप-प्रकटन पटल               | ६६         |
| 73        | Ę      | चूडामणि पटल                     | 50         |
| <b>55</b> | ,<br>G | वन-विध्वसन पटल                  | ೯೬         |
| 21        | 5      | किंकर-चध पटल                    | <b>ट</b> ६ |
| 55        | 3      | जंबुमाली-वध पटल                 | १०३        |
| "         | १०     | पंचसेनापति-वध पटल               | 308        |
| ,,        | ११     | अन्तकुमार-वध पटल                | ११७        |
| 73        | १२     | बंधन पटल                        | १२३        |
| ,,        | १३     | बन्धन-सुक्ति पटल                | ` १३१      |
| ,,        | १४     | लका-दहन पटल                     | १४७        |
| 5)        | १५     | श्रीचरण-सेवन पटल                | १५३        |
|           |        | युद्धकाण्ड                      |            |
|           | -      | <b>मंगलाचरण</b>                 | १६७        |
| अध्याय    | १      | समुद्र-दर्शन पटल                | १६७        |
| ,,        | २      | रावण-मत्रणा पटल                 | १६६        |
| 33        | ą      | हिरण्य-वध पटल                   | १८१        |
| 33        | ሄ      | विभीषण-शरणागति पटल              | २०२        |
| ,,        | ન્     | लंकाप्रबन्ध-श्रवण पटल           | २१७        |
| 33        | 3      | वरण-आराधना पटल                  | २२४        |
| 33        | ø      | सेतु-बन्धन पटल                  | र३२        |
| 15        | 5      | गुप्तचर-वृत्तांत पटल            | २३६        |
| "         | 3      | लंका-संदर्शन पटल                | २४५        |
| 31        | १०     | रावण द्वारा वानरसेना-सदर्शन पटल | २५ ०       |
| 13        | ११     | मुकुट-भंग पटल                   | <b>२५४</b> |
| 73        | १२     | सेना-प्रबंध पटल                 | ३५६        |
| **        | १३     | श्रगद-दौत्य पटल                 | २६२        |

# [ ঘ ]

| अध्याय | 48   | प्रथम युद्ध पटल                         | २६७               |
|--------|------|-----------------------------------------|-------------------|
| "      | १५   | कुभकर्ण-वंध पटल                         | २६१               |
| 77     | १६   | मायाजनक पटल                             | 37E               |
| **     | १७   | अतिकाय-वध पटल                           | 380               |
| *>     | १८   | नागपाश पटल                              | ₹<br>₹ <b>Ę</b> ₹ |
| 11     | 38   | सेनाध्यच्च-वध पटल                       | 328               |
| ,,     | २०   | मकराच्च-वध पटल                          | ४०१               |
| 37     | २१   | ब्रह्मास्त्र पटल                        | ४०५               |
| ,,     | २२   | युद्धभूमि-दर्शन पटल                     | 358               |
| 77     | २३   | ओषधि-पर्वत पटल                          | Υąą               |
| 73     | २४   | विनोद-उत्सव पटल                         | YY¥               |
| "      | २५   | माया-सीता पटल                           | <b>४</b> ४७       |
| "      | २६   | निकुंभला-यज्ञ पटल                       | ४४८               |
| 37     | २७   | इन्द्रजित्-वध पटल                       | ४७६               |
| ,,     | रद   | रावण-शोक पटल ्                          | <del>የ</del> ፫የ   |
| ",     | 35   | सेना-सदर्शन पटल                         | 93¥               |
| 23     | ३०   | मूलवल-वध पटल या प्रधान सेना-विष्वंस पटल | አ£ <i>ሻ</i>       |
| 17     | ३१   | शूल-सहन पटल                             | 4. શ્             |
| 53     | ३२   | ,युद्धचेत्र-सदर्शन पटल                  | प्रश              |
| ,,     | ३३   | विनोद-छत्सव पटल                         | प्रद              |
| ,,     | źA   | रावण-स्थारोहण पटल                       | प्र३०             |
| ",     | રૂપ્ | राम-रथारोहण पटल                         | <b>प्र</b> ३४     |
| 77     | ३६   | रावण-वध पटल                             | પ્રરૂદ            |
| 1>     | ३७   | प्रत्यागमन पटल                          | <b>५६१</b>        |
| ***    | ą드   | राजमुकुट-धारण पटल                       | <i>५</i> ६६       |
| 2,9    | ₹€.  | विदाई पटल                               | ६०१               |

# कंब रामायण सुन्दरकाण्ड

### मंगलाचरण

हमारे जन्मो की यह परपरा पचभ्तों के विविध विवर्तनों के कारण उत्पन्न होती हैं तथा विविधता में युक्त है। माला को देखकर जिस प्रकार सर्प की भ्रांति उत्पन्न होती हैं, उसी प्रकार के भ्रमात्मक शान में (यह परपरा) संयुक्त है। ऐसी यह जन्म-परंपरा जिस परमात्मा के दर्शनमात्र से मिट जाती है, उसी वेटों के परम अर्थभ्त भगवान् ने कर में चाप धारण कर लका में युद्ध किया था।

Θ

### अध्याय १

## समुद्र-लंघन पटल

[ महेन्द्र शैल पा हनुमान् विशाट रूप धारण का समुद्र को लॉघने के लिए उद्यत है ।]

पराक्रमी (हनुमान्) ने उन नमय. अपने नमीप, देवताओं के लोक (न्वर्ग) की देखा और यह सहाय करने लगा कि कदाचिन् जलिष से आदृत लका यही है। फिर. इस तथ्य को जानक कि वह दुष्पाप देवलोक है, यन में निश्चय कर लिया कि दर्शनीय स्वृतीन्तृत्य (नीता) उस लोक में नहीं है और अपना ध्यान वहाँ से हटा लिया।

(फिर, हनुमान ने महेन्द्र शैल पर में ही) पुरातन नगरी लका के सुर्राभपूर्ण उतानी, नहीं में युक्त स्वर्णमय और महलाकार प्राचीनी। दिश्य-पताकाओं में सुशांभित नगरदार, रतनादित श्वेत मीधी। जनक-निर्मित प्रामादी जी विशाल वीथियों तथा अन्य दश्यों को देखा। तय दम प्रकार अपनी सुनाओं को हिलाया कि झाठो न्वर्गलोक और नाठों दिशाएँ दगरमा इटों।

र. रहुमान र परार्थना हो एस घा कि देवनाभी जा स्वर्ग स्पन्ने समीप दिस्मार्थ देना था।—अनु र

उम अन्तहीन (अर्थात्, मरण-रहित) ने उम पर्वत पर खडे होकर उसे दवाया, तो वह नीलवर्ण पर्वत टूटकर नीचे को ओर खिसक गया। तव उसकी स्वर्णमय कदराओं से तीच्ण दंत तथा रेखाओं वाले सर्प, अपने मुँह से प्रज्वित अग्नि उगलते हुए, घिसटते-रेंगते बाहर निकल आये। वह दृश्य ऐसा था, मानो उस पर्वत का पेट फट गया हो और उसकी आँतें बाहर निकल आई हो।

प्रवेश करने के लिए दुर्गम कदराओं में नांथे हुए केसरी (सिंह) धारा में वहने-वाले रक्त (रक्त की धारा) को जगलते हुए निर्जीव होकर मीतर ही पिम गये। विहग ऐसा घोर शब्द करते हुए, जिममें प्रलय-जलिध का गर्जन भी लिखत हो जाय, दिनकर के प्रकाश को भी दकते हुए आसमान में छा गये।

वे मत्तगज, जिनके मेघ सदश शरीर को द्वता के साथ पकड़े हुए इथिनियाँ खड़ी थी और जो अपनी पूँछ को बादल-भरे आकाश में उठाये हुए खड़े थे—भयभीत हो गये और अपने बिलाप्ट कानो को अपनी पीठ पर फटकारने लगे। उन फटकार में जोर की हवा उत्पन्न करते हुए अपनी सूँडों से बृद्धों को पकड़कर चिष्माइने लगे।

उम महेद्र शैल का स्वर्णमय शिखर, विद्युत्-जैसा चमकता हुआ ट्रटकर गिरा, तो उससे चिनगारियाँ निकल पड़ी। उस समय, वहाँ के ब्याघ अपने उन नन्हे बच्चो को, जिनकी देह पर अभी रोंऍ नही उगे थे और जिनकी ऑर्खें भी अभी खुली नहीं थी, अपने मुंह में उठाकर वहाँ से भागे।

वह ( महेद्र ) पर्वत, जिमके शिखर शाल के वृत्तों से भरे थे, हनुमान् के चरणों के भार से ( अपने स्थान से ) हिल गया और वह गया। तव ( उस पर के ) विद्याधर-चीर अपने हाथों में ढाल और तलवार ताने हुए ऊपर की ओर उचककर उड़ गये। वह दृश्य ऐसा था, जैसे युद्ध करते समय शत्रु-योद्धाओं के द्वारा उनके पैरों को लह्य करके खडग् चलाये जाने पर, उनसे बचने के लिए कट उत्पर की ओर उछल पडे हो।

वह विशाल उन्नत तथा शीतल पर्वत धरती में इस प्रकार धँस गया कि ज्योतिष्युज नत्तन ( सूर्य और चद्र ) तथा मेघ उस पर्वत से एकदम दूर हट गये । वह दृश्य ऐसा था, जैसे वह पर्वत एक जलपोत हो, पैने नखो तथा उठी हुई सुजाओं वाला ( हनुमान् ) उस पोत का मस्तूल हो और सूर्य, चद्र आदि नत्तन उस जलपोत के डून जाने से उठे हुए चुलबुले हो । ( उस पर्वत के ) ऊपर से गिरनेवाली जलधाराओं मे गैरिक, केसर, इंगुर, टूटकर गिरी हुई सुगाधित और सुकुमार ( रक्त ) चदन, शीतल पुष्पों में कडे हुए स्वर्णवर्ण मकरट उत्पादि रक्तवर्ण की वस्तुओं के मिल जाने से, वे लाल होकर नीचे करने लगी, तो ऐसा लगा, मानों उस ( महेद्र ) पर्वत का शरीर चिर जाने से उनमे से रक्त की धाराएँ वह रही हो ।

वह काला पर्वत इम प्रकार घूमने लगा, जैसे समुद्र में डाली गई मथानी हो। जो सुनि उम कॅचे पर्वत पर रहकर अपनी बलवान् इद्रियों पर विजय प्राप्त करके तपस्या करते थे, वे (अपने तप को) अधूरा ही छोड़कर द्यातरित्त में उद्य गये और शरीर का सबध तोडे विना ही (मशरीर ही) स्वर्ग जानेवालों के समान दिखाई पड़ने लगे।

दिनकर की काति से युक्त वह पर्वत फट गया । देवागनाएँ थरथराकर अपने

पतिदेवों के गले से लिपट गई, तो उन देवतायों में से प्रत्येक उन शिवजी की समता करने लगा, जो तीच्ण दतवाले राच्नम (रावण) के द्वारा केलास के उठाये जाने पर पार्वती से आलिंगित हुए थे।

(शरीर में) ज्यात हुए मद्य तथा (अपने प्रति अपने पति द्वारा) किये गये अपनाथों से वृद्धिभ्रष्ट हों जो देवागनाएँ मान करने लगी थी, वे अब (उस पर्वत के हिल जाने से) थरथरा उठी, अपना क्रोध भूलकर अपने पतियों से लिपट गई और उनके साथ ग्रातरित्त में उड़ गई। फिर, (उस घनराहट में) पर्वत पर ही छोड़कर आये हुए अपने शुकों का स्मरण कर दुःखी होने लगी।

जब इस भाँति के दृश्य उपस्थित हो रहं थे, तब देवता सुनि और तीनो लोको के निवासी पंक्तियाँ वाँधकर शीवता के साथ वहाँ आये और पुष्पो के गुच्छे, चन्दन, सुगध-चूर्ण, रत्न आदि (हनुमान् पर) विखेरकर कहा—'हे चतुर (दत)! जाओ और विजयी वनकर लौटो।' वीर (हनुमान्) भी उत्माह से भर गया।

अति वलशाली (हतुमान् के) साथियों ने उमसे कहा—विजय के निवाम गिरि-मदृश कथोवाले, है तीर । तुम यह सोचकर कि एक बौने मुनि के द्वारा (अपने चुल्लू में भरकर) पिये गये इस समुद्र को पार करना क्या बड़ी वात है, (इसे पार करना) मेरे लिए कौन-मा बड़ा काम है, (इस समुद्र को) तिरस्कार की दृष्टि से मत देखों। तुम (मावधानी से) जाओं। पर्वत-ममान (हतुमान्) उनसे सहमत हुआ।

उस ममय, देवता आश्चर्य के माथ (हनुमान् के) उस विराट् स्प को देखकर गोचने लंग—इमने जो इतना वड़ा रूप धारण किया है, यह कटाचित् लका तक ही नहीं, यिलक उनमें कही आगे जाने के लिए हैं। मालालकृत वच्चताले हनुमान् ने शरीर के अग्र भाग को मुकाकर अपने दोनों पैरों से दयाया, तो वह स्वर्णमय पर्वत तथा (हनुमान के) चरण धरती में धंम गये।

उम बीर ने अपनी पूछ अतिशीवता से ऊपर की ओर उठाई। अपनी बिलए टॉगों को मुकाया। वल को सकुचित किया। प्रीवा को उन माँति सुकाया कि उनके भागी तथा स्फ्र्लिं-भरे दोनों कंघे ऊपर की ओर उभर आये। और (गित को) तीव वनके बाले पवन-वंग से युक्त अपनी विशाल बाहुओं को आगे की और फैलाइन, तीव देग से उपर उठ गया. तो उनका शिर ब्रह्मलोक से जा लगा। उन समय उनका वह रूप दृष्टि में नहीं समाता था।

र. रस पथ के मृत की भाषा एक ऐसी है कि इससे एक इसरा अधे भी निकलता है, को इस प्रसार है— श्रित बस्ताली (हसुमान के) साथियों से कहा—तुम नाओं और (उन्वय को देहकर) दह करों कि कलभ-साथ (राम) सहुत के उन्न को नृताकर ही सही, उने पण करके वहाँ आयेगे। अत . (ग्रीत को प्रसार एक ग्रीत को होने के कारम को देह (राजन के और (राजन के निकर को प्रमार कर उन्ने प्रमार कर व्याप कर उन्ने प्रमार कर उन्ने प्रम कर उन्ने प्रमार कर उन्ने प्रमा

इस प्रकार, जब हनुमान् अंतरिच्च मे उड़ा, तब भारी शाखायुक्त वृच्च, कॅचे वाँसी से युक्त पर्वत के शिखर, महान् गज तथा अन्य वस्तूष्ट्रं हनुमान् के साथ ही अंतरिच्च मे ऐसे उड़ चले, मानो राम की आज्ञा मानकर वे भी शीतल समुद्र से आवृत लका की दिशा मे उड़े जा रहे हो।

खस यशस्वी महानुभाव के गमन-वेग से पर्वत के अब्र भाग, हरे वृत्त, मृग आदि तीव गित से उड़-उड़कर उसके साथ उस (दिल्ल ) दिशा मे जाने लगे, किन्तु समुद्र से आवृत लंका तक पहुँचने की शिक्त न रखने से वे समुद्र मे यत्र-तत्र ऐसे गिरे, जैसे उसमें दकेल दिये गये ही ।

अर्ध्व गमन करनेवाले उस वीर के वेग के कारण प्राणिसमूह, वृत्त, पत्थर, लताएँ तथा अन्य प्रकार की वस्तुएँ अतिरत्त में उडने लगी और (समुद्र में) जहाँ-तहाँ गिर पड़ी, जिससे समुद्र उमड़ उठा और वह ऊपर और भीतर से पट-सा गया। वह इत्य ऐसा था, मानो श्रुति-समान वीर (रामचद्र) के (समुद्र पर) कृद्ध होने के पूर्व ही उममें एक सेतु वन गया हो।

समुद्र का वह प्रचुर जल (हनुमान् के गमन-वेग के कारण) फट गया। तव उसके अतल मे विद्यमान नागों का प्रिय निवास (पाताल)-लोक सर्वत्र खुला हुआ दिखाई देने लगा और (नागों के मुकुट के) माणिक्य चमकने लगे। यह देखकर पराक्रमी हनुमान् ने सोचा — अहो, मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि सर्पराज के निवास के भी दर्शन कर सका।

नागलोक के निवासी—जो सदा यही याद करते रहते हैं कि किस प्रकार (गहड ) अपने विशाल पंखों से जलिंध को आहत करके उसके जल-विस्तार को फाड़कर पाताल में पहुँच गया था और अति त्वरित गित से वहाँ के दुर्लम अमृत को लेकर चला गया था—अव फिर, डरने लगे और कहने लगे कि वह महा वलशाली गरुड दुर्मांग्य से फिर आ पहुँचा है। हाय। अव हम कैसे जीवित रह सकेंगे। और, वे व्याकुल होकर इधर-उधर भागने लगे।

तीच्ण नख-युक्त उस वीर के प्रलयका लिक प्रभजन जैसे वेग का सहन न कर सकने के कारण, कुछ ब्राह और मत्स्य छटपटा उठे, कुछ निःस्पद होकर पड़े रहे, कुछ बड़े- वड़े मगरमच्छ कोके से एक ओर फैंक दिये गये और वहीं तड़फडाते पड़े रहे। चमकते हुए कुछ मत्स्य मरकर तरगों के बीच पड़े रहे। उथल-पुथल से भरे समुद्र में जो तरगें उठी. वे आगे बढ़कर लका नगर से जाकर टकरा गई।

प्रभु (राम) का दृत (हनुमान्) इतने वेग से चला कि आठो दिशाओं के दिगाज इस डर से कॉप छठे कि दिशाओं के मध्य-स्थित सभी वस्तुएँ, पता नहीं, किस दशा को प्राप्त होंगी। वह (हनुमान्) छस त्रिकृट पर्वत की समता करता था, जो आदिशेष के (वल की) स्पर्धों में प्रमजन के द्वारा बड़े शब्द के साथ तोड़ा गया था और अति तीव गिति से दिल्ल समुद्र में जा पहुँचा था।

हन्मान् ऐसे वेग से जा रहा था कि मडलाकार गतिवाले अश्व ( उच्चै:श्रवा )

और (इद्र) भी उसे नहीं देख पाते थे। (वह ऐसा जा रहा था), मानो वह समुद्र तथा भूमि को अपने पदतल में करके समस्त ब्रह्मांड को ही पार करने जा रहा हो। उस ममय वह लंका की ओर जानेवाले पुष्पक-विमान जैमा लगता था।

स्वर्गवासी प्रशासा कर रहे थे। वेटक सुनि विस्मय से अभिनंदन कर रहे थे। पृथ्वी के निवासी नमस्कार कर रहे थे। इन प्रकार उड़नेवाला मार्चात उस मनोहर कैलास-गिरि के सदश दिखाई पड़ता था, जो गहरी वैर-भावना से (प्रेरित हो) महिमापूर्ण कठोर गल्लन (रावण) को और भी टवाने के निमित्त, काल-नेत्र से अलग हो उड़ रहा हो।

वह प्रतापी (हनुमान्), जो ब्रह्मचारी था, जान मे कमलामन (ब्रह्मा) मे भी बढा हुआ था, जो ममस्त लोक का आधार बनकर धर्ममय अर्थनीति को छुस्थापित करने-वाला था (यह मित्रिष्य की ओर सकेत है), उस स्वर्णाचल (मेरु) के समान था, जो दीर्घकाल से नियुक्त अपने पुत्र, उन्नत त्रिकूट पर्वत को देखने के लिए वेग से जा रहा हो।

नस्त्र मेघो को मेदकर नीचे गिर गये। तरंगायित समुद्र उमड़ चला। अतिरस्त्र शिथिल-सा हो गया। दिशाएँ फट गई। मेक्गिरि हिल उठा। शिखरो और कटराओं सं युक्त पर्वत उखड़ गये। इस प्रकार, तीव्र गित से जानेवाला (हनुमान्) प्रलयकाल मे अति देग के साथ बहनेवाले और विनाशकारी अपने पिता (वायुदेव) की समता करता था।

बीस विशाल बाहुओं और दस शिरों से युक्त (रावण) ने अपनी पंचेंद्रियों को जीतकर जो तप किया था, उनका फल अब विनष्ट हो गया है। वह (रावण) भी अब विनाश को प्राप्त होगा, मानो इस (उत्पात) की स्चना देता हुआ स्त्रं प्राची में उदित न होकर अब उत्तर में उदित हुआ हो और (दिल्लाण में) लका की ओर जा रहा हो, (हनुमान) इसी प्रकार दिखाई पड़ता था।

पापकमी राज्ञसो के निवास (लका नामक) महानगर में रहने से डरकर, अन्य किसी निवास में भी न जाकर, मनु महाराज के वशज अतिव्ज्ञ राम नामक बीर की शरण में आनेवाले धर्मदेव नामक राजा के (शासन)-चक्र के समान (वह हनुमान्) शोभायमान हुआ।

वह हनुमान, जिमके कथे अति उज्ज्वल चिन्द्रका-जैमी काति को विखेरकर अधकार को वर करते ये और हद मेक्पवंत को भी लिजत करते हुए आकाश तक उठे थे, प्रत्यय की वला मे, जब अमहनीय अग्नि, जलिध में आवृत पृथ्वी को जला देती है, तब उत्तर दिशा में उदित होनेवाले पूर्ण-चंद्र के महश लगता था।

वह ( हनुमान ) उन गनड की नमता करता था। जो अपनी नमस्त शक्ति को दवानर चक्रधारी मायाबी ( विष्णु ) के अधीन रहता है। फिर भी अपना प्रताप दिखाने के तिए रासमों की आंते निकालता हुआ। भृथर नामधारी नव टीलों को उड़ाता हुआ। दूरस्थ मेवों को बहारता हुया तथा अनोकिक शक्ति ने भरे ममुद्रों की भी उनके स्थान ने विचलित करता हुआ उटा जा रहा हो।

( हनुमान ) अपनी पृंद्ध को इस प्रकार कडाये हुए चला कि न्वर्गवासी यह सीचंते ्र रिस्कार से स्तकर ने सारे कि इस हनुसान ने, कालपाश-सहार अपनी पृंद्ध के, इस अडकटाह को ही नहीं, किन्तु उससे भी आगे बढकर सप्तलोको को भी भयभीत करते हुए नाप लिया है, जिसे पूर्वकाल में विष्णु के एक पग ने नापा था।

वडे कोलाहल के साथ समुद्र को लॉघनेवाले उस वीर की वह पूँछ, जिसने वेद-निरूपित भगवान् (राम) की करणा का वल प्राप्त किये हुए हनुमान् नामक धर्ममूर्त्ति का योग प्राप्त किया था, कालपाश-सा लगता था। और, जो इस विचार से कि पापकर्मी राच्तस उसे देख न ले, उस हनुमान् के पीछे छिपकर जा रहा था।

( हनुमान् की ) वह शोभायमान पृंछ इस प्रकार लहरा रही थी कि मेर को पूरा लपेटकर पड़ा हुआ आदिशेष ही मेघवर्ण ( विष्णु ) भगवान् की आज्ञा से गरेड के आने पर भय से शिथिलचित्त हो, अपनी लपेटो को ढीला करके, उससे हटकर चल रहा हो ।

पुष्ट, पर्वत-सदृश तथा विजयप्रद कंधोवाले उस वानरश्रेष्ठ के गमन से उत्पन्न वेगवान् प्रभजन ऐसे जोर से चला कि देवों को ले जानेवाले अति-उज्ज्वल गगनगामी विमान शीघता से एक दूसरे के साथ टकरा गये और चूर-चूर होकर बड़े समुद्र मे जा गिरे।

दिल्लण हस्त में वज्रायुध को धारण करनेवाले (इन्द्र) के निवास देवलोक में इस विचार से व्याकुलता छा गई कि समुद्र को लॉघनेवाले इस हनुमन् का, (जो इतने वेग के साथ जा रहा है) न जाने क्या उद्देश्य है १ इधर भूलोक भी इस विचार से सिकुड़-सा गया कि तीच्ण तथा वक दतवाले इस वीर का यह तीव्र वेग निष्ठुर राज्यसों के लकानगर तक ही सीमित नहीं रहेगा (किंतु उसके आगे भी बढकर दुछ उत्पात करेगा)।

उस समय उस महिमा-भरे ( हनुमान् ) के शरीर (की गति) से उत्पन्न जो हवा चली, उससे दिगत तक व्यास समुद्र हलच्ल से भर गया। जिन तिर्मिगिलगिलो के संयध में लोक तथा शास्त्र में यह कथन प्रचलित है कि उनका शरीर असख्य योजन-पर्यंत का होता है, वे भी दूसरी मछलियों के साथ मरकर उतराने लगे।

अनुपम आकारवाला वह (हनुमान्) जव (इस प्रकार से) जा रहा था, तव उसकी दोनों विशाल बाहुएँ—जो उसके वेग को बढ़ा रही थी, तेजी के साथ आगे-पीछे हो रही थी तथा अपना उपमान स्वय ही वन रही थी—यो शोभायमान हो रही थी, जैसे चिरतन सद्गुणो से भरित वरप्रद (राम) तथा उनके प्राणस्वरूप अनुज दोनो, हनुमान् के आगे-आगे चल रहे हों।

पर्वतोपम वह (हनुमान्) जब प्रचड वायु के वेग से जा रहा था, तब मैनाक पर्वत समुद्र के मीतर से गगनोन्नत हो उसी प्रकार ऊपर उठ आया, जिस प्रकार दिग्गजों में श्रेष्ठ अति बलिष्ठ, पूर्व दिशा की रत्ना करनेवाला, शुड-शोमित (ऐरावत) गज, पहले कमी त्तीर-सागर से ऊपर उठा था।

(वह मैनाक पर्वत ऐसा ऊपर उठ आया कि) उसके अत्युत्रत सहस्र स्वर्णमय शिखर प्रकाशमय किरणें फैलाने लगे। निरत्तर बहत्तेवाले निर्मार-समूह उसके उत्तरीय-जैसे शोभित

१ कहा जाता है कि समुद्र के मत्रयों में सबसे वडा मत्म्य 'तिमि' होता है। उससे बढ़ा 'तिमिणिल' होता है, जो तिमि मत्म्य को निगल जाता है। उससे भी बढ़ा 'तिमिणिलणिल' होता है, जो तिमिणिल को भी खा जाता है। अनु ०

होने लगे। वह ऐसा लगा, मानो संसार में दुर्जनों के रहने के कारण उनके विनाश के लिए, मकरों से भरे समुद्र से विष्णु भगवान् ऊपर उठ आये हो।

शास्त्रों में प्रतिपादित तेथ विषयों का (गुरु-मुख से) अवण न करने के कारण जुड़ व्यक्ति जिम प्रकार पहले इंद्रियों के विषयों का बास्वादन करके फिर उन्हीं में डूब जाते हैं, उसी प्रकार पृथ्वी समुद्ध-मथन के समय, पहले (मदर-पर्वत को) धारण करके, फिर उसके भार का सहन न करने के कारण धॅस गई थी और वह मंदर डूब गया था। फिर, विष्णु ने कच्छ्वप के रूप में आकर उसे उठाया, तो जिस प्रकार वह उत्पर उठ आया, उमी प्रकार अब वह मेनाक भी समुद्र के भीतर से उत्पर उठ आया।

दोनो पार्वों में अपने अति दृढ तथा सुन्दर पखो को फैलाकर, प्रशसनीय शरीर-ज्योति से प्रकाशमान हो, सुपर्ण नामक पित्तराज जब स्वर्ग से छीनकर लाये गये अमृत को लेकर विवित्र विभूतियों से पूर्ण जलिंघ को चीरकर (पाताल में) प्रविष्ट हुआ था और फिर, वह जिस प्रकार वहाँ से ऊपर उठ आया था, उसी प्रकार वह मैनाक भी समुद्र से ऊपर उठा।

सृष्टि के प्रारम में जब सर्वत्र जल-ही-जल व्यास था, तब सृष्टि का आदि ओर अन्त बनकर अदृश्य रूप में रहनेवाले परमात्मा के करणामय सकल्प को प्रकट करता हुआ एक अनुपम स्वर्णमय अड निकला था। उस ग्रंड से वह ब्रह्मा निकला, जिमने तीनो लोको की सृष्टि की ओर समस्त प्राणियों को उत्पन्न किया। उमी स्वर्णमय अड के ममान अब वह मैनाक समुद्र से ऊपर उठा।

आदिकाल में, यह मोचकर कि इस जल में मुक्ते उत्पन्न करनेवाले अपने पिता-परमात्मा को जयतक में प्रत्यन्त न देखूँगा, तवतक कोई सत्कार्य नहीं करूँगा, वह प्रथम ब्राह्मण (ब्रह्मा) मानो शीघ उन जल में निमय हो गया हो और उसके भीतर ही अपनी तपस्या पृत्री करके फिर उपर उठा हो। उनी प्रकार वह मैनाक मसुद्र ने उपर उठा।

पुष्पमाला के कारण उत्पन्न अपराध न महन करके कीधी ( हुवांमा ) मुनि ने शाप दिया, तो उससे इन्द्र की जो सपत्तियाँ समुद्र में इव गई थी, उनको किर वह अनादि प्रथम देव ( विष्णु ) वाहर निकालने लगे थे। उस समय, देवासुरो द्वारा मथित समुद्र से जिस प्रकार चन्द्रमा प्रकट हुआ था, उसी प्रकार अब मेनाक समुद्र ने निकला।

उसके कुछ शिखर रंग में केसर पुष्प की नमता करते थे. तो कुछ नील रंगवाले थे। कुछ शिखर जल में जड फैलानेवाली प्रवाल-लताओं में आवष्टित थे, तो कुछ अद्यान्वर्ण से राजत थे। इस प्रकार के शिखरों की घाटियों में जो मकर अपनी नाटाओं के गाथ मोथे पढे थे. वे अब निद्रा ने जगकर नि.श्वास भरते हुए इधर-उधर भागने लगे।

उनके शिल्कों से वक रूपवाली तथा पूर्ण गर्भवाली शुक्तिया बील रही थी। यह फैना हुआ श्रवाल आवारा में छाये हुए बादलों की समता बरता था। स्कटिक-शिलाओं के तल पर, शास अपने जाये बढे-बडे मोतियों के मध्य इम प्रकार प्रकाशित हो रहा था कि उससे नचत्रों से घिरे हुए धवलचन्द्र का महत्त्व भी मिट गया।

छस पर्वत के शिखर, जिनकी शिलाओं के मध्य नाना प्रकार के सहस्रो रत्न, अपने-अपने स्थान से चमक रहे थे—हाथों के समान ऊपर की ओर छठे हुए थे। अत., वह दृश्य ऐसा था, मानो वह पर्वत पुराने समुद्र के अतराल में निमम्न होकर, छज्ज्वल कार्ति-पूर्ण विविध रत्न-समृद्दों को हाथों में भरकर ऊपर छठा हो।

अद्वालिकाओ पर शोभायमान दीर्घ ध्वजाओ की पिक्तियों के समान उस (मैनाक) पर अति सुन्दर ढग से उज्ज्वल निर्फार प्रवाहित हो रहे थे। इम प्रकार, वह मैनाक (हनुमान् को) सहायता करने के विचार ने ज्योही ससुद्र से ऊपर उठा, त्योंही तिमि आदि बड़े-बड़े मत्स्य एक साथ उन निर्फारी की ओर लगक पड़े।

छह संख्यावाले निष्टुर शत्रुओं तथा तीन दोपों को द्रम्य कर देनेवाले जान के प्रकट होने से, जिस प्रकार ज्ञानी पुरुप पूर्व के सदेहों से मुक्त हो जाने हैं, उसी प्रकार विषनाग, जो दीर्घ काल से उस पर्वत की कदराओं में पडे दु'खित हो रहे थे, अब समुद्र से बाहर निकलकर श्वास के अवरोध में उत्पन्न दु'ख से मुक्त हो गये।

अविचल मनवाले (हनुमान्) ने देखा—स्वच्छ मुकुट पर रखा हुआ चडिट जितने समय के भीतर खुटक जाता है, उतने ही समय में वह महान् पर्वत आकाश और घरती के अवराल को पूर्ण रूप से भरता हुआ ऊपर उठ आया। वह (हनुमान्) विस्मय में पड़कर सोचने लगा कि यह क्या है ।

समुद्र को लॉघकर चलनेवाले हनुमान् ने यह सोचकर कि यह बड़ा पर्वत, जो समुद्र के मध्य उठकर खड़ा हुआ है, कोई हितकारक नहीं है, अपनी छाती से उमपर ऐमा धक्का लगाया कि वह पर्वत, शिखर नीचे की ओर और पदतल ऊपर की ओर होकर ऑधा लुढ़क गया। हनुमान् त्वरित गित से स्वर्गलोक तक ऊपर उठ गया तथा अतिरित्त में (मैनाक को पार करता हुआ) आगे वहने लगा।

उत्तम तरग-पूर्ण समुद्र में छिपा रहनेवाला वह पर्वत हनुमान् के ढकेलते ही अत्यत क्लान्त हो गया। फिर भी, मन में चिंताकुल होकर अदम्य प्रेम के कारण ऊँचा उठकर हनुमान् के पीछे-पीछे चला और छोटे मनुष्य का रूप लेकर कहने लगा—मेरे प्रमु, में जो कहता हूँ उसे सुनो—

''हे प्रभु। (तुम मुक्ते) पराया मत समको। (प्राचीन काल मे) सब पर्वत पर्खा-वाले थे और मनमाने (जहाँ-तहाँ बैठकर) प्राणियों का विनाश करते थे, अतएव रह (इन्ह १) ने यह समक्तकर कि ये पर्वत दुष्ट प्रकृतिवाले हैं, लोक कल्याण के लिए अपना वज्र चलाकर उनके पर्खा को काट दिया। उस समय, वायुदेव ने मुक्ते इस समुद्र में छिपाकर मेरी रह्या की तथा मेरे मन में अपने प्रति भक्ति उत्पन्न कर दी।

१ माव यह है कि मैन। के के एकाएक बाहर आ जान से उसके उत्पर रहनेवाल मीन प्रल की तलाज म करनो की ओर दोड परे। — अनु०

हे उन्नत से भी उन्नत कंषोवाले। तुम उस वायुदेव के प्रिय पुत्र हो, अतः मेने प्रेम से प्रेरित होकर तुम्हारा अन्य कोई उपकार न कर सकने के कारण यह सोचा कि यित तुम मेरे स्वर्ण-शिखर पर (कुळ समय) विश्राम कर लो, तो मै धन्य हो जाऊँगा।

हे न्याय पर दृढ रहनेवाले ! जलनिधि ने सुससं कहा कि वायुदेव का प्रिय पुत्र देवताओं के उद्धार के हेतु कालमेघ-वर्ण (राम) की आज्ञा से सीता का अन्वेषण करता हुआ आ रहा है। अतः, तुम अनन्त अंतरित्त में उठ जाओं (जिससे वह तुम पर विश्राम कर सके)। इससे बढ़कर सौभाग्य की बात दूसरी क्या हो सकती हैं।

माला से अलंकृत स्वर्णमय विशाल बच्चवाले ! तुम यह जानो कि यह जन तुम्हारे लिए माता से भी अधिक हितकारी है । अभी कुछ च्रण मुक्तपर विश्राम करो । मैं यथाशक्ति तुम्हारा जो सत्कार करता हूँ, उसे स्वीकार करो । वधुजनो का यह कर्त्तेच्य होता है कि वे अपने यहाँ आये हुए प्रियजन का सत्कार करे ।"—इम प्रकार मैनाक ने हृदय-पूर्वक वचन कहे ।

सुगंधित कमल-सद्दश काति-पूर्ण वदनवाले वीर (हनुमान्) ने ये वचन सुनकर, उमे निष्कलुष जानकर मदहास किया। सुस्कराकर जब वह अपनी विशा मे जाने लगा, तब इतने मे उम पर्वत के अत्युक्तत स्वर्ण-शिखर को अपने निकट देखा।

"मै थका नहीं हूँ। इसका कारण मेरे सरचक भगवान् (राम) की मेरे ऊपर करुणा ही है। जवतक मेरे मन का सकल्प पूर्ण न हो, तवतक मै कुछ भी नहीं खाऊँगा। अमृत-धारा के प्रवाहों में भरे हुए तुम्हारें मन में जब मेरे प्रति प्रेम उत्पन्न हो गया, तभी मैने (तुम्हारें पास) विश्राम पा लिया। भोजन भी पा लिया। इससे बद्कर अब तुम्हारा दूसरा कर्त्तव्य क्या होगा ?

याचको की इच्छा को पूर्ण करते हुए— उत्तम टाता, मध्यम दाता तथा अधम टाना— गव प्रकार के टानियों में जो गुण गमान रूप से रहता है (अर्थात्, प्रेम) वहीं मर्वश्रेष्ठ मत्कार है। वहीं प्रेम अस्थियों में भी बटकर शरीर का हद आधार होता है। उन अस्थि को भी टान करने की प्रेरणा देनेवाले प्रेम से बटकर श्रेष्ठ मत्कार और नया हो सकता है?

में अब शीध ही ( चिकूट ) पर्वत पर स्थित लका मे जा पहुँचूंगा। बिट मैं स्वामी की याजा को उत्तता के नाथ पूरा कर नकृंगा, तो (लका ने) लीटकर तुम्हारे नस्कार को — अच्छे भोज को — स्वीकार करूँगा।" वह कहकर उन नत्यव्रत (हनुमान्) ने मैनाक ने आजा ली और आगे चला। मैनाक की दृष्टि तथा प्रजा भी उनका अनुगमन करती तुं उनके पीछे, पीछे, चली।

नम में, अनुणिकरण ( सूर्य ). शीतल चड़मा, देवां के विमान, नन्नत्र मेघ तथा रिहर ने विनिध पटार्थ ( हनुमान के गमन-वेग के बारण ) एक होकर मिल गये। उस

<sup>े.</sup> ज्या के प्रशिचिकी नहानी की शहसकेन किया प्राप्त, जिसमें प्रवर्मी प्रश्चिम का है। प्रेस से ज्यार कि प्राप्ता स्मान्त्र

ममय वह (हनुमान्) उस प्रलयकालिक प्रभजन के समान था, जिसके वेग से प्रस्पर न मिलनेवाले पदार्थ भी सम्मिलित हो जाते ह।

मसुद्र पर हनुमान् के गमन-वंग को देख सूर्य यह मोचकर आशकित हो छठा कि जब यह अपने पैरों को सीधा करके चल भी नहीं सकता था, घरती पर घुटनों के दल चलता था, उस समय (शैशव) अवस्था में ही मेरे रथ पर लपक पड़ा था। इस समय न जाने किस पर आक्रमण करने के लिए यह इस प्रकार छड़ा जा रहा है 2

अपने प्रकाश से गगन को भरनेवाले सूर्य को असने के लिए आनेवाले, करवाल जैमे चमकनेवाले रवेत दत्तों की पिक्तियों से निभूषित बह (राहु) की समता करती हुई उनकी पूँछ ऊपर उठी हुई थी। ऐसी पूँछ से विशिष्ट, आकाश को दो भागों में विभाजित करनेवाला उसका शरीर, एक दिवम के समान था—(क्योंकि, उसके कारण इस विश्व के ऊपर के भाग में प्रकाश और नीचे के भाग में अधकार फैल रहा था)।

नहीं एकत्र देवों ने सुरसा नामक परिशुद्ध चित्तवाली देवी से यह कहकर प्रार्थना की कि यह हनुमान तीनों लोकों में बढ़ी हुई विपदा को दूर करने के हेतु सहायक होकर जा रहा है। इसकी यथार्थ शक्ति की परीचा करके तुम हमें बताओं। सुरसा एक राच्निती का रूप लेकर हनुमान के सम्मुख उपस्थित हुई।

वह सुरसा ( हनुमान् से ) यह कहकर कि हे अतिपुष्ट वानरजन्म । यम को भी भयभीत कर जीवित रहनेवाले । मेरे योग्य मास का आहार वनकर तुम यहाँ आये हो, उसे निगलने का अभिनय करती हुई अपने विशाल मुँह-रूपी गहुर को खोलक्प, अत्दुन्नत गगनतल मे अपना सिर उठाये खडी रही ।

सुरसा ने कहा—हे बलशाली ! तुम अग्नि-ममान सेरी भूख की व्याला की शात करने के लिए ही अतिशीव मेरे निकट आ पहुँचे हो, अब तुम स्वय ही मास का स्वाद चाहनेवाले, वक दतो से पूर्ण, मेरे मुख में समा जाओ । अब अतिरिच्च में तुम्हारे आगे जाने के लिए और कोई मार्ग नहीं रह गया है ।

तुम एक स्त्री हो और बड़ी भूख की ज्वाला से पीडित हो रही हो। स्वर्ग वासी देवों के प्रभु राम की आज्ञा पूर्ण करके यदि मैं लोट आकॉगा, तो मैं (तुम्हारा आहार वनकर) अपने को तुम्हें सीप दूंगा।—यो मित्रतापूर्ण वचन कहकर हनुमान् मुस्कराया।

तव उस (सुरसा) ने कहा—तुम्हारी सौगध खाकर कहती हूँ कि सप्तलोकों के देखत हुए तुम्हें मारकर, तुम्हारे शरीर को आनद से खाऊँगी और अपनी भूख मिटाऊँगी। उस जानी ने उसका उपहास करते हुए कहा—में एकाकी हूँ। तुम्हारे अति भीषण सुक्त वटन में प्रविष्ट होकर फिर जाऊँगा, यदि तुमसे हो सके, तो सुके खाओ।

उस समय, वह राज्ञ्सी अनेक ब्राडगोली को एक माथ खाने पर भी न भगने-त्राली अपने अनि विशाल वदन-रूपी गहर (सुँह) को खोलकर विना हिचकी लिये ही (हनुमान को) निगल जाने के लिए तैयार हो खड़ी रही। उसे देखकर यह बीर आसमान में इस प्रकार बट गया कि मत्र दिणाओं में व्याप्त उस राज्ञमी का सुँह भी उसके गामने छोटा टीएने लगा। जम प्रकार वटा हुआ वह (हनुमान्) क्तट अत्यत लघु लप लेकर, राच्न्मी के विशाल वदन से उनके पेट में यो पहुँच गया कि उसका मोजन ही बन गया हो। कित एक बार उस (राच्च गे) के नि∙श्वास लेने के पहले ही वह बाहर निकल आया। उम विस्मयकारी कार्य को देखकर स्वर्गवासी देवों ने यह कहकर कि वह हमारी रच्चा करने में समर्थ है, पुष्प बरसाये और अनेक आशीर्वाद दिये।

कार्य-व्रतधारी वह हनुमान् पूर्ववत् अपने उज्ज्ञ्चल शरीर को फुलाकर अपने मार्ग मे जाने लगा, तो उम सुरमा ने अपना प्राकृतिक रूप धारण करके माता से भी अधिक प्रेम के माथ कहा—'अब तुम्हारे लिए अमाध्य कार्य कुछ नहीं है।' और, उनकी प्रशसा करती खड़ी रही। काचनमय देहवाला (हनुमान्) भी अनेक वधाइयाँ पाता हुआ आगे बढा।

किन्नरों ने गीत गाये। देव-रमणियों ने गीतों के विविध भेदों को नर्त्तन के साथ निरूपित करके गाया। सब भ्त ( हनुमान् के ) पीछे-पीछे जाते हुए उनका स्तवन करने लगे। भूमुगों ने श्रेष्ठ वेद-पाठ किया। मट मास्त बहुत सुखदायक हो बहने लगा।

मंदार—पुष्पों के परागा को लानेवाले मलयानिल (हनुमान् के) रक्तकमल-जैसे उज्ज्वल बदन पर के पसीने को पोछ रहा था। उसके कान विद्याधरों से अपने-अपने स्थानों में, वादित होनेवाले वीणा-वाद्यों के मधुर गाधार का आनद ले रहे थे।

(जब इस प्रकार हनुमान् समुद्र को पार कर रहा था, तब) हलाहल विप-सहश द्यगारतारा नामक राच्नी समुद्र से इस प्रकार उठी, मानो भयकर नील समुद्र पर. उमड़ते जल से युक्त एक दूसरा समुद्र छा गया हो। वह (राच्न्सी) हनुमान् को देखकर गर्जन कर उठी—'सुमे पार कर जानेवाला तू कीन हे थे

वह राज्ञ्मी, जिमकी ऑखे इतनी विशाल थी कि उमके मामने माप के सय गाधन ममाप्त हो जाते थे (अर्थात्, वे मापी नहीं जा सकती थी) और जिमकी दृष्टि दम मील दृर तक जाती थी, अपने पदों की पायलों में समुद्र-घोप के ममान शब्द उत्पन्न करती हुई, समुद्र में उठी। वह आदिकाल में, वेद-प्रतिपादित परम ज्योति के माथ दुद्ध करने की इन्छा ने प्रलयकालिक जलोदिथ में गरन करनेवाले मधु-केटम की समता कर रही थी।

वह अर्थचंद्रमदश खड्ग दतो से युक्त थी। नीलकट के नदश शुड-महित हाथों के चर्म को अपने शरीर पर डाले हुई थी। ओर उमका अति विशाल मुंद ब्रह्माड के निग निर्मिन आवरण (गिलाफ) जैमा था।

वह राज्ञिती. सिर क्रजा करने खटी हो गई. तो उसके बिलाउ करणों की लहराने हुए सागर राज्ञित धीने लगा और उसका शिर धाकादा ने ठकराने नगा। तब विकास-तान हतुमार ने पान लिया कि यह एक ऐसी ही है जिनके बक्षा के साथ-साथ धर्म की भी करा गली है।

ागुरान ने देररा जि (उस राक्षणी के) खुले सुंह में में होकर जाने के अतिरिक्त,

र पर्यस्त्रोतिका तत्र गारा विकास । कार सामग्री देवना महामे कासे लेसे <sub>साम</sub>्यार

विशाल घरती को दके हुए अनत गगन में जाने का काई दूसरा मार्ग नहीं है। इसपर पहले वह चिंताग्रस्त हुआ, किन्तु फिर सोचा कि उसके उटर को चीर दें। अतः, उसके नमीप जाकर इस प्रकार वात बढाने लगा—

(हनुमान् ने राचित्री से कहा—) तुम्हे देखने से लगता है कि तुमने छायाग्रहण का वर प्राप्त किया है (किसी की परछाई को पकड़कर उसे आकात करने का चर
पाया है)। तुम्हारे द्वारा मेरी परछाई को ग्रहण करने पर भी, किचित् भी आत हुए विना
मैं जाता रहा। मेरे वैमें वेग को देखकर भी तुमने सुमें पहचाना नहीं और अपने वदनरूपी गह्रर से समस्त अतिरच्च को भरकर मेरे मार्ग को रोककर खडी हो गई। तुम कौन
हो और क्यो यहाँ आकर खड़ी हो 2

(हनुमान् के बचन सुनकर अगारतारा ने उत्तर टिया—) हम यह विचार छोड़ दो कि मैं केवल स्त्री हूँ। (मेरे पास आने पर), देवताओं का भी मरण निश्चित है। स्वय यम ही आ जाये (और मेरे शिकार को वचाने की चेष्टा करें), तो भी मेरे दृष्टि-पथ में आगत प्राणियों को खाने की मेरी इच्छा का दमन नहीं कर मकता।

(इस प्रकार कहकर) उम राच्निसी ने, खड्ग-दंतो से युक्त अपने कराल मुँह को विशाल रूप में खोला। उम महिमापूर्ण (हनुमान्) ने उमके उटर में प्रवेश किया। 'हनुमान् मर गया'—यह सोचकर धर्मदेव भी रो पड़ा। देवता व्यानुल हो उठे। किंतु, एक च्लामात्र के भीतर ही, (उसके उटर से) वह इम प्रकार वाहर निकल आया, मानो भीमकाय नर्रामह ही (स्तंम को भेदकर) बाहर निकला हो।

मद्य प्रवाहित करनेवाले मुँहवाली वह राच्यसी वहाड़ कर रो उठी। इधर चण-भर में उसकी आँतों को अपने विशाल दीर्घ हस्तों में लिये हुए हतुमान् अतिरच्च में प्रकट हुआ। तब वह उस अतिवली गरुड जैसा लगा, जो कॅटीले इचों से भरे पर्वत की कटरा में शुसकर वहाँ के कटोर नागों को लेकर बड़ी शीघता के साथ ऊपर उडा हो।

अमरत्व का वर पाये हुए महापुरुपो मे तिलक के समान वह (हनुमान्) उम (राज्यसी) के मुँह मे धुनकर उमकी आँतो को उखाड़कर कट उत्पर उठ गया। वह ऐसा लगा, जैमे तेज हवा मे कोई पतग उड़ रहा हो, जिमकी डोरी धरती से आसमान तक फैली हुई हो और जिसकी पूँछ लहग रही हो।

( वह दृश्य देख ) दानव चिंताकुल हो पमीने-पमीने हो गये। स्वर्गवामी आनट में कोलाहल कर उटे। ब्रह्मा ने आनिन्दित होकर प्रशामा करते हुए पुण वरमाये, जिसमें वह मसुद्र भी पट-मा गया। विशाल केलाम पर स्थित अविनाशी भगवान भी देखता रह गया और ऋषि आशीर्वाट देने रहे।

उस राक्तमी को मुँह ने उदर तक (उस हनुगान् ने) चीर डाला, जिसने उसका अत हो गया। इधर हनुमान् चणमात्र में मेठ को भी नीचा करता हुआ उपर उठा और मन से भी अधिक वेग से अतिरिक्त में सूर्य के मार्ग ने होकर उड़ा।

उस हनुसान ने सोचा-- 'यह अपार समुद्र वर्णन ने परे है। यह अतिरच भी अन्तहीन है। अभी (वाधा देने के लिए) आये हुए दस प्राणी-प्रेन किसी भी प्राणी के आने पर सुक्ते विचित्तित नहीं होना चाहिए। सुक्ते आगे वद्कर अवश्य लका में पहुँच जाना चाहिए। तभी सब विष्न दूर होगे (अर्थात्, जवतक में लका में नहीं पहुँच जाऊँगा, तबतक कोई-न-कोई विष्न होता ही रहेगा)। अतः, अब सुक्ते विलंब नहीं करना चाहिए। शीष्ठ लका पहुँचना चाहिए।

हितकारी धर्म की उपेचा करके अज्ञ राच्नम जो पाप करते रहते हैं, उनसे अनेक विपवाएँ उत्तन्त हो गई हैं। उन विपवाओं को इरकर, उद्धार पाने का मार्ग च्या है १ 'राम' कहते ही समस्त विपवाएं दर हो जायंगी। इसके अतिरिक्त अन्य कोई उपाय नहीं है— इस प्रकार सोचकर उस (हनुमान् ने ) उसी (राम-नाम) का आश्रय दृदतापूर्वक लिया।

मधुलोत से भरे अलोकिक क्लपदृद्ध से शोभायमान देवलोक के ममीप मे, श्रातरिक्ष-मार्ग से जानेवाले वह हनुमान्, स्वर्णमय कलशो तथा यत्रो में युक्त और ( प्रहरियों में ) सुरिक्षत प्राचीर पर न जतरकर लका नामक जम पुरातन नगरी में कुछ दूर हटकर, हरे-भरे उद्यानों में शोभायमान एक भारी तथा अनुपम प्रवाल-पर्वत पर जा उतरा।

वहुत ऊँचाई पर चलनेवाला वह (हनुमान्) जब उम (प्रवाल-पर्वत) पर मण्टकर उतरा, तब जलिंघ में घिरी लका का वह पर्वत विचलित होकर, इधर से उधर और उधर से इधर होकर ड्रवने-उतराने लगा, जैमें कोई नाव ऑधी और वर्षा के आधातों से प्रतादित होकर इगमगा उठी हो और (नाव में) रखी गई वस्तुएँ छितरा रही हो।

(लका के) सम्मुख स्थित इस प्रवाल-पर्वत पर, जिसका मूल धरती के अधी-भाग तक गया था और शिखर स्वर्ग की मीमा को छूता था—खडे होकर उस हनुमान् ने निहारा, तो (सामने) उस लकापुरी को अति स्पष्ट रूप में देखा, जो स्वर्गपुरी नामक मुन्दरी के अपना मीटर्य देखने के लिए रखे हुए मुकुर के महश थी।

उस अति रमणीय नगर को देखकर अपने कमल-करो को बाँधे हुए हनुमान् गोचने लगा—यह कहना कि देवों की स्वर्णपुरी (अमरावती) इस नगरी के समान ई, अजता है। आहा वह अमरावती च्या इसने अधिक सुन्दर हो सकती है? समस्त ब्रह्माड पर शासन करनेवाला रावण इस नगरी में निवास करता है. यही तथ्य इसके महत्त्व का सबसे यहा कारण है।

िर्मा महिमापूर्ण हे और अनुषम सीवर्ष ने युक्त है?—ऐसा कहना नत्य नहीं है। वरोकि रन्में निहोना है और वेदों का निश्च्य भी यही है कि, जहाँ सब अभीष्ठ वस्तुएँ पर्याग गामा में प्राप्त हों और अकस्य भोगों को अनन परिमाण से इस प्रकार भोगने का सरीम मिले कि उनों कभी तृति न हो।

कात है कि इस नगरी का प्रसार सात नो बोजन है। तीनो लोकों के श्रेष्ठ पदारे इस नगर में भरे पड़ि । अनि सक्त मिन से श्राण करने जीख शास्त्रों के जाता और इसमा विदेशन करने में कार पुरस भी (इसके बैभव को ) देख नहीं सकते: क्योंकि देखने-वाली इंडिये स्तीम नो है, किन्दु इस नगर के बैभव निस्सीम है। (१-६४)

#### अध्याय र

### नगरान्वेषण पटल

धनी घटाओं की पार कर चंद्र की छूनेवाले (लकानगर के) प्रासाद, ऐसा मश्य उत्पन्न करते थे कि क्या थे मीनं की दालकर उनमें रत्नों की जड़कर निर्मित किये गये हैं, या ये विजली के बने हैं, या मूर्य की कार्ति में निर्मित हुए हैं, या और किमी पटार्थ से बने हैं 2— मुख़ निर्चय नहीं किया जा सकता।

(इम नगर के सीध) इतने उन्नत थे कि उन्हें देखने पर ऐसा मान होता था कि दव-मीधों के महित देवलोंक भी इम नगरी का एक भाग ही है। दवताओं को भी भयभीत करन हुए, विशाल मेरु को विचलित करनेवाले वायुद्धेव जो मद लहरें उत्यन्न करता था, वे उन (मीधो) में ही प्रवाहित होती थी।

चाशनी के ममान मधुर वोलीवाली (दासियाँ) विशाल घन-घटाओं की विजितवों को पकड-पकटकर ( उनका काट्र बनाकर ) उनसे ( प्रासादों के ) वाहरी भाग में विखरें हुए सुगधि-चृणं को बुहार देती थीं और ऋँगुलियों में भरकर आकाशगगा में जल लाकर उनपर छिटकती थीं।—उम नगरी में इस प्रकार के सौध थे।

महावर में रजित और सगीत उत्पन्न करनेवाली किकिणी सं भूषित ( राज्ञस-स्त्रियों के) पर, सनीहर तथा रक्तवर्ण प्रवाल के नमान अपनी काति विखेरकर मेघों के अजन-वर्ण को मिटा देते ये ( उन्हें रक्तवर्ण कर देत), अतः उन ( राज्ञिसियों) के शरीर के उपमानभृत वे मेच अब उनके आभरण-भूषित ( रक्तवर्ण) केशों के उपमान वन गये थे।

आकाश-गगा, उस नगर के प्रामादों के आँगनों में प्रवाहित होती थी, जिससे मद्योविकिमत कस्त्री-गध्युक्त कल्प-पुष्प की सुगध वहाँ फैल जाती थी। (उन कल्प-पुष्पों के) मधु का इच्छा-भर पान करके इवे हुए भारे, अन्य मधु की चाह से वहाँ के सुरिमत रक्त-कमलों पर आ वैठते थे।

वशी, बीणा, याक् इत्यादि के नाद को परास्त करनेवाली, प्रासादों के शुकों को भी मृदु-मधुर बोली मिखानेवाली राज्ञम-रमणियाँ तथा चारों ओर स्थित मनोहर, उन्नत, रत्नमय भित्तियों में दृष्टिगत होनेवाले उनके प्रतिविव —दोनों की वास्तविकता को पहचानना कठिन था। वहाँ के सोध इस प्रकार के थे।

यदि यह कहा जाय कि इस प्रकार के वे सौध इद्र के आवासभूत मन्य प्रसाद जैसं थे, तो यह कथन भी दोषपूर्ण होगा (क्यों कि, इनमे जपमान-जपमेय भाव जिच्त नहीं है।) यदि इस कथन को मत्य माना जाय, तो राच्नसों के ऐश्वर्य की एक सीमा निर्धारित हो जाती है, (जो वास्तव में नहीं है।) इतना ही नहीं, वह जपमा भी जसी प्रकार की होगी (अर्थात, सौध ही नहीं, राच्नसों की सपित्त का भी जपमान इद्र की सपित्त होगी।)

<sup>?</sup> तात्पर्य यह है कि इन्द्र का पेशवर्य सीमित है और राज्ञसो का असीम। अत , इनमें उपमान-उपमेय माव स्गत नहीं है। --अनु०

कोई रत्न, चाहे वह कितना भी श्रेष्ठ क्यों न हो, ( उसके सबध से ) यह नहीं कह सकते कि वह विष्णु के बच पर शोभित ( कौस्तुभ नामक ) रत्न से भी श्रेष्ठ है। (उसी प्रकार ) उत्तम देवशिल्पी विश्वकर्मा ने. श्रेष्ठकला-निर्माण का दृढ सकल्प करके, अपने हाथों से, शिल्प-चातुरी से युक्त जिस अति सुन्दर ( लका ) नगरी का निर्माण किया है, वह भी उसी प्रकार की है ( अर्थात , कौस्तुभ मिण के समान ही श्रेष्ठ है और तीनों लोकों में कोई नगरी इसकी तुल्ता नहीं कर सकती है )।

वह (लका) नगरी, (नगर के ) मब प्राणियों के अपने भीतर एक नाथ निवास करने योग्य होने में, लोकनायक विष्णु के उटर की समता करती थी। वर्तुलाकार -ब्रह्माड के भीतर रहनेवालें, सूर्य के सात अश्वों को छोड़कर, वाकी सब अश्व इसी नगरी में रहते थे।

(यहाँ के) बृच्च मय कलावृच्च ही थे। मय प्रासाद काचनमय ही थे। राच्चम-स्त्रियों की मय दानियाँ अप्तराएँ ही थी। यहाँ देवता अपनी शक्ति खोकर राचमों की चाकरी करते हुए इधर-उधर दौड़ते रहते थे। यह मारा ऐश्वर्य, किमी को अनायाम ही प्राप्त होनेवाला नहीं है, यह तो बड़ी तपस्या का ही फल हो मकता है।

बुद्ध से पराजित होकर ( रावण से ) तिरस्कृत होने से आठ गज् दूर-दूर, आठो दिशाओं की सीमा में भाग खड़े हुए और एक अनुपम तथा महिमामय पच्हस्तवाले गज ( अर्थात्, विनायक ) तथा मूर्य का विलक्षण एककक रथ— यही छम नगर में नहीं थे। ( अर्थात्, श्रेष मव हाथी और रथ आदि छमी नगरी में ही थे।)

देवता कहलानेवालों में कौन ऐसा था, जो इन शोभामथी नगरी के अधिपति (रावण) की मेवा न करता हो ? अप्ट स्पवाले निभ्तियों से भी यटि वह (रावण) अधिक प्रनापी था, तो उनका यह प्रभाव उनके टागा अति उत्ताह में आचरित तपस्या का ही फल 'गा। नहीं तो, और कीन इतना महान् ऐस्वर्य दे मकता है ?

णज्दायमान भेरियों का दहा नाइ. सुन्दर महागलों के गर्जन का नाट मसुद्र के गर्जन ने भी बढ़कर एवर करते थे। सुनिर्धित वशी की-सी मधुर बोलीवाली (राचन)-रमणियों के नपुर-नाट से भेरी बादि के नाद भी दब जाते थे।

मरकत तथा घन रन्ती में सुन्दर रूप में निर्मित उत्तम अरूव जुने हुए विस्ताल र भो दे हुक्त (वहाँ के ) सार्ग डम प्रकार क्सर्जन थे कि (उन्हें देखकर ) सूर्य की विश्वे भी निजन हो जाती थीं। अत्युक्तर स्थानीक भी इस नगर की तुलना से नस्क-तहप था।

पीने योग नीहर्य ने युक्त (अर्थात् जिनके अलिधक नीहर्य को दर्शक अपन नेतों ने पीन्से पाति हैं) इस नगरी की काति करने ने वैर एक्टन वरनेवाले. होद ने अर्थ, राज्ञाते का काला रस भी रिट जाता था। (उस नगर के) समीप जाने पर चलमा भी क्लार-ीन तो जाना था , तथा पृथ्वी को घेरे रहनेवाला नागर भी ऐसा लगना था, जैसे शास्त्रानी (ग) नोगः विद्यत रहा हो। ऊँचाई पर रहनेवाली प्राप्त किरणे, धरती को आवृत करनेवाले अंधकार को हटा देती हैं। उस अति सुन्दर नगर के अतिदीयं गृहों की किरणें समस्त अधकार को निगल जाती थीं।—इन दोनों की किंचित भी तुलना अनुचित है (अर्थात्, सूर्य गगन पर रहकर जो काम करता है, उसे ये प्रासाद धरती पर रहकर ही कर देते थे)। यदि सूर्य के साथ इस नगर की कार्ति की तुलना करेंगे, तो वह सूर्य इसके सम्मुख उतना भी नहीं चमकेगा, जितना उसके सामने जुगन चमकते हैं।

(फ़्लों से वहनेवालं) मधु, चन्दन, कस्तृगं-मिश्रित सुगध-रस, स्वर्ग के कल्पवृत्त् के नविकिमित पुष्पों के रस, अति विलिष्ट मत्तगर्जों का मद-रस, इन गव (रसों) के समुद्र-नीर में वहने ने समुद्र की दुर्गन्ध (मिट जाती थी) और उसमें रहनेवाले मीन अति उत्तम सुगिध से भर जाते थे।

देवशिल्पी (विश्वकर्मा) की प्रशासा करें या क्रोधारण नेत्रवाले राच्छ ने सल पर दृढ रहकर जो तप किया था, उनकी प्रशासा करें, या ब्रह्मा ने सदेह-रहित होकर जो वर (रावण को) दिया था, उनकी प्रशासा करे—यह न जाननेवाले शिथिलचित्त हम किनकी क्या कहकर प्रशासा करें 2

(यहाँ के) वन और उद्यान यद्यपि स्वर्ण तथा ग्लों से निर्मित थे, तथापि वे मधु, पुष्प और फल देते थे। ऐसा विचित्र निर्माण-कौशल क्या और कोई भूमि या आकाश प्राप्त कर सकेगा 2

जल, भूमि, अमि, जपर यहनेवाली वायु तथा इनके संचरण का चेत्र आकाश (इस नगर के औन्नरय के सामने ) अपनी महत्ता के कारण प्रशसित नहीं होते। यदि मेर्क्यर्वत भी इस नगर के गोपुर की ऊँचाई की जान ले, तो वह लिखत हो अपने मारे अगों में मफेट हो जाय।

प्राचीरों की अमट कांत से दृष्टि चौधिया जायगी, इमी डर से मुर्व एम लका नगरी से दृर हटकर सचग्ण करता था। इस तथ्य को न जानकर ही लोग टीर्घकाल से यह कहते आ रहे ये कि रावण के कृद्ध हो जाने के डर से ही वह (स्र्य) एम स्वर्णनगर से होकर नहीं जाता था।

कैलाम को उठानेवाले (रावण) ने यह सांचा कि हम (राज्ञसो) का अहित करनेवाले यदि कोई हैं, तो वे देवता ही हैं। अतः, उनके आने के मार्ग से भी अधिक उन्नत प्राचीर बनाऊँगा। फिर, उमने असल्य देवों के संरक्षण चेत्र अतरिक्त में भी अधिक कैंबा तथा हद प्राचीर बनाया।

उस सुन्दर प्राकार को पार कर, परिश्रमण कर चलनेवाली वायु भी उम नगर में प्रविष्ट नहीं हो मकती थी। दिनकर की किरणें भी उसमें प्रवेश नहीं कर मकती थी। यमराज का कठोर कौशल भी वहाँ नहीं चल मकता था। अब यह कहना व्यर्थ है कि

१. जल की गर्मारता, भृभि की विशालता, अग्नि का देज, वायु का प्रसार और काकाश की विभुता—ये सभी लक्षा नगरी की महत्ता की समानता नहीं कर पाते थे। —अनु॰

देवता भी उसके भीतर प्रवेश नहीं कर सकते थे। (यहाँतक कि) वह धर्मदेवता भी, जो प्रलयकाल में सवका विनाश होने पर भी अविनश्वर रहता है— उस नगर में प्रवेश नहीं कर सकता था। व

यह नगर, उत्तुग तरगों से शब्दायमान मसुद्र के मध्य स्थित होकर, अनन्त आकाश को छूनेवाले शिखरों से शोभित था। इस लकापुरी का आकार सर्पराज पर शयन करनेवाले (विष्णु) की नाभि से उद्भृत अडगोल के सदश था।

(इस नगर मे) यदि सगीतज्ञ अनेक थे, तो नृत्य करनेवाले उनसे भी अधिक थे। उन नृत्य-कलानिपुणों से भी अधिक, नृत्य के अनुकूल (ताल) के अनुसार चर्मवद्ध सुन्दर मद्दल (वाद्य) बजानेवाले थे। वे (राज्ञ्स) कारागारों से मुक्त किये गये देवों से नृत्य कराकर उसे देखते रहते थे।

(वहाँ) देवांगनाओं से भी अधिक सुन्दर ढंग से विद्याधर-स्त्रियाँ नृत्य करती थी। उन (विद्याधर-स्त्रियों) से भी अधिक सुन्दर ढंग से यन्न-स्त्रियाँ नृत्य करती थी। निरंतर वर्षा करनेवाले कालमेध-सदृश केशवाली रान्निसयाँ उन (यन्न-स्त्रियों) से भी अधिक सुन्दर ढंग से नृत्य करती थी। उम प्रकार उनके नृत्य करते समय, अन्य लोको की स्त्रियाँ, उनके अपूर्व नृत्यों का अवलोकन करके आनन्द उठाती रहती थी।

नवनिधियो, आभरणो, मालाओ, बस्तों और चन्दन को लेकर उन राच्चसों के निकट दामियों के सहश खड़ी रहती थी। क्या यहाँ के ऐसे भोगों की कामना अन्य कोई कर मकता था? यदि अपने मुँह से इसका वर्णन करने लगें, तो वाणी ही कुठित हो जायगी। यदि मन से उमकी कल्पना करने लगें, तो मन उसे दोप के रूप में लेगा (अर्थात, मन भी उमकी कल्पना करने में अममर्थ हो, बुरा मान लेगा)।

(इस नगर के निर्माण के ममय) चतुर्मुख (स्त्रय) सोच-समम्भकर, समीप में खडे होकर, कर्चव्य कार्यों के विषय में आदेश देता रहा होगा। पहले जिस शिल्पी (अर्थान् विश्वकर्मा) के सर्वध में कहा गया है उपन साच-समम्भकर स्वर्णमय उत्तम मेठ-गिरि में लाये गये बहुत-में रत्नों को न्थान-स्थान पर जड़कर, अनेक काल तक परिश्रम करके, प्रशाननीय रूप से इम नगर का निर्माण किया होगा।

(वहाँ की) मकरवीणा के गभीर नाट से मागर का वड़ा गर्जन भी मट पड़ पाता था। वहाँ के मीधो के भीतर, जिनके शिखरों को चतुर्मुख अपने हाथ से छू नकता था (अर्थात् जो शिखर नखलोक तक पहुँचते थे), रहनेवाली रमणियाँ जो अगर्व-धूम अधिक परिमाण में उतान्न करनी थी, उनने नेय-ममूद अहर्य हो जाते थे।

(वहाँ राज्ञन) स्फटिनमय रही में. नच्मधु बरमानेवाले क्लवहृत्ती से भरे शीतल उद्यानों में तथा अन्य स्थानों में. (दाम-दामियों के द्वारा) दिये जानेवाले मधु का पान करके नाज्ने, माने और आनन्द्र मनाने में मन्त रहते थे। वहाँ के रहनेवालों में कोई भी व्यक्ति निन्ताम्य करी दिखाई देना था।

<sup>े.</sup> १३ ने पा १ कि वहाँ भूमें के लिए कोई स्थान नहीं था (—प्रमुक

राचिमियों के प्राणतुल्य राच्यस कही मिद्रा-पान करते थे, कही मधु-सदृश्य संगीत-पान करते थे। कही (राचिसियों के) अधरामृत का पान करते थे। कही मधुर सलाप का (पान) करते थे। कही मन के कोप-पूर्ण वचनों का पान करते थे और उन मानवितयों को नमस्कार करके उनके उमइते हुए कोप की शांति का पान करते थे अर्थात्, उनको शांत करके उससे आनन्द उठाते थे)।

कुछ राचिसों के काले शरीर (उनपर लगे हुए) राचिसियों के स्तनों पर रक्त कुंकुम-रस से लिखित पत्र-लेखाओं से शोभायमान हो रहे थे। (कुछ) राचस-पुरुषों के केश, प्रणय-कलह में रूठकर कोध-भरी दृष्टि से देखनेवाली (राच्चिसयों) के चरण-कमलों के महावर से जल्पन्न चिहीं से शोभायमान हो रहे थे।

गर्जन करनेवाले जलिंध से आवृत लंका 'घैनत' स्वरवालियों के (लाल-लाल) अधरों के कारण समुद्र में बढ़े हुए प्रवाल-वन के समान शोमित हो रही थी। (उन रमणियों के) श्र्ल तुल्य नेत्रों के कारण कमल-सर के सहश शोमित हो रही थी तथा उन रमणियों के शीतल वदनों के कारण रक्त-कमलवन के सहश शोमित हो रही थी।

वहाँ के राच्चस उस ग्रडगोल में उड़कर सर्वत्र संचरण करते रहते थे, फिर भी अवतक यह (ग्रडगोल) ट्रूटकर गिरा नहीं। ग्रडगोल की इस दृदता पर ही आश्चर्य प्रकट करना है। इसके अतिरिक्त (राच्चसो की सख्या जानने के लिए) चिन्ता करने की क्या आवश्यकता है? कमलभव (ब्रह्मा) से लेकर समस्त प्राणी (इस नगर के) राच्चसो की गणना करते समय चिह्न के रूप में रखने के लिए भी पर्याप्त नहीं हैं।

आकार में बड़े, वीरता में अपरिमेय, लोकों का विनाश करने के लिए सदा तत्पर, वाहुबल में असीम तथा अज्ञेय माया से पूर्ण राम्नस जिस नगर में रहते थे, क्या उसकी कही सीमा हो सकती है 2 ( उस नगर में ) एक वीथि में रहनेवाले का दूसरी वीथि में जाना एक देश के निवासियों का दूसरे देश में जाने के समान था।

वीर-वलय से रहित पैरवाले, यमतुल्य शूल से रहित करोंवाले और प्रज्वलित अग्नि से रहित नेत्रोवाले पुरुष (उस नगर में ) नहीं थे। वहाँ ऐसी वीणा-स्वरवाली रक्ताधरा स्त्रियाँ भी नहीं थी, जिनके (चरणों के ) महावर-चिह्न, मधुमत्त हो गानेवाले भ्रमरों से गुजरित (पुरुषों के ) केशों से न मिटे हों।

सुखपट्टों से भूषित वहाँ के हाथी, जो प्रेम के साथ अमरों से अनुगत रहते थे, जो इस प्रकार तीन गित से जाते थे कि उनकी देह से मास की गध चारों ओर फैल जाती थी, जो श्वेत तथा दृढ दंतवाले थे, जिनके मन में आनन्द मरा रहता था तथा जो पहाड़-जैमे ऊँचे थे, (वे हाथी उस नगर के) पुष्णी से खितत मधु से युक्त लाल केशवाले राच्नसों के ही समान थे।

मधुपान करके राच्चत-स्त्रियाँ मन के मीद से लास्य-नृत्य करती थी और उसे देखनेवाली लता-समान स्ट्म कटिवाली देवागनाएँ (जो उनकी सेवा मे नियुक्त रहती थी) उनके ताल-विशुद्ध नृत्य को देखकर अपने मन मे शिथिल हो जाती थीं। जब उन विशाल

वनाया है—इस कारण से ही मानो श्वेतवर्ण को त्यागनेवाला अपयश किन गया हो। उस स्थान में जब उस प्रकार का ऋषकार ज्यास हुआ, तब राच्चस, यद्यपि वे यथाकम उपदेश-प्राप्त मञ्जवल से दिशाओं में उड़ सकते थे, अपने अति क्र्र मार्ग पर ऋषकार को रौदते हुए सब दिशाओं में बढ़ चले।

जनमें (निशाचरों में ), रावण की आज्ञा पाकर, कोई इद्र के ऐश्वर्य-सपन्न नगर को जा रहा था, कोई शक्ति-पूर्ण चद्रलोक को जा रहा था और कोई कोलाहल करते हुए स्रातक (यम) के विनाश को जा रहा था।

स्वर्ग-नगर ( अमरावती ) में निवास करनेवाली सुन्दरियों, विद्याधर-स्त्रियों, नागकन्याएँ और यत्त्र रमिणयों (उन रात्त्रसों के द्वारा ) सोचे गये (वताये गये) कार्यों को ठीक ढग से सपादित करने के लिए एक के आगे एक बढ़ती और विजलियों के दल के समान आकाश-मार्ग से जाती थी।

देवता, असुर, रक्तनेत्र नाग, रमणीय रूपवाले यत्त्व, विद्याधर तथा अन्य लोग (रात्त्वमो द्वारा) निर्दिष्ट कार्यों को ठीक ढग से पूरा करने के लिए इस प्रकार भीड़ लगाकर आकाश-मार्ग पर चलते थे कि (उनके शरीर की कार्ति से) अधकार मिट जाता था।

पक्तियों में लिखे चित्रों के सहश (सुन्दर ढग से) मदगति प्रकृतिवाले देवता (स्वांस्त होने पर) यह सोचकर कि हमने इतना विलव कर दिया, (रायण) मुद्ध हो जायगा, ऐसे दौड़ पड़ते थे कि उनके मुक्ताहार, केशों में वॅथे पुष्पहार और उत्तरीय वस्त्र उड़ने लगते थे।

अस्प्रश्य पापकर्म-रूपी श्रीष्म से दाय होकर धर्म-रूपी जो श्रद्धर मुलसकर शुष्क हो गया था, वह मानो मार्कात नामक प्रतापवान वर्षा के आगमन से, रिच्चत होकर, फिर सजीव हो उठा हो, उसी प्रकार चद्र उदित होकर प्रकाशमान हुआ।

प्राची दिशा में चद्र उदित हुआ। वह दृश्य ऐसा था कि 'राधव का दूत आया और मेरे नायक इद्र पुनः जीवित हो गये'—यो सोचकर श्रात-रहित प्राची-रूपी, उज्ज्वल केशो तथा ललाट से संयुक्त सुन्दरी आनन्दित हो उठी हो और उसका वदन प्रकाशमान हो रहा हो।

शीतल तथा श्वेत चद्रमङल इस प्रकार चमक छठा, मानो इद्र का श्वेत छत्र हो, जिसके पाश्वों मे समुद्र की धवल तरगों के मदश पुजीभूत चामर हुल रहे थे—यह सोचकर कि राच्स अब मिट गये, उपर छठ आया हो।

गगन-रूपी महापुष्प उदित होकर, उज्ज्वल दिखाई पड़नेवाले चद्रमंडल-रूपी रजतघट को लेकर, वीचीमय चीरसागर (के चीर) को भर-भरकर उढेल रहा हो—इस प्रकार धवल चिद्रका, उम चीर के बुलबुले-जैसे लगनेवाले नच्चनो के साथ, उपर और नीचे फैली।

१, यश श्वेतवर्ण का और अपयम काले वर्ण का माना गमा है।

आदिगगन ही अपूर्व तपस्या-सपन्न (विनष्ठ ) की सुरिम था। विशाल चन्द्रमा का उदय-स्थान ही उप गाय का ग्रक था। चन्द्रमा ही उसका क्लेश-रिहत थन था (क्लेश-रिहत इसिलए कि उसे दुहने की आवश्यता नहीं होती थी, वह स्वयंखावी था)। (चन्द्र की) किरणे ही उसकी दुग्ध-धाराएँ थी तथा चिन्द्रका का दृश्य ही फैलते हुए दूध के समान था।

, सब नज्ञ ऐसे लगते थे, मानी प्रशसनीय हनुमान् के ऊपर (देवों के द्वारा) जो पुष्प वरसाये गये थे, वे प्रतापी खड्गधारी राज्ञम (रावण) के डर से धरती पर न गिर- कर और फिर ऊपर भी न जाकर उज्ज्वलिकरण (स्वं वािट) के सचरण-चेत्र नभ में ही अटक गये हो।

मिल्लका-पुष्पो पर भ्रमर मॅडरात थे। वे भ्रमर और पुष्प इस प्रकार लगते थे, मानो निशा में विखरे अधकार-खड तथा उम ग्राधकार को मिटानेवाली धवल चिन्द्रका के खंड, एक दूसरे को वैरी समसने हुए परस्पर युद्ध कर रहे हो।

शीतल किरणपुंज-रूपी छिटकती हुई चॉदनी शीघ ही ( उस नगर में ) सर्वत्र व्यास हो गई। वह दृश्य ऐसा था, मानो रत्न-जटित सुरिच्ति प्राचीरों से घिरी हुई लका नगरी पर श्वेतवस्त्र का आवरण लगाया गया हो।

वह चॉदनी लका में इस प्रकार व्यास हुई, मानो अनिन्टनीय उत्तम गुणशाली राम के द्वारा प्रयुक्त वाण की गति से जब हनुमान वहाँ आ पहुँचा, तब उसके सहारे उन (राम) की कीर्त्ति भी वहाँ आ गई हो और परिखा तथा प्राचीरो को लॉघकर, लका में प्रविष्ठ होकर सर्वत्र व्यास हो गई हो।

जस ममय (हनुमान् ने) मन में यह विचार करते हुए कि मैं इस लकापुरी में किस प्रकार प्रवेश करूँ । ब्रात में सीवे मार्ग से (बर्थात्, सब जिस राजमार्ग से जाते हैं. जमी से) भीतर जाने का निश्चय किया और देवों से प्रशसित होता हुआ दुष्टमार्ग पर चलनेवाले राज्मों के नगर में (मीधे मार्ग से) प्रवेश करने लगा।

( हनुमान्, लका के ) उन प्राचीर के निकट जा पहुँचा, जिसे घेरकर समुद्र ही परिखा के रूप मे पड़ा था, जिसका शिखर देवताओं के निवानभृत सत्यलांकों के परे शृत्य स्थान तक उठा हुआ था, जो अनुपम स्वर्ण से निर्मित था और जो प्रलयकालिक जल-प्रवाह से सारे विश्व के विनष्ट होने पर भी नहीं मिटता था।

'अपने स्थान से विचिलित न होनेवाले तीत्रगामी (स्र्यं, चन्द्रांटि) ज्योतिष्युज, विजमप्रद शूलधारी वचक (रावण) से डरकर ही (जनकी नगरी के) ऊपर शीवता से नहीं चलते'—यह कथन सत्य नहीं हैं। (किन् ) यह मोचकर कि इस लका के प्राचीरों को लॉघकर जाना असंभव है, वे वहाँ से शीवता से हट जात थे—यो विचार करता हुआ (हनुमान्) विस्मित हुआ।

यदि यह कहें कि यह प्राचीर असल्य शत्रुओं के रहने योग्य विशाल है, तो यह उतने में ही सीमित नहीं है। ब्रह्मांड के मध्य जितना अवकाश है, वह सब उन प्राचीर में नमाया हुआ है। इसकी सीमा भी वह (ब्रह्मांड) ही है, (अर्थान् ब्रह्मांड की सीमा तक

यह प्राचीर फैला हुआ है), के उम नगर शासक अित अलवान् राच्छ के बारे में मन में विचारकर वह (हनुमान्) विस्मित हुआ।

लवे केमरोवाले मिंह तथा महान् मत्त्रगण को लिजत करते हुए एकाकी ही चल-कर (उम प्राचीर के द्वार पर) पहुँचनेवाले उस सुद ने उस अतिप्राचीन और अतिविशाल नगर-द्वार को नामने देखा, जो असख्य रेनाओं से सुरिच्चत था तथा शूलधारी यम की आजा पूरी करनेवाले भयकर और शक्ति-पूर्ण मुख के समान था।

(हनुमान् ने उम नगर के सिंहद्दार को देखकर) सोचा कि क्या यह (द्वार) मेच को ही यहाँ खड़ा करके उसमें छेद बनाकर निर्मित किया गया है, या स्वर्गलोक में जाने के लिए निर्मित सीढी के चोखट को ही लाकर यहाँ रखा गया है, या समुद्र के समस्त कल के वहने का ही मार्ग है?

सप्तलोको के समस्त प्राणी यदि एक साथ मिलकर (रावण का) सामना करने आयं, तो वे एक के पीछे एक न चलकर सब एक साथ इस मार्ग से प्रवेश कर सकते हैं। यदि यह कहें कि यह विशाल द्वार (इस नगर के) निवासियों के जाने के लिए बनाया गया है, तो वह भी ठीक नहीं है; क्योंकि हमारे शत्रु-(राक्त ों) की सख्या सप्तसमुद्रों में भी नहीं समा सकती है।

उस पराक्षमी ( हनुमान् ) ने देखा कि सामने अनेक शत-सहरा अचौहिणी सख्या में वीरता, माया तथा कठोरता से युक्त राज्ञस अपने दोनो ओर फैले काँटे-जैसे खड्ग-दतों के साथ. अपने दोनो हाथों से करवाल लेकर पक्ति बाँधे खडे हैं।

वे बलशाली (राज्ञस) त्रिशूल, परसा, करवाल, माला, तोमर, मूसल, यम-तुल्य वाण, लोह-कोटे, भुशुंडि (नामक आयुध-विशेष), दङ, वक्रदङ, चक्र, कुलिश, छरिका, क्रत, भिंडिपाल इत्यादि आयुधों को हदता से धारण किये खडे हैं।

जनके हाथ, श्राङ्गश, पत्थर प्रेकने का दीर्घ जाल, अति तीच्ण शब्द करनेवाले दाभ (काटनेवाले) के समान पाश इत्यादि भयकर आयुधी से युक्त हैं। उनके घने केश रक्त-जैसे लाल हैं। वे क्रीध से भरें हे, अतः वे फालग्रन मे पुष्पित होनेवाले पलाश-वन के समान दीखते हैं।

( उसने ) मम्मुख देखा कि असल्य दीप श्रथकार को निगलकर प्रकाश चगल रहे हैं। अति कठोर हृदयवाला यम भी जिस मनोहर द्वार मे प्रवेश करने से डरे, ऐसे द्वार पर समुद्र-जैसी फैली हुई अतिहट सेना खड़ी है।

हनुनान् ने सोचा—अहो । कोलाहल से पूर्ण इस विशाल द्वार को पार कर सकनेवाले देवता, असुर या अन्य कोई हें शत्रुओं ने कैंगी रच्चा की है श महावीर (राम) और हम (वानर) यदि (यहाँ आकर) घोर युद्ध छेड़ेगे, तो उसका परिणाम क्या होगा ?

हनुमान् ने और सोचा-काले ससुद्र को भी लाँघना कठिन नहीं है। किंत, इस नगर की रह्मा करनेवाली बडी वाहिनी को पार करना दुष्कर है। यदि (मै) मोच- विचार में किचित् भी ब्रुटि करूँगा, तो मेरे किठन कार्य की पूर्ति असंभव होगी। यदि में इन सैनिको से युद्ध छेड़ दूँ, तो वह कई दिनी तक चलता रहेगा।

इस द्वार से प्रवेश करना कठिन है, यही नहीं, विचार करने पर श्रंग को दूसरी के बनाये मार्ग से होकर शत्रुनगर में प्रवेश करना शोभा भी नहीं देता। अतः, उष्णिकरण (सूर्य) भी जिसे लाँघ नहीं सकता, उसी प्राचीर को त्वरित गित रो लाँघकर नगर में प्रवेश करूँगा—यो निश्चय करके प्राचीर के एक ओर गया।

दीर्घकाल से अपने द्वारा सुरित्त्वत उस अति विशाल नगर की आयु का उस दिन आत होने के कारण, (उस नगर की देवी) स्तंभ-मदश भुजाओवाले ( हनुमान् ) को देखकर अग्निमय नेत्रों को लिये हुए उसके मार्ग में आकर खड़ी हो गई, जिस प्रकार सूर्य को देखकर ( उसे निगलने के लिए ) चतुःश्रवा ( सर्प ) आ गया हो ।

वह (लकादेवी) बाठ भुजा तथा चार भुखनाली थी। उसकी शरीर-ज्योति सातो लोको में प्रतिविभिन्नत हो लौटनेवाली थी। वह चक्र के समान घूणित नयनोवाली थी। यदि भुद्ध करने लगती, तो तीनो लोको को समूल वाँधकर क्रोध उगलने लगती, (वह) उस नगर की रखनाली करने के योग्य शक्ति रखनेवाली और चुमाहीन थी।

उसके पैरों में नूपुर पड़े थे (जिनके शब्द) इसरों को भयभीत कर देते थे। वह विजली-जैमें चमकनेवाले आभरण पहने हुए थी। वह इस विचार से कि उस (हनुमान्) के साथ और कोई तो नहीं आ रहा है, आठो दिशाओं में दृष्टि फेर रही थी। उसकी देह से पमीना वह रहा था और वह वर्षों के मेघ के समान गर्जन कर रही थी।

वह अपने आठो हाथों में त्रिश्ल, करवाल, माला, गदा, परशु, घोर शब्द करनेवाला शख, दड और चमकता हुआ माला धारण किये हुए थी। देखने में मेर्क्पवृत के सदश थी। मुख पर चंद्रमडल के दो खड़ों के समान दो खड़्ग्यतंत चमक रहे थे। वह अपने मुख से धुआँ निकाल रही थी और यम को भी भयभीत करनेवाले कोध से भरी थी।

वह पचवर्ण वस्त्र पहने हुए थी। सपों को डरानेवाल गरुड के समान थी। करणाहीन थी। सुन्दर स्वर्ण की कला से पूर्ण उत्तरीय धारण किये हुए थी। उसने ऐसा एक उज्ज्वल हार पहना था, जो तरग-भरे समुद्र में उत्पन्न मनोहर तथा भारी सीपो से उत्पन्न मुक्ताओं से बना था।

वह सुवाधित चन्दन-रस से लित थी। शास्त्रोक्त रीति से वादित याक् के 'निषाव' स्वर के स्वच्छ सगीत की समता करनेवाले वचनो से युक्त थी। उसके मुकुट पर मदारमाला हिल रही थी, जिसमें 'गाधार' स्वर गानेवाले भ्रमर भानद से विश्राम कर रहे थे।

वह सब प्राणियों के लिए भयवायक समुद्रों से आवृत उस लका नामक शक्तिशाली नगरी का हित करनेवाली थी। इसके ऐसे अतिविशाल नयन थे, जो उस पूरे नगर को अपने अवर्गत कर लेते ये और उम (नगर) के आवरण-जैसे थे। ऐमी वह लिकनी यह गर्जन करती हुई कि, 'रुको ! स्को !' उस (हनुमान्) के सामने कुछ सोच-विचार करने के पहले ही (सहमा) आ उपस्थित हुई। मारुति ने उमे देखा और 'आओ' कहकर उमका आहान किया। प्रव्यक्ति अग्नि-तुल्य, धूम-पूर्ण नयनोवाली लिकनी ने कहा—हे बुद्धिहीन । तुमने अनुचित कार्य किया है, तुम डरो नहीं । पत्ते और कदमूल खाकर जो जीवित रहते हैं, उनपर क्रोध क्यों करना चाहिए 2 सुधा पीने हुए इस मनोहर प्राचीर को लाँघने के लिए उतावला न बनो । यहाँ से हट जाओ।

सुख के उद्वेगों से रहित मनवाले उस महात्मा हनुमान् ने ( वर्थात् , सुख-दुःख के भाव से रहित, स्थितप्रज्ञ हनुमान् ने ) मन के कोध को ट्याकर नीतिपूर्ण ढग से उस ( लिकनी ) के व्यापारों को जानने के लिए उसका आह्वान करके कहा—प्रेम से इस नगर को देखने की इच्छा से आया हूँ । मैं, गरीय, यिंद इस नगर में प्रवेशकर जाऊँ भी, तो तुम्हारी क्या हानि होगी 2

ज्योही हनुमान् के ये वचन निकले, त्योही वह कह उठी—मैं 'हटो' कहती हूँ, तो त् हटे विना, मुफे उत्तर देता हुआ अभी तक खड़ा है। कौन है रे, त् १ प्राचीन नगर त्रिपुर को जलानेवाले ( रुद्र ) जैसे व्यक्ति भी ( इस नगर मे ) आने से डरते हैं। त् भीतर जाना चाहता है, तो क्या त् जा सकेगा १ यह कहकर वह ठठाकर हॅस पड़ी।

चस हॅसनेवाली को देखकर आर्य (हनुमान्) भी भावपूर्ण मंदहास कर छठा। वह देख, लिकनी ने पूछा—' ऐ हॅसनेवाले। तू कौन है। किसके कहने से यहाँ आया है श्र अपने प्राणों को खोने से तुक्ते क्या मिलेगा श्र अभी तू यहाँ से भाग। उत्तर में प्रख्यात-कीर्ति (हनुमान्) ने कहा—अब इस नगर में गये विना मैं हर्दुगा नहीं।

तव हनुमान् की कठोर दृढता को देखकर, स्तब्ध हो वह सोचने लगी—'यह वानर नहीं है, यह कोई मायाची है। काल भी मुक्ते देखकर उरता है। अतः, यह यम नहीं है। यह तो तरगायित समुद्र से उत्पन्न विष का पान करनेवाले ललाटनेत्र (कद्र) के सदश हॅस रहा है।

यह सोचकर कि 'इसे मार दें नहीं तो इस नगरी की हानि हो सकती है', उस (लिकनी) ने यह कहती हुई, 'यदि जीत सकता है, तो (सुक्ते अब) जीत ले। यदि तुक्ते (इस नगर के मीतर) जाना है, तो सिहहार से ही होकर जा।' अपनी ऑखो और सुँह से तीन्नण अग्नि उगलती हुई त्रिश्रल को तान कर (हनुमान् पर) फेंका।

विजली के सहशे अपने सम्मुख आनेवाले उस जाज्वल्यमान शूल को हनुमान् ने पकड़कर सर्प की अपने मुँह में उठा गगन में ले जाकर तोड़नेवाले गरुड के समान अपने हाथों से तोड़ डाला। यह देख देवता उमग से भर गये और दीर्घकाल से ( उस शूल को ) पकडे रहनेवाली और कभी व्यर्थसकल्प न होनेवाली उस लिकनी का हृदय घड़क उठा।

जब त्रिश्रूल टूट गया, तब अग्न-तुल्य वह (लकादेवी) अन्य अनेक अलौकिक आयुधी को लेकर युद्ध करने लगी। (यह स्त्री है) यह सोचकर, अपयश का विचार करनेवाला हनुमान् उसपर ऋपटा और उमने अपने हाथों से उसके सम्पूर्ण आयुधी को छीन-कर आकाश में फेक दिया।

ज्ञमारहित वह ( लंकिनी ) प्रयोग के योग्य अपने सब आयुधो को खोकर अत्यत

कुद्ध हुई। अब वह मेघ के ममान गर्जन करके, पहाड़ों को गोटी बनाकर खेलनेवाले अपने विशाल हाथों को ऊँचा उठाकर, अपने विरुद्ध युद्ध करनेवाले (हनुमान्) पर इस प्रकार आधात करने लगी कि जिससे शब्द के साथ भड़कनेवाली चिनगारियों भी निकलने लगी।

( किंतु ) उसके आघात करने के पूर्व ही (हनुमान् ने ) उसके हाथों को अपने एक ही हाथ से पकड़ लिया और फिर, यह सोचकर कि, 'अहो । यह तो स्त्री है, अगर इसको मारूंगा, तो पाप लगेगा', उसके अशिथिल वलवान् कठ पर जोग से प्रहार किया । ( उस चोट से ) वह धरती पर यो गिरी, जैसे कोई वज्राहत पर्वत हो ।

( उस प्रकार ) गिरी हुई (लंकिनी) दुःखित हुई और उष्णरक्त-रूपी अरुण-जल-प्रवाह में निमग्न हो वह ( पूर्वकाल में ) चतुर्मुख की करुणा का ( अर्थात्, करुणा-पूर्ण आज्ञा का ) स्मरण करके उठी तथा सब लोकों के महत् ( नर, देव आदि ) तथा अमहत् ( पशु-पत्ती आदि ) प्राणी-वर्ग से वंदित चरणवाले वीर ( राम ) के दूत के सामने खड़ी होकर ये वचन कहने लगी—

हे महात्मन् । सुनो । लोको की सृष्टि करनेवाले ब्रह्मा की आज्ञा से मैं इस प्राचीन नगर में आकर इसकी रत्ना करती आ रही हूँ । मेरा नाम लकादेवी है । अपने कार्य में उत्साह के कारण मैंने (तुम्हारे प्रति ) अपराध किया है । अम से ऐसा सुद्ध कार्य कर दिया है । यदि तुम कृपा करके मुक्ते जीवित रहने दोगे, तो मैं एक रहस्य की वात तुम्हें बताकॅगी ।

वह आगे कहने लगी—मैंने चतुर्भुख से पूछा था कि मै कवतक इस वड़े नगर की रखवाली करती रहूँगी १ तव चतुर्भुख ने सुमसे कहा था कि जिस दिन एक अति विलिष्ठ वानर अपने हाथ से आघात करके तुम्ते कष्ट देगा, उस दिन तू मेरे पास चली आना । उसके पश्चात् वह सुन्दर नगर ( लंका ) भी निश्चय ही विनष्ट हो जायगा।

हे महाभाग। वैसा ही सव हुआ है। क्या यह बताने की आवश्यकता है कि धर्म विजयी होता है और पाप पराजित। इसके पश्चात् वह सब घटित होगा, जो तुम चाहते हो। क्या तुम्हारे लिए कोई भी कार्य असंभव है? अब तुम इस स्वर्णपुरी में जाओ।—यो कहकर वह (हनुमान् की) प्रशासा करके, नमस्कार कर, चली गई।

वीर (हनुमान्) आनिदत हुआ और सोचा कि सदा सत्य ही सफल होता है। फिर, आर्य के कमल-चरणों को मन से नमस्कार किया और चुद्र जनों (राच्सों) के उस विशाल लंकानगर के स्वर्ण-प्राचीर को फॉदकर (उस नगर में) ऐसे प्रविष्ट हुआ, जैसे श्रेष्ठ चीर से पूर्ण समुद्र में थोड़ा-सा जामन छिड़क दिया गया हो। ( अर्थात्, जिम प्रकार थोडे से जामन से बहुत-सा दूध विकृत हो जाता है, उसी प्रकार छोटे आकारवाले हनुमान् से विशाल लका विनष्ट होनेवाली है।)

रत्नो से निर्मित तथा त्रुटिहीन गगन-चुर्वा सौध-पक्तियाँ (सर्वत्र) व्याप्त घने ग्रथकार को मिटाकर दिन के समान कांति विखेर रही थी। उस दृश्य को देखकर, वह ज्ञानी (हनुमान्) भी यह सदेह करता हुआ विस्मित हुआ कि कटाचित् एक चक्तवाले महान् रथ पर चलनेवाला (सूर्य) ही तो उटयाचल पर प्रकट नहीं हुआ है 2

वह (हनुमान् आगे) सोचने लगा—'अपरिमेय रत्नो से खिचत प्रासादों में भरी यह पुरातन नगरी, समस्त अधकार को दूर कर देगी। अब वह खर-किरण दिनकर भी (इस प्रकाश को देखकर) सचमुच लिखत होगा और (इस नगर में अपनी किरणों को फैलाना) अनावश्यक समस्तकर हट जायगा। यदि वह प्राकारों से आवृत इस लका के मध्य आ भी जाय, तो वह अपने सम्मुख आये हुए खबोत के सदृश ही दीखेगा (अर्थात्, लका के सम्मुख सूर्य जूगन् जैसा लगेगा)।

अहो ! इस महती नगरी के रहनेवाले राह्मस यदि निशाचर वन गये हैं, तो इसका कारण यही है कि पिघलनेवाले पीले स्वर्णपर्वत-सदश प्राचीरों के मध्य स्वच्छ प्रकाश से चमकनेवाले और ज्योतिर्मय रत्नों से निर्मित प्रासादों के कारण, यह अनश्वर लकापुरी अधकारहीन है। ( अर्थात् , यहाँ रात भी दिन की तरह प्रकाश से भरी रहती है। अतः, राह्मस रात में सचरण करने के अभ्यस्त हो गये हैं।)

देनो को अमृत देनेवाले ( मदर ) पर्वत के समान और अयोध्या-नरेश की कीर्ति के समान पुष्ट स्कथीवाला ( हनुमान् ), उपयुक्त प्रकार से विचार करता हुआ—वीथियों के बीच जाना ठीक नहीं ममक्कर अपनी गमीर आकृति को सकुचित बनाये ही—सीधों के किनारे-किनारे चलने लगा।

गायों के गौड़ों में, हाथियों की शालाओं में, सेना में, प्रमुख रथों तथा अर्वों की शालाओं में, पहरें से सुरिच्चत पण्यशालाओं में, नील समुद्र को पार करने में महायक वने अपने पैरों के सहारे वह इस प्रकार चला-फिरा, जिस प्रकार पुष्पों के पास उडनेवाली तथा गानेवाली रग-विरगी तितली हो।

नच्नत्रों की काति से युक्त नाना प्रकार के भारी रत्नों से जटित दीवारे, जो टज्ज्बल प्रकाश विखेरती थी, उसके कारण वह वायुक्तुमार (भक्तिहीनों के लिए) दर्शन-दुर्लभ होकर भी भक्तों के लिए दर्शन-सुलभ होनेवाले अपने हृदयगम सुन्दर (राम) के समान ही, कभी नीलवर्ण, कभी रुवेतवर्ण और कभी रक्तवर्ण हो जाता था।

देवागनाएँ दिव्य नदी ( आकाश गगा ) से स्वच्छ नीर लाती और उस जल से, मधु-प्रवाह से युक्त पुष्पोद्यानों में, स्नान करती । ऐसी उन राज्ञस-रमणियों को (हनुमान् ने) देखा, जो वन्य मयूरियो तथा मत्त मरालियों के सदश थी और जिनके मुख विकसित वमल के समान शोभायमान थे।

'जो तपस्था का फल अर्जित करते हैं, उनके अतिरिक्त अन्य प्रकार की वस्तुओं का अर्जन करनेवालों का कोई हित नहीं होता। इसे विधि न प्रत्यत्त विखाया है। यदि कोई देखना चाहे, तो (लका में) आकर देखें। अहां! उस नगर में कचुकावड स्तनभार बहन न कर मकनेवाली देव-नारियाँ अपनी भूठी (अतिस्त्म) कि को दुखाती हुई, न्युच्छ जल लेका ननान कराती हैं और राज्ञम-स्त्रियाँ भी स्नान करती हैं।

वहाँ की स्त्रियाँ महावर-लगे पल्लब-समान अपने हाथो को टुखाती हुई (सगीत को लज्ज्जा के) विधान के अनुसार निर्मित सप्तिध तित्रयों से युक्त उत्तम शकीटयाल (बीणा) के स्वर मे नालयुक्त मगीत करती थी। उर मगीत के लिए तय वाधक यनकर मेघ गरज उठते थे और तत्र टासियाँ मीधो पर स्थित मेबो के मुँह अपने पुष्पकोमल करो से वट कर देती थी।

(हनुमान् ने देखा—) सब का अभीष्ट प्रदान करनेवाले विवय रत्न-वीपी से प्रकाशित पर्यको पर लेटी हुई कुछ राच्चस-रमणियाँ, सुन्दर पुष्प-वितानगुक्त स्वर्णमय नृत्य-रग में द्रुतलय-विशिष्ट, रिसकजनो से प्रशसित, ताल का अतिक्रमण न करनेवाले, गधर्य-रमणियों के नृत्य देख रही थी।

(हनुमान् ने देखा—) राज्ञस-रमणियाँ सुडौल स्फटिक-वेदियों पर वैठकर दुर्लभ मिटरा का पान कर रही हैं। मानो (वियोग) में वेदना देनेवाले अपने प्रियतमों के प्रति, उत्तरोत्तर बढ़ते हुए अपने असीम प्रेम-रूपी मस्य को जल से सीच रही. हो। उन रमणियों के मनोभावों को प्रकट करनेवाले उनके अजनाचित मीनतुल्य नयन, स्वच्छ चकचक करनेवाले वरछे की-सी तीच्ण कांति विखेर रहे हैं।

( उन राच्चिसयों के ) त्रुटिहीन नीलोरपलतुल्य नेत्र ( मिटरा पान करते-करते ) उनके पितयों के नेत्रों की समता करने लगे ( अर्थात् , लाल हो गये )। उनके विम्वारण अधर श्वेत वर्ण हो गये और युवक-युवितयाँ, परस्पर के प्रेम के मदश ही, वारी-वारी से मिदिरा का पान कर रहे थे।

उस स्थान में कल्पतर सब वस्तुओं को देता रहता था। उससे ले-लेकर राच्चस-रमणियाँ अपने प्रकाशमान प्रवाल-सम पैरों में महावर, अपने श्रीर पर अपार सुर्मा से पूर्ण नवीन चटन-रम, अपने विस्मयकारी तीच्ण नयनों में अजन तथा आभरणों को चुन-चुनकर यथास्थान धारण कर लेती थी।

(हनुमान् ने देखा—) व्याघ्र को भी मारनेवाले विलष्ट पुरुषों के द्वारा किया गया नया अपराध (मन मे ) प्रविष्ट होकर जब प्राणों को सताने लगता, तब ग्रूल-सहश नयनोवाली (राच्चियाँ) अपने अमृतमय मुख से विष-समान निःश्वास भरती हुई (अपने पितयों पर) इस प्रकार पदाघात करती कि उनकी विजली-जैसी कमर लचक जाती नृपुर कनकाना उठते और राच्चसों के शरीर मे रोमाच होने लगता।

उन राच्चितियों के ग्राजन-रजित नयन ग्रांतर की माटकता के कारण लाल हो गये थे। उनके मुख श्वेत हो गये थे। स्पन्टित भृक्किट-युक्त मोहि सुक गई थी। उनके अवयव काँप रहे थे। शारीर से स्वेद वह रहा था। शून्य-जैसी कटिवाली वे रमणियाँ मिदरा में प्रतिविभिन्नत अपने मुख को किसी अन्य स्त्री का मुख ममसकर अपने प्रियतमों के लिए चिन्तित हो रही थी।

(हतुमान् ने) उन राच्चसों को देखा, जो ईख के कोल्हुओं में, पर्वत की कदराओं में, अमृत-सदृश जल से सिंचित उद्यानों में, सोनक (एक म्लेच्छ-जाति) लोगों के घरों में, स्वच्छ ( चीर ) सागर में भी अप्राप्य, शूल-सदृश नयनोंवाली स्त्रियों के कुमुद-सम अफ्ण अधर तथा धवल दतों के मधुर रस को पीकर मत्त हो उठते थे।

अपने सुन्दर पितयों के अपराध के कारण छनसे रूठकर विख्नुड़ी हुई रास्तियाँ— जिनके स्तनों पर लिप्त चदन-रस सुख गया था—अपनी खुली हथेली पर अपने वटन को रखे बैठी थी, मानो एक कटकरहित रक्तकमल पर दसरा कमल खिला हो। वे इस प्रकार निःश्वास भर रही थी कि मानो उनके प्राण अब-तब हो रहे हो।

अपने आयुधधारी मनोहर पितयों से मान करने के कारण अपने पुष्प-पर्यंक पर प्राणहीन मी बनकर पडी हुई कुछ राज्ञम-रमिषयाँ अधिक वेदनाजनक कामपीडा से प्रेरित होकर (अपने पितयों के आने के) रास्ते पर टकटकी लगाये पडी थी और (पित से भेजी गई) दूती के मंदहास को देखकर पुनः जीवन पाकर तडपने लगती थी।

(हनुमान् ने देखा—) विविध वाद्य वज रहे हैं और सुवासित केशो एव रक्त अवर से युक्त अग्मराऍ हाथ से तालियाँ वजाती हुई मगल गीत गा रही हैं। उन राज्यस-रमणियों के शख, वलय, नूपुर, पाटसर (एक पदामरण), मेखला आदि शिथिल पड गये हैं और वे अपने गृह-देवताओं की पुष्पों से अर्चना कर रही हैं।

(हनुमान् ने देखा—) कुछ राज्ञम-सुन्दरियाँ मंगलोत्मव के समय नगर-परिक्रमा करती आ रही थी ( अर्थात्, जुलूम मे आ रही थी )। जनके आभरणों की तेज काति-रूपी वाण और खड्ग श्रथकार का नाश कर रहे थे। कर्णामरण को छूनेवाले जनके नयन-रूपी तीखे वरछे युवकों के हृदय को भेद रहे थे। रध्नवाले शख तथा नगाडे मेघों के ममान वज रहे थे। और, जन मेघों के पीछे-पीछे चलनेवाली मयूरियों के सहश राज्ञिसयाँ चल रही थी।

( हनुमान् ने देखा —) पर्यको पर लेटी हुई कुछ राम्तस-स्त्रियाँ, काम-समर के लिए उमगतो होती हुई अपने पतियो के प्रति किये गये मान को त्यागकर धीरे-धीरे अपनी पलकें खोल, ग्रजन-रूपी तेल से मिक्त, कपट तथा कांति से पूर्ण, अपने दीर्घ नयन-रूपी करवालो को उनके कोशो से निकाल रही थी।

प्रतिमा-समान स्त्रियों जो मान करने लगी थी और जिनकी प्रज्ञा, मन तथा अन्य इद्रियों उनके प्रतियों के सग ही चली गई थी, वे विजली के सदश चमकती हुई, सुन्दर पखोवाली मराली के समान चलकर, अपने प्राण एव स्वय ( अर्थात्, एकाकी ही ) कचाओं में जाकर कपाट बद कर लेती थी।

(हनुमान् ने देखा —) िकत्रर-मिथुन गा रहें थे। नागकन्याएँ जयगान कर रही थी और कुछ रात्त्तस-स्त्रियाँ (जो नव-विवाहिता थी) घटा को चीरकर चमकनेवाली विद्युत् के नमान, मुक्तालंकृत श्वेत विमानो पर आरूढ होकर, अपनी दासियों के नाथ उस स्वर्णपुरी की वीथियों से होकर अपने नये पति के यह को जा रही थी।

कही बादल नगाडे बजा रहे थे । देवता अभिनन्दन कर रहे थे । ऋषि प्रशस्तियाँ गा रहे थे । रमणियाँ गान करती हुई घेरकर चल रही थी । देवागनाएँ जयगीत गा रही थो और हार तथा कर्णाभरणों से चमकते हुए कुछ राच्नम नव-विवाहीत्सव मना रहे थे ।

यद्य-स्त्रियो, राज्ञ्म-स्त्रियो, नागकन्याओ तथा कलकहीन चन्द्र के समान सुखो-वाली विद्याधर-रमणियो आदि को देखते हुए जानेवाले मारुति ने एक स्थान पर पर्वत के समान लेटे हुए निर्विन्न निद्रा में मग्न कुमकर्ण को अपनी आँखो से देखा। वह सड़प (जिसमें कुमकर्ष) सो रहा था, समयोजन विशाल था। त्यर्गलोक में इन्द्र के मुकुटामिपेक के लिए निर्मित मड़प-सदृश था। अपने स्वच्छ प्रकाश से अष्ट दिशाओं के अधकार को निःशेष रूप से मिटा रहा था।

उस प्रकार के महप के मध्य, एक पर्यक पर (वह ऐसा मो रहा था), जैसे मर्पराज हो, मसुद्र हो या समस्त घना ऋषकार एक स्थान पर आ इकटा हुआ हो या अविचारणीय पाप-समृह ही साकार हो पड़ा हो।

मधुर सलय-मास्त समीप के शब्द-पूर्ण समुद्र में निमग्न होकर त्रिविध गति से चलकर, परागों से पूर्ण टीर्घ कल्पवन में विश्राम करके, उन (कुमकर्ण) पर आ लगता था।

देवागनाएँ उसके पैर महला रही थी। उनके चन्द्रमुखी को देखकर उस मडप के उज्ज्वल स्तमों की चन्द्रकान्त-शिलाएँ स्वच्छ जलविंदुओं को उसके मुखपर वरसा रही थी।

(कुमकर्ण के) अविच्छित्र क्रम से चलनेवाले उच्छ्वास-निःश्वास-रूपी तीत्र प्रभंजन ने हनुमान् को मडप के द्वार पर ही रोक दिया और फिर नासिका तक खीच ले चला। यह देखकर हनुमान् आशकित हुआ (कि कही उसकी नासिका के भीतर न खीच लिया जाऊँ), अतः, हाथों को उछालता हुआ एकदम उछलकर दूर भाग गया।

सोनेवाले (कुमकर्ण) की साँस इस प्रकार वाहर निकलती कि धूल आकाश तक उठ जाती और फिर, लौटकर उसकी नासिका में युस जाती थी। वह तीत्र वायु यों चक्कर लगा रही थी, मानों समस्त विश्व को उड़ा देनेवाली अविनश्वर (प्रलयकालिक) प्रचड वायु, प्रलयकाल की प्रतीचा करती हुई वहाँ घूम रही हो।

जसके हास-हीन (कठोर) विशाल मुँह मे—जहाँ से लम्बी साँस घोर शब्द करती और धुआँ उठाती हुई उमड़ रही थी—वकदत चमक रहे थे। मानो (उसने) पूर्ण चन्द्र को अपना शत्रु जानकर उसे तोड़कर अपने वेदगे मुँह के टोनों पाश्वों मे खोस लिया हो और उन्हें खा रहा हो।

वह इस प्रकार की विष्नहीन निद्रा में डूवा था, जैसे कोई बड़ा नाग मत्र ने हत होकर पड़ा हो या विशाल समुद्र प्रलयकाल की प्रतीचा करता हुआ चारो ओर न उमड़कर शान्त पड़ा हो।

त्रिमूर्त्तियों में से एक कहलाने योग्य (हनुमान्) ने उम राज्ञ्स को देखकर यह मोचा कि राज्ञ्मराज कहलानेवाला वह सद्गुण-रहित (रावण) यही है। और, (शरणागत की) रज्ञा में आमक्त अपनी ऑखों से कोधानि की चिनगारियाँ संगलने लगा।

उम ( हनुमान् ) ने फिर ममीप जाकर गौर से देखा, तो दम मिर और अति यित वीत भुजाओं को उस निद्धित राज्य में न देखकर, भयकर रूप के मन में उत्पन्न कोध नामक चडवाबि को अपने विवेक नामक विशाल समुद्ध के जल से शात कर दिया।

कर्णामृत के रूप में राघव की की त्ति को बढ़ानेवाले उस कपिनायक ने, अपने कोप को दयाकर हाथ उठाकर कहा— यह चाहे कोई भी हो, इनके विनाश के लिए अब कुछ ही दिन शेप हैं। इसके बाद वह उसके पास से हट गया। रामचन्द्र का यश वर्णन करने योग्य वह (हनुसान्) मडपी से, प्रामाद-पिक्तयों मे, स्त्रियों की नृत्य-शालाओं में, सभा-भवनों में, देवालयों में, सगीत-विदेकाओं पर, विद्या-शालाओं में तथा अनेक स्थानों में (सीता को) खोजता हुआ वृसता रहा।

हनुमान् अति सुन्वर यहहारों में, करोखों की शलाकाओं में, सुल्मता से देखने योग्य पुष्पनालों में, सर्वत्र, हवा बनकर, धुआँ वनकर घुम जाता और खोजता। कही वह अति सुल्म रूप धारण करता, कही बहुत विशाल रूप धारण करता। (मच पूछिए, तो) उमकी उम स्थिति का वर्णन कोई नहीं कर सकता है। अणु में तथा में के में भी जिम प्रकार चक्तधारी (विष्णु) व्यात रहता है, वैसे ही वह भी सर्वत्र प्रवेश करता चनता रहा।

इस प्रकार, सब प्रकार के स्थानों में जाकर रक्तकमल-जैमी-उँगलियोंवाली स्त्रियों को देखता हुआ चलनेवाला वह उत्तम (हनुमान्) उन पुण्यवान् (विभीषण) के विस्तीर्ण सौध में पहुँचा, जिमका जन्म राजाओं, ब्राह्मणों, ऊपर के लांको तथा नीचे के लोकों के निवासियों के लिए मगलवायक था।

नवमबु की वर्षा करनेवाले कल्पवृद्धों की छाया में, रफटिक-वेटिकामय प्रवाल-तैष में स्थित उम विभीषण के समीप जा पहुँचा, जो ऐमा था, मानों धर्मदेवता यह सोचकर कि काले रग के राज्ञमों के मध्य धर्मदेवता के रूप में जीवित रहना कठिन है, अतः वह राज्ञसों की आकृति अपना कर ही गुप्त रूप में रह ग्हा हो।

उसके ममीप खडे होकर (हनुमान् ने) उपके स्वभाव को अपने सूद्म ज्ञान के द्वारा पहचाना और यह जाना कि वह (विभीषण) अकलक और गुणवान् है। अतः, उसके प्रति कोधहीन होकर वहाँ से हट चला और पर्वत-सदृश एक करोड प्रासादों में खोजता हुआ चणमात्र में उन्हें पार कर गया।

वह (हनुमान्) श्रेष्ठ देवागनाओं, पूर्णचन्द्र के समान वदन और रक्ताधर से शोभायमान रमणियों को देखकर और यह समक्तकर कि इनमें से कोई (सीता) नहीं है, अनेक प्रासादों को पार करता हुआ, मन ने भी अधिक वेग से चलने लगा और वह उस प्रासाद के द्वार पर पहुँचा, जहाँ इन्द्र वदी था।

अनेक आयुधों को अपने हाथों में बारण करनेवाले, चन्द्रकला-सदृश खड्गदतों-वाले, पुरानी कहानियो-पहेलियों आदि को परस्पर सुनानेवाले (शत्रुओं का ) वध करने-वाले कोधोत्साह में भरे, गिनने में सहस्र-सहस्र सख्यावाले. ज्ञानहीन राच्नसों के पहरे को पार करके, वह (हनुमान्) इन्द्रजित् के यह में गया।

शुआँ भी जहाँ प्रवेश न कर सके, वहाँ भी जानेवाले छम (हनुमान्) ने (इन्टिनित् के गृह में) प्रवेश करके अपने योग्य सुन्दरियों के मध्य निद्रा करनेवाले छम इन्द्रजित् को देखा, जो ऐसा था, मानो त्रिनेत्र का कुमार (कार्त्तिकेय) अपने छह सुखों और दिशाओं में फैले (वारह) हाथों में में बुक्क को क्षिपाकर वहाँ सो रहा हो।

हनुमान ने अनुमान किया कि पर्वत-कटरा मे निवास करनेवाले सिह-तुल्य यह (इन्द्र जित्) उल्लबल वकदती से युक्त राज्ञ्स है, परशुधारी (शिव) का दुमार (कार्सिवेय) है,

या कोई ओर है १ मैं नहीं जानता। हाँ, मेरे प्रमु (राम ) और उनके अनुज (लह्मण) को इसके साथ अनेक दिनों तक अम-जाध्य युद्ध करना पड़िगा।

युद्ध-कुशल रावण ने जब इमे युद्ध मे अपने साथी के रूप मे पाया है, तब उस (रावण) के द्वारा त्रिभुवन का विजय होना कोई आरच्च का विषय नहीं है। और, इसकी क्या प्रशासा की जाय? यह कहना भी विवक्त की वात न होगी कि शिव, चतुर्मुख और लद्मीनाथ (विष्णु) को छोड़ अन्य कोई इसकी समता भी कर मकता है।

यों सोचता हुआ, हाथ को सिकोड़कर गाल पर रखे हुए (अर्थात्, आश्चर्य करता हुआ) खड़ा रहा। फिर, यह सोचकर कि यहाँ खड़े रहकर समय ब्यतीत करना छचित नहीं है, अन्यत्र जाना ही श्रेयस्कर है, वहाँ ते हट चला। छमके वाढ सहस्रो प्रासाटों की पिक्तियों में सन्देह-रिहत रूप से (मीताजी का) अन्त्रेपण करता हुआ आगे बढ़ा।

उसने अच्चयकुमार के घर को पार किया। फिर, अतिलाप के निवास में गया। अन्य योद्धाओं के गहों में खोजा। फिर, मत्रणा करने में चतुर (मंत्रियों) के गहों में प्रविष्ट हुआ। राघव के चरण के रूप में प्रतिद्ध वह (हनुमान्) फिर वहाँ से भी हट गया।

इम प्रकार, वह बड़े सेनापितयों के निवासों में तथा सहस्रकोटि स्वर्ण-प्रासादों में प्रवेश करता हुआ, वह (हनुमान्) उन अनश्वर महानगर के मध्य-स्थित रावण के विशाल गुन प्रासाद को देखने के लिए (शिल्प) शास्त्रोक्त तीनों परिखाओं में बीचवाली परिखा के समीप जा पहुँचा।

अनुपम मत्त गज के महश, जिमे किसी अन्य माथी की अपेक्षा नहीं थी, प्राची विशा में ममुद्र से उदित होनेवाले सूर्य को जो फल समक्तकर पकड़ने के लिए चल पड़ाथा, वह (हनुमान्) उम परिखा को देखकर सोचने लगा—मेरे डारा लॉघे गये शीतल समुद्र- रूपी देवता का (एक वानर में लॉघे जाने के कारण) जो अपमान हुआ, मानो उसका प्रतीकार करने के लिए ही सातो नमुद्र इम अलब्य परिखा के आकार में एकत्र हो गये हैं।

यि कोई इमें देखकर कहे कि यह अति विम्तृत तथा टीर्घ परिखा है, तो वह ठीक नहीं हैं। क्यों कि, यदि अमल्य जन कल्पात तक सारी धग्ती को खोटते रहे, तो भी इतनी बड़ी परिखा निर्मित नहीं कर सकेंगे। अतः समुद्र-मदृश, अति कोधी राज्ञ्म (राज्ञण) से डरकर अवश्य ही सातों अगाथ समुद्र इस लंका को घरे पड़े हैं।

उन प्रकार की जलपूर्ण विशाल परिखा के निकट पहुँचकर प्रभु (राम) की की तिं जहाँ-जहाँ गई, वहाँ सर्वत्र पहुँचनेवाला हनुमान् मन मे वहने लगा कि जिन देश से मैंने मधुद्र को लाँघा था, उसने दुगुने वेग के साथ चलने पर भी इसे पार करना कठिन हैं।

वह परिखा इस प्रकार जल से पूर्णथी कि उसके जल को पीने के लिए गगन-स्थित चारो प्रकार के मेघ नीचे उतर आतं ये और उस परिखा का जल उपर उसड़

१. वैष्यव-नंप्रदाय में गन्ड और हनुमान विष्णु के चरण कहलाते हैं। तम्लि में गन्ड को 'स्पेरिय तिरविष्ट'
 = अपेत श्रोचरण, और हनुमान को 'शिरिया निन्विड'> किन्छ श्रीचरण, कहा जाता है। — अनु०

उठता था। वह दुःखदायक (रावण) की सेना के सदृश थी। उसका वर्णन करना भी सभव नहीं है।

स्य परिखा के जल मं, हाथियों का त्रिविध मटजल, अश्वों की लार का जल, देवागनाओं का कुरूम-लेप, (अन्य) िस्त्रयों के सुवासित केशों की कस्तूरी और अगर (पुष्णों से प्रवाहित), मधु, चन्दन-रस, अन्य सुर्गाधत काष्ठों का लेप आदि मिलत ये और ससके जल को सुवामित कर देते थे।

उम परिखा में, ध्यान-निरत सारस, क्रौच, 'पुदा', इस, जल-कुक्कुट, चक्रवाक, किन्नर, वक, 'किलुक्म', 'शिरल', जल-काक, कुणाल आदि विविध जलचर पची कलरव करते रहते थे।

वहाँ की सुन्दरियों के (शरीर से प्राप्त ) अगरु, कस्त्री, महावर आदि से सयुक्त होने के कारण वह परिखा, अपने जल में स्नान करनेवाले उत्तम लच्चणवाले हाथियों तथा उत्तम जाति की मृद्ध गतिवाली हथिनियों के मध्य एक विचित्र कलह उत्पन्न कर देती थी। (तात्पर्य यह है कि स्नान करने पर हाथी के शरीर में विविध रंग और गध लग जाते थे, जिसमें उसे कोई दूसरा प्राणी समक्तकर हथिनी उससे हट जाती थी, इसी प्रकार हथिनी के प्रति हाथी का भी भाव हो जाता था।)

मधु-गथ से युक्त नव-विकासित कमलपुष्प छम परिखा के घाटों में (सध्या के समय) मुकुलित हो गये थे। क्योंकि, बदिनी बनाई गई (सीता) देवी के वदन से जो वन्धुत्व रखते हैं, वे कमल (सीता के दुःखी होने पर) स्वय विना म्लान हुए कैसे रह सकते थे 2

स्फटिक-शिलाओं को काटकर निर्मित उज्ज्वल घाट तथा जल, दोनो में ऊपर से कुछ द्रातर नहीं दिखाई देता था। जब स्वच्छहृदय पुरुष नीच जनों से मिलते हैं, तब उनकी मरलता के कारण उन्हे एक दूमरे से पृथक् नहीं पहचान सकते।

( उस परिखा के घाटो पर ) जल से ऊपर के भाग में, और जल के अप्रतर के भाग में इन्द्रनील आदि विविध रत्न तथा मोती जड़े थे। उनकी कार्ति विखेरने से वह परिखा ऐसी लगती थी, मानो चीरसागर आदि विविध समुद्र, प्रभजन के कारण, मिमलित हो एकाकार हो गये हों।

उस समय, (हनुमान् ने) उस परिखा को भी समुद्र के सदश ही पार कर लिया। उसके साथ की प्राचीर को भी पार कर लिया और नगर के उस मध्य भाग में जा पहुँचा, जहाँ उसकी सुरुचा के कारण कोई उसके पाम भी नहीं फटक सकता था।

आगे क्या हुआ ? अव हम कहेंगे।

यमराज भी जिनसे भयभीत होकर भाग जाता था, वैमे राच्नमो के निवाम-भूत उम दुर्गम नगर मे, अर्घरात्रि के समय, वह (हलुमान्) एकाकी ही वारह योजन विस्तीर्ण तीन लाख वीथियो में (सीवाजी का) अन्वेषण करता रहा।

१. म्फटिकमय घाट उत्तम जन का तथा परिखा-जल, जिसके अतराल में कीचड़ है, नं च जन का जुपमान है।—अनु०

( उस नगर के मध्य भाग मे ) मधुशालाऍ स्नी पड़ी थी, विशाल जलिष-दृत्य उन राच्निगों का शब्द भी थम गया था। सगीत थम गये थे। दास-दासियाँ भी अपने-अपने कार्य समाप्त करके विश्राम कर रही थी। त्रिविध वाद्य भी (गीतांग, नृत्तांग और उभयांग के वाद्य ) मौन हो गये थे तथा सर्वत्र निद्रा की तैयारी हो रही थी।

उत्तम वर्ण के अश्व आनद से शिर सुकाकर निद्र -मग्न थे। प्राचीर के विलिष्ठ पहरेदार रह-रहकर नगाडे वजाते थे, जिमसे सर्वत्र प्रतिध्वनि हो उठती थी। उज्ज्वल पुष्पों से अलक्कत, सुवामित कुंतलोवाली स्त्रियाँ—जो अपने प्रेमपात्र पतियों से वियुक्त नहीं हुई थी, या अपने पति के किसी कार्य से मन में ताप पाकर भी जो अपना मान वाहर प्रकट करना नहीं चाहती थी—निद्रा-मग्न थी।

हारधारी, उन्नत सुजावाले नवयुवक, काम-समर से श्रात हो आनन्दमत्त मयूरिणी-सदश तरुणियो के स्तनो पर वेसुव पडे थे। सुरत-केलि के ऐसे दृश्य वहाँ दिखाई पड़े।

कुछ लोग मधुर मदिरा के घाटो में वेसुध पड़े थे और कुछ सुगंधित धूम से आहत भ्रमरों को आकृष्ट करनेवाले मधु से पूर्ण पुष्पों की सेज पर, कामानुभव-रूपी मदिरा से मत्त हो अचल पड़े थे।

मदिरा-पान से मत्त नर्त्तको के सगीत की राग-रूपी पलकें बंद थी। घने अधकार के कारण आकाश-तट की प्रकाश-रूपी आँखें बद थी। वीणाओ के मधुर स्वर-रूपी नेत्र बद थे। वजनेवाले मृदग आदि वाद्यों के नाद-रूपी नेत्र भी बंद थे। सर्वत्र कपाट बड़ हो गये थे।

सुगिधित कस्त्री आदि के लेप और श्वेत पुष्पों से सुशोमित अपने वच्च पर लगनेवाले मजय-मारुत के द्वारा प्राणों पर भी आघात होने से, वियोगिनी रमणियों के काले नेत्र उमड़ते हुए जज्ञ-विंदुओं से पूर्ण थे। उनके मन, जिनकी वहाँ कोई कमी नहीं थी, अव विरह-ताप से जल रहे थे।

(दीपों में) पिघले हुए घी के कम हो जाने से मद पड़े हुए अगणित दीपों को मदगाचत—रामुओं को दुर्वल पाकर उनका विनाश करके वढनेवाले (किसी राजा) के सहश— दुक्ताने लगा। ( उस समय वहाँ की रमणियों के ) शरीर की उज्ज्वल काति, समुद्रों तथा अपार विशाओं में दीप वनकर प्रकाश फैलाने लगी।

नित्य-नियमो का यथाविधि पालन करनेवाले पूर्ण ज्ञानी उत्तम ब्यक्ति भी निद्रा-ग्रस्त हो गये। योगी लोग भी निद्रित हुए। सद की उष्णता से मत्तगज भी सो गये। विद्यित वित्तवाले भी निद्रा-मग्न हुए। ऐसी स्थिति मे अब दूसरो के बारे में क्या कहा जाय ।

जम समय, कर्म-रूपी शत्रु को जीतनेवाला ( अर्थात् , कर्मसंग-रहित हनुमान् ) जस नगर के बीचवाले प्राचीरों के मध्य व दो करोड़ जत्तम राज-वीथियों में अन्वेषण करता रहा ।

१. लंकानगर के मध्यमाग में स्थित एक परिखा और प्राचोर का वर्णन पहने किया गया था। अब इस पथ में उस नगर के मध्यमाग में स्थित अन्य परिखा और प्राचोर का उल्लेख है, जो रावण के अवास के चारों तरफ बने हुए थे।—अनु०

फिर, दुराचारी (रावण) के निवास के निक्ट पहुँचा। उसने वहाँ की खाई और प्राचीर की पार कर भीतर प्रवेश किया।

युद्ध करने की प्रकृतिवाले रावण का वह स्वर्णमय प्रामाट चन्द्रवत् था और उनको घेरकर रहनेवाले नारियों के निवास नवत्रों के समान थे। छनमे वह (हनुमान्) जा पहुँचा।

वह (हनुमान्) उस वीथी में जा पहुँचा, जहाँ समस्त यन्न-रमणियाँ एक माथ निवान करती थी। वे (यन्न-क्षियाँ) दुर्लभ अमृत-समान थी तथा उनके बटन इस प्रकार कातिपूर्ण थे कि यटि खरगोश के आकारवाले क्लक में हीन कोई चन्द्रमा स्त्यन्न हो, तो वह भी उनके सामने नुच्छ जान पडेगा।

श्रामिक-रूपी दृढ कर्म मूल को सपूर्ण रूप से उखाड़ डालनेवाला (हनुमान्) अपने आकार को वारीक स्त और मद मास्त से भी अधिक स्ट्रम बनाकर, अति उज्ज्वल काति को धिखेरनेवाले हीरकमय तालों के छिट्टों में से होकर, भीतर चला जाता और (मीता का) अन्वेषण करता।

कुछ स्त्रियाँ पर्वत-सदश हाथियों के वल से युक्त रावण पर अत्यधिक अनुरिक्त के कारण (विग्र्-पीडा में) नि श्वाम भरती थी, वैशेर कमल-पत्र के ममान अपनी पलकों को स्पन्टित किये विना चित्र-लिखित-मी वैठी थी।

कुछ (यत्त-स्त्रियाँ) निरन्तर वाण वरसानेवाले मन्मथ से डरकर या मृहुल मुख-स्वप्न का फल प्राप्त करने की डच्छा से, या न जाने किस ग्रुप्त भावना से अपने नेत्र वन्ट किये, अन्तर मे निटा न होने पर भी, वाहर से निर्टत-सी पड़ी थी।

कुछ (यम्प-क्रियाँ), जिनके स्तन, मन्मथ के अमन्न कठोर शरों के द्वारा अनेक बार प्रताडित हो चुके ये और जिनके श्वास भूल रहे थे ( अर्थात्, मरण की-सी दशा हो गई थी) वे यह साम्त्रती थी कि माने में क्या प्रयोजन है 2 शामक रावण का चित्र ही क्यो न बनावे 2 ( जिमसे एनका दु ख किचित् कम हो | )

कुछ (यन्न-स्त्रियाँ) याँखों में याँस् भगकर, इस प्रकार वोल उठी. मानो चित्र-प्रतिमाएँ वोल उठी हों। व पांच्यों से कहने लगी कि तुम मेरे प्राणों को (अर्थात्, प्रियतम रावण को) यहाँ नहीं बुला रहें हो, वहाँ जाकर मेरी दशा का वर्णन भी क्यों नहीं करते हो १ तुम सुक्तपर टया करके कोई भी उचित सहायक कार्य तो करो।

कुछ (यन्-स्त्रियाँ) शीतल मलयानिल के लगने से अत्यन्त व्याष्ट्रल हो चठती थी और अपने भारी स्त्रनों पर दृष्टि डालकर (विरह की) पीडा देनेवाले (रावण) की बलशाली सुलाओं की पुष्टता का स्मरण करके ऐसे तडप चठती थी कि उनके प्राण अत्यन्त शिथिल हो जाते थे।

कुछ (यन्न-स्त्रियाँ) उन पर्यकों पर, जिनके टोनों ओर लगे उज्ज्यल तथा लाल रत्नों की, मटा एकरूप रहनेवाली, कार्ति विखरती रहती थी, अनेक टिना से अपनी

यहाँ अर्थ ध्विनत है कि रावण मीता के प्रति अपने मोह के कारण अन्य स्त्रियों के पित दरेता दिखाने लगा था, जिसमे उमार अनुरक्त स्थित विरह-पीडा का अनुमव कर रही थी ।—अनुः

इच्छा के व्यर्थ होते रहने के कारण ( अर्थात् , अपने प्रियतम रावण के न आने छ ) इज हो पड़ी थी और लाल आकाश में उठित चन्द्र के ममान दिखाई पड़ती थी।

काति से प्रज्विति कल्पलता के समान कुछ यद्म-क्रियाँ (विग्ह-पीडा से) अपने कधों के ममान ही काँपनेवाले पलंगी पर लेटी थी और ( उन्हें सुलाने की चेष्टा करनेवाले गायकों की ) वीणा का नाट उनके कानो में प्रवेश करके विक्कृ के डंक-मदश णीडा उत्पन्न करता था, जिससे वे वेसुध हो जाती थीं।

जिम (शिव) ने मेर को (धनुष बनाकर) मुकाया था और कठोरता ने अपने लद्द्य पर लगनेवाले अग्निमुख बाण को (त्रिपुरासुर पर) चलाया था, उसके पर्वत (केलाम) को भी उखाड़कर उठा लेनेवाली (रावण की) मुजाओं पर लिम चन्दन-पम को अपने पीन स्तनों पर लगा हुवा देखकर (विरह में भी) कुछ (यज्ञ-क्रियों) ज्ञानन्द प्राप्त करती थीं।

चारों दिशाओं के ममुद्र जिन समय उमड़ उठते हैं, उन (प्रलय के) नमय जित (रावण) ने, अपनी सुन्दर वाहुओं की नमों को मीड़ते हुए, चारो प्रकार के मधुर रागों के, ताडव नृत्य करनेवाले (शिव) की स्तुतियाँ गाई थी, उन (रावण) की प्रशंना के गान कुछ यहा-स्त्रियाँ कर रही थी।

इम प्रकार की यक्त-रमणियां के निवासभृत प्रामाठों को णारकर धर्म-सार्ग धर चलनेवाला वह (हनुमान्), उम (रावण) की जाति की सुन्दरियों के आवास में जा पहुँचा।

उन प्रामाडों में, जहाँ अग्नि-मदृश प्रज्यिति कातियाले लाल रत्नों के अहर वालातप ने निर्वाध रूप से फैजनेवाले अवकार को पी लिया था जिनमें वे (प्रामाड) सर्वदा दीप के विना भी स्वयं-प्रकाशित रहते थे कुछ राज्य-रमणियाँ वानियों के चले जाने पर 'कामना-दितीय' होकर (अर्थान् अक्लेण्न में अपनी कामना के नाथ रहकर ) क्रोध किये बैठी थी।

उनके लाल केशों पर धूम-नदश भ्रमर मँडरा रहे थे जो अधिक्वाला पर कस्तूरी-निर्मित लेप लगाये जाने का दृश्य उपस्थिन कर रहे थे। व राक्तियाँ. नवपुष्ती से आवृत पलग को अपना शत्रु मानकर, वहाँ ने हट गई थी और विशाल स्फटिकमय शीतल वेडी पर जाकर लेटी हुई थी। वे उत्तरोत्तर बढ़ती हुई काम-व्याधि से पीडित थी।

तात्तर्य यह है कि रावल की मुनाओं ने पूर्व-आलिगिन क्षियों के स्तनों पर चन्द्रन के चिह्न लगे थे.
 तिमसे ध्वनित है कि दिरह-पीड़ा में रहनेबालों वे नारियाँ, स्तान, ब्रनुत्रपन. ब्रह्मेंक्स्स क्षादि नहीं करनी थीं।—ब्रनु०

२, उत्तरकांड में यह नहानी वर्शिन है कि जब केंन्रास को रावण ने स्टाब्य था, तब जिब ने सने वर्नत के नीचे दवा दिया था। उन समय रावण ने अपना एक सिर काडकर एक बाहु में लगा लिया और उस बाहु को नसी को तंत्री बनाकर —बीया के तैमें बजाकर गाया और जिब को प्रसन्न किया।—अस्ट

इसमें दल्लिकिन चार प्रकार के नाग निम्ल के अनुसार—(१) पार्क (२) बुल्लिन, (३) मनदम की र (४) मेळ्बिल हैं।—कनु०

( कुछ राचिसियाँ ऐसी थी कि ) उनका अनुपम शरीर ही सूर्य-किरणो से लिसत विशाल गगन था। उनके मुक्ताहार, नच्चत्रो की पिक्तयाँ थे। उनकी किट विद्युत् थी। घने केश लालिमा से भरा आकाश था। काजल से ऋजित नयन बादल थे। ललाट प्रकाशमान अर्थचन्द्र था। उनका वह रूप सध्याकालीन आकाश की समता करता था।

(कुछ राचितियाँ) दासियों के साथ अत्युक्त अट्टालिकाओं के चिन्द्रिकापूर्ण आँगनों में पहुँच जाती थी और नम के नच्चित्रों को अपने हाथों से छठाकर छन्हें गोटी बनाकर खेलने लगती थी। छस समय उनके नीलोत्पल-सदश कजलाकित नेत्र बार बार अपना रग बदलते थे (अर्थात्, उन नच्चत्र-रूपी गोटियों को ऊपर छछालने पर उनकी छाया से नेत्र धनल पड़ जाते थे और वर्षा के समान मधु को बहानेवाले (अर्थात्, मधु-पूर्ण पुष्गों से अलंकृत) उनके ध्वाराले केशपाश शिथिल हो जाते थे।

कर्णामरणो से शोमायमान वदनवाली देवांगनाएँ, जो वहाँ दासियो की तरह सेवा करती थी, कई स्थानो में फैले हुए आकाश-गगा के प्रवाह से (स्नान के लिए) जल भरकर ला देती, किन्तु (विरहिणी) राच्चस-स्त्रियाँ उस जल की शीतलता-हीन कहकर कुणित होती और रत्नो को जड़कर बनाये गये प्रकाशमान सौधों की छतो पर अपनी किट को लचकाती हुई चढ जाती तथा वहाँ स्थित मेघो में छेद करके उनसे बरसनेवाले जल-धारा में स्नान करती थी।

कुछ राच्चियाँ (विग्ह के कारण) निद्रा न आने से स्वर्ण-फलको को रखकर जूआ खेल रही थी और यह सोचकर कि मधुर प्राणनायक (रावण) ने सर्पराज के फनो से वलात् छीनकर जो लाल माणिक्य ला दिये हैं, उन्हें अपने पास ही सुरिच्चत रखना चाहिए, वे उन माणिक्यों को अपने पास रख लेती थी और अपने अन्य आभरण, विद्या-धरों से छीनकर लाये गये किरीट, हार, आदि को दाॅन पर रखती थी।

कल्प-वन में स्थित स्वर्ण-प्रासाद मे, मुक्ता-वितान के नीचे सिद्ध-स्त्रियाँ अति मधुरनाद-युक्त मृदगों को वजाकर गा रही थी। उधर मधुरमाषिणी नागकन्याएँ 'तण्णुने' (नामक वाद्य) को अपने करों से ध्यान के साथ वजा रही थीं और मनोहर कधीं तथा मधुर हार से युक्त अपराएँ नृत्य कर रही थी, जिन्हें देखकर कुछ राज्ञ्स-स्त्रियाँ आनन्द उठा रही थी।

कील के समान, दृढता से (मन मे) गडे रहनेवाले प्रेम के कारण, दृदय में उत्तर होकर, विरह की पीडा के कारण काजल-लगे नेत्रों से अश्रु-निर्मार वहानेवाली कुछ राच्चियाँ (उम विरह की दूर करने का) कोई उपाय न जान पाती थी, तो अमृत-तृत्य मधुरिमा का अधिकाधिक वरमाती हुई अपने करों से ताली वजाकर गाने लगती थी। उस समय बीजा, सुरली और उनका कठ—तीनों के नाद किचित् भी विभिन्नता न रखकर एक हो जाने थे।

कुछ राच्चम सुन्दरियाँ, जिनके नेत्र, तीच्ण मदिरा-पान करने के कारण धूम रहे थे, कुरवे नृत्य करती थी। उम समय उद्यान के कदलीवृद्ध-सदृश उनकी जधाओ पर पहने हुए सुन्दर वस्त्र तथा कटि पर पहनी हुई मेखला, शिथिल हो खिसकने लगती थी। कुछ राच्तस-स्त्रियाँ, नाग-सर्प के विष के समान (अति मादक) मदिरा को तथा ( विविध प्राणियों के) रक्त को पीकर भूँड बांधकर कुचरी ( गूर्जरी १ ) वाद्य के समान कंठस्वर से गा रही थी। वे ( उस समय ) करताल की ध्विन करती हुई लखा त्यागकर इस प्रकार लड़खड़ा रही थी कि किट-वस्त्र और मेखलाओं के खुल-खुलकर गिरने पर भी कुछ ध्यान नहीं देती थी।

कुछ राच्चस-स्त्रियाँ, जिनका मन दही के रगवाली मदिरा पीने के कारण अत्यन्त भ्रात हो गया था और जिनकी वृद्धि भ्रष्ट हो गई थी, शोर मचाती हुई यह कहती थी कि 'देखो, मुक्तपर देवता का आवेश हो गया है।' फिर, वे दोनो हाथों को अपने सिर के ऊपर फैलाये, कॉपती हुई मुँह को बाकर चिल्ला उठती और फिर, शिथिल पड़कर चुप हो जाती थी।

हनुमान् इस प्रकार की राच्यस-स्त्रियों के चार करोड़ ग्रहों से भरी विशाल दिव्य वीथियों को देखकर, फिर सिद्धजाति की स्त्रियों के आवासों को भी पार कर विद्याधर-स्त्रियों की वीथी में जा पहुँचा।

अधिक बढ़े हुए प्रेमवाली कुछ विद्याधर-स्त्रियाँ, मकराकार दीर्घ किरीटधारी (रावण) के न आने से यो उद्दिग्न हो उठी थी कि उनका मन उनकी (नृत्यरत ज्ञीण) किट से भी अधिक चचल हो रहा था। गायक लोग अपने कठस्वर से अविभिन्न ध्वनि-वाले उत्तम वाद्यों को लेकर शास्त्र-सम्मत रीति से गाने लगते थे, तो उनके गान घोर सर्प बनकर उन विद्याधर-रमणियों के कानों में प्रविष्ट हो जाते थे, जिससे वे अत्यधिक ज्याकुल हो उठती थी।

जिस रावण ने प्रशंसनीय सन्मागों पर चलनेवाले सुनियो तथा देवताओ की आश्रयहीन करके सताया था और उनके समस्त वल को अपनी प्रज्विलत कोपानिन से जला दिया था, ऐसे भयकर प्रतापवाले (रावण) पर ये स्त्रियाँ सदा आसक्त रहती हैं, यह सोचकर ही, मानो कठोर वैर के माथ, शीतिकरण (चन्द्रमा) उष्ण किरणों की बौछार करके उन (विद्याधर) स्त्रियों के उमडे हुए स्तनयुगों को जलाता था और वे पुष्प-लताओं के समान सुलस गई थी।

विद्याधर-स्त्रियाँ, जो विरह-पीडा से इस प्रकार व्याकुल थी कि स्वरूप काल भी उनको करूप के समान लगता था, और जो पहले (रावण के द्वारा ) आर्लिंगन-पाश में बद्ध हुई थी, अब अपने स्तनो पर (उस आलिंगन-पाश के कारण) घनीभूत चन्दन-लेप को तथा (रावण द्वारा ) चित्रित चिह्हों (नख-च्वत, पत्र-लेखा आदि ) को प्रेम से निहारती, तो उनके प्राण विंघ जाते थे, उनके करवाल-सदृश नेत्र लाल हो जाते थे और वे दुःख से निःश्वास मरने लगती थी।

इस भॉति की विद्याधर-िलयों के निवासभूत वारह करोड़ गृहों से युक्त दीर्घ वीथी में खोजता हुवा अविनर्वर (हनुमान्) तीनो भुवनों के नायक (रावण) के ऊँचे प्रासाट के निकट जा पहुँचा और वहाँ के उस भवन को देखा, जहाँ पूर्णचन्द्र को परास्त करनेवाले उज्ज्वल बदन से शोभायमान मयपुत्री (मंदोदरी) निवास करती थी।

एस मदोदरी के भवन को अपनी आँखों से देखकर, मन में तर्क-वितर्क करता हुआ हत्तुमान् यो सोचने लगा —मेरा उद्देश्य (सीता का अन्वेपण) अब पूर्ण हो गया। यह सोध (लका के अन्य स्त्रियों के निवासों से) विलक्षण है। कदाचित् यही वह स्थान है, जहाँ प्रभु की प्राणाधिका प्रिया को (रावण ने) चुराकर ला रखा है। रत्न-सदृश अन्य प्रामादों के मध्य यह सौध इसी प्रकार है, जिस प्रकार विष्णु के विशाल वच्च का (कौस्तुभ) रत्न हो। यह सौचकर वह विस्मय से भर गया।

रभा, मेनका, तिलोत्तमा, उर्वशी आदि अप्तराएँ मंदोदरी के छन मृदुल खरणो को सहला रही थी, जो मन्मथ के पुष्प-शरों के त्णीर के समान थे। छनमें से कई पखा मल रही थी। इन्तुरस को भी फीका कर देनेवाली अतिशय मधुरभाषिणी अप्तराओं के द्वारा वजाई गई वीणा की मृदुल ध्वनि छस (मदोदरी) के कानों को तृस कर रही थी और कल्प-वृत्त के पुष्पों की सुरीभ छसकी नासिका को तृस कर रही थी।

(ससार की) आर्साक्त से रहित उत्तम प्रकृतिवाले लोग भी, यदि नीच जनो के कोप-भाजन बनते हैं, तो उससे उनकी हानि होती है या कुछ लाभ होता है, न जाने क्या होता है 2—इस प्रकार की आशका से विकल होता हुआ अति उत्तम मदमास्त भी वहाँ के सेवकों के बुलाने पर पास जाकर पूछ्रता था कि क्या आज्ञा है 2 फिर (वह आज्ञा पूरी करके) लौट आता था। यो बार-बार आता-जाता टुआ वह (मदमास्त) भूते के समान भूल रहा था।

इस प्रकार, प्रकाशमान रत्न-दीपो की ज्योति को मद कर देनेवाली अपनी शरीर-कांति को विखेरती हुई, निद्रा-मग्न उस सुन्दरी (मदोदरी) को, निर्निरोध गतिवाले उस (हनुमान्) ने देखा। वह सोचने लगा कि (कदाचित्) यह सीता ही हैं 2 मन मे उमडने-वाली तीच्ण क्रोधाग्नि से उसका शरीर और अपूर्व प्राण दोनो जल उठे और वह असमान घोर दु:ख से व्याकुल हो उठा। फिर, मन में वह कहने लगा—

अस्थि-पजर के सहारे वढनेवाले इस शरीर से जो फल प्राप्त हो सकता है, वह मैं नहीं प्राप्त कर सका ( अर्थात्, अपने प्रभु की सेवा नहीं कर सका )। इतना ही नहीं, यदि प्रेमपाश को, कुलीनता को तथा अपने अलोकिक पातिवृत्य को त्यागकर सीता ही इस रूप म यहाँ पड़ी है, तो काकुत्स्थ का यश, उनका सौदर्य, में, यह लका, ये राच्यस—अभी-अभी और सभी विनाश को प्राप्त हो जायंगे।

फिर, हनुमान् ने सोचा— ने (सीता) देवी मनोहर मानवरूपधारिणी है। किंतु, यह ता (मानवी से) भिन्न आकारवाली है १ इससे सन्देह उत्पन्न होता है कि यह या तो कोई यच्च-स्ती है, या असुर-स्त्री १ सुरभिपूर्ण उत्तम पुष्प-माला को धारण करनेवाले (श्रीराम) को देखकर जिस रमणी के मन में प्रेम उत्पन्न हुआ था, क्या उसका मन मीनकेतन (मन्मथ) की ओर भी आकृष्ट हो सकता है १ (इसको देखकर मैंने सीता की) जो श्राति की, वह अपराध है।

आगे हनुमान् ने सोचा — यशिष इम ( मटोदरी ) के शरीर में कुछ उत्तम लच्छण हिंगत हो रहे हें तथापि इसका शरीर यह घोषणा कर रहा है कि इसपर ऐसी एक यडी निपदा आनेवाली है, जिसकी कोई सीमा नहीं होगी। यह (जो निद्रा-मस्न है) जिसके पुष्प-शोमित काले केश विखरें पड़े हैं, कुछ विपरीत वचनों का प्रलाप कर रही है। अतः, शीघ ही इसका पित मरनेवाला है और इस महान् नगरी का भी विनाश होनेवाला है।

ऐसा अनुमान करके और यह विचार कर कि 'यह सीता है'—इस भ्रांति के कारण उत्पन्न मेरी ज्याकुलता अब दूर हो गई। वह स्वस्थमन हुआ। फिर, उस भवन को पीछे छोड़कर आगे बढ़ा। और, वह (हनुमान्), जो इस प्रकार के पर्वत-सदश भ्रुजाओं से विशिष्ट था, जिसे रावण भी उठा नहीं सकता था, एक ऐसे अत्युक्तत प्रासाद के भीतर जा पहुँचा, जिसके सम्भुख ऊँचा मेर भी छोटा पड़ता था।

( उस समय उस प्रदेश में ) धरती कॉप उठी । बड़े पर्वत भग्न होकर गिर पड़े । राज्ञस-कुल की स्त्रियों के नेत्र, भौहें और कथे उनकी डमरु-सदृश किंट के जैसे ही फड़क उठे । दिशाएँ कॉप उठी । चन्द्र से प्रकाशमान गगन में विजली के न होने पर भी गर्जन के विविध नाद सुनाई पड़े । मंगलस्चक पूर्ण कलश टूट गये।

उस प्रासाद में प्रवेश करके हनुमान्, अपनी आँखों से (उन उत्पातों को) देख-कर और अपने अनुपम शुभिचितक मन के पिघल उठने से इस प्रकार सीच-विचार करने लगा—हाय। इस विशाल नगरी का ऐश्वये मिट जानेवाला है। (मनुष्य) किसी भी कुल में उत्पन्न हो, चाहे कोई भी हो, सबके लिए द्विविध कर्म (पुण्य पाप या सचित और प्रारव्ध) समान ही होने हैं। पूर्व कमों से अधिक बलवान और क्या हो सकता है ?

शास्त्र-रूपी महासमुद्र के पारगंत, गभीर श्रुतिवाले (उस हनुमान्) ने उस विशाल भवन में, जिसके चारों ओर के खुले प्रदेशों में दृढ चरण तथा तीहण श्रूलधारी (सेना-रूपी) समुद्र निरन्तर प्रवाहित होता रहता था, निद्रा में मग्न उस रावण को देखा, जो ऐसा दृष्टिगत होता था, मानो विशाल चीरसागर पर, विविध रत्नों को विखेरनेवाला, बहुत रगों से भरित तथा विस्तृत वेलाओं से आवृत कोई महान् नीलसमुद्र विश्वाम कर रहा हो।

वाल-सूर्य ( उदय ) गिरि पर आरूढ हो, ऐसा दृश्य उपस्थित करनेवाले, भारी रत्नो से जांटत ( रावण के ) दीर्घ किरीट, अन्य आभरणो के साथ, अरूण प्रकाश विखेर रहं थे, जिमसे रात्रि नामक पदार्थ ही मिट गया था। वह निद्रा-सन्न ( रावण ) ऐसा लगता था, जैसे प्राचीन काल मे हिरण्य को मारनेवाले पराक्रमी सिंह ( अर्थात् , नरसिंह ) अपनी अनेक मुजाओं और शिरों को फैलांचे कन्दराओं से मुशोभित मेर-पर्वत के मध्य सो रहा हो।

स्वर्ण-नगर की रहनेवाली ( अर्थात्, स्वर्गवाली ), श्रेष्ठ वलयो को धारण करने-वाली अप्तराएँ, सहस्रों की सख्या मे, पिक्त वॉधकर खडी थी ओर स्वच्छ स्वर्ण की मूठवाले चामर हुला रही थी। उनसे जो मद पवन सचिरत होता था, वह कल्प-पुष्प के मधु की वृँदें ( उत्त रावण पर ) विखेरता था। उनसे उसका टीर्घ शरीर उत्तम हो जाता था और उत्तम ककणधारिणी सीता का स्मरण करके निःश्वास भरता हुआ वह व्याकुल-प्राण हो जाता था। वालचन्द्र को अपनी शिखा पर धारण करनेवाले (शिव) के महान् पर्वत (हिमाचल को) जिन भुजाओं ने उखाड़ा था, उनको अनग के कठोर वाण छेदते थे और उनके मध्य च्लण-भर छिपकर उस पार निकल जाते थे। दिग्गजों के साथ किये गये घोर समर में, उन गजों के दाँतों के लगने से जो घाव हो गये थे, उनमें अब (मन्मथ के वाणों से) कुछ हरें घाव उत्पन्न हो गये थे और उनसे मवाद वहने लगा था—(ऐसे रावण की हनुमान् ने देखा)।

हनुमान् ने उस रावण को देखा, जिसके शरीर पर चन्दन आदि का लेप लगा हुआ था और उस लेप पर मंद-मंद शीतल पवन ऐसा बह रहा था, मानो उस रावण की उमडी हुई कामाग्नि को और बढाने के लिए भाथियों से हवा निकल रही हो। उसकी मन आदि इन्द्रियाँ, रक्तकमल-समान मृदुल अगुलियोवाली जानकी के निकट चली गई थो, जिससे उसका द्रवित हृदय उसी प्रकार शून्य हो गया था, जिस प्रकार साँगों के निकल जाने पर वाँवी सूनी पड़ जाती है।

हनुमान् ने उस रावण को देखा, जिसके (दसो मुखी से) धवल खड्ग-दत (निकलकर) ऐसा दृश्य उपस्थित करते थे, मानो पूर्वकाल में, उत्तरीत्तर बढते हुए उत्साह के साथ सभी दिशाओं में बलपूर्वक जाकर घोर युद्ध करके देवताओं के जिस यश को अपने युद्ध-निपुण हाथों से भर-भरकर उमने पिया था, उस यश का प्रवाह ही उसके खुले मुँहों से उमड़कर वाहर निकल रहा हो।

उसके (विरह से) तस शरीर पर, जिसके स्पर्श-मात्र से रजत-समान धवल पुष्प-पर्यंक भुजस जाता था और उससे चिनगारियाँ निकलने लगतीथी, पसीने की वूँदें श्वेत रग के बुलबुलों के समान उठ रही थी। उसकी मधुभरी पुष्प-मालाओ पर जो भ्रमर वैठत थे; वे भी भुलसकर भस्म हो जाते थे। वह निःश्वास भरता था, तो उसके उज्ज्वल पुष्पहार जल जाते थे— ऐसे रावण को हनुमान् ने देखा।

उसका मन साचात् लच्मी (स्वरूपिणी) सीता के पास चला गया था और वह पुष्पमय पर्यंक पर उसी प्रकार भूठी नीद सो रहा था, जिस प्रकार दिव्य चकायुषघारी विष्णु हो। वह नीलोत्पल के समान नयनोवाली (सीता) के प्रति उत्पन्न अपने प्रेम-रूपी जल को डालकर, निःश्वास-रूपी लोढ़े से अपने प्राणो को पीस रहा था।

(सीता के विषय में) चिन्तन के निरन्तर वढते रहने के कारण, (सीता का) रूप उसके सम्मुख प्रकट होने लगा, तो उसे देखकर उसके मुख पर मदहास खेलने लगा। काम-नासना के कारण उसका शरीर कपित होने लगा और यह सोचकर कि मधुनिर्णणी वोलीनाली (सीता) किसी प्रकार मुक्तमें पहले ही इस कच्च में आकर ठहर गई है, वह सम्पूर्ण शरीर से पुलकित हो उठा।

सूद्म चित्रकला से चित्रित कलापवाले मयूर, कामना की अधिकता होने पर भी, अपने आवास-पर्वत को छोड़कर दूसरे पर्वत पर वड़ी कठिनाई से ही जा पाते हैं। उसी प्रकार कलापी-मदश रमणियाँ उस रावण की, कार्य करने मे चतुर, विजयशील एक भुजा का आलिंगन करके, दूसरी भुजा पर कठिनाई से ही जा पाती थी--ऐसी अनुपम भुजाओं की श्रेणी से युक्त रावण को हनुमान् ने देखा।

हनुमान् ने उम रावण को देखा, जिसके वच्च पर उज्जनल हार डोल रहा था। वह हार चारो ओर नील-समुद्र पर अपनी किरणो को विखेरनेवाले और उदयगिरि पर उठनेवाले सूर्य के सदश चमक रहा था। उसके उस वच्च ने त्रिमुबन की रच्चा करनेवाले प्रमुख त्रिदेवो (शित्र, विष्णु तथा इन्द्र) के आयुध परशु, चक तथा कुलिश की अमोध शिक्त को भी विफल कर दिया था।

हनुमान् ने उस रावण को देखा, जिसके वच पर कभी दिगाजों के दंत इस प्रकार आघात करते थे कि उसके हारों के पुष्पों पर लगे अमर तथा दिगाजों के मद-जल पर लगे अमर—दोनों चक्कर काटते हुए उड़ जाते थे और चारों ओर मँड्राने लगते थे और उस (रावण) के वच्च का चन्दन-लेप तथा विलष्ठ दिगाजों के मुख का सिंदूर-लेप स्थानांतरित हो जाते थे। उस रावण के तीच्ण श्रूल के प्रताप से त्रस्त होकर जो शत्रु-राजा उसके चरणों पर नतमस्तक होते थे, उनके किरीटों की रगड़ से उसके चरणों में घड़े पैदा-हों गये थे।

श्रीविष्णु के नामन-रूप से भी अधिक लघु आकार मे स्थित नह (हनुमान्), विलय्घ दस सिर एव वीस भुजाएँ देखकर समक गया (कि यह रावण ही है)। यह सममते ही, उसके मन से पहले ही, उसके नेत्र कालाग्नि उगलने लगे जिसकी उपता से ऊपर और नीचे के सभी लोक फटने लगे।

इस (रावण) के भुजवल का ही क्या प्रयोजन हे १ चिरकाल से स्थिर रहने-वाला इसका यश ही किस काम का है १ (अर्थात्, ये दोनों व्यर्थ हैं)। शूल-सम नयनोवाली (सीता) को धोखा देनेवाले इसके रत्न-किरीटों को अपने पैरों से यदि मैं न गिराक्त और इसके दसी सिरों को चूर-चूर करके यदि मैं अपना पौरुप न टिखाक, तां मेरा रामदासत्व अपूर्ण ही रह जायगा।

सेवक की वृत्ति क्या केवल विखाव से ही पूर्ण हो सकती है ? (अर्थात्, सेवा करने का अभिनय करने-मात्र से सेवक का कार्य पूरा नहीं होता)। मनोहर ललाटवाली (सीता) को धोखे से लानेवाला यह कठोर राच्चस मेरे पहचानने के परचात् भी क्या जीवित रह सकता है ? मैं उसकी सारी दीर्घ भुजाओं को तोड़ दूँगा, दसी सिरो को पदाघात ले गिरा दूँगा। यो इसे मारकर इस नगरी का भी विध्वस करूँगा। उसके परचात् चाहे जो भी घटित हो।

इस भाँति विचार करके वह हनुमान् उत्साह से भर गया। वह दाँतो को पीसता हुआ, हाथो को मलता हुआ उठा और कुछ चण मीन खड़ा रहा। फिर, ध्यान से सोचता हुआ मन-ही-मन कह उठा कि (रावण का) वध करने के लिए राम की आज्ञा नहीं मिली है और एक कार्य करने जाकर दूसरा कार्य करना चुद्धिमानी है। और भी विचार करने पर यह कार्य (रावण का वध) अस्यन्त त्रुटिपूर्ण हो सकता है। यो (विचारकर) वह रावण का वधन करके वहाँ से पीछे हट गया।

जान-चूसकर विप का पान करनेवाले (शिवजी) के समान शिक्तशाली होने पर भी, अपने शील की रह्या करनेवाले महान् लोग, क्या विना सीचे-समिक कोई काम करते हैं 2 (अर्थात्, नहीं)। हनुमान्, उम समय, उम समुद्र के समान ही रहा, जो तीनो लोको को हुथोने की अपनी शिक्त को पहचानता हुआ भी, (कल्पात के) समय की प्रतीचा करता हुआ, अपने किनारे को थोड़ा भी नहीं लॉघता हुआ पड़ा रहता है।

अब युद्ध करने के लिए जो क्रोध मेरे मन में चमड़ा है, वह मेरे मन में ही दब जाये ( किसी दूसरे पर वह प्रकट न हो )। पुष्पालकृत कुतलोवाली देवी को बदिनी बनाने-वाले कटक को एक वानर ने युद्ध करके मार दिया। यदि ऐसी बात प्रचलित हो जाय तो ( दुष्टों के विनाश के लिए ) सन्नद्ध वीर ( राम ) के, युद्ध में विजय प्रदान करनेवाले धनुष की सारी कुशलता के लिए कलक उत्पन्न होगा—यह विचार कर हनुमान् ने अपने को द्या लिया।

इस प्रकार, अपनी प्रकृतिस्थ दशा को प्राप्त हुआ (हनुमान् फिर अपने मन मे) कहने लगा—श्रेष्ठ ककण और अन्य आभरणों से भूषित कोई रमणी (रावण) के साथ नहीं मो रही है और यह अति जधन्य काम-ताप से पीडित हो रहा है। इसकी ऐमी दशा ही यह शुभ सूचना दे रही है कि (सोता) देवी अभी अच्छी दशा में हैं।

यह सोचकर कि अब यहाँ रहने से कोई प्रयोजन नहीं हैं, पर्वतसम कथोंबालें उस (रावण) के सौध को पीछे छोडता हुआ हनुमान् आगे वढ गया और खड़ा होकर दुःखं के साथ सोचने लगा—हाय। क्या इस विशाल नगर में रत्नजटित स्वर्णामरण धारण करने-वाली (सीता) देवी नहीं हैं ?

पातिव्रत्य से च्युत न होनेवाली, कुलीन देवी की इसने कही हत्या तो नहीं कर दी है 2 या कदाचित् अपने कठोर कृत्य के अनुसार उन्हें खा ही तो नहीं डाला है 2 नहीं तो क्या ( लंका से ) अन्यत्र कही बदिनी बनाकर रखा है 2 में कुछ नहीं समक पा रहा हूँ 1 किसी भी उपाय से सफल न होनेवाला मै अब लौटकर ( राम से ) क्या कहूँगा 2 यदि मैं जीवित रहूँगा, तो सुक्ते ( असफलता का ) कठोर दुःख भी कभी नहीं छोडेगा।

काकुत्स्थ यह सोचते हुए प्रतीचा करते होंगे कि मै (सीता देवी को) देखकर आऊँगा। किपकुल के प्रश्न (सुप्रीव) यह सोचत होंगे कि मै (सीता को) अपने साथ ही ले आऊँगा। किंतु, मेरा कार्य तो इस प्रकार (विफल) हो गया है। अब मै क्या पुडरीकाच् (राम) के पास जा सकता हूँ १ मेरे ज्यारे वानर-वीर (अगद, आदि) जब प्राण त्यागने के लिए उद्यत हुए थे, तब उनके साथ मै मरने को तैयार नहीं हुआ। किंतु, अब क्या विफलप्रयत्न होकर सुक्ते मरना ही होगा १

(सीता के अन्तेषण के लिए सुमीव के द्वारा) निश्चित अविध वीत गई है। मैने घने केशपाशवाली (देवी) को देखा तक नहीं। (प्राण त्याग कर) स्वर्ग को जायंगे — यो कहनेवाले वानर-वीरो को वहाँ छोडकर आया हुआ मैं अपने लह्य को प्राप्त नहीं कर सका हूँ। क्या मैं अपने लह्य को प्राप्त न कर सकने पर भी जीवित रह सकता हूँ है हाय। पुण्य नामक वस्तु ही मेरे पाम से दूर चली गई है।

सात मी योजन टीर्घ प्राकार से आवृत इम लकापुरी में निवास करनेवाले श्रेष्ठ प्राणियों में कोई भी ऐसा नहीं हैं। जिसे मैंने देखा नहीं हैं। एक मात्र सर्वेलोक के प्रमु (राम) की म्हामहिम देवी को ही मैं नहीं देख सका। एक मसुद्र को तो मैं लाँघ सका हूँ। पर, क्या अब दु.ख-मसुद्र (को पार न कर सकने ने) उसके मध्य दूबकर सुभें, मर जाना ही पड़ेगा ?

क्या इम निष्टुर राक्ष्म (रावण) को मैं पहाड़ को भी तोड़ देनेवाले अपने हाथीं से इस प्रकार दवाऊं कि उसके सुँहों से खून वह निकले और उससे यह पृष्ट्यूं कि (मीता देवों को ) दिखाओं। (मीता देवों को ) देखूँ, या सूर्य के प्रकाश को मटकर देनेवाले इग्ल को धारण करनेवाले इस रावण को तथा इस नगरी को उग्र अग्नि-ज्वाला से जलाकर लाख के समान पिघला हूँ 2

यदि में देव आदि सहत्यहृदयों से ( सीता के रहने क स्थान के सबध में ) पूर्व्यू; तो भी वे निष्दुर राज्ञम के कारण, कुछ कहने का माहस नहीं रखने में, नहीं बतायों । अन्य व्यक्ति भी कैसे कहेंगे । यह में जो कुशगात्र होकर एड़ न जानेवाले अपने प्राणों को दोने की अज्ञानता कर रहा हूं, केसे जान सकता हूं ( कि सीता देवी कहाँ रहती हैं ) 2

गृद्धों के सरदार (सपाति) ने कहा था कि मैं लकापुरी में उस देवी को देख रहा हूँ। उनका कथन भी अमत्य ही सिद्ध हुआ। (मीता को) अपने भीतर छिपा गखनेवाली इम बड़ी नगरी को समुद्र में हुवो न देकर अपने शरीर को लिए कवतक दुःख भोगता रहूँ 2

'धरती और आकाश के जानते हुए, यह कठोर राज्ञ्म, उत्तम पुष्पो से भृषित कुंतलीवाली (ववी) को उठा ले गया'—यह प्रसिद्ध प्रवाद भूठा नहीं हो सकता। अतः, समुद्र से घिरी लंका को उखाडकर इस बढ़े सागर में ही मिला दूँगा और इम (रावण) को भी समात कर दूँगा। उसके पश्चात् ही मेरा मरना निश्चित रूप से उच्ति हो सकेगा— इम प्रकार हनुमान् मन में सोचता रहा।

वह हनुमान् , जो तिल-भर स्थान को भी (खाली) न छोडकर सर्वत्र व्याप्त रहनेवाले तथा उसके मन मे भी स्थित रहनेवाले सुन्दर (विष्णु) के समान ही (उम लंका मे) सर्वत्र व्याप्त हो रहा था, (सीता को) खोजता रहा। उपर्युक्त विकलता के नाथ नाचता हुआ वह भ्रमरों से युक्त उद्यान में खोजने की इच्छा ने उनके निकट जा पहुँचा और (उनके वहाँ) मथुपूर्ण पुष्पों से युक्त एक पुलवारी को देखा। (१-२३४)

## अध्याय इ

## सीता-दर्शन पटल

(हनुमान् ने मन में सोचा—) समीपस्थ उस अति मुन्दर फुलवारी मे पहुँचकर वहाँ भी खोज लूँगा, तो मेरी हीनता दूर हो जायगी। उस उद्यान में भी यदि (देवी को) नहीं देखूँगा, तो फिर मेरा कर्त्तव्य और फुछ नहीं रह जायगा। (केवल यही कार्य वाकी रहेगा कि) लका को उखाड़कर इस त्रिकूट पर्वत पर पटककर ध्वस्त कर दूँ और अपने प्राण त्याग दूँ।

यह विचार करके राघव दृत (हनुमान्) एस (अशोक) वन के भीतर जा पहुँचा। तब देवता एकत्र होकर उसपर पुष्प-वर्षा करके आनदित हुए।

अत्र हम यह वर्णन करने का साहस करेंगे कि उस उद्यान में आयुषधारी राच्चस (रावण) के द्वारा विदनी बनाकर रखी गई, घने श्रधकार-सदृश केशणाश से युक्त देवी (सीता) की क्या दशा थी।

प्रस्तर के मध्य उत्पन्न होकर कभी एक वृँद पानी भी न पाने कारण हुम्हलाई हुई सजीवनी लता के सदश कातिहीन, वह देवी, शरीर के अन्य श्रंगो से भी अपनी कृश किट के समान ही कृश हो गई थी। ( उस सीता को) भीम किटवाली, करवालधारिणी, राच्चिसयाँ उस स्थान पर रहकर धमिकयाँ दे रही थी।

मयूर-सम रूप तथा कोकिल-सम वोली से युक्त उस देवी ने आँखें खोलना और मीचना तथा निद्रा करना भी छोड़ दिया था। उनका शरीर धूप में रखे दीप के समान प्रकाशहीन हो गया था। वह, तीच्ण दतों से युक्त भयकर व्याघ-समूह के मध्य फॅसी हुई वाल-हरिणी जैसी थी।

श्रीरामचन्द्र का ध्यान करके धरती पर (मूर्चिछत हो ) गिरना, खुलकर रोना, श्रिर का अत्यन्त उत्तत होना, भयश्रस्त होना, उठना, अकुलाना, दीन होना, (राम के पित) नमस्कार करना, शिथिल होना, कंपित होना, दुःख से पीडित होकर निःश्वास भरना, अश्रु बहाना—इन ब्यापारों को छोड़कर वे अन्य कोई कार्य ही नहीं जानती थी।

धागे से भी अधिक सूद्दम कटिवाली वह देवी यह सूचित करती थी कि उनके परस्पर अनुरूप नयनों को मेघ की सज्ञा देना सकारण ही है। क्योंकि उन नयनों से निरन्तर वहनेवाली अश्रुजल की धारा, नालों में वहते हुए जल-प्रवाह के समान निरन्तर करती रहती थी और उमड़कर सुनहले चिह्नों से युक्त उनके स्तनों पर वह चलती थी।

विरह की ज्याधि से पीडित नह (देनी) ऐसी लगती थी, मानो ससार मे दृल्य अनुराग-युक्त पित-पत्नी के परस्पर नियोग का दुःख ही साकार होकर आ गया हो। अपूर्व मेघ, अजन आदि अत्यन्त काले रग की वस्तुओं को देखने-मात्र से (रामचन्द्र के श्रिर की काित का स्मरण होने से) इस प्रकार रो पड़ती थी कि अश्रुजल की धारा समुद्र में जा गिरती थी।

प्रवाल-निर्मित करों एव चरणों से युक्त वह देवं', वर्षाकालिक मेघ की समता करनेवाले (श्रीराम) का च्यो-च्यो घ्यान करती, त्यो-स्यों उनके विशाल नयनों से अश्रधारा वह चलती और उनके कीने वस्त्र भोग जाते, किन्तु तुरन्त ही (वे वस्त्र) अत्यन्त वेटना-पूर्ण निःश्वास की उष्णता से सूख भी जाते। वे वन्त्र एक ही वार नहीं, वार-वार इम प्रकार की दशा को प्राप्त करते थे।

यह मोचकर कि यदि मैं अपने प्राणों का त्याग कर दूँ, तो भी विधि के प्रभाव से मुक्त होना दुष्कर ही है, वे ऐना कार्य करने से सहम जाती। फिर, यह निश्चय करके कि श्रुतियों के प्रभु (गम) सूर्यवंश (की महत्ता) को, एवं अव उस कुल के लिए उत्पन्न हीनता का विचार कर ही सही, अवश्य आयेंगे उन (देवी) के नेत्र मव दिशाओं को निहारने लगते।

छम च्रमामयी (मीता देवी) के केशमार, स्थन जटा वनकर उनके सुन्दर वदन के पाश्वों में कपोलों को दृदता में पकड़े हुए ये और इस प्रकार दृष्टिगत होते थे, मानो कोई तीत्वण दंतीवाला सर्प घरती पर स्थित एक निष्कलक चंद्रमा को पूर्णरूप से निगलकर फिर उसे उगल रहा हो।

पूर्व धारण किये हुए, धुएँ के समान कीने, एक वस्त्र को छोड़कर दूसरे वस्त्र को उन्होंने जाना भी नहीं (अर्थात्, उम वस्त्र के अतिरिक्त अन्य नये वस्त्रों को धारण नहीं किया)। उनकी देह पख-शोभित हंसी के निवासभृत स्वच्छ जल में कभी निमम्न नहीं हुई। उनका रूप ऐसा था, मानो स्वच्छ (चीर) सागर में उत्पन्न दिव्य अमृत को लेकर मन्मथ ने कोई सुन्दर चित्र निर्मित किया हो और अब वह धुएँ के लगने से कातिहीन हो गया हो।

कदाचित् लक्ष्मण ने (माया-हरिण के पीछे-पीछे जाते रामचन्द्र को ) देखा नहीं । (यिं देखा भी हो, तो ) कदाचित् यह समाचार छन (लक्ष्मण और राम ) को विदित नहीं हुआ कि लोक कटक (रावण ) मुक्ते हरकर ले गया है। (यदि जाना भी हो, तो) कदाचित् यह जाना नहीं कि शब्दायमान समुद्र के मध्य लका नामक नगर स्थित है। इस प्रकार के विचार करती हुई दु:खित होकर वे यो पीडित हो गही थी, जैसे घाव के छिद्र में अग्निकण गख दिया गया हो।

कवाचित् वह गढ़राज (जटायु) मर गया। उन (जटायु) को छोड़, (रावण के द्वारा मेरे हरे जाने का) ममाचार (राम को) वतानेवाला और कौन है १ यय इस जन्म में (राम का) वर्शन दुर्लभ ही है। यो विविध प्रकार विचार करती हुई वह रो पड़ती, ब्याकुल होती और वार-वार यो पीडित होती, जैसे (धाव में) आग लग गई हो।

सुक्त पापिन ने अपने देवर का थोड़ा भी आदर किये विना, जो कठोर उचन कहं थे, उन्हें सुनकर प्रसु (राम) ने वृद्धिहीन समक्तकर कडाचित् सुक्ते त्याग दिया है। या पिछले जन्म मे मेरे पाप का ही यह परिणाम हुआ है ?—यो विविध प्रकार से एक के पर्चात् एक वचन कहते रहने मे उनकी जिहा प्याम ने स्ख गई। प्रजा शिथिन पड़ गई और प्राण तड़प उठे।

(कभी) यह सोचकर कि खाने योग्य कोमल फल-मूल आदि पदाथों को किसके परोसने पर (रामचन्द्र) खायेंगे, वे रो पड़ती। (कभी) यह सोचकर कि अतिथियों के आगमन पर (सत्कार करनेवाली गृहिणी के न रहने से) न जाने, वे कितना दु.ख करते होंगे, सिमकने लगती। उनके वैठने के स्थान पर दीमक आदि के उपद्रव होने पर भी वे वहाँ से उठती नहीं थी ओर यह सोचती हुई कि क्या मेरी व्याधि का औषध भी कुछ है, मूर्निंछत हो जाती थी।

वं देवी, दिन और रात्रि का भेद भूलकर, सर्वदा इसी चिन्ता में पढी रहती थी कि कदाचित् राम ने यह सोचकर कि निष्टुर और वचक राज्यमों ने इतने दिनों तक (सीता को) जीवित नहीं छोडा होगा, अब करना क्या है (अर्थात्, अब ढूँढने की आवश्यकता नहीं है), कठाचित् मुक्ते खोजना ही छोड़ दिया है, या इस विचार से कि अपने कुल के सहज गुण च्ला को स्त्रय भी अपनाना चाहिए, कोप को शातकर रह गये हैं।—मैं क्या ममर्फूँ १

कदाचित् (कें सिल्या आदि) माताऍ और भाई (भरत) दुवारा आकर (राम को) विजयी महानगरी (अयोध्या) को वापम ले गये हैं। (नही, ऐसा नही हुआ होगा)। चौदह वर्ष की निश्चित अविध तक (वन मं) निवास किये विना (राम) नगर को वापम नहीं लोटेंगे, अतः अभी वे वन में ही रहते होंगे। इस प्रकार विचार करती हुई, दुःख से सतस होकर, पूर्व में कभी किसी के द्वारा अननुभूत पीडा को प्राप्त होती।

मुर नामक असुर के समान मुजवल-विशिष्ट, पहले (जनस्थान मे) दुद्ध करने के लिए आये हुए राज्ञमों के ही सहश, असीम नरों, माया और वचना से कुक्त अन्य राज्ञसों ने कदाचित् एक भयकर युद्ध छेड़ दिया होगा—यह सोचकर सीता दुःखित होती और यो विकल होती, जैसे आँखों के सामने ही खर को (राम का) सामना करते हुए देख रही हो।

जब कैकेयी ने यह कहा था कि 'शत्रु-रिहत यह विशाल राज्य तुम्हारे माई का है' (तुम्हारा नहीं है), तब सिंह-मदृश श्रीराम का सुख तिगुनी काति से शोभायमान हो गया था। उस रूप का स्मरण करके (सीता देवी) व्याकुल हो उठती।

यह कहने पर कि 'सत्य ही तुम समस्त विश्व का राज्य प्राप्त करो' या यह कहने पर कि 'इस राज्य की सपित्त को छोड़कर तुम चले जाओं'—होनो अवस्थाओं में (राम का) जो वदन चित्रलिखित, प्रफुल्ल गक्तकमल के समान (शान्त) रहा था, (मीता देवी) सदा उसी (वदन) का स्मरण करती रहती।

जन लोग सशय-ग्रस्त हो खडे थे (कि राम शिन-धनुप को चढा सकेंगे या नही), तब गगा के विश्रामभूत जटा एव अग्निमय नेत्रों से युक्त (शित) के चढाये हुए, मेरु के अश्मभूत, सुन्दर धनुष को जिस मुजा ने दो दृकडे कर दिये थे, उस मुजा का स्मरण कर (सीता) व्याकुल होती।

(कभी वे ) द्वेन्द्र के लिए अनेक उपद्रव उत्पन्न करनेवाले, वल-पौस्प जे युक्त

( खरद्वण आदि ) चर्रदेश सहस्र सख्यावाली सेना को तीन ही घड़ियों में विनष्ट करते हुए, दोनों सिरों में मुक जानेवाले धनुष का गुण-गान करती हुई व्याकुल होती।

(कमी) गंभीर जल-युक्त गंगा नदी में नाव चलानेवाले गरीव केवट के प्रति (राम के) कहे हुए शब्दी को कि भेरा माई तुम्हारा भी माई है। हुम (मेरे) मित्र हो। मेरी स्त्री तुम्हारी भाभी है'—कहनेवाले (राम) के मित्र-धर्म का स्मरण कर मुख होती।

सच्चिरित्र जनक ने जब प्रेम से (सीता के) कर को (राम के) कर मे थमाया था (पाणिग्रहण कराया था), तब (राम ने) अपने हाथ में सीता के हाथ को लेते हुए जनक के हाथ को छुड़ाया था, और अन्य वैवाहिक विधानों को करते हुए कुश-सदश (पिवत्र) सीता के पद को पत्थर (शिला) पर उठाकर रखा था। इस प्रकार, विवाह-वेदी पर घटित उन सव वातों का (कभी) स्मरण करता।

अपने भाई (भरत) को, मनुपूर्ण पुष्पों के योग्य अपने मिर पर उत्तम स्वर्ण-मुकुट को न पहनकर लाल जटा पारण किये हुए देखकर, रामचन्द्र अपने मन में पिघल उठे ये और द:खी हुए थे। उस बात का स्मरण करके (सीता देवी) ब्वाकुल होती।

अपने योग्य राज्य-संपत्ति को खोकर जब बनवास के लिए चल पडे थे, तब (राम ने) एक लालची ब्राह्मण को गो-पमूह दान किया और फिर भी उस ब्राह्मण की इच्छा का अन्त न देखकर प्रभु (राम) मुस्करा उठे थे। (सीता) उनका वह हॅसना स्मरण कर अब रो पड़ी।

जिस (परशुराम) ने अपने परशु आयुध से इक्कीस वार चृत्रिय-कुल (के राजाओं) का वध करके मासर्गंध से युक्त रक्त में स्नान किया (पितृ-तर्पण किया) था, उसके तपोवलपूर्ण धनुष को चढ़ा देनेवाले (राम) के प्रभाव का स्मरण करके पीडित हो उठती।

इन्द्र के पुत्र (काक-रूप में आकर सीता को पीडा देनेवाले जयंत) पर एक अनुपम अस्त्र का प्रयोग करके जबसे उस काक के एक नयन को (राम ने) नष्ट कर दिया, वित्रसे सब काको को एक नयन बनानेवाले (राम) की विजय को (सीता देवी) अपने सिर पर धारण करती ( अर्थात्, राम की विजय की प्रशासा करतीं)।

भयकर विराध के अधिकाधिक बढ़ते हुए अपराधों को रोककर, उसके अनिवार्च शाप को भी निटानेवाले (राम) के स्वभाव का स्मरण करके सीता देवी अपने प्राणों में अत्यन्त विकल होती और प्रज्ञा-हीन होकर अत्यन्त कृशगात्र हो जाती।

मधुर भाषण मे निपुण तथा सीता के प्रति नहानुभृति रखनेवाली राचसी त्रिजटा के श्रतिरिक्त, रखवाली करनेवाली अन्य सभी असीम बलवती राचसियाँ, अर्घनिशा के होते ही, निद्रारुपी मधु का पान करके मस्त हो पड़ रही।

१. यह 'त्रिजट' नामक बाह्मए का क्तात है, जिसका वर्रोन अपो न्याकांड में वन-प्रस्थान के प्रसग में आया है।—जनु०

२. यह विनत है कि राम ने, सोना को पीडा ढेने के अपराध में समस्त काक-कृत को ही एकाझ वसा दिया था। अब अपनी पनी का हरण करनेवाले रावण का विनाश करने को क्यो उद्यत नहीं हैं ?—अन्०

चस समय माता से भी अधिक हितकारिणी तथा स्नेहपूर्ण त्रिजटा को देखकर, सीता देवी यह कहकर कि 'तुम पवित्र स्वभाववाली हो, मेरी सखी हो, अतः, सुनो' सुन्दर वचन कहने लगी—

हे मनोहर डमरु-सदृश किटवाली ! भलाई ही (मेरे पास आने के लिए) तड़प रही है अथवा मेरे पूर्वकृत पाप की कठोरता ही अभी वढ़कर सुक्ते दुःख देने को तद्य रही है। न जाने क्या कारण है कि मेरे दिल्लण भाग की मौ, नयन आदि अग नहीं फड़क रहे हैं ( अर्थात्, बाम भाग के मेरे ये अवयव ही स्पदित हो रहे हैं। मै कुछ, नहीं समक पा रही हूँ कि अब सुक्ते क्या प्राप्त होने वाला है) 2

जब प्रसु (राम) सुनिवर (विश्वामित्र) के साथ मिथिला आये थे, तब मेरे स्वच्छ अू, कंघा और नयन आनन्दप्रद हो स्पदित हुए थे। आज भी अब उसी ढंग से (ये अवयव) फड़क रहे हैं। तुम विचारकर कहो (कि इसका क्या फल होनेवाला है)।

(पहले ही) कहना भूल गईं। उसे भी सुन लो—धर्म-चिन्तनशील मेरे प्राण-नायक, राम (राज्य) उनके अनुज (भरत) को प्राप्त हो, इस विचार से जब सारी धरती का त्याग कर, वन को चलने लगे, तब मेरे दिच्चण अग फड़क उठे थे।

जिस दिन विष-सदृश (रावण) दंडकारण्य में छल करके आया था, उस दिन भी मेरे दिच्चण ग्रंग फड़क उठे थे। यदि ये अवयव सत्य से हीन नहीं हैं (अर्थात्, परिणाम की सच्ची सूचना देनेवाले ही हैं), तो न जाने वाम अंगो के फड़कने से अब कौन-सा कृपापूर्ण कार्य मुक्ते भय से मुक्त करने के हेतु घटित होनेवाला है 2

(सीता के इस प्रकार कहते ही) त्रिलटा यह सोचकर कि 'ठीक। ठीक। यह मगलप्राप्ति की सूचना है', प्रेमपूर्ण हो (सीता सें) कहने लगी—'तुम अपने पित सें मिलेगी, यह निश्चय है। और भी सुनो।' वह आगे वोली—

हे विद्युत्-समान कटिवाली । एक सुनहली तितली, तुम्हारी शरीर-काति को पीला करती हुई और तुम्हारे प्राणों को सजीवित करती हुई, मद मधुर गति से निकट आई और कान में सुवर्ण-मधु के समान मधुर गान करके अभी उड गई।

इसके सबंध में विचार करने पर विदित होता है कि तुम्हारे प्राणनाथ के बारा प्रेषित दूत का आना निश्चित है और पापकर्मियों का विनाश भी निश्चित है। मेरे साथ जो घटित हुआ, उसे भी सुनो—यों कहकर त्रिजटा आगे वोली—

'ह शूलसम नयनोंवाली, (तृम्हें) निद्रा न आने से स्वप्न नहीं होते, (किन्तु) मैंने एक स्वप्न देखा है। अपराधों से पूर्ण इस नगर में भी जो (स्वप्न आदि) घटनाएँ दिखाई पड़ती हैं, वे व्यर्थ नहीं होती।—यो कहकर सूर्य से भी (अधिक) सत्य होने वाले (अर्थात्, सूर्य का उदय और अस्त जैसे नित्य सत्य हैं, वैसे ही सत्य वने हुए) वचन कहने लगी—

हे निष्कलक पातिवृत्य से शोभित होनेवाली ! (मैने स्वप्न में देखा) महिमा से पूर्ण वह रावण लाल रंग का वस्त्र पहने हुए अपने दसो सुन्दर सिरों में तेल लगाये, असंख्य वड़े-बड़े बलवान् गर्दमो और प्रेतों से जुते हुए रथ पर आरूड होकर, दिल्ला दिशा की ओर जा रहा है।

जसके पुत्र, वधुजन और अन्य राच्यस भी उसी दिशा में जा रहे हैं। किसी को लीटते हुए (मैने) नहीं देखा। मैने देखने में कोई त्रुटि नहीं की। दूसरे भयकर जत्पातों को भी सुनी—यो कहकर वह आगे वोली:

पराक्रमी रावण के द्वारा आहुत होमाधियाँ एक साथ बुक्त गईं। पुजीभूत रक्तज्वाला से युक्त और स्वय प्रकाशमान रत्नदीपों से प्रकाशित (रावण का) पुरातन सौध प्रभातकाल में, नम से वज्र के गिरने से हिल उठा है।

हथिनियाँ मद-जल वहा उठो । वहुत-से भेरीवाद्य विना वजाये ही वज्र के समान गरज उठे । निष्कलंक आकाश, विजली से युक्त वादलो के विना ही, इस प्रकार गरजा कि सारा ब्रह्माण्ड टूट-सा गया और नक्षत्र कर पड़े।

प्रकाशमान दिन के न होने पर भी, रात्रि के श्रंघकार को दूर करता हुआ सूर्य अपने अधमाग में जलता हुआ दृष्टिगत हुआ । विलिष्ठ कथोवाले वीरो के द्वारा धारण की हुई कल्प-पुष्प की मालाएँ मांसगंध-सी महकने लगी (दुर्गन्ध करने लगी)।

यह लकापुरी तथा उसके प्राचीर घूमने लगे। सब दिशाएँ जल उठी। सर्वत्र गधर्व दिखाई पड़े। मंगलकलश अपना मुँह खोले टूट-फूट गये और अंधकार दीप को आवृत कर निगलने लगा।

तोरण ट्रकर गिर पड़े । मुखपह में शोभित महान् गर्जी के विलिष्ठ और प्रकाश-पूर्ण दंत ट्रूट गये और वेदज्ञ वाह्मणों के द्वारा अभिमंत्रित कर रखे गये पूर्ण-कुभों के पवित्र जल मद्य वनकर उफन उठे ।

आकाशगामी चद्र को भेदकर नच्चत्र निकल पड़े। उमड़नेत्राले वादल, च्वतो से प्रवहमाण रक्त की वर्षा कर उठे। गदा, चक्र, करवाल, धनुप आदि आयुध, समुद्र को भी अपने घोष से परास्त करते हुए, स्वयं ही घोर संधर्ष करने लगे।

स्त्रियों की ताली (नामक सगलमूत्र) किसी के हाथों से तोड़े न जाकर भी टूटकर (उनके) स्तनों पर गिर पड़े। इसी प्रकार के और भी आश्चर्यजनक उत्पात सुनो:

लकाधिपति की देवी मयपुत्री के केश स्त्रय ही बंधन (-मुक्त ) हो गिर पड़े और दीप की ज्वाला की लपेट में पड़कर कट जल गये। (राह्यसो की) त्रिपद् उत्यन्न होने का यह भी सकेत है।

इस प्रकार वह ( त्रिजटा ) फिर आगे कहने लगी—हे देवी ! सुनी। आज और अभी इसी स्थान में एक स्वप्न दिखाई पड़ा। परस्पर समान बलवाले दो सिंह एक अनुपम पर्वत से ( अपने माथ ) मनोहर व्याघ-दल को साथ लेकर आये और—

दक्तिस मारत में यह प्रथा है कि विवाह के समय वर अपनी वर्त के गजे में ताली (मगलसूत्र) वाँधता है।
 वही सोमान्य का चिद्र होता हैं, जिसे सथवा सियाँ सड़ा अपने गले में धारण किये रहती हैं।
 उसका टूट नाना अमांगल्य का चिद्र सममा जाता है।

( उन्होंने ) असंख्य मत्तराजों से पूर्ण एक अरण्य को चारों ओर से घेर लिया और ( उन गजों के साथ ) युद्ध करके अगणित शवों को गिरा दिया। उस वन में आया हुआ एक मयूर ( उन सिंहों के ) आवास की ओर चला गया।

हे मृदुभाषिणी, अरुण वर्णवाली एक स्त्री सहस्र दीपशिखाओं से दुक्त एक महान् रक्तवर्ण दीप को लेकर नायक (रावण) के प्रासाद से निकलकर विभीषण के सौध में चली गई।

जव वह स्त्री (विभीषण के) स्वर्ण-प्राप्ताद में पहुँची, तव दुमने मुक्ते जगा दिया। अतः, (वह स्वप्त) पूरा नहीं हुआ। — त्रिजटा ने इस प्रकार कहा, तो उत्तम आभरणधारिणी देवी ने यह कहकर कि 'हे माता, उस शेष स्वप्त को भी देखों।' त्रिजटा से फिर सो जाने के लिए हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी।

चमी समय, महामाग (श्रीराम) के द्वारा मेजा गया महान् वृषम-समान, युद्ध मे निपुण नीर, दूत (हनुमान्), सावधानी से (सीता का) अन्वेषण करता हुआ, उस स्थान पर आ पहुँचा और चीण कटिवाली (सीता) देवी के रहने के स्थान को देखा।

उस समय राच्चित्रयाँ निद्रा से जग पड़ी और यह कहती हुई कि अहा। यह बुरी निद्रा भी कैसे हमारी नीट को विगाडने के लिए आई है, कर्कश शूल, परशु, वक्रदड, वरक्का आदि को अपने घोर हाथों में लिये हुई चारों ओर से दौड पड़ी।

उनमें से कुछ के पेट मं ही मुंह थे। कुछ के टेढ़े माथो पर ऑखें थी। उनकी हिष्ट अत्यत मयकर थी। उन राचितियों के दांती के मध्य हाथी, शरम (एक मृग), भूत आदि मोथे पड़े थे और उनके मुँह भयावनी पर्वत-गुहा के सहश गहरे थे।

( उनमें से कुछ ) दो हाथोवाली थी, तो कुछ दस हाथोवाली । कुछ -एक सिर-वाली थी तो कुछ वीस सिरोंवाली । सब भयोत्पादक रूपवाली थी और विकट वेघों से युक्त थी। उनके पर्वत-जैमे पीन स्तन भी नीचे लटक रहे थे।

- (वे) त्रिश्ल, खड्ग, चक्र, अंकुश, तोमर, यमत्लय माले, कप्पण (छोटे वरछे) आदि का प्रयोग करने के अभ्यस्त हाथोवाली थी। उनका रूप ऐसा (काला) था, मानो विष ही उनके आकार में आ गया हो। वे इतनी विलष्ट थी कि श्वेत गगाजलधारी छ्द्र भी (उन्हें देखकर) भयभीत हो जाते थे।
- (वे) हाथी, घोडे, वाघ, भाल, शरम, भूत, सिंह, शृगाल, श्वान—इनके जैसे सुखों से युक्त थी। कुछ की पीठ पर मुँह थे और कुछ तीन नयनोवाली थी। उनके मुँह से मुँआ निकलता था और उनके काम भयकर होते थे।
- (वे) अवर्णनीय वल से युक्त थी। अपने नेत्रों से भयकर आकारवाली थी (नेत्र बहुत छोटे थे)। स्त्री नाम से सच्चरमाण पौरुष से युक्त थी। इम प्रकार की वे (राज्ञसियाँ) फट नीद से जगकर सीता की घरती हुई दोड़ आई।

उस समय, सुन्दर (राम) की देवी, अवाक् रहकर, अग्नि-सदश उन राचितियो

१, ऊपर के १४ पदों में त्रिजटा के स्वप्त का वर्णन है। --अनु०

के मुख की ओर देखती हुई (भय से ) मिलन हो गई। नायक का दूत (हनुमान्) भी शीव वहाँ पहुँचकर, अनन्त रूप से बढे हुए एक वृत्त की शाखा पर आ वैठा।

बह ( हनुमान्) यह सोचने लगा कि अनेक राचि सियाँ, यहाँ भाला आदि आयुध हाथों में रखे, घनी भीड़ लगाये, जागती बैठी हैं। इसका क्या कारण है १ उसने उम स्थान की ओर अपनी दृष्टि दौड़ाई।

काले रंगवाली राच्चिसयों के भुड़ में, फैले हुए वर्षाकालिक वादलों को चीरकर चमकनेवाली विजली के समान स्थित, शरीर-काति से अपूर्व, मजल मेध-सदश, अविनश्वर भगवान् (विष्णु) के विशाल वच्च पर रहनेवाली—मेरे (लेखक के) लिए परमपूज्य सुन्दरी (लदमी के अवतारभूत सीता) को उस हनुमान् ने देखा।

स्पर्श करने में भी घृणित राच्चित्यों की रखनाली में रहनेवाली कोमल पुष्पलता तुल्य यह देवी, समुद्र-सम विशाल नयनों के जलप्रवाह के मध्य-स्थित हंसिनी के महश रहती हैं, अतः, यह सीता देवी ही हैं।

अभी धर्म विनष्ट नहीं हुआ है। मैं भी नहीं मरूँगा। (क्योंकि) देवी की खोज में आये हुए मैंने ( उन्हें) देख लिया है। यह वहीं देवी हैं—यह सोचकर आनद-मधु का पान करके वह ( हनुमान्) नाच जठा, गाने लगा और इधर-उधर उछल-उछलकर दौड़ने लगा।

(इन देवी के) अनिद्य रूप के सव सुलच्चण वरद (राम) के कथित वचनो से भिन्न नहीं हैं। आह ! वचक, करवाल-सदश भयंकर रावण ने, मनोहर कमल-सम नयनवाले (राम) की शरीर के ऋंतर्गत प्राण-सदश (रहनेवाली) देवी को किस प्रकार छिपाकर रखा है 2

तीनो लोको को सन्मार्ग से हटानेवाले पापी रावण ने अपने प्राणो के विनाश के लिए ही ऐसा कर्म किया है। इसमें कोई संदेह नहीं है। वह (रामचन्द्र) आविशेष के शयन से हटे हुए (विष्णु) वेव ही हैं और यह देवी, कमल पर आसीन रहनेवाली (लह्मी) ही हैं।

धूलि-धूसर रत्न-सहरा यह देवी, प्रकाशमान खण्णिकरण (सूर्य) की प्रभा के सम्मुख चद्रमा की तरह कातिहीन हो गई है। इनके केश मिलन हो गये हैं। (तो भी) इनका पातिवृत्य तथा इनकी अपनी रच्चा करने की शक्ति दोपहीन ही है। अतः, धर्म का अत केसे हो सकता है 2

वीर-वलयधारी राघव की भुजाओ की प्रशासा करूँ या स्तुत्य विनिताओं के तिलकभूत इन देवी (सीता) के मन की प्रशासा करूँ 2 अथवा वीर-कंकणधारी, चित्रियोचित चदारग्रण से विशिष्ट जनक महाराज के वंश की प्रशासा करूँ 2—मैं किसकी महिमा का गान करू 2

अत्र देवों के भी कोई अपराध नहीं रह गये। भूसुरों के भी कोई अपराध नहीं रह गये। धर्म भी अविनश्वर हो गया। अव हमारे प्रसु (राम) के लिए इस समार में कौन-सा कार्य दुस्साध्य है ? सब कार्य अनायास ही सपन्न हो जार्येंगे। मेरा दासत्व भी तो दोषरिहत ही है।

मैने आशंका की थी कि अनुपम देवी (सीता) का पातिव्रत्य यदि थोड़ा भी गिलित हुआ, तो चक्रधारी (राम) का कोप नामक समुद्र छमड़ छठेगा और प्रलयकाल निकट आ जायगा। अब सब लोग अनतकाल तक स्थित रह सकेंगे।

गृहस्थ-धर्म के अनुकूल गुणो एव आचरणो से युक्त, कुलीन स्त्रियों की मन की धृति नामक तपस्या का वर्णन कैसे हो सकता है १ (नहीं हो सकता )। इन साध्वयों के सम्मुख, पचामिन के मध्य रहकर, पचेन्द्रियों का दमन कर तथा अन्न-जल का खाग कर भी जो तपस्या करते रहने हैं, वे लोग भी किस गिनती के हं १ (अर्थात्, साध्वी स्त्री की तुलना में महान् तपस्वी भी कुछ नहीं है।)

इन देवी के अवतीर्ण होने से, सबकी प्रशासा के योग्य पुण्यवान् एच कुल, स्त्रीजाति, एव (महिलोचित) लजा आदि सद्गुण भी धन्य हो गये। किंतु, यहाँ अलौकिक तपस्या में निरत, इस प्रकार रहती हुई इन देवी को अपने कसल-नयनो से देखने का भाग्य (राम को) नहीं मिला।

राच्चियाँ क्रोध करती हुई नीतिश्रष्ट हो गई हैं। अपने को छोड़कर अन्य कोई सद्गुणवती (स्त्री) भी यहाँ इनकी संगिनी नहीं है। ओह। एकांतवास, स्त्रील और (पातिव्रस्य की) तपस्या इसी प्रकार की तो होती है। सद्धमें के सव फल स्त्रियों को प्राप्त हो।

धर्म ने इन (मीता) की रत्ता की, या पागी (रावण) के कर्म ने ही इन्हें बचाया, अथवा पातिवृत्य ने ही इनकी रत्ता की १ ऐसी अपूर्व रत्ता कौन कर सकता है १ मुक्त जैसा व्यक्ति कैसे इसका बखान कर सकता है १

रावण का ऐश्वर्य तो ऐसा है कि देवता दिन-रात उसकी सेवा में लगे रहते हैं, और उससे प्रेरित राच्चियो द्वारा दी जानेवाली यातनाएँ भयंकर कठोर हैं। इस स्थान मे, इस प्रकार पातिव्रत्य की रच्चा करते हुए रहना क्या दूसरों के लिए संभव है 2 इससे बढ़कर अब और क्या विपदा हो सकती है 2 (पर) पाप क्या सचसुच धर्म को परास्त कर सकता है 2

इस प्रकार विविध रीति से विचार करता हुआ हनुमान् एक सुन्दर गगनोन्नत धने सुनहले वृक्ष की सधन शाखा पर छिपकर वैठा रहा। उसी समय पुष्प-पुंज से युक्त उस उद्यान में रावण भी आ पहुँचा। (१–७७)

## अध्याय ४

## निन्दन पटल

वह (रावण उस अशोक-वन में ) आया। उसके दोनो ओर अति पुष्ट कर्षे (वीस कवें ) शोभायमान थे, जो ऐसे लगते थे, मानो कॅचे शिखरो से युक्त अनेक पर्वत एकत्र हो और जिनपर हीरक-जिटत मकर-कुडल डोलरहे थे। उसके प्रत्येक सिर पर प्रकाशमान अनेक किरीट थे, जो सागर के जल को आलिंगित करनेवाले वाल-सूर्य के सदृश थे और जो अपने प्रकाश से अधेरात्रि को भी दिन बना रहे थे।

चर्वशी (अप्तरा) किट में वाँघने योग्य करवाल को लिये उसके साथ चली आ रही थी। मेनका ताबूल लिये आ रही थी। तिलोत्तमा जूते उठाये आ रही थी और अन्य अप्तराएँ उसे चारो ओर से घेरे आ रही थी। (उसके शरीर के) कपैर-चन्दन-मिश्रित लेप तथा पुष्प-मालाओं की सुगंध (मिलकर), दंतों से शोभायमान पर्वत-सदश महान् दिगानों की विदियों से युक्त सूँडों के रंघों को भर रहीं थी।

आठ सहस्र रमणियाँ पुनुगु तिल के दीपो को अपने सुन्दर करो में उठाये आ रही थी। उन (रमणियों) के शरीर पर उज्ज्वल दिखाई देनेवाले रत्नामरणो से छिटकने-वाली काति (वहाँ के) सारे अंधकार को मिटा रही थी। उनके चरणो मे पहने हुए नुपुरो, पायलो तथा (किट पर स्थित) मेखलाओं की ध्वनि के कारण ऐसा लगता था, मानो दुग्धसम हंसो की श्रेणियाँ चल रही हो और अपने मधुर शब्दों से दिशाओं को भर रही हो।

वह (रावण) यह विचार कर कि उसकी इच्छा (-पूर्त्ति) में बाधा उपस्थित हुई है, कुद्ध हो मधुर निद्रा से रहित हो गया। (यह देखकर) इंद्रादि देवता सोचने लगे कि क्या इसका यह कोध उस शीतल सुरिमत उद्यान तक ही रका रहेगा, जहाँ वह चद्र- वदना अवन्धती (पितव्रता सीता वंदिनी वनकर) रहती है 2 अथवा न जाने वह (क्रोध) और कहाँतक फैलेगा ? इस (रावण) का ठिकाना ही क्या है 2 — यह विचार करते हुए (देवता) निर्निमेष हो, श्वास को भी रोककर (भयभीत) खड़े रहे।

(रावण आ रहा था, मानो) नील पर्वत से जैसे कोई घवल दीर्घ जलधारा वह रही हो, उसी प्रकार उसका शुम्र दुख-समान चौम (रेशमी) उत्तरीय माला के रूप में सुशोभित हो रहा था, उसके पीत स्वर्णहारों की स्वच्छ छटा भूमि के लिए वस्त्र-समान समुद्र पर ज्याप्त होनेवाली सहस्रकिरण (सूर्य) की कांति की समानता कर रही थी और उसके वच्च पर स्थित यशोपवीत सजल नील मेघ को भेदकर चमकनेवाली विद्युत् के समान चमक रहा था।

उसकी मुजाओ पर कम से शोभायमान हीरकमय और कमल के आकारवाले वाहु-वलयों की उज्ज्ञन किरणें शब्दों के आश्रयीभूत गंगनांगन में प्रतिदिन चमकनेवाले नच्चनों तथा ग्रहों का उपहास कर रही थी। उसके दोनों पैरों में धारण किये गये शब्दायमान स्वर्ण-चलयों की महान् छटा, विशाल धरती को छूती हुई जा रही थी तथा उसके बंधुजनों के समीप फैलते रहनेवाले मदहास नामक उज्ज्ञन ज्योत्स्ना से उसके मुख-कमन, रात्रिकाल में भी विकसित थे।

खसके शरीर की काति से विलद्मण दीखनेवाली तथा गाँठ एवं चुनन डालकर धारण की गई सुनहली धोती इस प्रकार दीखती थी, जैसे काले रंग के पर्वत के मध्य भाग पर वालातप छाया हुआ हो। उसकी अँगुलियो पर (पहनी हुई) विद्युत् के जैसे

१. पुनुगु-एक बन्य मृग के शरीर से निकलनेवाला छगिषत तेल । --अनु०

प्रकाश देनेवाली, पीत-स्वर्ण की बनी, वत्तुलाकार मुद्रिकाओं में खचित उज्ज्वल रत्नों की काति अत्यंत प्रकाशमान पुष्पों से भरे विशाल कल्पवन के समान शोभायमान थी।

जसके स्वर्णमय विजयहार के धवल मोती, दुशात में अकेले खड़े रहनेवाले दीर्घ स्वर्ण-पर्वत (मेरु) पर दिखाई पड़नेवाले ग्रह-नच्चत्रों की समता करते थे। (उसके) चमकनेवाले दस किरीट ऐसा प्रकाश फैलाते थे, मानो उन्नत वारह उष्णिकरण (सूर्य) में से, दो को छोड़कर शेष (दस) सूर्य उदयगिरि पर एक साथ उदित हुए हों।

दिशाओं की रचा करनेवाले महान् गज, जो अपने हट दत-युगो के ( रावण के साथ समर्थ में ) ह्र्ट जाने से धरती पर अपमान वहन करते हुए रहते थे और जिनका मदजल मयूर-चरण के आकार मे (अव्यवस्थित कम से ) बहता था, (अव उस रावण को आते हुए देखकर ) उसी प्रकार भय से व्याकुल हो उठ, जिस प्रकार कैलास (पर्वत )-सहश पुष्ट कभोवाले हिरण्यकशिपु के उनम वरों को निस्सार बना देनेवाले कराल दर्तावशिष्ट सिंह ( नरसिंह ) के, पद-चिह्नों को अपनी सूँड से छूनेवाला कोई बड़ा गज हो।

मनोहर मीन-सदृश नयनीवाली यम्न-स्त्रियाँ, आलस्यहीन अप्सराऍ, विद्याधरो की रमिणयाँ, नाग-जाति की सुद्रियाँ, सिद्ध-स्त्रियाँ, राम्विसयाँ आदि एवं कुकुमाचित मुकुलित स्तनी, विंव-सदृश अधरों तथा कोकिल को लिज्जित करनेवाली मधुर वाणी से युक्त युवितयों का समाज, उन्नत पर्वत को घेरे रहनेवाले मयूरों के समान, रावण को घेरकर चला आ रहा था।

युनितयों का कठनाद छिद्रोवाली वशी की ध्विन के साथ एकरस होकर ध्विनत हो रहा था। किन्निरियों के द्वारा यथाविधि वजाये जानेवाली 'किंगरी' (वाद्यों) की ध्विन, खॅजरी और काल की ध्विन तथा मार्जना-युक्त मदेल (वाद्य) की ध्विन—सव एक होकर नम ओर धरती पर इस प्रकार व्याप्त हुई कि वाँवियों में रहनेवाले सर्प भी ( उस संगीत का श्रवण करके) अमृत उगलने लगे।

(रावण के मार्ग के) चतुष्पथो पर, कल्पनातीत स्वर्ण और रत्न-निर्मित आभरणो को धारण किये हुऐ हरिणों के कुड की समता करनेवाली, विद्युत्-किट, रक्ताधरो, पीनस्तनो, पुष्ट वाँम-सहश कघो तथा रथ के मध्य-सहश निर्त्वयों से सुशोमित सुन्दरियाँ, चाँवर, पताका आदि गोरव-चिह्हों को उठाये हुए इस प्रकार चली, जिस प्रकार वर्णाकालीन अति श्याम मेधो को देखकर नर्त्तनशील मयूर आनदित हो उठते हैं।

स्वर्ग-लोक की रमिणयाँ, शास्त्रोक्त विधि से वजनेवाली नीणा से सप्त स्वरो का मधुर शब्द उत्पन्न करती हुई, मोड़ती हुई और इच्चुरस के समान ( मधुर ) गीतो को, छोटी लकड़ी से वजानेवाली डुग्गी, खॅजरी, ताल के अनुकूल, मधुर रागो के साथ गाती हुई, विविध भगिमाओं के साथ निर्देष्ट रूप में उस (रावण) के समीप नृत्य करती हुई चली आ रही थी।

उस समय, धवल चद्र की किरणें छिटक पड़ी, मानो अनग के द्वारा प्रयुक्त अग्नि उगलनेवाले तीह्ण वाणों ने (रावण के मन मं) जो घाव उत्पन्न कर दिये थे, उनम

१. सिंह से मयमीत होकर गज उसके चरण-चिह्नो को छूता हुआ चलता है।--अनु०

बरछे घुत रहे हो, मदमास्त के द्वारा पुष्पों से वटोरकर लाये गये द्रवित मधु के विन्दु इस प्रकार कर पड़े, मानो पिघले तॉवे की वृंदे कर रही हो।

( रावण के साथ चलनेवाली ) उन रमणियों के बड़े-बड़े मनोहर स्तन उत्तरोत्तर इस प्रकार बढ़ते नजर आ रहे थे कि ( दर्शकी को ) लगता था, इनकी सूत्र-सम किट अब टूटी, अब टूटी । उनपर उत्तरीय वस्त्र इस प्रकार सुशोभित हो रहे थे, जैसे वे दो लोटों को दके हुए हो । वे मृदु मदगित से चलती हुई, ताटंक तक फैली हुई अपनी कमलसहश आँखों से वंकिम दृष्टि फेंक रही थी । रक्तकुसुद-सदश उनके अधरो पर मंदहास खेल रहा था । उन रमणियों के मेध-सदश, विशाल और रक्त रेखाओं से युक्त नयन-कोरों ( अपोगों ) का पूज ( रावण के ) बच्च तथा सुजाओं पर फैलता रहता था ।

सधन कल्पवृत्त और नौ निधियाँ (अपने हाथों में) पुष्पमालाएँ, चंदन-रस, आभरण, उज्ज्वल सूल्म वस्त्र, रत्न आदि लिये पीछे, पीछे, आ रही थी। धवल चामर इस भाँति हुल रहे थे, मानो श्वेत चीरसागर की तरंगे किसी काले पर्यत पर डोल रही हो। इसके सिर पर श्वेतच्छत्र शोभित हो रहा था, जो समुद्र से उठनेवाले कलंक-रहित पूर्ण चन्द्र के सहश था।

जव-जव वह (रावण) अपने चरणों को वारी-वारी से उठाकर रखता था, तव-तव जलिमि की परिधि से घिरे हुए (त्रिक्ट) पर्वंत पर स्थित लका धॅस जाती थी और चारों ओर के समुद्र की लहरें चारों दिशाओं से उमड़कर वह चलती थी। विषदंतों से युक्त बादिशेष का सिर उसके पदमार से जब दव उठता था, तब वे अपने मुँहों को खोलते हुए पीडित हो उठते थे थोर समुद्रवसना मूमिदेवी भी अपनी पीठ के दवने से कराह उठती थी।

ताटका से भी दुगुने बलवाली, बंड पर्वत को भी छठा सकनेवाली, बलयो से भूषित विशाल बाहुवाली और कोध छमड़ने पर विध्वसक युद्ध करनेवाली राच्चियाँ, खेटक, परसा, लौह-सुसल, त्रिशृल, अकुश, लोह-कंटक, 'किडुहु' (आयुध-विशेष) स्वर्णमय करवाल, वरछे, धनुष, कुलिश इत्यादि आयुध मिरो पर छठाये चली आ रही थी।

जस (रावण) का निःश्वास अगिन-ज्वाला को फैलाता हुआ आगे-आगे बढ़ता आ रहा था, जिससे विकसित पल्लव, श्रंकुर, पुष्प, पत्र, टहनियाँ आदि से मनीहर तथा स्वर्णसम कॅचे बृद्धों से शोभित वह जवान, चारों ओर से मुख़स जाता था। लद्मी (सीता) के स्थान की जानते हुए भी, वह रावण आतंचित्त होकर, अनुपम माणिक्य को खोये हुए दीर्घ-दत और अनेक सिरोवाले सर्प के समान, स्थान-स्थान पर भटक रहा था।

चस अत्यत वलवान् राच्चसराज को इम प्रकार आते हुए, उस ग्राजनि-पुत्र ने देखा, जो वहाँ के दश्यो को देखता हुआ बैठा था और अपने कर्चन्य का ठीक विचार करके, यह सोचता हुआ कि अभी इस (रावण) का कपट-कार्य और उसके बाद का परिणास सब स्पष्ट हो जायगा, वीर-वलय लं भ्पित श्रीराम के महिमामय नाम का स्मरण करता हुआ वहाँ से उठा और छिएकर खड़ा हो गया।

उम समय अप्सराओं का समाज तथा अन्य स्त्रियाँ दूर हटकर खड़ी हो गई।

रावण वहाँ आ पहुँचा, जहाँ स्त्रीकुल-दीप-सदृश वह (सीता) थी। तब वह देवी भयभीत हो, काँपती हुई गिलत-प्राण-सी हो गई और उस हरिणी के समान सिकुड़ गई, जिसे खाने के लिए अतिबलिष्ठ, तीदृण कोपयुक्त तथा धूम उगलते हुए नयनोवाला ज्यात्र आ गया हो।

(भय से) थरथराकर विकल प्राण होनेवाली देवी को और काम-मोह से शिथिलप्राण होनेवाले रावण को अपने निर्दोष नयनो के सम्मुख (हनुमान् ने) देखा और दुःख से पीडित और चिन्तित हुआ।

जानकी देवी की जय हो । राघव की जय हो । चारो वेदों की जय हो । वेदशो की जय हो । सद्धमों की जय हो । प्रतियुग में नव-नव यश से युक्त होनेवाले उस (हनुमान्) ने हृदय से जय की कामना की ।

मयकर विष को अमृत मानकर उसे चाहनेवाले रावण ने उस स्थान पर पहुँचकर (सीता) देवी के प्रति कहा—हे दुखती कटिवाली कोयल। कहो, कव तुम मुक्तपर दया करनेवाली हो 2

वह रावण, जिसने (इसके पूर्व) अपने इष्टदेव शिव से पराजित होकर भी, अपना गर्व थोड़ा भी कम न किया था (अर्थात्, अपने को परास्त करनेवाले देवता के सम्मुख भी नहीं भुका था), अब काम-वासना और लजा (सीता के सामने शिर भुकाकर प्रार्थना करने के कारण उत्पन्न) दोनों से व्याकुल होता हुआ मन में बड़े सकोच को छिपाकर यह वचन कहने लगा—

हे तार्टंक तक फैलकर क्रूरता करनेवाले अरुण नयनोवाली। अवतक कितने ही दिन एक-एक करके व्यतीत हो गये। कल भी इसी प्रकार व्यतीत हो जायगा। मेरे प्रति तुम जो (व्यवहार) करती हो, वह इस प्रकार का है। क्या तुम मेरे प्राणो को हरने के पश्चात् ही (गुक्तसे) मिलनेवाली हो 2

है तिलक (समान)। मैं तीनो लोको पर एक समान शासन करनेवाला हूँ। अनन्त विभूतियों से युक्त इस राज्य में मेरा जो शासनचक्र चलता है, उसमें तुम्हारे प्रेम के कारण, अनंग के द्वारा उत्पन्न किये गये कलह के अतिरिक्त क्या अन्य कोई ऐसा कार्य भी है, जो मुक्ते इस प्रकार अपमानित करता है ((अर्थात्, मेरा अन्य कोई कार्य इस प्रकार मक्ते नीचा नहीं दिखाता, जितना कि तुम्हारे प्रेम के कारण उत्पन्न अपमान।)

हे पुष्पालंकृत दीर्घ केशो से युक्त, स्वर्णमय पल्लव-सदृश (रमणी)। कीर्त्त-युक्त (मेरे) ऐश्वर्य की तुमने छपेत्वा की है। यदि तुम्हारा वह प्रिय प्राणनाथ मर न जाये (जीवित ही रहे) और वनवास (की अविधि) को भी पूरा कर दे, तो भी उसके पश्चात् का जो जीवन होगा, वह मनुष्य-जीवन ही तो होगा १ ( अर्थात्, मनुष्यो का जीवन अत्यंत अधम होता है)।

है कचुक में न समानेवाले स्तनों से युक्त (सुन्दरी)। वड़ी तपस्या करनेवाले ऋषि और शास्त्रीय सूहम विषयों का गभीर अध्ययन करनेवाले महान् पुरुष जिन फल को प्राप्त करते हैं, यदि उस (फल) के बारे में विचार करके देखोगी, तो जानोगी कि वह

१. दिल्ला में सुन्दरी स्थियों को 'तिलक' कहकर संवोधन करने की प्रथा र । ---अनु०

(फल) उन देवों के साथ निवास करना ही तो है, जो मेरी आज्ञा को सिर पर धारण करनेवाले हैं।

घरती की समस्त संपत्तियों में सबसे श्रेष्ठ सपत्ति—शिशु की तोतली वाणी, बीणा का नाद, धैवत स्वर, पत्ती के कलरव आदि को भी परास्त करनेवाली मधुर बोली से संपन्न (हे सुन्दरी)। ज्ञानी चतुमख ने तुम्हारी यह जो अनुपम मूर्त्ति निर्मित की है, उसमें मन की दयालुता और बिजली के समान किट का अभाव ही रह गया है।

जीवन के दिन और यौवन (ज्यतीत होने पर) फिर लौटकर नहीं आते। ये घीरे-घीरे विनष्ट हो जानेवाले हैं। अगर (भोग का) अनुभव करने के ये दिन ज्यर्थ ही बीत जायेंगे, तो सुख का जीवन कव मिलेगा 2 क्या तृम बड़े दुःख में ही पड़कर इव जाना चाहती हो 2

तुम (दुःख से) म्लान नयनोवाली का मन यदि प्रतिकूल ही रहनेवाला है (अर्थात्, मेरे अनुकूल नही होनेवाला है), तो उससे मेरे प्राणो का भी विनाश हो जाय, तो वह भी ठीक ही है। (मेरे अतिरिक्त) और कौन ऐसा पुरुष रह जायगा, जो तुम्हारे सौदर्य के अनुरूप, तुम्हारे साथ सहवास करने योग्य, अच्छे गुणो तथा प्रेम से युक्त हो 2

स्त्रीत्व, (तथा उसके) अनुरूप सौदर्य, अविचल धृति आदि सद्गुणों से पूर्ण रहने पर भी क्या जनक महाराज के वंश में उदारता, कृपायुक्त दानशीलता—(ये गुण) विनष्ट हो गये हैं 2

हे शुकी ! क्या मरते समय उसने जो कठ-ध्विन (हा सीते । हा लह्मण ! आदि) की थी, उस सच्ची कठ-ध्विन को सुनकर भी उस (राम ) को फिर सजीव देखने की इच्छा करती हो 2 सत्य वात यह है कि, जब अत्यधिक पुण्य प्राप्त होता हो, तब हमें उसका तिरस्कार करना उचित नहीं है |

यदि मेरे प्राण (तुम्हारे विरह से ) मिट जायेगे, तो अविलंब ही मेरी सारी सपित भी विनष्ट हो जायगी। तुम अनुपम सुन्दरी के आ जाने से (रावण की संपत्ति की) अभिवृद्धि हुई — इस प्रकार की अपनी कीर्ति को मिटाकर उसके विरुद्ध (सीता के आगमन से रावण की सपित्ति मिट गई—इस ) अपयश को क्यो पाना चाहती हो ?

हे उज्ज्वल आभूषणवती ! देव और अप्सराऍ सव तुम्हारे रक्त-चरणो की सेवा में निरत हो जायेंगे। त्रिभुवनों का अविनश्वर अधिकार तुम्हारे पास आ पहुँचा है, जिसका तिरस्कार तुम कर रही हो। तुम्हारे सदृश मृद और कौन होगा ?

(अपने) अपयश का थोड़ा भी विचार न करनेवाले उस (रावण) ने, यह कहकर कि—'मैं, तीनो लोको को अपना दास बना लेने की शक्ति से अक्त हूँ। तुम सुक्ते अपना दास स्वीकार करो'—अपने सिर पर हाथों को जोड़े हुए धरती पर गिरकर नमस्कार किया।

तप्त शलाकाओं के जैसे इन बचनों के कानों में प्रवेश करने के पूर्व ही सीता देवीं के कान जल गये। मन विचलित हो गया। दोनों नयनों से लाल रक्त वहने लगा। तव उन्होंने अपने प्राणों का भी भय किये विना, स्त्री के लिए उपयुक्त न होनेवाले, अति कर्कश वचन (रावण के प्रति) कहें —

(सीता ने रावण को तृण मानकर कहा — ) हे तृण ! तुम्हारे कहे हुए कठोर वचन, गृहस्थी में जीवन वितानेवाली स्त्रियों के योग्य नहीं हैं । ससार में मन को शिला-तुल्य वनानेवाला पातिवृत्य के अतिरिक्त और कोई गुण क्या तुमने देखा है ? मैं जो कहती हूँ, उमें ठीक से समस लो — मल्लयुद्ध में शत्रु को मार सकनेवाली पुष्ट ग्रुजाओं से युक्त, छली (रावण) के मन को बदल देने के लिए (सीता) कोप से मरे कठोर वचन कहने लगी ।

हे बुद्धिहीन । मेर-पर्वत को छेटना हो, नम को चीरकर उस पार जाना हो, चतुर्दश लोको को विध्वस्त करना हो, तो भी ( यह सब करने के लिए ) आर्थ ( राम ) के बाण समर्थ हैं. यह जानकर भी तू अनुचित वचन कह रहा है, क्या तू अपने दसों सिर गिरवाना चाहता है  $\ell$ 

तू (राम से ) भयभीत था, इसीलिए उस समय, एक माया-मृग को भेजकर, राम को अनुपस्थित पाकर, अपनी माया से छिपकर आया। अव जीवित रहने की इच्छा करता है, तो मुक्ते मुक्त कर दे, तेरे वश के लिए विप बने हुऐ (उन राम ) के सम्मुख आ जाने पर क्या तेरी आँखें (उनकों ) देख भी सकेंगी १ (अर्थात्, तू उनको आँख उठाकर देख भी नहीं सकेगा, तू इतना डरपोक है।)

मेरे हरण के समय जटायु से भूमि पर गिराये गये (हे तृण)। तेरे दसीं सिर और वीसीं भुजाएँ उन धनुर्विद्या में निपुण (राम) के लिए, उनके वाणी का प्रयोग करने की कीडा के लिए उचित तथा विचित्र प्रकार की लहम-वस्तु वर्नेगी, वस इतना ही है! इसके अतिरिक्त क्या त् युद्ध में उनके सम्मुख खड़े रहने की भी शक्ति रखता है 2

उस दिन, एक पत्ती (जटायु) से तू हार गया था, तव उमड़ती गगा को सिर पर धारण करनेवाले शिव) के दिये हुए खड्ग की सहायता से तूने उस पत्ती पर विजय पाई। यदि उस खड्ग का वल नहीं होता, तो उसी दिन तू मर गया होता। तप के फलस्वरूप प्राप्त जीवन, वर इस्यादि तेरे कथित सब गुण यम से वचने के लिए ही तो तूने प्राप्त किये हैं, क्या ये सब गुण वीर 'राम के शरो से वचने के लिए भी कुछ उपयोगी हो सकते हैं १ ( अर्थात् , तेरे सब वर भी तुक्ते राम से नहीं बचा सकते )।

तेरे प्राप्त किये हुए वर, तेरा जीवन, तेरी शक्ति, तेरी अन्य विद्याएँ तथा कमलासन ब्रह्मा े बादि देवों की (वरटान) वाणी—ये सब, ज्यों ही राम धनुष पर शर चढ़ाकर सदान करेगे, त्यों ही टूटकर विनष्ट हो जायेगे, यह सत्य है। दीए के सम्भुख क्या अधकार टिक सकता है?

कैलास को जब तूने उठाया था. तब तुमे अपने अरुण-चरण की उँगली से ( दबाकर ) परास्त करनेवाले उन शिव ने जिस मेर को त्रिपुरदाह के समय अपना शरासन बनाया था, वह मेरे प्राणनायक के बल का वहन करने की शक्ति न रखने से उस दिन ( वह धनुप ) टूटकर गिर पड़ा था, तब उससे उत्पन्न होकर सर्वत्र फैली हुई भयकर ध्वनि को तूने कदाचित् सुना नहीं।

त् जो यह वीर-वचन कहता हुआ यहाँ फिर रहा है कि मैने कैलास को

चखाड़कर अष्टिदिग्गजो को उनके स्थानो से विचलित कर दिया था, किन्तु जब मेरे छोटे देवर धनुष लिये खड़े थे, तब उनके निकट नहीं आया । इतने पर भी तू क्या अपना सिर उठाने योग्य है और फिर स्त्रियों के चरणों पर भी तो गिरनेवाला तू ही है न ?

हे मूर्ख ! जब मेरे प्रभु यह जानकर कि तेरे छिपने का स्थान यही है, यहाँ आयेगे, तब क्या इस समुद्र और इस लंका नगर के विध्वस्त होने से ही उनका क्रोध शात होगा ? या प्रलयकालीन अग्नि को भी दग्ध कर देनेवाले तेरे प्राणों के साथ ही वह क्रोध शांत होगा ? (अर्थात्, तेरे प्राणों को जलाने के बाद भी वह क्रोध शांत नहीं होगा)।

या (वह कोष) निष्ठुर क्रोधवाले राच्न्सों को मिटाकर ही शांत होगा। तरे इस वंचक कृत्य के परिणामस्वरूप, उन उदार (राम) के क्रोध से समस्त लोक ही विध्वस्त हो जायगा। —यही मेरा भय है, धर्मदेव ही इसके साच्ची हैं।

इस सुन्दर घरती के निवासियों को त्रस्त करते हुए जीनेवाले, हे निष्टुर। हे मूर्ल। क्या त्ने ऐसे नीच फ़ुत्यों को छोड़कर अच्छे कार्य किये ही नहीं १ क्या त्ने मेरे प्रमु को भी अरुणनयन (विष्णु), चतुर्मुख (ब्रह्मा) और शिव के समान ही समक रखा है  $2^2$ 

यदि (अनन्त राजा) एक मनुष्य (अर्थात्, परशुराम) से परास्त हो गये और यदि वह मनुष्य (परशुराम) भी (मेरे प्रभु के समीप) शक्ति-हीन हो गया, तो तू सोच मकता है कि मधुपूर्ण पुष्पधारी मेरे प्रभु के गुण कैसे हैं ?

(अपने कृत) अन्याय के कारण अनुषम ऐश्वर्य को खोकर (निकट भिवष्य में) मिट जानेवाले हे तृण! ये दो ही तो हैं—यदि ऐसी उपेचा त् करता है, तो यह सीच कि युगांत मे लोको का विनाश करनेवाला एक ही तो होता है। जन युद्ध होगा, तब त् समेंनेगा कि मेरा वचन सत्य ही है।

हिरण्याच्च और उसका अनुज (हिरण्यकशिषु) इन दोनो राच्चसो ने, जिनकी सुजाओं पर युद्ध करते रहने से, धनुष की डोरी के निशान पड़ गये थे तथा उनके जैसे अन्य राच्चस भी, यद्यपि वे धर्म के सन्मार्ग से भटक गये थे, तव भी, पर-नारी के विषय मे सीमा का अतिक्रमण नहीं किया था, फिर भी वे मृत्यु को प्राप्त हुए। (त् तो उनसे भी वड़ा दुष्ट है, अतः अवश्य ही दारुण मृत्यु को प्राप्त होगा)।

(त् ही विचार कर देख—) पापों से मुक्त होकर रहनेवाले कमलासन प्रभृति देवता, जो इन्द्रियों के मार्ग में नहीं जाते, स्थिर (श्रमर) हैं। हे राच्छ ! (जो इन्द्रियों के वशीभूत होकर चलते हैं।) यदि तेरे पास इतना ऐश्वर्य एकत्र हुआ है, जिससे मव लोक-

१. ऐसी कथा है कि त्रिपुर-दाह के समय शिव ने मेरु को धनुप बनाकर और विष्णु को शर बनाकर उसपर चढ़ाया था। किन्तु, विष्णु का बोक्त न वहन करने के कारण वह धनुप ट्ट गया था।—अनु०

२. यह कथा है कि रावण ने हिमूत्तियों को पराजित कर दिया था। महाकवि कवन राम को हिम्जिंगों से भी श्रेष्ठ समक्तता है, क्यों कि राम ने रावण को पराजित किया था।—जनुर

३. ध्विन यह र कि राम और लद्दमण दो ही है। ये क्या कर सकते हैं ?—ऐसा तुम्हारा सोचना ठीक नहीं.
क्योंकि प्लयकाल में समस्त लोकों का नाश करनेवाला तो एक ही होता है।—अनु०

वासी तेरी आज्ञा को मानते हैं, तो सोचकर देख, यह क्या तेरे पापो का फल है, या तेरे पूर्व-कृत धर्म का ही परिणाम है श

इस विशाल ऐरवर्य को तुभे देनेवाले (शिव) यदि वैसी सपत्ति के स्वामी वने हैं, तो जसका कारण, जनका निरतर तथा महान् तप करते रहना ही तो है। हे मूर्ख ! तेरी अनुपम संपत्ति मिट जायेगी । तू अपने बंधुजन-सहित विनष्ट हो जायगा । इसके लिए ही तू धर्म के मार्ग पर न चलकर, जसके विरुद्ध चल रहा है।

वीरता से च्युत न होनेवाले, दुर्विजय वलवान् भी धर्म-भ्रष्ट तथा प्राणियों के प्रति निष्करण होने पर विनष्ट हो जाते हैं। अनासक्त रहकर, अपने महान् शत्रुत्रय (काम, क्रीध और मोह) को जो मिटा देते हैं, वे ही तो जन्म-मरण के पाश से मुक्त होते हैं। नहीं तो और कौन मुक्त होते हैं। नहीं तो

जब (रामचन्द्र ने) अरण्य मे प्रवेश किया था, तव मधुर तिमल-भाषा की वृद्धि करनेवाले सुनि (अगस्त्य) ने तथा दोषरिहत अन्य सुनियों ने (राम से) यह प्रार्थना की थी कि है प्रभु। नीचकर्म करनेवाले राच्चसों के उपद्रव सहने में हम समर्थ नहीं हैं। उनका निग्रह करने की कृषा कीजिए। तुम्हारे द्वारा अब राच्चमों का नाश होना निश्चित है। — यह मैंने स्वय सुना था। तू ने भी इस प्रार्थना (की पूर्ति) के उपयुक्त पापकृत्य ही किया है।

ऋषियों ने तेरे सबध में उसे और इस राच्चस-सेना के प्रमाव के सबंध में जो कुछ कहा था, उन सबको सुनने के पश्चात भी (राम ने) तेरी बहन की नाक आदि ऋगों को काटा था तथा तेरे माई खरदूषण आदि की भुजाओं और चरणों को छिन्न-भिन्न कर दिया था—यह बात तू क्यों नहीं सोचता १

सन्मार्ग को नही जाननेवाले, हे नीच । तेरी वीसो बाहुओ को पकडकर, एमें, यों आहत करके, जिससे तेरे मुखों से रक्त वहने लगा था, वड़े कारागार में बदी बनानेवाले, सहस्र विशाल बाहुओवाले वीर (कार्त्तवीर्य) को वज्र-सम मुजाओ को जिस (परशुराम) ने काटकर फेंका था, उसके (राम के) सम्मुख शक्तिहीन हो जाने की बात त क्या नहीं जानता है 2

काटकर मारनेवाला सर्प भी मत्र को सुनकर दव जाता है, किन्तु, तू (मत्र का छच्चारण करनेवाले के अवतक न आने से घृष्ट बना हुआ है ) आनदित हो मनमाना करता चला जा रहा है । यह कार्य उचित है, यह उचित नही है—यो युक्तिपूर्ण कारणों के साथ तुमें सीख देनेवाले और तुमें धिकार देकर कहनेवाले कोई नहीं हैं। तेरे पास जो रहते हैं, वे तेरे विचारों के अनुकूल स्वय भी चुलकर तुमें मिटा देनेवाले हैं। तो अब तेरे विनाश को छोडकर और क्या परिणाम निकलेगा 2

इस प्रकार, धर्म-मार्ग को (सीता देवी के सुँह से) सुनते ही उम (रावण) के बीसो नयन विजली के समान चमक उठे। कोध को स्त्चित करनेवाले अपने दसो खुले सुखों से इस माँति धमकी देता हुआ चिल्ला उठा कि पर्वत भी हिल उठे। अब क्या कहना है १ उसका कोधी स्वभाव, उसके काम की उप्रता को भी लाँघ गया (अर्थात, उसका कोध उसके काम को दवाकर अत्युग्र हो उठा)।

- उसके मन मे लजा का भाव उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा था। (क्रीध के कारण फूल उठने से) उसकी धुजाएँ सब् दिशाओं को आच्छादित कर फैल गई। उसकी आँखों से अग्नि-च्वाला निकलने लगी। क्रीध से वह चिल्ला उठा कि इसको चीरकर खा जाऊँगा। (उसके मन में) कोप और काम—दोनो भाव, वारी-वारी से उमड़ने लगे। अतः, वह (सीता के पास तक) जाऊँ या न जाऊँ, यो आगा-पीछा करता हुआ खड़ा रहा।

उस समय, हनुमान् ने मन में यह निश्चय कर लिया कि अरुधती-समान पति-त्रता, मेरे स्त्रामी की देवी के प्रति मेरे सम्मुख ही, इस प्रकार के दुर्वचन कहनेवाले इस नीच को, इसके अपने हाथों से (सीता देवी को) छूने के पूर्व ही, मैं अपने पैरो से कुचलकर फिर आगे का कार्य करूँगा।

फिर, यह भी सोचा कि अकेले खड़े रहनेवाले इस (रावण) के दसो सिरों को तीव्र गित से आहत करके गिरा दूंगा। शीतल समुद्र में लंका को धंसा दूंगा। और फिर, इन पित्र महातपस्विनी (सीता देवी) को लेकर आनट के साथ लोट जाऊँगा—यो सोचता और हाथ मलता हुआ वह खड़ा रहा।

खस समय, करवॉल-सदृश खस राच्चस का, ब्रह्मांड को मिटा देने के लिए खमड़ी हुई प्रलयाग्नि के समान छठा हुआ क्रोध, अति तीव काम-रूपी जल-प्रवाह से शांत हुआ, जिससे वह पूर्व-दशा में पहुँचकर इस प्रकार के वचन कह खठा—

तुम्हें मारने के लिए मेरे मन में क्रोध उमड़ पड़ा है। किंतु, मैं तुम्हे अव मार नहीं सकता हूँ। मेरे संबंध में तुमने जो बचन कहे, वे यथार्थ ही हैं। उन सब (घटनाओ) के कारण तुम्हें बताता हूँ, अब इस ससार में मेरे लिए 'यह कार्य समव है, यह समव नहीं हैं'—ऐसा कुछ नहीं १ पूर्वकाल में मेरी जय और हार—दोनो तमाशा ही तो थे।

मेरी एक बात सुनी—तुम्हारे प्राण जैसे नायक को यदि मारकर मै तुम्हें ले आता, तो तुम अपने प्राण छोड़ देती, जिससे काल मेरे प्राणो को भी हर ले जाता (अर्थात्, मै भी जीनित नही रहता।) इसी विचार से मै तुम्हें छल से हर लाया। युद्ध में मेरे सामने खड़ा रह सकनेवाला कौन है ?

मधु-समान मधुर वाणीवाली। (मायामृग को) यथार्थ हरिण समक्तकर उसके पीछे गये हुए वे मनुष्य (राम-लक्त्मण) लौटकर जब यह जानेंगे कि (तुम्हारा हरण करने-वाला) मै रावण ही हूँ, तो वे तुम्हे छुड़ाने के लिए आयेंगे ही नहीं। यह सीचते हुए कि वे तुम्हें मुक्त करने के लिए आयेंगे (उनकी) प्रतीचा करना अज्ञता है। देवों में ही कौन ऐसा है, जो यह जानकर कि (तुम्हे हरण करनेवाला) उनका प्रभु मैं ही हूँ, पीछे न हटकर उसके विपरीत (आगे बढ़ने का) काम कर सके।

हे कोमल कघोताली ! तुम्हारे कथनानुसार सुभे पार्राजत करनेवाले भले ही हो । वे अविनश्वर, सर्वश्रेष्ठ त्रिमूर्त्ति भी हो । फिर भी, त्रिलोकों के निवासी यह भली भाँति जानते हैं कि चिरकाल से ही इन्द्र मेरी सेवा करता रहा है, अतएव असमान पराक्रमी में ही तो हूँ। मेरी इस महिमा का और कोई प्रमाण देने की आवश्यकता ही क्या है ?

हे मधुरभाषिणी। हे प्रतिमा-समान सुन्दरी। त्रिभृतियो तथा देवो को पराभृत करनेवाली जो प्रभृत विजय सुभे प्राप्त है, उसको भी मै तुम्हारे लिए कलंकित होने दे रहा हूँ। व्यर्थ तपस्यावाले उन वलहीन मनुष्यो को (अर्थात्, राम-लच्मण को) मै नहीं मारूँगा। तुम देखो, मै उन दोनो को यहाँ ले आरूँगा और उनसे अपनी सेवा कराकुँगा।

हे दोषहीन! सुद्रवल, नीच कर्म तथा अधमता से युक्त उन छोटे वीरो (राम-लद्भण) के प्रति, परिपक्व महावल से सपन्न मुक्तमे वीरोचित कोप यद्यपि उत्पन्न नहीं हो रहा है। फिर भी तुम देखों, मैं आज ही जाकर उन दोनों को कैसे एक ही हाथ से पकड़कर ले आता हूँ।

हे पीले (स्वर्ण के) ककणो को धारण करनेवाली। वे (राम-लद्मण) यद्यिष (मेरे भोजन के योग्य) मनुष्य ही हैं, तो भी छन्होंने तुम्हें यहाँ लाकर मुक्ते देने का जो छपकार किया है, उसका विचार करने पर वे वध के योग्य नहीं हैं। यदि तुम छनका विनाश ही चाहती हो, (या) मेरे आगे के कार्यों का विचार करके यित तुम्हें वहीं छित्त लगता हो, तो मैं वैसा ही करूँगा (अर्थात्, राम-लद्मण को मार हूँगा)। और देखों—

हे तीच्ण आयुवाली । तुमने मेरे पराक्षम को ठीक-ठीक नहीं ऑका है। दुगात-कालीन अग्नि के समान, गहरे जल से समृद्ध अयोध्या पहुँचकर, वहाँ भरत आदि के प्राणी का हरण करूँगा। पवहमाण जलधाराओं से युक्त मिथिला के निवासियों का भी निर्मेलन करूँगा और अनायास ही लौटकर तुम्हारे प्राणों को भी हरूँगा।

इस प्रकार के वचन कहकर उसने अति कुद्ध हो, अपने उज्ज्वल कातिनुक करवाल की ओर देखा। फिर (सीता के प्रति) कहा—'तुम्हारे प्राणो की हानि करने का दिन भी अभी दो मामो में आ जायेगा। अतः तुम पर घटनेवाली जो (विपदा) है, उसके विषय में सोचो।' और, आगे फिर कहा—'बुद्धिमानो की भाँति ही (अपने कर्चब्य के सबध में) विचार कर लो।'—यो कहता हुआ वह (रावण) कमल-समान अवण रेखाओं से अंकित नयनोवाली उन (देवी सीता) को अपने अन्तर में विठाकर, उनको डरा-धमकाकर वहाँ से चला गया।

फिर, वह (वहाँ स्थित) हास-रहित, फटे हुए मुँहवाली एव छम कोष से युक्त राज्यम-स्त्रियों से यह कहकर चला गया कि डराकर या समका-चुकाकर, किसी भी छपाय से, उस लता-समान रमणी (सीता) को राजी करो और मेरे पाम (वह समाचार लेकर) आओ। अन्यथा मैं तुम लोगों के लिए विप वन जारुंगा।

राच्चस (रावण) चला गया। फिर, फ़फकारनेत्राले राहु के द्वारा गस्त होकर उगले गये विशुद्ध, धवल, पूर्णचन्द्रमा के समान उन (सीता) देवी को, असल्य, अति-निष्दुर राच्च्य-स्त्रियों ने एक साथ घेर लिया और अति कोध से भरकर बढे कर्कश स्वरों में धमकाने लगी। फिर, अपने मनमाने बचन कहने लगी।

कुछ राज्ञत-स्त्रियाँ, परस्पर एक को पीछे हटाकर आगे बढ़ती हुई, अपनी आँखों से चिनगारियाँ निकालती हुई, उतावली हो उठी आर चमकनेवाले विश्रल, माला आदि की ऊँचा उठाये, कडककर कहने लगी—'इसे मारो-मारो, टुकडे-टुकडे करके पेट मर खाओ-खाओ।'

कुछ राच्चियाँ कहने लगी—विश्व के लाग चतुर्भुख के पुत्र (पुलस्तय मुनि) के जो पुत्र (विश्वना) हुए थे, उनका पुत्र (यह रावण) त्रिलोकप्रभु है। सहस्व शाखामय वेदों का शाता है। महान् ज्ञानी है। (इसने अपनी तपस्या में) कर्मों को जीत लिया है। यह तुम पर सच्चा प्रेम रखता है। इसके अतिरिक्त उपने कौन-मा चुद्र कार्य किया है १ (अर्थात्, तुमपर अनुरक्त होना उपकी उदारता का ही स्चक है और उसने कोई नीच कार्य नहीं किया है।)

कुछ राज्ञसियाँ कहने लगी—हे स्त्रियों में कठोरहृदय ! जैसे (किमी ने ) घाव में लकड़ी घुसेड़ दी हो, उसी प्रकार तुमने (रावण के प्रति) कठोर वचन कहकर ऐसी हानि उत्पन्न कर दी है कि इस समार के सब मनुष्य अपने-अपने वश-महित मिट जायेंगे और तुम्हारा शरीर भी विनष्ट हो जायगा। (तुम) निष्पच्च दृष्टि से मस्य को नहीं देख रही हो।

कुछ राज्ञस-स्त्रियाँ कहने लगी—हे विवेकहीन! तुम ऐमी जनमी हो, जो अपने पित्यह तथा अपने पितृयह—दोनों में एक माथ ही धुऑधार आग को उछालकर फेंकनेवाली हो। (यदि हमारा कथन नहीं मानोगी, तो) अभी तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। अब तुम जीवित नहीं रह मकती हो। पहले से ही हम मब बातों को ठीक-ठीक (तुम्हे) जतला देते हैं।

मारने की धमकी देनेवाली उन राच्चियों की निष्ठुरता से तिनक भी विच्चितत न होती हुई वह साध्वी, उनके—जो अपने नायक (रावण) की विजय को निश्चित मानती थी और उन साध्वी (सीता) को खाने के लिए उतावली हो रही थी—(भयानक) आकार को और अति निष्टुर रावण की आजा को अपने मन मे सोचती हुई अपने सुन्दर नयनों में अश्रु बहाती हुई हम पड़ी।

जय इस प्रकार की घटनाएँ हो रही थो तब वहाँ खड़ी रहनेवाली (त्रिजटा) ने यह कहा—'हे माता। अपने स्वप्त के फल को पहले ही मैंने सुना दिया है। उमपर भी यदि आप व्यर्थ ही जतावली या व्याकुल होगी, तो यह अनुचित ही हैं' १ (यह कहकर सात्वना देने लगी)। त्रिजटा के वचन को समसकर सब राच्नियों ने (त्रिजटा में)कहा कि है माँ! आपका कथन ठीक ही है।

अपने प्रभु (रावण) से त्रस्त होकर, कोई दूसरा विचार न रखनेवाली, निकट-स्थित पाप-समान वे राचिमियाँ, उस त्रिजटा के कथन से शान्त होकर धमकी देना वद करके (चुप) रह गई। धने कुतलोवाली देवी भी किंचित स्वस्थ-प्राण हुइ। (१—८२)

श्रिज्ञा की उक्ति ऐमी है कि एक और वह सीना के प्रति सत्वना प्रकट करनी है और दूसरी और राज्ञिसयों के प्रति सावधानता। जिगेष करके, त्रिज्ञा का दूसरा बादय मुनकर राज्ञिसयाँ गान हो जाती है। मुल में यह पण अंवन की वचन-चानुरी का एक मुन्दर ट्दाहरख है। —अनु०

### अध्याय ५

#### स्वरूप-प्रकटन पटल

हनुमान् सोचने लगा—(सीता देनी के) दर्शन करने का यही उपयुक्त समय है, लेकिन अति कठोर और रखनाली करने में सतर्क चित्तवाली (राच्चिसयाँ) अभी सोई नहीं हैं। मेरे केवल चाहने से ही ये सोनेवाली भी नहीं हैं। यह सोचकर हनुमान् ने ऐसी माया फैलाई की सब राच्चियाँ मूर्चिञ्जत होकर मृतवत् हो गई।

अनेक दिनों से दु. खित देवी, एक दिन भी न सोनेवाली राच्चिसयों को भी अब निद्रित देखकर, और भी असह्य वेदना से पीडित हो उठी। वे उस कष्ट से मुक्त होने का कोई उपाय न सोच पाती थी। उनका मन टूट गया और भय-विकपित हो उठा। उस समय ( श्रीराम के प्रति ) उत्तरोत्तर उमडते हुए प्रेम के कारण ये वचन कहती हुई शोक से उद्विग्न हुई —

हे बलवान् भाग्य । कालमेघ, विशाल समुद्र और गाढ अधकार (के रंग) की समता करनेवाले प्रमु (रामचंद्र), एकाकी होकर मुक्त कष्ट भोगनेवाली के प्राणो को क्या पुनर्जीवन प्रदान करेंगे (अर्थात्, क्या मेरे प्राणो की रत्ता करेंगे) व क्या वज्रध्विन-सदृश (जनके) भयकर धनुष की प्रत्यचा-ध्विन यहाँ सुनाई पढेगी व तू कह।

हे मूढ चन्द्र । हे उज्ज्वल चिन्द्रिके । हे व्यतीत न होनेवाली रात्रि । हे वढते रहनेवाले अचीण अधकार । तुम सब कृद्ध होकर सुमको ही सता रहे हो । (मेरी) चिंता न करनेवाले उस धनुधीरी (राम) को क्या तुम किचित् भी नहीं सताते १

है सताओं। अग्नि विखेरते हुए चलनेवाले उत्तर पवन को साथ लेकर तुम मुक्ते सता रही हो। क्या तुम्हें मेरे प्राणों की दशा विदित नहीं है? अपनी देह-काति से समुद्र की समता करनेवाले उन (राम) के साथ, वन में चिरकाल से रहनेवाली तुम, क्या उन्हें (मेरी दशा को) नहीं जताओगी?

हे अन्तीण पराक्रमी महावीर नारायण । हे अनुपम प्रभ्र । एक सहस्र करोड कप्टो का अनुभव करती हुई भी मैं, उनकी उदारता का स्मरण करके, यही मोचती हुई कि वे विना आये नहीं रहेंगे, अवतक जीवित हूँ।

(सीता देवी राम का सवीधन कर कहती हैं वन के लिए प्रस्थान करते समय) तुमने (सुक्तसे) कहा था कि 'वृद्धों से भरे अरण्य में मेरे साथ चलने की बात तुम कह रही हो—यह विचार तुम छोड दो। में तुछ ही दिनों में लौट आऊँगा। इसी महान् ( अयोध्या ) नगरी में तुम रहो।' तुम्हारी करुणा-पूर्ण आजा इम प्रकार की थी, तो अब एकाकी होकर रहनेवाली सुक्त अवला के अनाथ प्राणों को क्या तुम कट भोगने दोगे 2

यत्न से रिच्चत हे मेरे विवेक । मेरे प्राण । चिरकाल से तुम निर्लंख होकर सुक्ते छोडे विना मेरे साथ ही भटक रहे हो । अपने अनुपम स्वामी को जवतक न देखेँ, तवतक तुम कदाचित् मुफ्ते छोड़कर नहीं जाओगे। किन्तु, क्या इस प्रकार (स्वामी से विछुड़कर भी सजीव रहने के कारण) प्राप्त होनेवाले अपयश का भागी वनकर रहना मेरे लिए उचित है १

किसी भी प्रकार से न मरनेवाले किरीटधारी चक्रवर्ती ( दशरथ ) मर गये। सप्त लोको में विकट विपदाएँ छा गई। ऐसे विपत्तियों को उत्पन्न करते हुए, अन्त-रहित मार्ग पर चलकर वन में प्रविष्ट होनेवाले वे निष्टुर ( राम ) आयेंगे (और मेरी रत्ता करेंगे )—यह सोचकर सतृष्ट रहना क्या ( मेरे लिए ) उचित है 2

विद्युत्-सम कटि एव उज्ज्वल आभरणो से युक्त वे (देवी) इस प्रकार कहकर निःश्वास भरती हुई वही जड़वत् रह गई और शोक में व्याकुल हो उठी। फिर सोचने लगी—मेरे प्राण जवतक रहेगे, तवतक विषदा भी (मेरे साथ) रहेगी। मेरे मग्ने पर ही (मेरे कष्ट निवृत्त होंगे और) मुक्ते यश मिलेगा।

शब्दायमान महान् वीर-वलयधारी (राम) को देखने की आशा से ही (सब किटो को) सहती हुई अपने प्राणो को रोककर मैं जीवित हूँ। तो भी) अनेक टिन राच्चसो के बढ़े नगर में, बंदी बनकर रहने के कारण पिवत्र गुणवाले वे राम क्या मेंग स्पर्श भी करेंगे 2 (अर्थात्, मुक्ते कदाचित् वे नहीं अपनायेंगे।)

यह जानकर भी कि मै पर-पुरुप की कामना का पात्र वन गई हूँ, मै मरी नहीं। उन राच्यों के वहुत प्रकार से कहे गये दुर्वचनों को सुनते हुए भी स्थिर रहनेवाले प्राणों को रखकर चिरकाल से जीवित हूँ। (अतः) मुक्तमें भी अधिक (कठोर) राच्यमी और कौन हो सकती है ?

निरन्तर लोगों में प्रचारित निन्दा का वहन करती हुई, (निश्चित हो) मैं सो रही हूँ। मेरी कुलीनता और लजाशीलता भी कैमी है १ छन नारियों में जिनका पातिवस कहानियों में प्रसिद्ध है, मेरे अतिरिक्त और कौन ऐमी है, जो ग्रहस्थ-जीवन के योग्य पित से वियुक्त होकर जीवित रही हो १

'परग्रह मे गई हुई नारी को स्वीकार करना उचित नहीं है'—यह सोचकर मेरे प्राणनायक ने सुमें छोड़ दिया है। उधर वे दूसरों की निटा का पात्र बने हैं, इधर मैं धर्म-रिहत कार्य करती, व्यर्थ ममय व्यतीत करती, कोन-मी भलाई की प्रतीचा करती हुई जीवित रह रही हूँ ?

जिस समय मैं इस घोर निंदा का पात्र बनी, उसी ममय प्राण छोड देना मेरे लिए उचित था। (किन्तु) समार के लोगों के उपमा-महित बड़े अपयश-पूर्ण बचन कहने पर भी, अपनी महिमा खोकर, मेरा जीवित रहना क्या स्वर्ग प्राप्त करने के लिए हैं 2

(मेरे प्रति) प्रेम-रहित वे पुरुष (अर्थात्, राम और लच्नण) मले ही अपनिंदा का बहन करे, (किन्तु) गगन-ममान उन्नत, विषदा से अपरिचित, महान् यशस्त्री वश् में उत्पन्न हुई मैं जिम निंदा का पात्र बनी हूँ, उसे मिटानेबाला मेरे अतिरिक्त और कीन है (अर्थात्, अपनी अपनिंदा को सुमें स्वय ही दूर करना है) 2

मायामृग के पीछे (मैने) अपने स्वामी को भेज दिया। फिर, अपने देवर

को भी कठोर वचन कहकर उनके पीछे भेजा। ऐसा करके मै विष-समान (रावण) के यह में आ पहुँची हूँ। अब ससार के लोग भेरा जीवित रहना भी क्या पसन्द करेंगे ?

वे वलवान् वीर (राम-लह्मण) अपना अपयश मिटाने के लिए भले ही (राह्मसो के साथ युद्ध करके) उन्हें युद्ध में जीत लें या युद्ध में मृत्यु प्राप्त करें। मैं गृहस्थ-धर्म से भ्रष्ट होकर इस प्रकार जब जीवित हूँ, तब सुमें प्राप्त होनेवाला अपवाद क्या उन्हें न लगेगा ?

अपने सम्मान पर आघात लगने पर उत्तम तपस्या-सपन्न नारियाँ कबरी-मृग के समान अपने प्राण छोड़ देती हैं। वैसी नारियों के सम्मुख मैं किस प्रकार मूट बनकर, यह अपवाद धारण करती हुई, जीवित रहूँ कि वह (सीता) अनुपम कालमेघ-सदृश (राम) से विक्कुड़कर मायावी राच्नसों के गृह में (जीवित) रही।

वे अद्मुतगुणविशिष्ट (रामचन्द्र) अपने धनुष से राच्नसों को निमूल करके जब मुम्ते इस कठिन कारागार से मुक्त करेंगे, तब यदि वे कह दें कि तुम मेरे गृह में आने योग्य नहीं हो, तो मै अपने इम दृढ पातिब्रस्य को किस प्रकार से प्रमाणित कर सक्गी 2

अतः, प्राणत्याग करना ही मेरा धर्म है। मुक्ते मरने से रोकनेवाली राचिसयाँ भी मेरे तप के प्रभाव से, (अब) सोई पड़ी हैं। इससे अधिक उपयुक्त समय (मरने के लिए) नहीं मिलेगा—यों सोचकर पुष्पों के भार से हिलनेवाले माधवी-चृच्च के निकट (सीता) जा पहुँची।

हनुमान् ने यह देखा। उन (सीता) के विचार को भी ताड लिया। उन देवी की देह का स्पर्श करने से सकोच करता रहा। फिर, यह कहता हुआ कि 'मै देवी के प्रभु (श्रीराम) के द्वारा भेजा हुआ दत हूँ', उन विवसम अधरो और मयूर-सहश आकार-वाली (सीता) देवी को प्रणाम करता हुआ उनके सम्मुख आ उपस्थित हुआ।

हे देवी । यह दास राम की आजा से (यहाँ) आया है, असंख्य नानर समस्त लोको को छानकर तुम्हारा अन्वेषण करने के उद्देश्य से (यत्र-तत्र) गये हैं। उनमें से मैं ही अपनी तपस्या के प्रभाव से, यहाँ आकर तुम्हारे अकण चरणों के दर्शन प्राप्त कर सका हूँ।

तुम्हारे वियोग में दुःखी वे वीर यह नहीं जानते कि तुम यहाँ हो। इसके लिए प्रमाण देने की क्या आवश्यकता है १ इसके लिए यही प्रमाण है कि राच्चस लोग अभी तक समूल विध्वस्त नहीं हुए हैं।

हे तैल से समृद्ध दीप-समान (काति-विशिष्ट) देवी। (मेरे बारे मे) सदेह न करो। (मेरे पास, तुम्हारे सदेह को दूर करनेवाला) अभिज्ञान भी है। इसके अतिरिश्वार्य (राम) के कहे हुए सत्य के परिचायक कुछ वचन भी है। तम हथेली पर रखे आँवर्ष के समान ही (मेरी सचाई को) पहचान सकती हो। अन्यथा न मोचो—इस प्रकार (हनुमान्) ने कहा।

यो कहकर वह (हनुमान्) प्रणत हो खड़ा रहा। सीता देवी उसे देखकर, करणा तथा कोष —डोनो भावों से भर गई और सोचन लगी—यह (मेरे सम्मुख) उपस्थित व्यक्ति राच्चस नहीं है। सन्मार्ग पर स्थिर रहकर पचेद्रियों को जीतनेवाला है। सुनि न हो, तो कोई देवता है। (क्योंकि) इसके वचन अच्छे ज्ञान का परिचय देते है। यह कोई पवित्र स्वभाववाला और पापरहित कियावाला है।

यह भले ही कोई राज्ञम हो, या कोई देवता ही हो, या नहीं तो वानरों का नायक ही हो, स्वयं पाप ही हो, अथवा करणा ही हो, ( चाहे कोई भी हो ), यहाँ आकर इसने मेरे स्वामी का नाम लेकर मेरी बुद्धि को द्रवित कर दिया है और मेरे प्राणों की रज्ञा की है। इससे बढ़कर और क्या उपकार हो सकता है 2

यो सोचकर, (सीता ने) हनुमान् की ओर निहारा और सोचा—मेरे मन में (इसके प्रति) करुणा का भाव उत्पन्न हो रहा है। इसके बचन मन में कपट रखनेवाले छली राच्सों के जैसे नहीं है। भाव-पूर्ण बचनों को कहकर ऑखों से अश्रुधारा को धरती पर गिराता हुआ रो रहा है। (अतः) यह पूछने के योग्य ही है। यो विचारकर सीता देवी ने हनुमान् से पूछा—हे बीर। तुम कौन हो 2

(हनुमान् ने) उन देवी के मधुर वचनों को सिर नवाकर ग्रहण किया और निवेदन किया—है माता, तुमसे वियुक्त होने के पश्चात् उन पवित्र गुणवाले (राम) ने अनादि उष्णिकरणों के धनी (सूर्य) के पुत्र, वानरों के स्वामी तथा टोप-रहित सुग्रीव नामक वानर को अपना मित्र बनाया।

उसका ज्येष्ट भ्राता ( नाली ) ऐसा वलनान् था कि वह रानण के समस्त वल को निनष्ट करके, अपनी पृँछ से उसे वॉधकर, आठों दिशाओं में उड़ा था। वह ऐसे भुजवल से युक्त था कि उसने देवों की प्रार्थना सुनकर द्वीरसागर को मदर-पर्वत से मथ डाला था, जिमसे उस पर्वत में लपेटे गये वासुकि की दह धिस गई थी।

उस (पराक्रमी) वाली को तुम्हारें प्रमु (राम) ने एक ही शर से मार डाला और उसके अनुज (सुग्रीव) को राज्य देकर उसके साथ मित्रता कर ली। श्वान के समान उनकी दासता करनेवाला में राजा सुग्रीव का मत्री हूँ। गगन में संचरण करनेवाले महान् वायु का पुत्र हूँ। (मेरा) नाम हनुमान् है।

५६० पद्म सल्यावाले वानर, जो समस्त लोको को एक साथ ही अपने हाथ से उठा सकते हैं, जिनमे से प्रत्येक समुद्र को लॉघ सकता है और गगन से भी ऊँचा है, तुम्हारे नायक (रामचन्द्र) के विचार को इगित से ही समसकर, उन्हें सुचार रूप से पूरा करने के लिए सन्तद्ध होकर एकत्र हैं।

(वे सब बानर) प्रवाल-लताओं से पूर्ण सप्त समुद्रों में, उनसे आवृत सप्त द्वीपों में, इस धरती में, इसके नीचे स्थित नागलोक में, ऊपर के (स्वर्ग) लोक में—समस्त ब्रह्माड में तुम्हारा अन्वेषण करके और यदि तुम्हे यहाँ कही नहीं देख पायें, तो इस ब्रह्माड से परे भी जाकर खोजने के उद्देश्य से, (लौट आने की) एक अविधि निश्चित करके गये हैं।

१. कंबन ने जिमी पुराण से यह बृत्तात लिया है कि जीरसागर को देव और असुर मध नहीं सके। उनकी आर्थना मुनगर वाली ने अमेले ही उसे मध डाला।—अनु०

नीच कृत्यवाले राच्चस जब तुम्हें ले गया था, तब तुमने जिन आभरणों को बस्न मं वॉधकर पर्वत पर बैठें हुए हम बानरों के निकट डाला था, उन्हें मैने उन बिजयी (राम) को दिया। तो, सुक्त दास को एकात में बुलाकर, उन्होंने कुछ बचन कहें और सुक्ते दिचाण दिशा में जाने की आजा दी। क्या उनकी करणा व्यर्थ जायगी 2

हे माता । विजयी (राम) को उस दिन, जब मैने तुम्हारे आभरणो को दिखलाया था, तब उनकी जो दशा हुई, उसका वर्णन मै किस प्रकार कर सकता हूँ १ उनके प्राण यदि अभी तक रुके हुए हैं, तो उसका कारण (तुम्हारे आभरणो के दर्शन के अतिरिक्त) और क्या हो सकता है १ उस दिन तुमने जिन आभरणो को उतारकर फेक दिया था, उन्होंने ही तुम्हारे मगलसूत्र को (सौभाग्य को) आजतक बचा रखा है।

उन राम का यह वृत्तात है, ( अब अपना वृत्तात सुनाता हूँ )—वाली-पुत्र ऋगद (सुग्रीव) की आजा से सोलह ससुद्र पर्यावाली वानर-सेना को लेकर दिल्ला दिशा की ओर चला। ससुद्र के किनारे उमडकर आनेवाली वह सेना स्की, तो ऋगद ने सुक्ते ससुद्र से आवृत इस पुरातन लका को भेजा—यो निंदनीय गुणो से रहित हनुमान् ने कहा।

(इत के रूप में) आये हुए उस ( हनुमान् ) के यो कहने पर सीता उमग से भर गई। विरह से तस तथा कृश उनका शरीर ( आनन्द से ) फूल उठा। 'मेरे पुण्यजीवन का समय आ गया है', यह कहकर नेत्रों से अश्रुधारा बहाती हुई ( हनुमान् से ) यह प्रश्न किया—'हे महान्। कहो, श्रीरामचन्द्र के श्रंग-लच्चण ( पहचान ) क्या हैं 2'

डमक-सदश कटिवाली हे देवी। ( उन राम के ) रूप का, उपमानो के द्वारा वर्णन नहीं किया जा सकता। (क्यों कि अपने स्वाभाविक धर्म से ) परिपूर्ण सब उपमान उनके सामने अपने उपमानत्व को खो देते हैं। अतः, मैं जो पहचान कहनेवाला हूँ, उसी से तुम अनुमान कर लो—यो कहकर हनुमान् ने चरण से सिर तक ( राम के शरीर का ) वर्णन किया:

महान् विद्वानों ने चरणों के उपमान अरुण-दलवाले कमल कहे हैं। यदि स्वामी के चरणों से उस कमल की उपमा करने लगें, तो उन चरणों के सामने उन कमलों से बढ़कर चुद्ध वस्तु ओर कुछ नहीं होगा। उरग-पूर्ण समुद्र में उत्पन्न होनेवाला प्रवाल भी उन चरणों की काति के सम्मुख नीलोत्पल के जैसे (काले) पड़ जाते हैं।

हे आमरणों से भूषित देवी । दलों से शोभित कलपक सुमनों तथा शीतल समुद्र-जल में उत्पन्न होनेवाली प्रवाल-लताओं को रहने दो । उनसे क्या प्रयोजन है 2 उदित होनेवाले सूर्य की किरणे, कदाचित् उज्ज्वल कातियुक्त (राम के चरणों की ) अग्रुलियों के लपमान बने, तो बन सकती हैं।

छोट बोर वडे विविध आकारोवाले कलकहीन दम चद्रमडल (कहीं भी) नहीं है। छिटकती किरणोवाला हीरा वर्त्तुलाकार नहीं होता। अतः, (रामचन्द्र के) नखीं के उपमान बनने योग्य वस्तुओं को मैं नहीं जानता।

( वन-गमन के पूर्व ) धरती का कभी स्पर्शन करनेवाले उनके चरण वन म

१. समुद्र—चार की सङ्गा। सोलह समुद्र—१ × ४ = १८।

जाकर पीडित होने पर भी (मृदुलता में) पुस्तक (ताल-पत्र) की समता करते हैं। समस्त भुवनों पर एक साथ (त्रिविकमावतार में) जा लगनेवाले छन चरणों का वर्णन में कैसे कर सकता हूँ 2

हे माता। उनके सुन्दर जानुओं के उपमान, समुद्र-तीर पर मिलनेवाले शख एव चक्र धारण करनेवाले और आदिशेष की फूली हुई शब्या पर लेटे हुए विष्णु (के जानु) ही वताबे, तो भी वह उपमान यथार्थ नहीं होगा। क्या युद्ध के वाणों को रखने के कोश (तणीर) उनके जानुओं का उपमान हो सकता है 2

पित्त्यों का राजा धर्मरूप जो (गस्ड) है, सौदर्य से पूर्ण उसके उज्ज्वल कंट की समता करती हैं उनकी जघाएँ (अर्थात्, वे जघाएँ सुनहले वर्ण से शोमित हैं)। अति प्रसिद्ध बलवान् मत्त गजों की सूँड़ें भी (उन जंघाओं से) लिजत होती हैं। ऐसी उन जघाओं के, इस ससार मे, कौन-से उपमान मिल सकते हैं 2

उनकी उस सुन्दर नामि का, जिससे कमलपुष्प-सहित समस्त विश्व उत्पन्न हुआ था—गंगा की धारा में दिल्ला की ओर घूमनेवाला भीर उपमान हो सकता है—यह कथन भी असत्य होगा। तो क्या वकुल-पुष्प को उसका उपमान बतावें 2 (यह भी ठीक नहीं है) दूसरे उपमान अब क्या हो सकते हैं 2

मेरी कुलदेनी-समान ! अनुपम छटा से युक्त कोई मरकत-पर्वत भी जिससे भीत हो जाये, इस प्रकार के विशाल तथा पुष्ट जनके वच्च को निरंतर अभिन्न रूप से आर्लिंगन करने का सौभाग्य लच्मी ने पाया, तो अब उस लच्मी से भी अधिक भाग्यशांली और कौन है 2

जनके आजानुलंबी बाहुओ के, जिन्हे मुकुलित दलवाले कमल समक्तकर भ्रमर जन पर सदा मॅड्राते रहते हैं, संबंध में कदाचित् इतना कहा जा सकता है कि वे पूर्विदशा के दिग्गज के दाँतों से शोमित तथा दीर्घ सूँड़ के समान हैं। अगैर कौन छपमान छपयुक्त हो सकता है 2

जनके हाथों के नख हरे पत्तोवाले और सूर्य के दर्शन से प्रफुल रक्तकमल के कोरक के सहश सुशोमित हैं। वे नख इस सदेह हो दूर करनेवाले हैं कि इस राम ने (नर-सिंहावतार में) हिरण्यकशिपु के शरीर को अपने नखों से चीरा था या नहीं। (अर्थात्, राम के नख ऐसे लाल हैं कि मानो हिरण्यकशिपु को चीरने के कारण उनमें रक्त लगा हुआ हो)।

जो सम्यक् रूप से भरे हुए नहीं हैं, कातिमय नहीं हैं, (जय) लक्ष्मी से युक्त नहीं हें और जिनपर दृढ मेरु के धनुष को तोड़ने से उसकी डोरी लिपटकर नहीं पड़ी है, ऐसे पर्वती को उनकी मुजाओं के उपमान कहना क्या उचित है 2 (अर्थात्, नहीं)।

अनत नाग पर सोये हुए (विष्णु) भगवान के नाम कर में जब शंख है, तब (उसको छोड़कर) अन्य ममुद्र-जन्य शंखों को अथवा सुपारी के नये पौधे को उनके कंड का उपमान कहना अज्ञों का कार्य है। हम इसे कदापि नहीं मान सकते।

<sup>॰.</sup> नुनाओं पर के अगद (आमरण-विशेष) गज के दाँतों के समान हैं।

उन महाभाग का वदन यदि कमल बने, तो मैं (अनके)नेत्रों का क्या उपमान ट्रूं? धत्रल चद्रमा कभी बढता, कभी घटता रहता है। अतः, उनके बदन को शीतल चंद्र कहना भी उचित नहीं है।

चंदन और अगर से लिप्त विशाल भुजाओवाले अकलक (राम) का मुख, जल में मिचित, प्रफुल्ल रक्तवर्ण कमल के समान है—ऐसा कहने से स्वय कमल लिखत हो जाता है (क्यों कि वह राम के मुख की समता करने में असमर्थ है)। अब क्या वह प्रवाल भी यहाँ उपमान के रूप में वर्णित होने योग्य है, जो शीतल रुधा अमृत वरसानेवाली मधुर वाणी भले ही न वोल सकता हो, लेकिन जिसके पास दाँतों का उज्ज्वल मदहास भी नहीं है?

जनके दाँतो के जपमान क्या मोती हो सकते हैं 2 वे दाँत पूर्ण-चंद्र के टुकड़ो की पक्तियाँ हैं या धवल अमृत की बूँदो को श्रेणी-बद्ध करके रखा गया है अथवा बहु प्रकार के धर्म के बीजो से फूटे हुए ब्राक्कर हैं या सत्य-रूपी बृद्ध पर उत्पन्न कलियाँ हैं वा अन्य (कुंद आदि) वस्तुएँ हैं 2 ( जपमा के लिए ) मैं क्या बताऊँ 2

जनकी नासिका क्या ऐसी (कम सुन्दर) है कि ज्लूष्ट स्थान पर रखे हुए इन्द्र-नील से छिटकते हुए किरण-पूज और मरकत से निरन्तर फ्टनेवाले पुजीभूत प्रकाश—ये दोनो चाहने पर भी शायद ही जसके जपमान बन सकें १ (अर्थात्, वे जपमान नहीं हैं)। वीरबह्टी को पकड़ने के लिए उसके समीप आया हुआ गिरगिट भी जनकी नासिका के जपमान नहीं हो सकता। फिर, क्या अन्य कोई जपमान मिल मकता है १

जननी भौंहे इस प्रकार कुचित थी कि जन्हे देखकर दंडकारण्य मे खर आदि राक्तम थरथरा उठे थे। उन राक्त्सों के कबध तथा अनेक भूतों के साथ ही राम के कर का धनुष भी नाच उठा था ओर यह सोचकर कि अब राक्त्स-कुल मिट गया मुनि, देव, अद्वितीय धर्मदेव और चतुर्वेद आनद से नाच उठे थे।

अष्टमी के दिन प्रकाशमान अर्धचद्र, यदि अपने उदयकाल से ही दीखनेवाले अपने कलक को कभी वढने और कभी घटने की अपनी प्रकृति को, करवाल-सम कठोर सर्प (राहु) से प्रस्त होने की विपदा को तथा अस्त और उदय होने के अपने गुण को छोड सके तथा चंचल अधकार के सादर्थ की छाया में चिरकाल तक स्थिर रह सके, तो वह उनके ललाट के सोदर्थ को प्राप्त कर सकेगा।

दीर्घ सघन, चमकत हुए, अधकार-सदृश, स्वभाव से ही अत्यन्त काले सेंवारे हुए, घुँघराले, (पीछे की ओर) गिरे हुए तथा अगर, पुष्प आदि के विना ही अलौकिक सुरिभ से युक्त, एनके मनोहर केश अब घनी जटा वन गये हैं, अत अब मेघ को उनका उपमान कहना अनुचित ही है।

उनकी गति ऐसी है कि वह, जब लहमी तथा भूमि उनको अपना आश्रय बनाना चाहती थी और मत दीपो की सपत्ति स्त्रय मात होने को थी एव जब उस सपत्ति से रहित होकर दुःखमद बन मे आकर रहना पडा था—दोनो अवस्थाओं मे अपने सहज गुण को न छोडनेवाली है। यदि यह कहे कि वह गति चुद्र बलिप्ट वृपम में हैं,तो मत्त गज दु'खी होगा (हनुमान् के) इस प्रकार के बचन सुनकर, अग्नि में डाले गये गोम के सहरा मीता देवी द्रवित हो गई। तब, ज्ञानी हनुमान् ने धरती पर भुककर दडवत किया और यह कहकर कि मेरे स्वामी के बताये गये कुछ अभिज्ञान भी हैं और वैसे कुछ पहचान के ब्तान्त भी हैं—हे मयूर तथा हंस-समान देवी ! उन्हें सुनो । वह आगे कहने लगा—

राम ने मुक्तसे कहा—अरण्य का मार्ग दुर्गम है। मैं कुछ ही दिनों के लिए वन को जा रहा हूँ। माताओं की योग्य सेवा करती हुई तुम यही गहों। यो जब मैंने (राम ने) तुमसे कहा था, उसपर तुम अपने पहने हुए वस्त्रमात्र के साथ, निष्प्राण-सी बनी देह के साथ तथा कोध-सहित मेरे समीप आ खड़ी हुई थी—यह वृत्तान्त तुम सीता से कहना।

दीर्घ मुक्कटघारी चक्रवर्त्ती की आज्ञा मानकर समस्त सपत्ति को पहले स्वीकार करके (फिर) उसे त्यागकर जब (मैं वन जाने के लिए) निकल पड़ा था, तब नगर के प्राचीर के द्वार को पार करने के पहले ही उस (सीता) ने मुक्तसे प्रश्न किया था—(कहो) नगर कहाँ है ?—यह विषय भी तुम उस (सीता) से कहना।

वन-गमन के समय भोले स्वभाववाली सीता ने सुमत्र को जो सदेश दिये थे, सीता को सकती याद दिलाकर कहना—'हे सार्राथ सुमंत्र। दोष-रहित ( उर्मिला आदि से ) कहना कि रामचन्द्र के प्रिय वचनों से मैं अपने मन की वेदनाओं को भूल गई हूँ। यह कहकर मेरे प्यारे शुक-सारिकाओं को पालने का ठीक ढग भी उन्हें बताना।

अव अधिक कहने की आवश्यकता नही है। 'यह (सुदरी) सीता को देना, जिमपर मेरा नाम ग्रांकित हैं — यो कहकर (रामचन्द्र ने) इसे दिया। यह वचन कहकर हनुमान् ने अपने दीर्घ करों में एक अनुपम सुद्रिका को दिखाया। उसे उज्ज्वल ललाटवाली (सीता) ने देखा।

( उस अँगूठी को देखकर ) मनोहर ललाठवाली ( सीता देवी ) को जो आनन्द हुआ, उसका मैं कैसे वखान करूँ 2 ( विना कोई सत्कर्म किये ही ) कोई व्यक्ति मरकर जन्म-फल ( मोच्च-पुरुषार्थ ) को प्राप्त कर ले, ( अल+य ज्ञान को ) खोकर, पुनः कोई इसे प्राप्त कर ले या शरीर से निकले हुए प्राण फिर उसी शरीर में लौट आयें —क्या इनसे उत्पन्न आनन्द के साथ सीता के उस आनन्द की तुलना करे ? उस देवी के आनन्द के स्वरूप को हम कैसे पहचान सकते हैं ?

खोये हुए अपने माणिक्य को पुनः प्राप्त करनेवाले वॉबी में रहनेवाले सर्प के समान, खोई हुई प्राचीन संपत्ति को पुनः पानेवाले व्यक्ति के समान, चिरकाल से वध्या रहक्र सतान प्राप्त करनेवाली किसी नारी के समान तथा नेत्रहीनता के कारण दुःखी रहकर फिर नेत्र पानेवाले के समान, सीता आनन्द से अभिभूत हो गई।

(देवी ने) उस सुद्रिका को (अपने हाथ में) लिया, हृदय पर रखा, अपने पक्ज-नेत्रो पर रखा, उनकी सुजाएँ (आनन्द से) फूल उठी। उनका मन शीतल हुआ।

<sup>ै.</sup> सीता के प्रश्न का यह मान है कि राम के साथ रहने पर सीता के लिए अर्यय भी नगर ही है।-अनु

वे फिर (रामचन्द्र को न देखने से) दुवली हुईं। चिता-ग्रस्त हो मिलन हुइ। ठडी सॉस भरने लगी। उस समय सीता देवी की जो दशा हुई, मै उसके सबध में क्या कह सकता हूँ 2

वह देवी उस श्रॅग्ठी को सूँघती, अपने स्तन पर रखकर उमका आलिगन करती, दोनो नेत्रो मे उमझनेवाले अश्रु-प्रवाह को मली भॉति पोछकर दीर्घकाल तक उस श्रॅग्ठी को देखती, जिससे पुनः-पुनः उनकी ऑखो मे ऑस् इइलक उठते। (उस अँग्ठी से) कुछ कहने की चेष्टा करती। (किन्तु) कुछ भी कह नहीं सकती थी। जब उनका कठ र्षं जाता, तो (कठ से निकलनेवाले बाष्य को) निगलने लगती।

दीर्घ नयनो एव सुनिर्मित आभरणो से सुशोभित उन देवी का विद्युत् सदश सारा शरीर (उस ग्रॅग्ट्री की कार्ति से) स्वर्ण के रग से चमक उठा। क्या सचसुच, पौरूपवान् रामचन्द्र की ग्रॅग्ट्री कोई पारस-मणि है, जो अपने स्पर्शमात्र से सव वस्तुओं को वदल देने की अलौकिक शक्ति रखती है 2

वह मनोहर सुद्रिका, भूख से पीडित व्यक्ति को प्राप्त सुमोज्य वस्तु की समता करती थी। यहस्थ-धर्म का ठीक ठीक पालन करनेवाले के यहाँ आगत अतिथि की भी समता करती थी। मरणासन्न प्राणों को जीवित रखनेवाली किसी ओषिं की भी समता करती थी। उस दिव्य सुद्रिका की जय हो।

इस प्रकार की दशा को प्राप्त होकर, आनिद्तप्राण होकर, मुक्तासम दॉतोवाली सीता (कुछ) कहने लगी, तो उनके नयनो से अश्रुविंदु स्तनो पर गिरकर वह चले। उनका कंठ गद्गद हो गया। फिर, उन्होंने कहा—हे उत्तम। (मुफे) तुमने प्राण ला दिये।

सीता ने (हनुमान् से) कहा—तीनो लोको की सृष्टि करनेवाले, आदि ब्रह्मा के भी कारणभूत जो भगवान् हे (अर्थात्, उस परमात्मा के अवतारभूत रामचन्द्र हैं), उनके दूत बनकर तुमने मेरे प्राणो को ही प्रदान किया है। मैं इसके वदले में तुम्हें कौन-सी वस्तु दे सकती हूँ 2 तुम, मेरी माता हो, पिता हो तथा देवता हो। करुणा के आगार हो। तुमने मुसे इहलोक का आनन्द, परलोक का फल तथा यश प्रदान किये हैं।

बिलाष्ट और पुष्ट कधोंवाले ! तुम वदान्य (दाता तथा उपकारी) हो । सुम्म निस्सहाय विपद्मस्त का विपदा से उद्धार हुआ । तुम जीते रहो । यदि मेरा मन कलक-रहित है, तो तुम ब्रह्मदेव की आयु-पर्यत—जिसमें अनेक युगो का एक दिन होता है — प्रलयों के काल में चतुर्दश लोकों के विध्वस्त हो जाने पर भी, आज जैसे हा, वैसे ही वने रहोगे।

पुनः सीता देवी ने पूछा—हे सद्गुणो से पूर्ण। वह वीर (राम) अपने अनुज के साथ कहाँ रहते हैं १ तुम्हारा छनके साथ कहाँ परिचय हुआ १ पराक्रमी (रामचन्द्र) को मेरा समाचार किससे मिला १ प्रश्न सुनकर स्तम-महश मुजावाला हनुमान् सारा वृत्तान्त कहने लगा।

राज्ञम (रावण) के कहने से, मेघ जैसे काले मायावी मारीच नामक राज्ञस

अपनी भयानक माया के प्रभाव से, एक सुन्दर हरिण का रूप धरकर (पंचवटी में) आया। (यजोपचीत के) सूत्र से शोभित वच्चवाले देव (राम) ने जब उसपर तीर मारा, तव गिरतं हुए उम (मारीच ने ऐसा शब्द किया कि उसे सुनकर तुम भ्रम में पड़ गई।

(मारीच की) वह ध्विन सुनकर, अनुज (लह्मण) भ्रांति से न पड़ जाय, यह सोचकर प्रमु (राम) ने तुरन्त ही अपने धनुष का टंकार किया। फिर भी, विधि का विधान ही सत्य प्रमाणित हुआ। (मारीच की) भूठी ध्विन कही सत्य न प्रतीत हो जाय और उससे कही कुछ दुष्परिणाम न निकले—यह सोचकर शीघगित से लौटनेवाले दृढ कोदडधारी (राम) ने अपने अनुज को (सामने) आते हुए देखा।

(लद्मण को) देखते ही (रामचन्द्र ने) उसकी मुखाकृति से ही उसके भाव की समक लिया। फिर. उस पुडरीकाच्च (राम) ने सारा वृत्तांत सुना। व अमरो से गुंजित पर्णशाला मे शीधता से आये। वे वहाँ तुम्हारे भव्य रूप की न देखकर क्लान्त होकर मूर्निंछत हो गये, जिससे यह मन्देह होने लगा कि उनके शरीर मे प्राण हैं या नहीं। ऐमी टारण व्यथा का अनुभव करने के लिए क्या दूसरा कीई कारण हो सकता था 2

(तुम्हे) खोजता हुआ में आया और तुम्हारा साचात् कर सका हूँ | तुम्हारी जय हो | मेरे प्रभु (राम) विना किसी अमगल के (अर्थात्, सकुशल) है | उनके यथार्थ प्राण तुम्ही हो | अब तुम्हारे बिछुड जाने से वं भूठे प्राणों के साथ जीवित-से रहते ह | उन प्रतापी (राम) के मन से तुम कभी पृथक् नहीं होती हो | फिर, उन (राम) का त्रात कैसे हो सकता है 2 तुम (जो उनके प्राण-स्वरूप हो ) यहाँ हो और श्रीरामचन्द्र वहाँ है | (अतः) वे प्राण छोड़े भी, तो किन प्राणों को 2

है माता ! प्रभु इम दशा में उस (पंचवटी की) पर्णशाला से निकलकर घने वनो, निदयों और पर्वतों में प्राणों के विना ही चलनेवाली यत्रमय मूर्ति के सदश तुम्हारी खोज में चलते रहे और उस जटायु के निकट पहुँचे, जिसने यश के लिए अपने प्राण भी खाग दिये थे।

हे सुन्दरी। (रामचन्द्र) वहाँ आये और (रावण से आहत) जटायु को वेखकर बहुत दुःखित होकर पूछा—'हे पिता। तुम्हारी यह दशा क्यो हुई १' उत्तर में जटायु ने यह समाचार दिया कि लका के अधिपति ने किस प्रकार धोखा दिया। यह वृत्तांत सुनते नमय ही रामचन्द्र की क्षोधाग्नि इस प्रकार भड़क उठी कि ऐसी आशंका होने लगी कि कही सब लोक ही न कुलस जाये।

(रामचन्द्र ने) चुठ्य होकर यह कहते हुए कि, 'तीनो लोकों को तीच्ण अनी से युक्त इम शर से जलाकर मस्म कर दूँगा', अपने कर में स्थित कोदड की ओर दृष्टि डाली, तत्र उम पितृसदृश जटायु ने उन्हें देखकर कहा—'किसी अधम ने तुम्हें दुःख दिया है, ता क्या तुम उसके लिए तीनो लोकों का विनाश करोगे १ (यह उचित नहीं हैं, अतः) तुम अपना मन बदलों।' यो कहकर (राम के) कोध को शात किया।

तव राम ने प्रश्न किया—'ह सट्गुण-पूर्ण। (वह रावण) किस टिशा में गया≀ वह किम लोक में हैं 2 उमका निवास कहाँ हैं 2 बताओ।' इसके उत्तर मे जटायु कुछ कहने ही वाला था कि निष्टुर विधि के प्रभाव से वह (जटायु) निष्पाण हो गिरा। दृढ धनुर्घारी दोनो वीर (राम-लह्मण) तब दुःख से डूब गये।

दुःखित होकर, फिर उस दुःख से किचित् उपशाित पाकर, उन्होंने पौरुपवान् तथा पितृ-समान उस (जटायु) की अन्तिम किया इस प्रकार की कि देव भी विस्मय में पड़ गये | फिर, यह विचार कर कि नीच कृत्यवाले राज्ञस (रावण) को हम खोजकर उसे पहचानेंगे, मेघ को छूनेवाले पर्वतो तथा अरण्यों को पारकर आगे चले |

जन सभी स्थानों में तुम्हें न पाने से वे दोनों बीर दुःखी हुए। तब रामचन्द्र के लालिमायुक्त नयनों ने विशाल मार्ग को (अपने अश्रु-प्रवाह से) पिकल बना दिया। उनका शरीर आग में गिरे मोम के समान गलने लगा। वे भ्रातिचित्त होकर इस प्रकार के बचन कहकर विलाप करने लगे।

इस समार के निवासियों में कौन ऐसा है, जो कर्म (फल) को टाल सकता है रे लदमी के निवासभूत कथोवाले (श्रीरामचन्द्र) बुद्धिश्रात हुए । उनकी सब इन्द्रियाँ शिथिल हो गईं। अपनी सुध खोकर धत्रे के फूल को (अपनी जटा के) समों के बीच धारण करनेवाले शिव के जैसे उनमत्त हो गये। '9

कालमेघ-सदृश (राम) गोदावरी को देख सुन्ध हुए और उससे यो कहने लगे— 'प्रतिदिन सुर्योदय के समय, प्रवाल-लता के समान वह (सीता) तुम्हारे शीतल जल मे स्नान करती थी—यह वात भी क्या भूठ है 2 उस (सीता) को तुम्ही खोजकर ला दो। नहीं तो, (मेरे शर से) तुम आग वनकर सुख जाओगी।

(राम) पर्वत से कहने लगे—हे पर्वत ! तुम शीघ ही दौड़कर आओ और सुन्दर पुष्पलता के समान मेरी देवी को दिखाओ । यदि नहीं दिखाओं ने तो, तुम्हारे कुल के सभी पर्वतों को इसी समय तोड़ने, जलाने तथा भस्म करने के लिए मेरा यह एक वाण पर्याप्त है ।

यह सोचकर कि स्वर्ण-हरिण के रूप मे माया करने के कारण ही तो मेरी हिरिणी (सीता) अब मुक्तसे विक्कुड़ गई है, इसलिए मनोहर हिरणो को देखकर क्रोध से यह कहने लगे—धनुष से निकलकर मारने में समर्थ अपने इस शर से तुम्हारे नाम की मी मिटा दूँगा।

जब वे (राम) विश्रातमन हो ऐसी दशा में थे, तब उनके अनुज के शात चित्त से कहे हुए सद्वचन-रूपी दोष्टीन औषध से उनका मन कुछ शात हुआ। उसके पश्चात् का उत्तात हन्मान ने इस प्रकार सुनाया—

उसके पश्चात् अपने अनुज के साथ वे चदन-वृत्तों से भरे उस बंड पर्वत पर आ पहुँचे ,जहाँ मेरे कुल के नायक ( सुग्रीव ) रहते हैं जो आकाश में श्रेष्ठ रथ पर चलने-वाले अमन्ददीप ( सूर्य ) से उत्पन्न हुए हैं । रक्तकमल-मदश नेत्रोवाले ( राम ) और उनके प्राण-समान प्रिय ( सुग्रीव )—दोनों मित्र वन गये, जिसने देवता निस्तार पाये ।

२. यह पथ, दल के यह में मवानी के मन्म होने का समाचार पाकर शिव की जो दशा हुई थी, उस ओर सकेत करता है। असु॰

उत्तम वेदो से तथा ज्ञान संभी अज्ञेय वे (राम), अपने कष्टो तथा विषटाओं को सुनाकर मन मे आहत-से होकर पीडित हुए। तब हमने तुम्हारे आभरणो को लाकर उन्हें दिखाया। उन्हे देखकर वे सूर्चिंछत हो गिर पडे।

उनके मन को स्वस्थ करने के लिए हमने जो वचन कहे वे उनके कानों में पहुँचे। तब अपनी चेतना पाकर उज्ज्वल ग्रूलवान् उन (राम) ने तुम पिवत्र स्वरूपवाली के आभरणों को देखा। तब उनके शरीर में ऐसी पीडा उत्पन्न हुई, जो अमृत छिड़कने पर भी शांत नहीं हो सकती थी, उनकी वह चिरकालिक पीडा अनिवार्य है।

यों व्याकुल हो, फिर किसी-न-किसी प्रकार स्वस्थ होकर, उन (राम) ने, उसके प्राणो को, जो वाली के नाम से उस अप्रचमूक पर्वत के परे एक ऊँचे स्वर्ण-पर्वत पर रहता था, जो पर्वतसदश आकारवाला था, जिसने प्राचीन काल मे कभी रावण को अपनी पूँछ मे बाँघकर भयकर उन्नत पर्वतों और विशाल समुद्रों को लॉघ गया था, एक शर से हरण कर लिया। उसके बाद प्रीतिपूर्ण परिशुद्ध गुणवाले मुग्रीव को (किष्किंधा का) राज्य सौपा। फिर, सुग्रीव से यह कहकर कि 'तुम अपनी विशाल सेना के साथ (वर्पाकाल के उपरान्त) आओ'—मेज दिया। फिर उसके लौटने तक चार मास वही व्यतीत किये।

हे धनुष-समान ललाटवाली, लह्मी। उसके पश्चात्, आई हुई सेनाओं को (तुम्हारे अन्वेषण के लिए) इस प्रकार मेजा कि विशाल दिशाएँ भी (उन वानर-सेनाओं की गति से) पीछे रह गई। मुसे (उन्होंने) दिल्लण की ओर भेजा। यही मेरे यहाँ आने का वृत्तात है।—इस प्रकार पूर्व-घटनाओं को त्रिकालश (हनुमान्) ने कह सुनाया।

प्यारे (हतुमान्) के ये वचन कहने पर, अत्यन्त दृढ चित्तवाले आर्य (राम) की पीडा के विषय में सोचकर मीता का मन दुःख तथा आनन्द से भर गया । उनकी अस्थियाँ पिघल उठी । उनका मन पिघल उठा और वे दीनता का अनुभव करने लगी।

सीताजी का शरीर अश्रु-प्रवाह से उत्पन्न मयकर आवर्त्त में पड़कर चक्कर खाने लगा। द्रवित मन के साथ उन्होंने हनुमान् से प्रश्न किया— तुम अपार सागर की पार करके किस प्रकार यहाँ आये 2

जम हनुमान ने उत्तर दिया—हे सुरूम कटिवाली देवि । तुम्हारे नायक के पत्रित्र चरणों का ध्यान करनेवाले ज्ञानी पुरुप, जिस प्रकार अविनाशी माया-ससुद्र की लाँघ जाते हैं, उसी प्रकार मैं इस काले ससुद्र की लाँघकर आया हूँ।

मुक्ता और चंद्रिका से भी जिन (दाँतों) की कांति अधिक उज्ज्वल है, ऐसे वाँतोंवाली देवी ने फिर प्रश्न किया—हुम्हारा यह शरीर अति विस्मयजनक रूप म छोटा है। ऐसे तुम समुद्र पारकर आये हो, तो क्या यह तपीवल से हुआ है ? या किसी मन की मिद्धि के प्रभाव से 2

हनुमान् अपने उसी विराट् रूप को लेकर देवी के सम्मुख खड़ा हो गया, जिम (रूप) से उपने समुद्र पार किया था। वह कर जोड़े, कवो को वाहर की ओर फैलाय और ऊँचा किये. दूसरों के लिए अस्पुर्य आकाश की केंचाई को छून हुए तथा अपने शरीर को मानो इम डर से भुकाये हुए कि उसे सीधा करने से कही वह आकाश से टकरा न जाये, खड़ा रहा।

उसका वह रूप इतना विशाल था कि (उसे देखकर) ऐसा सदेह उत्पन्न होता था कि महत्त्व (या विभुत्न ) नामक गुण, उन पचमहाभृतों मे वर्त्तमान है, जो अति निष्ठुर होते हैं। अथवा यदि उनमे वह गुण नहीं हैं, तो क्या वह हनुमान् में ही विद्यमान है? वह विभुत्व किसम है 2 9

अपना उपमान स्वय ही वनकर ऊँचा छठा हुआ जो स्वर्ण-पर्वत (मेरु) है, उस पर के घने बृद्धों में मानो जुगनुओं के समूह, मेंडरा रहे हो, ऐसा दृश्य उपस्थित करते हुए नह्यत्र, उस (हनुमान्) के आगे ओर पीछे रोगटों में लटक गये।

दृष्टि और जान के पथ से भी परे पहुँचे हुए रूपवाले उस (हनुमान्) के दोनों और चमकते हुए कुडल, नवप्रहों में श्रेष्ठ दोनों ज्योतिर्षिडी (सूर्य और चन्द्रमा) की स्पर्धा करने लगे।

उस हनुमान् को, जो इतना हट और विराट् रूप लिये खड़ा था कि कोई यह नहीं सोच सकता था कि यह एक दुर्वल मर्कट है, भली भाँति देखने पर ममस्त लोकों को नापनेवाले भगवान् त्रिविक्रम भी यह विचार कर लिखत हो जायगा कि विसुत्व और गुक्त सारा एक ही में नहीं रहते। (अर्थात्, विष्णु यह सोचेंगे कि विसुत्व और गुक्त केवल मुक्तमें ही नहीं हैं। मेरे अतिरिक्त इस हनुमान् में भी वे गुण वर्तमान हैं।)

आठो दिशाओं में तथा समस्त लोकों में रहनेवाले सब प्राणी उस (हनुमान्) को देख रहे थे और वह (हनुमान्) अपने कमल-समान नयनों से ऊपर लोकों में रहने-वाले सब देवों को देख रहा था।

ऊँचे बढे हुए अति विराट्रूप हनुमान् ने अपने दोनो पैरो को धरती पर द्याया तो लका में समुद्र जमड़ आया। सफेद तरमें वहाँ फैल गई, मीन-समूह लोटने लगे।

लता-सहरा कि और अकलक पातिव्रख्याली सीता, (हनुमान् के) रक्तकमल-सहरा चरणों को भी नहीं देख पाती थी। वह यह सोचकर आनदित हुई कि अब सब राच्चम मिट गये। उमने हनुमान् से यह प्रार्थना की कि (तुम्हारे) इस रूप को देख मुक्ते भय हो रहा है। अत', तुम अपने रूप को छोटा कर लो।

मीता को ऐसा आनद हुआ, मानो वह स्तम से भी अधिक पुष्ट रामचन्त्र वी भुजाओ का ही आर्तिगन कर रही हो। उसने हनुमान् से कहा—सतार मे ऐसे प्राणी नहीं हैं, जो तुम्हारे इस आकार को पूर्णतः देख सकें। अतः, अब तुम अपने इस विराट्र रूप को छोटा कर लो।

गगन-पथ को भी पारकर ऊपर उठनेवाले पौरुषवान् (हनुमान्) ने यह कहकर कि 'देवी की जो आजा', अपने विराट् रूप को छोटा कर लिया और ऐसा रूप धारण कर खड़ा हो गया, जो दृष्टि में आ सकता था। तब सीता देवी, जो ऐसे बीप के समान थी, जिमकी (यत्ती) को बढ़ाने की आवश्यकता नहीं होती (अर्थात्, मदा एकरम प्रकाण देनेवाले बीप के सहश थी) ये बचन कहने लगी—

१, माव यह र कि पचभतो में रहनेवाला विभुत्व गुण अब हनुमान मे आ गया है।—अनु०

हे वायुसदश वेगवान् ! इस धरती को सब पर्वतो-सहित खखाड़ना हो, स्वर्ग-लोक को उठा लेना हो अथवा इन सब लोको का बहन करनेवाले आदिशेष को भी एक ही हाथ से पकड़कर खीच लेना हो—कोई भी कार्य (तुम्हारे बल के लिए) पर्याप्त नहीं होगा। यदि तुम यह भी कही कि इस समुद्र पर पैटल ही चले आये, तो यह सुनकर भी लब्जा ही होगी। अतः, शीतल समुद्र को जो तुम पार कर आये हो, यह तुम्हारे लिए कौन-सा कठिन कार्य है 2

हे विलाग्ठ तथा वीर्घ सुजाओवाले बीर ! तुम अकेले ही चक्रधारी दीर्घ वाहुवाले प्रतापी (राम ) की करणा और कीर्त्ति को अनेक कल्पो तक अविनश्वर वनाये रखने में समर्थ हो । शत्रुओ की यह लका सप्त ससुद्रों के भी पार होती, तो वह तुम्हारे वल के अनुकूल ही होता । यह इस ससुद्र के वीच में ही है, यह तुम्हारे लिए लजा की वात है । (भाव यह है कि यदि लंका सप्त ससुद्रों के पार होती, तो उसे पार करने में हनुमान् के वल-विक्रम का प्रभाव भली भॉति प्रकट होता । अब क्योंकि वह निकट ही है, लका में आने से हनुमान् का यथार्थ वल-विक्रम प्रकट नहीं हो पाया है ।)

तुम्हारा ज्ञान भी इसी प्रकार का (विराट्रूष्प) है। आकार भी ऐसा ही है। वल ऐसा है। पंचेंद्रियो का दमन भी ऐसा ही है। कियमाण कार्य ऐसे ही है। मन की निष्कलुपता भी ऐसी ही है। उस निष्कलुपता का फल भी ऐसा ही है। विचार भी ऐसा ही है। विभिन्न अब तुम्हारे समज्ञ, ब्रह्मादि उत्तम व्यक्ति गुणहीन ही तो ज्ञागते हैं।

जब मैं यह सोचती थी कि विजली-जेसे टॉतोबाले राच्यस अपार रूप में वहें हुए हैं, उधर रामचन्द्र के, अपने अनुज (लद्मण) के अतिरिक्त और कोई सहायक नहीं है, तब मेरा हृदय मग्न हो जाता था। अब (तुम्हें पहचान कर) मेरी आशका दूर हो गई। मेरे प्राण स्वस्थ हो गये। जब तुम मेरे प्रमु के महायक वने हो, तब अब राच्यस क्या करेंगे १

अब मैं मर भी जाऊँगी, तो कोई वात नहीं । सुक्ते सतानेवाले राच्छा के कुल का समूल ध्वंस होगा । मैं इस मायामय वधन से सुक्त भी हो गई हूँ । अपने पति के सुन्दर चरणो को भी प्राप्त हो गई हूँ । अब मेरा यश ही फैलेगा, अपयश नहीं होगा— यों कहती हुई सौवर्य एवं काति से पूर्ण लक्ष्मी-समान वह आनन्दित हुई ।

तय अति उत्तम गुणवालें (हनुमान्) ने (सीता के) चरणो को प्रणाम करके कहा—है अरुन्थती (के सदश देवी)। रामचन्द्र के वास अनेक वानर-सेनापित हैं, जिनकी सख्या समुद्र के वालुका-कणों से भी अधिक है। मैं उनकी आजा का पालन करने-वाला एक तुन्छ किंकर बनकर यहाँ आया हूँ।

वीर (राम) की सेना मत्तर 'वल्लम' नामक सख्यावाली है। यदि वह सेना इस समुद्र के गहरे जल को एक-एक द्याजलि में भरकर पिये, तो भी यह जल पर्याप्त नहीं होगा। वक्क राज्यों की यह सुरज्ञित लका अवतक (हमारी) दृष्टि में नहीं पड़ी थी, अतएव यह नगरी अवतक यची है। अब हमने इसको देख लिया है, तो इसका विनाश हुए विना कैसे रहेगा १

वाली का अनुज सुमीव, उसका पुत्र अगट एव मैन्ट, द्विविद, विजयी कुमुद, नील, ऋपम, कुमुदाच्च, पनस, शरभ, वृद्ध, जाववान्, यमसदश दुर्मपं, कम्प, गवय गवयाच्च, जगत्-प्रमिद्ध सत्कार्यशील शख, विनत, दुविंद, नल—

स्तम, स्वनामधन्य धूम, दिधमुख तथा शतवली—इन नामोवाले सेनापित, रामचद्र के वाण के सदृश वलवान् हैं। वे इस लोक को तथा अन्य सव लोकों को उखाड देने की शक्ति रखते हैं। ये राच्चस, उन (वानरों) की गणना के चिह्न-रूप में रखने के लिए भी पर्याप्त नहीं हैं। ऐसी वानर-सेना का कोई वार-पार भी है १९ (१—११७)

#### अध्याय ह

# चूडामिश पटल

( उस समय ) हनुमान् ने विचार किया कि दुःख मोगनेवाली, सब लोको के आदिभूत प्रभु (राम) के प्राण-समान और कमलवासिनी (लद्मी) की समानता करनेवाली इस देवी को अब यहाँ से ले जाना ही मेरा कर्त्तव्य है। अहो। क्या इम समार मे ऐसे हनुमान् का कोई उपमान मिल सकता है।

(हनुमान् ने सीता से कहा—) इस दास के वचन सुनो। क्रोध मत करो। यदि शत्रु (रावण) तुम्हे मार देगा, तो फिर उसे जीतने से भी कोई वडा लाभ नहीं होगा। अब अधिक कहने से क्या प्रयोजन १ इसी च्लण तुम्हें रामचन्द्र के सम्मुख ले जाकर उनके चरणी पर नत हो कँगा। मेरी शक्ति भी देखो।

स्वर्णमय लता-समान देवी। कोमल रोमो से आवृत मेरे कथे पर हम, दु.ख-मुक्त हो, मधुर निद्रा करती हुई आसीन हो जाओ। तुम्हें लेकर मे वीच मे कही विश्राम किये विना ही, च्ल-मात्र मे, उस पर्वत पर कृद पहुँगा, जहाँ प्रभु रहते हैं।

हे धने कुतलोंवाली । यदि कुछ राज्य ऐसे होगे, जो यह जानकर (कि मैं तुम्हें ले जा रहा हूँ) मेरा पीछा करत हुए आयेंगे, तो किसी से भी अवध्य मैं उनका वध करके अपने मन के क्रोध को शात करूँगा। अव तुम्हारी यह दशा देखने के पश्चात्, उस उटार (राम) के पास रिक्तहस्त मै नहीं लोटूँगा।

हे माता । यदि इस लका के माथ ही तुम जाना चाहती हो, तो मैं इम नगर को उखाड़कर अपनी एक विलिष्ठ हथेली पर रख लूँगा और वाधा वनकर आनेवाले राजसी को (दूसरे हाथ में) पीस करके, हट धनुर्धारियो (राम-लद्मण) के मनोहर चरणों के निकट पहुँचकर दडवत करूँगा। यह मेरे लिए कोई कठिन कार्य नहीं है।

१, कार के अतिम नौ पद प्रक्षिप्त कहे जाने है। -- अनु०

हे अरुन्यती (-मदृश देवी)। उन अति सुन्दर (गम) के निकट जाकर यदि मैं कहूँगा कि आपकी अमृत-सदृश देवी अत्यन्त मायावी (राच्नमा) के वधन में पड़कर पीड़ा भोग रही हैं और मुक्ति का कोई मार्ग नहीं देख रही हैं, तो मेरी किंकर-वृक्ति क्या होगी १ (अर्थात्, मेरी केंवा-वृक्ति व्यर्थ होगी)।

क्या में अज्ञत सुजाओं के साथ (राम के समीप) जाकर शत्रुओं के वल का विवरण दूँ? क्या उनसे यह कहूँ कि (आपकी देवी को) साथ नहीं लाया हूँ, किन्तु अपने प्राणों को वचाकर लौट आया हूँ? या यह कहूँ कि (उन देवी के) दर्शन किये विना ही आ गया हूँ?

यदि तुम सुक्ते यह आज्ञा दो कि प्राचीरो से आवृत इस लंका को जलाकर पिघला दो, वली राच्तस ( रावण ) को मिटा दो, राच्तस-कुल का उन्मृतन कर दो और शीव्र युद्ध नमाप्त कर यहाँ से चलो, तो मै वह सब इसी च्लण कर दूँगा।

हे चन्द्र के ममान ललाटवाली । यही उचित होगा कि अब वीर (राम) तुम्हे प्राप्त कर लें ओर अपने मन की दारुण वेदना को दूर करके प्रशान्त होकर अनन्त गच्छस-कुल को मिटाकर ससार का दुःख दूर करें।

हे मधुरभाषिणी, वाललता-सी देवी । अय तुम्हे क्या आपित्त है १ सुक्तपर ऐसी कुपा करो कि मै अपने सुकृत के फलस्वरूप ऐसा भाग्य प्राप्त करूँ ( अर्थात्, तुम्हें ले जाकर रामचन्द्र से मिलाने का यश प्राप्त करूँ )। फिर, तुम दुःख मे निस्तार पा सको। शीष्र ही मेरे कंधे पर आसीन हो जाओ।—हनुमान् यो निवेदन के साथ कर जोड़कर (मीता के) चरणो म प्रणत हो खडा रहा।

उचित वचन कहनेवाले, अपनी माँ के सामने खडे गाय के बळुटे-जैसे टीखनेवाले उन (हनुमान्) को देखकर सीता ने सोचा कि यह काम इसके लिए कुछ दुष्कर नहीं है। फिर, ये दोषद्दीन बचन कहे—

यह (काम) तुम्हारे लिए कठिन नहीं हैं। तुमने जो सोचा है वह तुम्हारे पराक्रम के अनुकूल ही है। जब तुम कहते हो कि मैं अभुक कार्य करूँगा, तब उसे अवश्य प्रा भी करोगे। (फिर भी) यह कार्य ऐमा है, जिसे मैं अज्ञ और मदवृद्धि स्त्री होने के कारण अर्जुचित मानती हूँ।

यदि तुम सुनेते ले जाओगे, तो मसुद्र के मध्य निष्टुर राच्चस आकर तुम्हें घेर लेगे और तुम पर तीच्ण वाण छोड़ेंगे । तब तुम विष-ममान उन राच्चमों के माथ युड भी नहीं कर पाओगे और मेरी रच्चा भी नहीं कर मकोगे । डम प्रकार अकेले ही ब्याकुल होओगे ।

यही नहीं, एक और भी कारण है। आर्य (राम) का विजयी धनुप कलंकित होगा, तो इसमें कौन-सी भलाई हो सकेगी १ जिस प्रकार कुत्ता, पके अन्न को आँख वचाकर ले भागता है, क्या तुम भी उसी प्रकार का छल-भरा कार्य करना चाहते हो १

जनतक मेरे पित सम्मुख युद्ध में देवताओं को विस्मय-विमुग्ध करते हुए, अपनी विद्या का कौराल नही दिखायेंगे और मेरे शरीर को जिस (रावण : ने वामना-भरी दृष्टि

से देखा है, उमकी आँखों को जबतक कौए निकालकर न खायेंगे, तबतक क्या मुक्ते शांति मिल सकेगी 2

विजयी प्रत्यचावाले कोदडधारी (राम-लह्मण), जवतक अपनी धनुर्विद्या की कुशलता को प्रकट न करेंगे और जवतक निर्लंज राच्चियों के मंगल-सूत्र इस प्रकार न कट जायेंगे, जैसे उनकी नाक ही कट गई हो, तवतक क्या मेरी सहज लजाशीलता का कुछ महत्त्व होगा 2

स्वर्गमय ( त्रिक्ट ) पर स्थित लका जवतक शत्रुओ की सस्थियों के पर्वत से म भर जायगी, तवतक मै कुलवती की महिमा को, सच्चारित्य को और अस्खिलित पातिव्रत्य को किस प्रकार निरूपित कर सक्रेंगी 2

पीडा-जनक राच्चों की लका की क्या बात, अनन्त लोकों को भी अपने शाप से मैं जला देती। किन्तु, वैसा करना पवित्रमूर्चि (राम) की धनुर्विद्या की कुशलता को कलकित करना है—यही सोचकर मैं वैसा न करके चुप रह गई।

हे सत्यशील । कथन-योग्य एक और कारण है । वह भी सुनो। पचेन्द्रियों पर सयम पाने पर भी तुमको यह ससार, पुरुष ही कहता है। उस उत्तम बीर (राम) के अतिरिक्त अस्य किसी का स्पर्श करना मेरी देह के लिए क्या उचित हो सकता है 2

यदि उस नीच (रावण) ने (सुक्ते) छू लिया होता, तो क्या इतने दीर्घ समय तक (उसके या मेरे) शरीर में प्राण वचे रहते १ उस समय वह (रावण), यह सोचकर कि सुक्ते छूने पर वह चूणमात्र में विनष्ट हो जायगा, धरती के साथ ही सुक्ते उठा ले चला।

ब्रह्मदेव के द्वारा रावण के प्रति दिया हुआ ऐसा एक शाप है कि यदि वह अपने साथ मिलने की इच्छा न रखनेवाली किसी स्त्री का स्पर्श करेगा, तो उस पाप के फल-स्वरूप उसके विलिष्ठ सिरों के टुकडे-टुकडे हो जायेंगे। उसी शाप ने अवतक मेरे प्राणों की रचा की है।

वैसा एक शाप है—यह इत्तात मुक्ते, पराक्रमी उज्ज्वल किरीटधारी और सस-शील विभीषण की वेटी (त्रिजटा) ने मुक्तपर करणा करके वतलाया और मेरे मय की दर किया।

उस शाप के रहने से मैं भी, यह विचार कर कि धर्म कभी व्यर्थ नही जायगा, रामचन्द्र के पराक्रम को सोचकर एवं अपने परिशुद्ध चारित्र्य को भी प्रमाणित करने के लिए ही इतने दीर्घ काल तक जीवित रही हूँ। अन्यथा, निश्चय ही कभी अपने प्राण त्याग देती।

चस स्थान (दंडकारण्य) से, राच्चस ने जो धरती के साथ ही मुक्ते लाकर यहाँ रखा है, यह तुम सत्य को पहचाननेवाली अपनी दृष्टि से देखो । लच्मण के द्वारा निर्मित पर्णशाला भी यहाँ वैसी ही रखी हुई है।

मैं कभी इस स्थान से हटती नहीं हूँ। हाँ, शिथिल होनेवाले अपने प्राणों को बचाने के लिए कभी-कभी उस सरोवर पर जाती हूँ, जो दडधारी (राम) की शरीरकाित के सहश जल तथा ऊर्ध्वश्रुख कमलों से भरा हुआ है।

अतः, वह तुम्हारा विचारा हुआ कार्य उचित नहीं है। हं उत्तम । अव तुम्हारा कार्य यही है कि उस वेदनायक (राम) को मेरा सदेश पहुँचा डो।—सीता ने कहा।

हनुमान् यह मोचकर कि सब लोकों के स्वामी (राम) की इम सहधर्मिणी, महिमामयी देवी की तपस्या भी कितनी श्रेष्ठ है, विस्मय-विमुग्ध हुआ। अपनी आशकाओं से मुक्त होकर बड़े आनंद के साथ (सीता की) स्तुति करने लगा।

रावण के कारण अधकार में डूवा हुआ यह संसार फिर प्रकाश पायेगा। कुछ दिन तक तुम अपने प्राणो को सुरिच्चित रखो। दुःख से वेसुध हुए प्रसु के पाम जो सदेश ले जाना है, उसे कहो।—इस प्रकार हनुमान् ने सीता के चरणो मे नत होकर प्रार्थना की।

हे नीतिमान्। और एक मास पर्यंत मै यहाँ जीवित रहूँगी। उसके वाट, उमी प्रमु (राम) की सौगध खाकर कहती हूँ कि मै अपने प्राणो को रोक नहीं सकूँगी। तुम्हें देखकर मैने जो यह वचन कहा है, इसे मन मे भली भाँति विठा लो।

तुम उन (राम) से कहना—हारों से विभूषित वच्चवाले उन (राम) के लिए, भले ही मैं योग्य पत्नी न होकें, (मेरे लिए) उनके हृत्य में भले ही त्या न हो, तो भी उन्हें अपनी वीरता की लाज तो रखनी ही होगी।

प्रशसनीय जयशील उन किनष्ठ भ्राता लह्मण से यह एक वचन कहना—महिमा-मय (राम) की आज्ञा से वे मेरी रच्चा करते रहते थे। अब बीच में आये हुए इस टारूण वधन से सुक्ते सुक्त करना भी उन्हीं का कर्तव्य है।

एक मास में मेरा प्राण समाप्त हो जायगा। अतः, इसी अन्तर में यदि वे यहाँ नहीं आयेंगे, तो वे (राम) नूतन जल से भरी गंगा नदी के किनारे इस दानी की अत्येष्टि किया अपने लाल करों से पूर्ण कर दें।

हे महान ! तुम उस धर्म के नायक (राम) से यह बात कहना कि लका में मृत्यु प्राप्त करती हुई सीता ने अपनी तीनों उत्तम सामों के प्रति प्रणाम कहा है । दया की कमी में (व राम) कड़ा चित् सुक्ते सुला भी दे, पर तुम सुक्ते मत भूलना ।

उन (राम) के श्री-सम्पन्न कानों में यह बात पहुँचा देना कि जब उन्होंने (मिथिला में) आकर मेरा पाणिग्रहण किया था, तब उन्होंने यह बच्चन दिया था कि इस जन्म में (तुम्हारे अतिरिक्त) किमी अन्य स्त्री का मन से भी स्पर्श नहीं करूँगा।

उन (राम) से यह निवेदन करना कि यदि मैं यही रहकर अपने प्यारे प्राणी को त्याग दूँ, तो भी उनका नमस्कार कर यही प्रार्थना करूँगी कि वे भुक्ते ऐसा एक दौप-रहित वर प्रदान करें, जिससे मैं दुवारा जन्म लेकर पुनः उन्हीं की सुन्दर देह का आर्तिगन कर सकूँ।

उन्हें (सिंहासन पर) अधिष्ठित होकर राज्य करते हुए, श्रेष्ठ रत्नों एव सुन्दर कठ-स्त्र से सुरोोमित हाथी पर वैठकर वीथियों मे जाते हुए तथा अन्य दश्यों को देखने का सुक्तत सुक्ते नहीं मिला है। अब बहुत कहने से क्या प्रयोजन १ अपने भाग्य को सोचकर मै रोती रहूँगी। (व प्रभु) अपने दुःख को देखकर दुःखित होनेवाले ससार के दुःख को, अपनी माताओं के दुःख को तथा भरत के द्वारा अनुभूत दुःख को मिटाने के लिए अयोध्या मे जायेंगे। क्या वे मुक्त एक व्यक्ति के दुःख को देखकर यहाँ आ सकेंगे १ (अर्थात्, वे यहाँ नहीं आयोंगे।)

मेरे पिता-माता आदि सभी वंधुजनो को मेरा नमस्कार कहना। कपिराज (सुग्रीव) से कहना कि सुन्दर सुजावाले उस प्रभु का निरंतर साथ देते हुए उन्हे अविनाशी अयोध्यानगर का राजा बनाये।

इम प्रकार के नचन जब वह देवी कहने लगी, तब यह कहकर कि 'हे सौदर्यवती देवी। आपने अब भी अपनी पीडा को तजा नहीं है', हनुमान् सब प्रकार के कारणों से युक्त, योग्य तथा मधुर वचन कहकर उन्हें सात्वना देने लगा।

(हनुमान् कहने लगा--) 4

हॉ-हॉॅं, तुम सचसुच यही मृत्यु प्राप्त करोगी। उधर शिथिलप्राण हुए वे (राम) अपने मधुर प्राणों को सुरिच्ति रखे रहेंगे। वे (अरण्य से) चलकर महिमापूर्ण उम (अयोध्या) नगर में जायेंगे और किरीट भी धारण करेंगे। यह सच वात ही तो है।

पातिव्रत्य से किंचित् भी स्खलित न होनेवाली तुमको, घृणित तथा भयकर वधन में डालनेवाला (रावण) अपने प्यारे प्राणों को रखकर जीवित रहेगा। अनुपम धनुर्घारी (राम-लद्दमण) हारकर चले जायेंगे। वाह। तुम्हारे ऐसे वचनों के समान सत्य वचन और क्या हो सकता है 2

हे मद्गुणवती । हम सब, तुम्हें पीडा देनेवाले राज्ञमों का विनाश किये विना ही अपने प्राणों को सुरिच्चित रखकर वहाँ (राम के समीप) चले जायेंगे और हमारे प्रसु (राम) भी अपने धनुष को हाथ में लिये (अयोध्या को) लौट जायेंगे।

अलब्य दु.ख-सागर से हमारी रचा करने के लिए, हमे अघट सुख-संपत्ति जिस (राम) ने दी है, उसे तुम्हे प्रदान किये विना हम मौन रह जायेंगे, तो हमसे बढे लोग और कौन होगे ?

जिस (राम) ने यह प्रण किया था कि सद्धर्म का आचरण करनेवाले सुनियों को जो खा जाते हैं, उन (राच्चसों) को मारकर उनकी आँतो को जवतक पिशाचों को न खिलाऊँगा, तवतक (कोशल) देश मे नही जाऊँगा, उस प्रसु के लिए ये काम (अर्थात्, रावण का वस करके तुम्हे सुक्त करना) क्या अमाध्य है १ (अर्थात्, अमाध्य नहीं है)।

'शत्रुओं के द्वारा बदी बनाई गई तुमको मुक्त कर लिया'—यदि ऐसा न न कह सकोंगे और खाली हाथ लीट जायेंगे, तो क्या देशवासी सजन पुरुष और शास्त्रज्ञ विद्वान हमारी वातो का आदर करेंगे १

पातिव्रत्य-धर्म का पालन करनेवाली, कभी किंचित् भी असत्य आचग्ण न करने-वाली वह ( गीता ) अस्प्रश्य वचक (राचमों) के द्वारा छुए जाने के पूर्व ही मृत हो गई---

<sup>/</sup> नोचे के कई पढ़ों में व्याग्य की व्यनि है।

यह समाचार पाकर भी सतृष्ट होकर यदि हम खाली हाथ लौट जायेंगे, ता उससे (राम की) वीरता खूब प्रकट होगी न १

यह भी तुमने खूब कहा ! यदि तुम अत्यन्त शोक से अपने प्राण छोड़ दोगी, तो व अपने विजयी वाणों से शत्रु-नहित सातों लोकों को ही क्यों न जला दे, तो भी उनका अपयश नहीं मिटेगा।

हे लह्मी (के अवतार)! युद्ध के लिए सन्नद्ध कोदडधारी (राम) पहले में ही तीनों लोकों को (अर्थात्, तीनों लोकों के राज्ञसों को) मिटा देने की सोच रहे हैं। यि तुम्हारी यह दशा भी उन्हें विदित हो जाय, तो फिर क्या वह अपनी शांति बनाये रखेंगे १ तुम्हारी वात भी कैमी है १

(श्रीरामचन्द्र का) न उमड़नेवाला क्रोध (जब उमड़ उठेगा, तब) बलवान् राच्नमों के प्राण लेने मात्र से ही शांत नहीं होगा। जब वह क्रोध शांत न होगा, तब क्या यह धरती और गगन भी उनके क्रोध से न मिट जायेंगे ?

(जिस दिन राम को तुम्हारी अवस्था का ज्ञान होगा), उसी दिन चक्रांकित हाथीवाले (राम) के वाण गमीर और शीतल समुद्रो-सहित सातो लोकों को क्या प्रलयकाल की अग्नि के समान नहीं पी जायेंगे 2 कहों तो सही।

राम ने देवों के शत्रुओं का नाश किया। सब पाप-कार्यों को रोका। सजनों की रत्ता की। पुण्यकर्मों को सुरित्तित रखा। ऐसा जो यश है, क्या तुम उसे नहीं मानती हो 2

तुम्हारे कारण मद्धर्म का निर्वाह होगा। इसलिए, यि तुम कष्टो को सहती हुई यही रही, तो मारे ससार के लिए उससे अच्छे दिन उत्पन्न होगे। ऐसा करना ही उचित हैन 2

घृणित कटक-जैमें राच्नसों के रक्त-प्रवाह में स्नान करनेवाले भूत-पिशाच ज्यो-ज्यो हुवकी लगा-लगाकर क्रीडा करने लगेगे, त्यो-त्यो ( अव ) छिपे रहनेवाले देवता ( वाहर निकल आयेगे और ) आनन्दित होगे।—क्या यह श्रुम परिणाम तम नहीं देखोगी 2 '

त्रुगात में मानो बज्ज गिर पडे हों—इस प्रकार गिरनेवाले विध्वसकारी (राम के) वाणों से शत्रुओं के शरीर में जो धाव होंगे, उनसे इस प्रकार रक्त वहेगा कि तरगों ते मरे सातों नसुद्र एक वनकर घोर गर्जन करेंगे।—क्या नुम वह दृश्य नहीं देखना चाहती ?

गर्भवती राचिसयाँ अपने उटर को मलती हुई, शोक से उद्दिम होकर, अपनी विशाल आँखों से आँसू वहायेगी। उनके, तोड़कर फेंके गये मंगलस्त्रों से आकाश को छूने-बाला एक ऐना पर्वत बन जायगा कि बाली भी उने लॉधना चाहे, तो नहीं लॉँघ सकेगा।— क्या ऐमा दश्य तुम नहीं देखोगी 2

गगन ने भी ऊँचे भूत तथा विशाल पखोत्राले वडे-बड़े असंख्य पत्ती (राज्ञ्सो की) रक्त-नटी में इवकी लगाकर फिर राज्ञ्सियों की अश्रु-नदी में स्नान करेंगे।—वह इश्य भी तम देखोगी।

तुम देखोगी कि यहाँ की नृत्यशालाओं मे, जहाँ मृदग और वीणा आदि के मधुर सगीत के साथ अप्तराएँ नृत्य करती हैं, वहाँ किस प्रकार पराक्रमी वानर पिक्त याँधकर (रावण के वध पर) नृत्य करेंगे।

तुम देखोगी कि किम प्रकार पापी तथा नीच कर्मवाले राज्ञुसो के घावो से वहती हुई रुधिंग-रूपी तरगायमान नदी में पर्वताकार शव-राशियाँ वहती हैं और तट पर टकराने-वाली कॅची लहरो से भरे समुद्र को ( उन शवो से ) पाट देती हैं।

तुम देखोगी कि पापी राच्चस-रूपी कोयले के बीच सीता-रूपी चिनगारी के रहने ओर अनघ (राम) के शर-रूपी अपार पवन के चलने के कारण किस प्रकार यह विशास लका नामक स्वर्ण (पिंड) पिघल उठता है।

तुम देखोगी कि (सब पर) आघात करने की शक्ति रखनेवाले रावण के सिरो पर किम प्रकार कीए लपककर उमकी उन ऑखो को. जिन्होंने तुम्हारे पुण्यफल-जैसे स्थित शरीर को वामनामय दृष्टि से देखा था, अपनी नुकीली चोचो से निकाल-निकालकर खाते हैं।

दीर्घ दिशाओं में स्थित दिगाज पूर्वकाल में जिस रावण से हारकर लिजत हो, अपना मुंह लटकाये खडे हैं, ऐसे विप-समान उस (रावण) के सभी निर युद्धचेत्र में कट-कटकर गिरेंगे ओर पैरों से टकरायेंगे।—तुम यह दृश्य भी देखोगी।

इम लका में, जहाँ सुन्दर पताकाएँ इस प्रकार फहरा रही हैं, मानी यह सीचकर कि नीला आकाश स्वेट-विंदुओं से भर गया है और ( जस स्वेद को ) पोछने के लिए यत्र-तत्र वस्त्र ज्ञाले जा रहे हों, ( जस लका में रामचन्द्र के ) उज्ज्वल शरों की वर्ष होगी और पिशाच धूलि उड़ाते हुए आनन्द-ताडव करेंगे।—यह दृश्य भी तुम देखोगी।

तुम यह भी देखोगी कि काले रगवाले राच्नसो की रुधिर-धाराएँ समुद्र में न ममाकर उमड-उमड़कर नदियों के मार्ग से लोटकर वह रही है। समुद्र से आवृत पृथ्वी युगात में जब मिट जाती है, तब भी (प्राणियों को खा-खाकर) न अधानेवाला यम, अब (लंका के विध्यस के समय) अधाकर अपने खाये हुए प्राणियों को उगलने भी लगेगा।

सुर्गाधत कल्पवृत्तों के उद्यानों में स्थित मरोवरों में जहाँ अव रात्तम, अप्सरा-ममान स्त्रियों के माथ जल-कीडा करते हैं, वहाँ वानरों के समृह, एक दूमरे की सुदी हुई पृंक्षों को पकड़े, पक्तियों में चलकर, स्नान करते हैं।—यह भी तुम देखोगी।

अत्र अधिक क्या कहना है ? तुम देखोगी कि (राम के द्वारा) प्रयुक्त दिव्य अन्त्र इम लका के राज्ञ्मों का विनाश करके और आगे बढ़कर त्रिलोकों में स्थित राज्ञसों का भी अन्त कर देंगे।

यहाँ इस वधन में अब तुम्हें एक मास तक भी रहने की आवश्यकता नहीं होगी। मेरे उस बीर को देखने भर की देर हैं। उसके पश्चात् अधिक समय की आवश्यकता ही क्या है 2 फिर व प्रतापी (राम) त्रण-मात्र का भी विलय नहीं करेगे।

हाँ. यह सच है कि उन (राम) के प्राण अवतक बचे हैं। किंतु, वहाँ के बाँ बनों में ऐसे फूल वा पल्लब नहीं हैं. जो तुम्हारे अपूर्व प्राण-भृत बीर (राम) वी गुन्बर धा के स्पर्श से मुलस न गये हों। ऐसे वृद्य भी नहीं हैं, जिनसे जल-जलकर चिनगारियाँ न निकली हीं।

यदि मन में पीडा उत्पन्न होती है, तो वह किसी की स्मृति के कारण ही तो होती है 2 (जब रामचन्द्र तुम्हारे विरह की पीडा से मूर्च्छित हो जाते हैं, तब) गर्जन करने-वाले मेघो के टूटकर उनके ऊपर गिरने या पचिशर नागों के कपटकर उनके वच्च और भुजाओं में काटने पर भी उनकी चेतना नहीं लौटती।

उनके प्राण, मधे जानेवाले दही के समान, (शरीर म) आते और जाते हुए अंदर-वाहर के बीच लड़खड़ाते रहते हैं। इन्द्रियों के शिथिल ही जाने से वे उन्मत्त-से हो गये हैं। तुम्हारे वियोग के कारण उनकी जो दशा हुई है, उन सबका वर्णन करना क्या कभी सुंभव हैं।

ऐसे वे (राम), यदि तुम कहो कि (तुम्हे छोड़कर) जीवित रहेगे, तो वह वचन, उनकी वास्तविक दशा का विचार करने पर, फूठा ही सिद्ध होता है। मै जो कहता हूँ, इसकी मचाई तुम, इस्तामलक के समान, स्वय पहचानोगी।

हं माता ! हे देवी ! तुम्हारा समाचार पाकर वह पवित्रमूर्ति (राम) और किपकुल-नायक (सुग्रीय) आनिन्दित हों, इसके पहले ही समुद्र को पारकर लंका को घेर लेनेवाले बड़े-बंड वानरों के कोलाहल को सुनकर तुम आनिन्दित हो स्टोगी।

हे स्त्रियों में उत्तम! असंख्य वानर-सेना कल ही इस नगर मे आ पहुँचेगी। उस नमय उसके बीच में, आकाश के मध्य गइड पर विराजमान विष्णु के सहश, मेरे कचे पर विराजमान प्रभ्र (रामचन्द्र) को तम देखोगी।

त्रगद के कंधे पर किनष्ट (भ्राता लच्मण) उदयगिरि पर प्रकाशमान उष्णिकरण के समान विराजमान होगे। इस प्रकार युद्ध के लिए सन्नद्ध हो वानरो की सेना यहाँ आ उतरेगी। तुम अपनी पीडा, सन्देह और आशंका को दर कर हो। तुम (शीष्ठ ही) वियोग में मुक्त होओगी।

हे पुष्पों की गध से युक्त केशोवाली ! (तुम्हारे द्वारा ) निर्दिष्ट अविध के भीतर इस बढे कारागार से यदि वे प्रभु तुम्हे युक्त नहीं करेंगे, तो अपने अपयश और पाप के कारण वे रावण बन जायेंगे । और यह (रावण ) राम बन जायगा । यो हनुमानू ने कहा ।

उस दोषहीन ने इस प्रकार के जो वचन कहे, उन्हें सुनकर मयूर-सदश सीता स्वस्थिचित्त हुई और उमंग-भरे मन से फूल उठी। मन में यह सोचकर कि अब इस (हनुमान्) का (शीघ्र) जाना ही अच्छा है, ये वचन कहने लगी—

हे श्रेष्ठ गुणवाले महात्मा ! तुम शीघ्र जाओ । सव वाधाओ पर विजय पाओ । अव में और कुछ नहीं कहूँगी । किंतु, मैं कुछ पूर्वधटित घटनाओं को, जो उनको प्रिय हैं, तुमंग कहती हूँ । उन (राम ) को सुना देना ।

माव यह है कि राम को इतना अपवाद होगा कि उनके अपवाद को देखते हुए रावण का पाप बहुत कम टोलेगा। —अतु०

कभी एक दिन, स्वर्ग को छूनेवाले ऊँचे तथा सुन्दर (चिनकूट) पर्वत पर एक काक आया था और मेरे वच्च पर अपने तीच्ण नखों से आघात किया था। उस नमय कुद्ध होकर उन (राम) ने समीपस्थ पत्थर के पास उगी हुई एक घास लेकर उमें अत्युप्र ब्रह्मास्त्र बनाकर प्रयुक्त किया था। इसे धीरे से (राम को) सुनाना।

उस ममय, वह काक भयभीत होकर कॉप उठा था। जब वह भागकर ब्रह्म-लोक मे गया, तब वहाँ (ब्रह्मदेव ने ) कुद्ध होकर पूछा—'तू यहाँ क्यो आया है ?' फिर, वह उमापति के पास और आठो टिशाओं में (दिक्पालकों के पास ) भागता रहा। किन्तु, सभी देवों ने उसका तिरस्कार कर टिया।

काक के रूप में स्थित इन्द्र के पुत्र जयन्त को देखकर अतिरिक्त के देवताओं ने कहा—'हाय! अब हमारे प्रमु के अतिरिक्त अन्य कोई शरण नहीं है, अतः उन्हीं के चरणों पर जाकर गिरों।' तब वह काक लौट आया।

वह भयभीत होकर भूलोक में आया और यह कहता हुआ कि—'हे प्रभी। तुम्हारें चरण ही मेरी शरण हैं', प्रभु के चरणों पर जा गिरा। उटार (राम) ने भी मन में शान्त होकर यह कहा कि वह ब्रह्मास्त्र उस (काक) की एक ऑख लेकर उपशान्त हो जाय। तब वह दिव्य अस्त्र वैसा ही करके उपशात हो गया। यह सब उन्हें सुनाना।

'है प्रभु । तुम्हारे चरण ही हमारी शरण हैं — यह कहने पर प्रभु ने उस काक को अभयदान दिया और कहा— 'तुम्हारे किये पूर्व अपराध को हम समा करते हैं। तुम्हारी जाति के पिस्त्रियों की दोनों आँखों के लिए एक ही पुतली होगी।' यह भी उनसे निवेदन करना।

जयन्त भयमुक्त हो व्यवरिच् मे चला गया। देवों ने पुष्प-वर्षाकी। गजसदश कनिउ (लद्मण) भी यह घटना नहीं जानते। इसे इच्चुरस-मटश मधुर वचनों मे जन प्रभुसे कहना।

हे सत्य-मार्ग का अनुसरण करनेवाले ! उन प्रमु से यह कहना कि उस दिन (अयोध्या में ) जब मैने उनसे यह पूछा था कि हे प्रभो ! अपनी टम शुकी का क्या नाम रखें 2 तो उन्होंने प्यार से उत्तर दिया था—'मेरी मॉ टोपहीन केकेबी का नाम रखी।'

उन प्रकार के अभिज्ञान-वचन कहकर, उन देवी ने माचा कि अब इतने अभिज्ञान चताने के परचात् और कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। किर, अपने मनोहर वन्त्र में बॉडी हुई, अपनी कानि में ऊपर और नीचे के ममस्त लोको का प्रकाशित करनेवाली, एर्य को भी (अपनी उज्ज्वलता में) परास्त करनेवाली,

चृडामणि को अपने कमल-कर में लिया। हनुमान् उरे आश्चर्य के माथ देख-कर मोचन लगा कि यह अद्भुत वरतु क्या है १ चारों और फेला हुआ योर अधकार भी, जो सम लोको को भी निगल जाता है, (उन चृडामणि के प्रकाण में) अदृश्य हो गया।

कठार नेत्रवाले राज्ञम यह सदेह करने लगे कि कटानित् मेय-मटल के उपर चमकनेवाला सूर्य ही दम नगर में अनर आया है। (रात्रि में वियोग के बारण) दुसी रहनेवाले चक्रवाक तथा मुकुलित कमल भी आनन्द से प्रफुल्लित हो उठे। सूर्यकात पत्थरों से चिनगारियाँ निकल पड़ी।

सीतादेवी ने वह चूडामणि दिखाई, जो उनके शीतल मेघ-जेंन केशो पर चमकने-वाले नवग्रह-पति ( स्र्यं ) की समता करती थी । सीता देवी की कोमल देह के समान ही कातिपूर्ण थी, और असमान वीर ( राम ) के चरणो के समान प्रकाशमान थी । मारुति ने ( उम चूडामणि को ) देखा ।

मेरी खोज मे यहाँतक आकर मुक्ते प्राण प्रदान करनेवाल, हे पुरुपश्रेष्ठ । लो, इस चूडामणि को, जो मेरे नेव-तारा के समान है और दीर्घकाल से मेरे वस्त्र मे बँघी पड़ी रही है, मेरे अभिज्ञान के रूप मे ले जाओ—यो कहकर सत्य-यशवाली उस देवी ने चूडामणि (हनुमान् को) दी।

(हनुमान् ने) प्रणाम करके उस (चूडामणि) को लिया। वड़ी सावधानी से अपने वस्त्र में वॉधा। फिर, (सीता देवी को) नमस्कार करके ऑस् वहाते हुए तीन वार परिक्रमा की और दडवत किया। प्रतिमा-जैसी सीना देवी ने उसकी भूरि-भूरि प्रशमा की। वह हनुमान् लौट पड़ा। (१—६)

0

#### अध्याय /=

## वन-विध्वंसन पटल

उत्तर की दिशा में जाने का निश्चय करके उस (हनुमान्) ने विशाल रूप धारण किया ओर लह्मी (सीता) के आवासभूत उस पुष्णोद्यान के मध्य त्वरित गति में चलने लगा। फिर, यह सोचकर कि एक छोटा-सा काम करके ही लौट जाना अच्छा नहीं हैं यह निश्चय किया कि कोई ऐसा काम करूँ, जो मेरे लिए करने योग्य हो (अर्थात्, जिससे सुक्त-जैसे एक व्यक्ति का यहाँ आने का कुछ प्रभाव पड़े)।

यदि में पापकमी शत्रुओ को न मार दूँ, प्राचीरों से आवृत इस नगर का समुद्र में न फेक दूँ, हरिण-सहश नेत्रीवाली देवी को मनुकुलश्रेष्ठ (राम) के कमल-चरणों पर समर्पित न करें, तो मैं किम प्रकार उनका किंकर हो सकता हूँ ?

मैने अपनी लंबी पूँछ से उस छली राज्य राज्य के बसो निरो को बॉधकर उन कठोर कारागार में नहीं हाला या उसको युद्ध से पराजित भी नहीं किया। अब यह बचन कैसे मत्य हो सकता है कि आसनन परस्पर की महायता करनेवाले होते हैं? (अर्थात, विद मैं रामचन्द्र का आस होकों, तो सुक्ते उनकी सहायतार्थ और भी कुछ कार्य करना चाहिए)।

यदि में अपनी शक्ति से. सम्मुख आनेवाले राचनों को पीडित कर टूं. अति

वलवान् राच्चम ( रावण ) के देखते-देखते अपनी अनुपम दच्चता के साथ मदोदरी को, उसके पुष्पालंकृत केशों को पकडकर, खीच ले जाऊँ और बदी बनाकर रखूँ, तो क्या इसमे कुछ दोम हो सकता है 2

इन राच्सो को सताकर उन्हें भगा दूँ, और अपना वल इनपर प्रकट कर दूँ— इतना ही अब मेरा कर्चव्य शेव रह गया है। अब विचार करने की और कोई वात नहीं है। अतः, अब किस उपाय से इन राच्सों के साथ युद्ध छेड़ूँ 2—बह उपाय सोचने लगा।

( उसने सोचा ) इस उद्यान को शीघ्र ही तोड़-फोड़कर विध्वस्त कर दूँगा। उम बड़े शब्द को मुनकर राच्चस अत्यन्त कुद्ध होकर मुक्तपर आक्रमण करेंगे। तब अपनी शक्ति से उन्हें पीसकर उनके प्राण पी लुँगा। यही अच्छा उपाय है।

मुक्तपर आक्रमण करने के लिए आनेवाले सब राज्ञस जब मृत्यु को प्राप्त हांगे और यहाँ से नहीं लौटेंगे, तब वह बलशाली (रावण) भी अपनी अदम्य सेना-सिहत आगे बढकर आयगा। तब उसके किरीटधारी सिरो को भुका दूंगा और अपने मन की दारुण पीडा से मुक्त होकर यहाँ से जाऊँगा।

यह सोचकर, उसने अपने उस विराट् रूप को, जो सूर्य-चन्द्र के द्वारा परिकान्त मेर-ममान कधोंवाला था, धारण किया। वह ऐसा लगा, जैसे आदिकाल में इस धरती को अपने दत पर उठानेवाला महावराह हो। फिर, घने अशोकवन को पैरों से रादने लगा।

( अशोक वन के पेड़ ) भग्न हुए, टूट गये, चूर-चूर हो गये, फुककर गिर गये, तहस-नहस हो गये, जल गये, फुलसकर काले पड़ गये, म्लान हुए, विखरकर गिर पडे और छिन्न-भिन्न हो गये।

कुछ पेड़ जड़ से उखड़ गये, कुछ (फेके गये)आकाश पर मेघो के निकट जा पहुँचे, कुछ घास-पात के जैसे हवा मे उड़कर ममुद्र मे जा गिरे, कुछ भ्रमरो-सहित स्वर्ग-लोक से जा टकराये, कुछ टूट-फूटकर अस्त-व्यस्त हो विखर गये।

कुछ पेड़, जो ( हनुमान् के द्वारा धुमाकर दूर ) फेंके गये थे और अपने साथ मेघो को भी खीचते चले गये थे, दिशाओं में स्थित युद्ध-कुशल ( दिग्) गजो का भोजन बने और कुछ जिन्हे ( हनुमान् ने ) जड़ से पकड़कर ऊपर की ओर फेंका था, गगन-मार्ग से स्वर्ग में जा गिरे और नदन-जवान को भी विध्वस्त कर दिया।

समुद्र में हलचल उत्पन्न हो गई, राच्न्सों के विशाल घर दह गये, कुछ पेट कुलपर्वतों से टकराकर चूर-चूर हो गये, पेड़ों के श्वेतपुष्य विस्तृत आकाश पर विखरकर, तारों से मिलकर नीचे गिर पड़े।

(हनुमान् ने) कुछ पेड़ों को जड़ से उखाड़कर इस प्रकार फेका कि वे सत्यलोक में परे जा पहुँचे और फिर नीचे गिरकर दिग्गजों के दाँतों में उलमकर लटकने लगे। व ऐसे लगे, मानी दिग्गज अपनी हथिनियों को देने के लिए उन पेटों को अपनी सूँडों में गगन तक उठायें खड़े हों।

। जब हुनुमानू ने उन पेटी की सर्वत्र फेका, तब ) विष-समान (रावण ) के

एद्यान के पुष्पों को विद्याधर के लोकों में, यद्यों के पर्वतों पर तथा मृत्युहीन देवों के लोकों में रहनेवाला महावर से अलकृत चरणवाली स्त्रियाँ आकर चुनने लगी।

जब स्वर्ण एवं श्रेष्ठ रत्नों से वने बड़े-बड़े वृत्त्, विभिन्न दिशाओं में उड़ते थे, तब वे सत्त्ररण करनेवाली विजलियों के जैसे लगते थे। सूर्य के समान प्रकाश फैलाते थे। जब वे एक दूसरे से टकराकर नीचे गिरते, तब युगात में आकाश से गिरनेवाले तारकों के समृह के समान लगते थे।

(हनुमान् के फेके हुए बृत्तों से नीचे गिरनेवाले ) पित्त्वों, श्रमरों, सुगधित पुष्पों, मबु, किलयों, पल्लवों और सरस शाकों को जल-समृद्ध समुद्रों में रहनेवाले मत्स्य खा-खाकर एञ्जलने लगे। फिर, उन पेड़ों के गिरने से कुचले जाकर तड़प-तड़पकर मर गये।

वीचियों से पूर्ण समुद्र, जो दुर्गंध से मरे रहते हैं, (हनुमान के फैंक वृद्धों से) गिरे पुष्पों से मर जाने पर सर्वत्र मुगंधित हो गये। वे उस समय ऐसे लगे, जैसे देवताओं के अपनी देवियों के साथ जल-क्रीडा करने के लिए बने हुए तालाव हो।

ज्खाड़ी गई रत्न-वेदियो और तोड़े गये वृत्त एक के पीछे एक जाकर ससुद्र में गिरे और उसे पाट दिया। (इन पेड़ों के कारण) सुरिम से भरे ससुद्र में ऐसा मार्ग वन गया, जिसपर कोई भी पैदल ही चलकर उसे पार कर सकता था। वह मार्ग ऐसा लगा, मानो आकाश-मार्ग से आये हुए हनुमान् के लौटते समय पैटल ही जाने के लिए बना हो।

गगन में फेंके गये बड़े-बड़े बृच्च, ग्रीष्म ऋतु में तपनेवाले सूर्य के सदश चमकते हुए नीचे गिरे। उनकी चोट से दानवों के भवन इस प्रकार वह गये, जिस प्रकार वज्र के गिरने से पहाड़ हूट जाते हैं।

उस समय, उखाड़कर फेंके गये असख्य वृत्त्-समृह घने और शीतल सेघो के जैसे ( आकाश पर ) छा गये। वह दृश्य ऐसा था, मानो महिमामय हनुमान् ने क्रोध से वलवान् रावण के अनुपम उद्यान को गगन पर उठाकर रख दिया हो।

पुष्पों से भरे रत्नमय वृत्त, मधु-विदुओं को छितराते हुए, आकाश में उड़ने लगे, तो उनमें रहनेवाले अनेक पत्ती कोलाहल कर उठे, आकाश में पिक्तियों में दिखाई पड़नेवाले वे पेड, खड्ग और धनुष के आकार में ऐसे प्रकाशमान हो उठे, मानो गगन में उड़नेवाले बड़े-बंड विमान हो।

युद्ध में दत्त, अनुपम हाथी के समान (हनुमान्) के द्वारा फेके जाने से, मोटे तने और अतिदीर्घ शाखाओं से युक्त विशाल वृत्त आकाश में कॉचे उड़कर समुद्र में ऐसे जा गिरे, मानो आकाश से विविध प्रकार के मेघ समुद्र का जल भरने के लिए उतर आये हों।

साधना में कमी हो जाने के कारण, धरती पर पुनः जन्म पाये हुए योगी, सपूर्ण जान पाकर मुक्ति प्राप्त करके जा रहे हो—ऐसा दृश्य उपस्थित करते हुए टानशील कल्पवृद्ध (जो रावण के द्वारा धरती पर लाये गये थे), हनुमान् के द्वारा फेंके जाकर आकाश-मार्ग से सर्वोत्तम स्वर्णनगर (स्वर्ग) में पहुँच गये।

( हनुमान् ने ) रत्नवेदिकाओं को दाह दिया। मडपों को गिगकर टुकड़े-टुकड़े

कर दिये। समीपस्य सरो को पाट दिया। चमकती हुई (मिषमय) दीवारो को विध्वस्त कर दिया। ऊँचे टीलो को मिटा दिया—इस प्रकार के अनेक दुष्कर कार्य किये।

वेंगे' वृत्तों को मझ किया। सालवृत्तों को जड़ से उखाड़ दिया। ऊँचे कल्पवृत्तों को पुष्पो-सहित तोड़कर फैंक दिया। चंपक के पौधों को उखाड़ फैका। फल ने भरें आम्रवृत्तों की शाखाओं को तोड़ डाला—इस प्रकार उनको अस्त-व्यस्त कर दिया।

उसके पैरों से कुचले जाकर वह उद्यान अपने स्थान से ऐसे विचलित हुआ कि मन्मथ और उसके सखा वसत के मुख कातिहीन हो गये। चदन वृद्ध ज्वालामय हो जलकर भस्म हो गये।

'कामर' नामक राग गानेवाले भ्रमर व्याकुल हो उठे। वडे-वडे वृच्च मिट्टी में मिल गथे। नाट्यशालाएँ गिर गईं। पुष्पवृत्त एक दूसरे से टकराकर जल उठे।

सुकनेवाली टहनियाँ, पुष्पलताएँ, शीतल पल्लव-समुदाय, जहाँ कीयले निवास करती थी, कोमल पुष्पो से भरे प्रवेश-द्वार, सुगधित कुज, मनोहर मधुवर्षा, अमर और मयूर, सब विध्वस्त हो गये।

श्रेष्ठ प्रवाल-लताएँ फेंकी जाकर पर्वतो पर गिरकर उनसे ऐसे लिपट गई, जैसे मेघो से गिरनेवाली विद्युल्जताएँ हों। उज्ज्वल स्वर्णमय शाखावाले वृत्त, गजो के सुख पर लगाये जानेवाले स्वर्ण-फलको के समान ( उन पर्वतो पर ) जा गिरे।

विविध पिचयों की ध्विन, विविध वृत्तों के दूटने की गर्जन-जैसी ध्विन, उस धर्म रूपी (हतुमान्) के चिल्लाकर गर्जन करने की ध्विन—ये सब ध्विनयाँ इस ब्रह्माड से परे भी शून्य में जाकर परिव्यास हो गई।

पित्त्यों के समूह अपने बच्चों के साथ ब्याकुल हो उठे। गगनचुत्री 'कोगु', 'पाथल' आदि बृत्त मनोहर सगीत करनेवाले भ्रमरों के साथ असख्य तरगों से शब्दायमान विशाल समुद्रों में जा गिरे।

श्रमरों सं गुजरित उस सुन्दर उद्यान के बहे-बहे वृत्त, पिकल मिट्टी से भरी, सुन्दर जल ते पूर्ण कावेरी नदी में जा गिरे। आकाश-तल तक बहे हुए (बुझ अन्य) वृत्त (ब्रह्मा के द्वारा) त्रिविकम के चरणों को धोने में गगन से प्रवाहित स्वच्छ जलवाली गगा-नदी में जा गिरे।

हतुमान् के अनेक वृद्धों को फेंकने में, विशाल कमल-सर ऐसा लगा, मानो रक्त-चटन के कीचड़ से भरा हो। अशोकवन के वृद्धों ने समुद्र को, सगीत गानेवाले मत्त अमरी तथा मधु ने युक्त पुष्पों का ममुद्र बना दिया।

मिंधुवार-वृद्ध चारों दिशाओं में उड़े और मिधु (मसुद्र ) के विशाल वीचियों में जा गिरे। चदन-वृद्ध ऐसे टूटकर गिरे कि (उनके गिरने में) राह्मगों के घरों के द्वार और किवाड तहस-नहस ही गये।

सुराधित नन्दनवन के मद्योविकमित पुष्प आकाश में अस्पन्त उल्ल्वल नक्षणों के जैसे प्रकाशमान हुए ! उमली के पेड (सगर-पुत्रों के द्वारा खोदे गये) गदो (अर्थात । ममुद्रों ) में गिरे तो वहाँ के स्वत शस्त इधर-उधर भागत हुए मनीहर मोती उगलने लगे। विविध रत्न तथा स्वर्णमय विविध शास्त्राओं से युक्त वृक्त जब आकाश में ऐके गये, तब वे रात्रि में दिखाई पड़नेवालें उस इन्द्रधनुष के समान लगे, जो (उत्पात को बतात हुए) यह संकेत कर रहा हो कि यह (हनुमान्) अभी इन (राक्त्मों) को मिटा देगा !

अमंद प्रकाश से युक्त स्वर्णमय लता-समुदाय जब सभी विशाओं से नमुद्रों की आंर फेंके गये, तब वे ऐसे लगे, मानी सूर्य-िकरणों के समुदाय ट्रूटकर मेघों ने पिये जानेवाले समुद्र के जल में गिर रहे हो।

चस महिमामय (हनुमान्) ने अशोकवन में भरे वृद्धों को दूर-दूर तक फेंका, तो उममें गजशालाएँ, अश्वशालाएँ, नाट्यशालाएँ मधुशालाएँ तथा गथशालाएँ विध्वस्त हो गईं। \

कॅचे वृत्तो और वडे पर्वतो को तोड़कर फेंकने से उज्ज्वल विशाल प्राचीर दह गया, मवन जलकर भस्म हो गये और लंकापुरी मर्वत्र अस्त-व्यस्त हो गई।

उम समय चंद्र मानो यह सोचकर ही डर से अस्त हो गया कि यदि रावण यह सब देख ले, तो यह कहकर कृद्ध होगा कि विवाधरा सीता के प्रति प्रेम होने के कारण नृतं सुक्ते जलाया है और अब विरोधी देवताओं के देखतं हुए तू चुपचाप इस अशोकवन को विध्वस्त होते हुए देखता रहा।

दोप-रहित रत्न, स्वर्ण, सूर्यकांत और चंद्रकात पत्थर—इनसे प्रकाशमान मत्त-करनेवाले उस उद्यान के वृत्त, हनुमान् के द्वारा सब दिशाओं में, दोनों हाथी से उठा-उठा-कर फेंके गये और ससार-भर में महान् प्रकाश फैलाने लगे।

खस उद्यान के मृग भयभीत होकर ज्याकुल हो छठे और वड़ा कोलाहल करने लगे। उनकी आँखें पानी से भरकर लाल हो गई। उद्यान के पत्ती समुद्र में जा गिरे। जो पत्ती उप प्रकार न गिरे, वे छड़ने लगे। लेकिन वे भी कुछ द्र जाकर धरती पर गिर पड़े और अपने पख फडफड़ाकर सिमटकर निष्पाण हो गये।

पर्वत-सदश पुष्ट कधोवाले, विशाल तथा मनोहर सूर्य-सदश वद्मवाले उस (हनुमान्) ने क्रोध से जब छुआ ( अर्थात्, उखाड़कर फेका), तव (उसके छूते ही), पच्ची घने दलवाले पुष्पो से भरे दिव्य वृद्धो पर स्थित अपने घोसले के माथ स्वर्ग जा पहुँचे। वह (हनुमान्) यदि शांत होकर करुणा दिखाने लगे, तो उसमे जाने कौन-मा पद प्राप्त होगा १ ( अर्थात्, जब हनुमान् के क्रोध करके छूने से ही पिच्चियों को स्वर्ग की प्राप्ति हो गई, तो उमके करुणा में भरे करों से छुने पर तो और भी उच्च पट प्राप्त होगा।

अनत्य-मार्ग पर चलनेवाले राच्यों से सुरचित, पिचयों के निवासभूत उस नवीन विधा मनोहर ज्यान में केवल वह वृत्त ही, जिसके नीचे दुःखी मनवाली हिसनी (सीता) वैठी थी, जमी प्रकार अच्चत खड़ा रहा, जिस प्रकार तीनों लोकों के विनाश के समय विष्णु के आवास-भूत एक अच्चयवट वृत्त खड़ा रहता है।

जन ममय सूर्य उदित हुआ। वह ऐसा लगता, था मानो तरग-भरे मसुद्र ने, यह गोचकर कि अन्य आभरणों में रहित मीता ने अपनी अति उज्ज्वल चृडामणि को भी अपने प्राण-नायक के लिए अभिजान के रूप में दे दिया है, अब इमके पास एक भी आभरण

नहीं रहा, अतएव घने केशोबाली उम (मीता) के योग्य एक अपूर्व रत्न खोज कर ला विया हो।

चस लहलहाते विशाल उद्यान का ध्वस करके अकेले खडा हुआ वह (हनुमान् जिपर ओर नीचे के चीवह लोकों को नापनेवाले त्रिविक्रम-सा लगा, चीरमागर के मध्यस्थित मदर-पर्वत-सा लगा, युगात में सर्व-सहार करनेवाले उद्य-सा लगा।

जिम समय यह सब हो रहा था, उस समय सब राचिसयाँ जग उठी, रोप से भग गई और स्वर्णपर्वन-जैसे उम पुनीत (हनुमान्) को देखकर यह कहती हुई कि भाई। यह कैमी आकृति है १ यह कौन है १ भय से काँप उठी। फिर, उज्ज्वल ललाटवती (सीता) को देखकर पृद्धा—'है नारी। क्या तुम जानती हो १ सीता ने उत्तर दिया—

निष्टुर राच्नमा की जो माया होती है, उसे छती और पापी लोग ही जानते हैं। तुम्हारे माया-प्रपच की मच्चे व्यक्ति कैसे जान सकते हैं 2 एक राच्चम हरिण का रूप लेकर आया, तो लच्मण के यह कहने पर भी कि यह राच्चसो की माया है, मैने उसे मच्चा समक्तकर उसे माँगा था।

मीता ने यह वचन कहा। राचिसयाँ अपनी झाती और पेट को पीटती हुई ऐमी भाग-दोड मचाने लगी कि पहाड, धरती, आकाश और समुद्र काँप उठे। अपने पिता (वायुदेव) के सदश उम (हनुमान्) ने वहाँ स्थित क्रीडा-पर्यंत को देखा और यह मोचकर कि इसे भी मिटा देना चाहिए, उमकी ओर अपनी लंबी बाहे फैलाकर उमें दृढता ने पकड लिया।

वह क्रीडा-पर्वत इस प्रकार कँचा वढा हुआ था कि गगनतल तक त्यास गेर-पर्वत भी (उसकी कँचाई देख) लिजित होता था। उसे आँख उठाकर देखना भी असम्भव था। उसके ऊपर मेघ भी नहीं छा सकते थे। वेगवान् प्रभजन भी उसे आकान्त नहीं कर सकता था। रात्रिकाल में अधकार भी उसे आवृत नहीं कर सकता था। कटाचित यह धरती भी उसके भार का बहन नहीं कर सकती थी।

कई दिनो तक उत्तरीत्तर बदते हुए प्रकाशवाले चट्ट को भी, जो नृतन रूथ-मा (अपना प्रकाण ) फेलाता रहता है, श्रथकार निगलने लगता है, उस अधकार को भी निगन जानेत्राले ग्रकाश से युक्त इस कीडा-पर्यंत का, बीस भुजाओवाले 'रावण ) की आगा से ब्रह्मदेव ने स्वय पीतस्वर्ण से निर्माण किया था।

' उस क्रीडा ) पर्वत में ( लगे हुए ) स्तम उज्ज्वल रत्नमय थे। उसके दोनी और मुत्ता और स्वर्ण जड़े थे। पीछे का भाग अति मनोहर रत्न-पक्तियों ने अलकृत था। इस प्रकार, अति प्रकाशमान वह (क्रीडा-पर्वत) उस सूर्य के लिए भी आभरण वन नकता था। जी आकाश-भर में फैलनेवाली रकत किरणों से सपन्त रहता है।

उसने यह मुना था कि कठोर कृत्यवाले राज्ञम (रावण) ने पहले कभी रजत-गिर्द (हिमाज्ञन 'को समूल इठाया था। उस महान हजुमान में उस कार्य को छोटा यगाह हुए। अब तीचा नरगेपाले अपने विज्ञाल करों ने उस कीजा पर्यन को यो उठाया साही महा-मेठ की ही उटा रहा हो। उसने उम (क्रीडा-पर्वत) की उठाकर लका पर फेका, तो गगनस्पर्शी प्रासाद उससे आहत होकर टूट गये। उनसे जो चिनगारियाँ निकली, उनसे आसपास की सब वस्तुएँ जल गई। अनेक बीर राज्ञम भी डर से सर गये। अही, (दूसरो का) अहित करते रहने-वाले क्या कभी (दूरे फल के भोग से) वच सकते हैं।

लका की भूमि मे उगे हुए उस उद्यान की रखवाली करते रहनेवाले ऋतु-देवताओं के मन मे मयरूपी अग्नि सुलग उठी । उनके वस्त्रों से जल चू पड़ा । उनकी देहों से (चोट लगने से) रक्त वह चला । उनकी टॉगें एक दूसरे से टकराकर उलक्त गईं। वे अपने सुखों को खोलकर ऐसे चिल्लाये कि सारा नगर उस ध्वनि से गूँज उठा। वे भागकर (रावण के पान) गये।

वे जनानेवाले क्रोध से भरे उस (रावण) के पास जाकर (उसके) चरणो पर गिर पड़े और वोले—दिगाजो से सुरिच्चित दिशाओं में भी अपने शासन को चलानेवाले हे शासक। अव हम (तुम्हारे उद्यान की) रखवाली करने से असमर्थ हैं। पर्वत जैसे-पुष्ट कंधोंवाला एक वानर उद्यान में आया है और वृद्धों को तोड़ रहा है। आग-लगे वस्त्र के समान शीष्ठ ही वह (उद्यान) विध्वस्त हो गया।

( जस नानर के कार्य के बारे में हमसे ) कुछ कहते नहीं बनता है। जसने अपने पैरों और हाथों से (ज्ञान को) इस प्रकार विध्वस्त कर दिया कि घास और धूल भी नहीं बची है। जसने स्वर्णमय कीडा-पर्वत को भी ज्ञाड़कर फेंक दिया, जिससे ढिज्य विभृति से सम्पन्न लका का भी अधिकाश निध्वस्त हो गया है।

रावण ने उनके वचन सुने, तो हँमकर वोला—वाह ! एक मर्कट ने स्वर्णमय वृक्षों से युक्त उद्यान को उजाड़ दिया । राज्ञसों के द्वारा सुरिज्ञत उम क्रीडा-पर्वत को, जिसका उपमान खोजने पर भी कही नहीं मिलेगा, जड़ के साथ उखाड़कर फेंक दिया और लका को विध्वस्त कर दिया । राज्ञमों की यह कैमी विजय है १ तुम्हारे जैसे वचन तो कोई मुर्ख भी नहीं कहेंगे।

तव उन देवताओं ने कहा—हे राजन्। इस धरती की सराहना करनी चाहिए, जो उस वानर का वहन करने की च्रमता रखती है। यदि हम यह कहे कि वह वानर त्रिमूर्तियों में से कोई है, तो भी उसके रूप का वर्णन नहीं हो सकेगा। प्रभु हमें सतानेवाले उम (वानर) को अभी चलकर देखिए।

जमी समय हनुमान् ने ऐसा गर्जन किया, जिससे मूमि फट गई और तरगायमान ममुद्र का जल उस दरार में भरने लगा। अप्ट दिशाओं की रत्ता करनेवाले दिगाज और देवता अपना-अपना स्थान छोड़कर भागे। विव-नमान रक्त अधरीवाली रात्तिमयों के गर्भ गिलत हो पड़े, मानों ब्रह्माड ही टूट गया हो। (१—६०)

0

### अध्याय ८

# किंकर-वध पटल

( हनुमान की ) वह गर्जन-ध्विन, जो विशाल पर्वत की कटराओं में प्रतिध्विनत हानवाली वज्र की व्विन थी, भयकर समुद्र-गर्जन की ध्विन और शिवजी के धनुष के ट्रिने की ध्विन की समता करती थी, सर्वत्र प्रतिध्विनत होकर उस ( रावण ) के बीमों कानों में जाकर गूँज उठी, जिममें उसके किरीट-अलकृत शिरःपक्ति किपत हो उठी।

किंचित् मुस्करांकर और किंचित् ईर्ष्या-भाव के साथ उस (रावण) ने असल्य राक्तमों में से किंकर-वर्ग को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर आकाश के मार्ग को भी इस प्रकार रोक लो. जिससे वह वानर निकलकर न भाग सके और धीरे-में उने जीवित ही पकड़कर शीघ्र यहाँ ले आओ।

त्रिश्ल करवाल, मूसल, भाला, तोमर, दड, भिंडिपाल आदि शस्त्रों को अपने हाथों में लेकर. माकार विष बने हुए, असल्य गत्त्वस सत्वर गति से इस प्रकार चल पड़े, जिस प्रकार समस्त समार को मिटा देनेवाले प्रलयकाल में भयकर समुद्र उमड़ पडा हो।

वं राज्ञम ऐसे थे कि इस समार में युद्ध होनेवाला हे, यह कहने मात्र में उनके मन में सबु पीने से भी अधिक आनन्द उत्पन्न हो उठता था। यदि उनका वर्णन करना चाहे, तो वे अरण्य में बढ़ें (भयंकर) थे, गर्जन करने में मसुद्र से भी वडे थे, अपनी ख्यांत के कारण आकाश से भी बडे थे।

(उन राज्ञमों ने) परस्पर वैर करनेवाले देवो और दानवो, दोनो वर्गों म पारस्परिक मामजस्य पैदा करने का यश पाया था। यह सोचकर कि यह मर्कट जो पुण आदि खाकर जीवित रहता है. क्या वस्तु है, इसे अपना शत्रु मानकर और उसे हराकर अपनी जय मानना भी एक अपयश ही है—उनका मन लजा के कारण दुःखी हुआ।

(राज्ञस कैमे थे १) वे करवाल लिये हुए थे कवच घारण किये हुए थे, वीर-उलय में विश्वित थे. उनकी विशाल भुजाएँ दिशाओं को छूती थीं। उनके हाथ (ऐसे विशाल ओर काले थे कि) मेघों का उपहास करते थे। उनके सिर आकाश के ऊपर की मीमा को छूते थे। उनके पैर पहाड़ों से टकरा जाते थे (जिससे वे पहाड़ दूर हट जाते थे)। उनके वचन, एक साथ शब्द करनेवाले मेघ तथा नगाड़े की स्त्रिन के समान थे।

उनकी भुजाधो पर, देवताओं के द्वारा प्रयुक्त दिव्य अम्तो के तथा उनके विरोधी असुरो द्वारा प्रयुक्त शस्त्रों के आधात के चिह्न पढे थे। उनके मुँह पर्वत की करण के नमान ावशाल थे, जिनमें हाथियों और हथिनियों को उठाकर वे मर लेते थे। नयोदित उठ्यत तथा वक चद्रकला के नमान खड्ग-उत उनके मुखों में दिखाई पड़ते थे। उनकी आँखों ने क्रोध उन्छ रहा था।

चक मृसल गटा, करवाल, परिघ, शख, मुहगर, वरछे, भाले, त्रिशल, कॉर्ट-वाले छड़, वजायुध, पाग, परशु, धनुप, दीर्घ वाण, नीकवार लौहटड—ये मय (उनके हायों में ) चमक रहे थे । स्वर्णमय आमरण ( उनकी देह पर ) चमक रहे थे। उनके शस्त्र, ऑस्वे और देह, दूप की-सी ज्ञाला उगल रही थी। उनके कमें पर्वत के समान पुष्ट और उमरे हुए थे। (वे एक दूमरे को धक्के देते हुए इस प्रकार जा रहे थे कि ) पीछेवाले उमें उनेल थे, तो आगे-गाले पूछते थे कि क्यों उमें ल रहे हो। उसके उत्तर में पीछेवाले कहते—आगे बढ़ते क्यों नही। यह न जानते हुए कि आगे बढ़ते के लिए अब स्थान शेष नहीं रहा है, वे कोध से आगे रहनेवालों की पीठों को मुलस देते थे।

अपने ओठो को मरोड़-मरोड़कर रखनेवाले (अर्थात्, क्रोध करनेवाले) वे राच्यम्, जिनके पास कठोर शस्त्र-रूपी विद्युत् चमकती थी, जो धनुप तथा वहते हुए नि:श्वास से युक्त थे, जिनकी देह काले अतिरिच्च में दिखाई पड़ती थी, चारों ओर से इस प्रकार बढ आये, जैसे प्रलयकाल में वर्षा करनेवाले मेघ उमड़ आये हो।

एक वानर ने अकेले ही शीतल उद्यान को उजाड़कर, क्रीडापर्वत को भी जड़ से उखाड़ फेंका है। बोह, हमारा वीर दर्प भी कैसा अच्छा रहा।—ने यो सोचत थे। अब इससे बढ़कर अपमान की बात और क्या हो सकती है 2—यह कहकर गर्जन करते थे। वे क्रीध से एक के आगे एक लपकते हुए चले जा रहे थे।

धनुष पर डोरी चढाकर किये जानेवाले टंकार, वीर-वलयो से घठी ध्वनि, शंखों के नाद, धमकी और भर्त्यना के शब्द—ये सब पहले पृथक-पृथक और फिर, सब मिलकर बहुत वहा कोलाहल फैला रहे थे। उस घोर ध्वनि के सम्मुख प्रलयकालीन ममुद्र का घोप तथा मेघ-गर्जन भी मंद पढ़ जाते थे।

यह सीचकर कि रास्ते पर पैदल चलने के लिए स्थान नहीं है, कुछ (राच्चस) गगन-मार्ग से जा रहे थे। कुछ अपनी मौहों और हाथ के धनुष दोनो की एक जैसे ही मुकाये, बाह भरकर धुओं निकाल रहे थे। कुछ एक के बागे एक वढकर, एक दूसरे के मार्ग को रीदते हुए कीध प्रकट करते थे। कुछ लंका के कम विशाल होने से पर्याप्त मार्ग न पाकर आँखें फाडकर देखते खड़े थे।

वे तलवारों को चछालते थे। ओठ चवाते थे। अपने वाजू पर ताल ठोकते थे, जिसकी ध्विन से पत्थर भी टूट जाते थे। पैर उठाकर, फिर उसके रखने के लिए स्थान न पाने से कुद्ध हो, धका देते थे। अपने हट तथा वक दंतों को पीसते हुए आग-जैसे जल उठते थे।

सभी (राच्स) पर्वत के जैसे थे। सभी अनेक शस्त्रो का प्रयोग करने में अभ्यस्त थे, वज्र के समान गर्जन करनेवाले थे, देवताओं पर विजय पाये हुए थे। असुरो के प्राणो को खा जानेवाले थे और वेइस प्रकार चलते थे कि उनके बोक्स से धरती धमक जाती थी।

(जन राज्ञक्षों मं) राज्ञ्यस-नेता थे, नागजाति के बीर थे, जिनके शब्दायमान बीर-ककण विजली के समान चमकते थे। जनमें वे लोग भी थे, जिन्होंने भयकर युद्ध में पराजित होकर भागनेवाले शत्रुओं को देखकर जपहास किया था। वे भी थे, जिन्होंने महान निधियों के नायक कुवेर की कीर्ति के साथ (उसके नगर) अलकापुरी को विध्वस्त

किया था। वे भी थे, जो अपनी सुजाओं की खुजलाहट के कारण अपने साथ युद्ध करने-वाले वलवान् वीरों के अन्वेषण में, संसार-भर में धूस चुके थे।

यदि कहा जाय कि पहाड़ों को ठोकर मारकर हटा दो, समुद्र के जल को पी जाओ, सूर्य को धरती पर गिरा दो, उमड़ते बादलों को (अपने हाथ में लेकर) निचोड डालों, सर्पराज (शेषनाग) को पकड़कर भूमि पर पटक दो, पृथ्वी को उठा लों, तो उनमें से कोई अकेले ही, कोई भी काम कर सकता था। इतना ही नहीं—

जनके चलने से जो धूलि उड़ती थी, वह ऊपर के लोकों में पहुँचकर देवों की आँखों में मर जाती थी। वे भयकर युद्ध के लिए जानेवाले सिंहों के समान, वलवान् तथा हिंस व्याघों के समान, अतिरक्ष में चलनेवाले भूतों के समान, चीर समुद्र से (उनके मथने के समय) उत्पन्न (हलाहल) विष के समान थे। वे युद्ध से कभी पीछे न हटनेवाले थे। वे (राच्स ) तीर के समान वेग से जा रहे, जैसे मेध-समूह पहाड़ की ओर जा रहा हो।

जनकी आँखों से चिनगारियाँ निकल रही थी। जनके श्वास के साथ धुआँ निकल रहा था। जनके त्रिशूल विजली के समान (हनुमान् की ओर) बढ़ रहे थे। वे बज़ के समान गरज रहे थे। वे सव दिशाओं से वेग के साथ ऐसे आगे बढ़ रहे थे कि युगातकालीन प्रभंजन और वज़समूह भी (जनके वेग से) लिज्जित हो गये। जन्होंने मेघहीन आकाश-जैसे जजडे हुए अशोकवन को चारों ओर से घेर लिया।

वह (हनुमान्) खुले स्थान में गगनस्पर्शी हिमालय के समान खडा था। उसे देखकर धूप फैलानेवाला सूर्य भी हट गया था। उसने शृगों, शखो और वर्षाकालिक मेघ-सहश नगाड़ों की ध्वनियों को, जो धरती के सब प्राणियों को मयभीत करनेवाले युद्ध की सूचना देती थी, अपने कान से सुना और उन राच्यस-वीरों को देखा।

सबसे उत्तम उस (हनुमान्) ने समका—मैने यह सोचा कि यह कार्य ही (अर्थात्, अशोक-वन को उजाड़ना ही) उचित है, सो ठीक ही निकला। बुद्धि की परिपक्वता से बढ़कर अच्छा गुण दूसरा क्या हो सकता है 2 वह हनुमान् यह सोचकर आनदित हुआ कि सुरिच्ति उद्यान को उजाड़ने के कारण एक ऐसा युद्ध छिड जायगा, जिसमें वह राज्यों को हराकर भगा सकेगा।

'अब इसे पकड़ना है', यों कहते हुए हवा के जैसे आगे बढकर, दिन में ही रात्रि आ गई हो—ऐसे दिखनेवाले वे राज्यस उस (हनुमान्) को देखकर कह उठें—'यही, यही, यही।' और उज्ज्वल तथा विष-जैसे शस्त्री का प्रयोग करने लगे, जिससे धरती, पहाड, आकाश, अनुपम लंकानगर—सब एक साथ कॉप उठे।

जन्होंने बड़े-बड़े नगाड़ों को इस प्रकार वजाया कि मेघ और तर्रग-भरे समुद्र के घोष भी छिप गये। वे कदरा-जैसे अपने मुखों को खोते हुए थे। अत्यन्त क्रोध के कारण ( मुखों से ) धुऑं निकल रहे थे। वे अपने भारी पैरों को इस प्रकार एठा-एठाकर रखते थे कि दोषहीन, अनेक फनवाले आदिशेष के सव कंघे और गले सिकुड़ गये। वे सव एक व होकर इस प्रकार शस्त्रों का प्रयोग करने लगे, जैसे वॉसो के वन म आग लग गई हो। उस धर्म-स्वरूप ने वह सव समक लिया। उसने अपने समीप सुन्टर अड़वेप मे

बेरा डाले हुए उन (राच्नुसो) को मारने के लिए उपयुक्त एक दीर्घ और अति विशाल हु को एक हाथ में ले लिया। वह यह सोचकर आनंदित हुआ कि यह (वृच्च), मन के अनुकूल सहायता करनेवाले मित्र के समान साथ देगा। वह इस प्रकार ऊँचा हो खड़ा रहा, जिम प्रकार मरे हुए समुद्र को मथने के लिए विशाल पादवाला मंदराचल खड़ा हो।

उसने ( उस वृद्ध से, राद्धसो पर ) इस प्रकार प्रहार किया कि उससे बडे-बडे पहाडों को विष्वस्त करनेवाला बक्र भी कॉप गया। जैसे अनेक विशाल निर्मरों से युक्त पर्वत हो, वैसे ही पर्वताकार कंधोवाले उन राद्धसों के, जो एक दूसरे के साथ लिपट गये थे, सिर पिस गये और उनके रक्त-प्रवाहों से घरती के तालाव मर गये।

कुछ ने पंक्तियों में खड़े होकर शस्त्रों का प्रयोग किया। किंतु वे नगाड़े के समान अपनी ऑखों को खोकर घरती पर लंबे हो गिर पड़े, उनके चंद्रकलाकार खडग्दंत टूट गये, उनके शिर और कंधे फट गये, उनके रहे-सहे प्राण भी, भगदड़ में कुचल जाने से, निकज गये, उनकी ऑवें और गक्त मिलकर कीचड़ बन गये। पूर्तिगध (मास की गंध) से युक्त उनके शरीर पिस गये।

कुछ वीरों के केश, जो युद्ध के उत्साह से उठ खड़े हुए थे, धक्के से निकली हुई ज्वाला में जल उठे। उनकी पीठ और जॉघें चिर गई। उनके शरीर से रक्त का प्रवाह चक्तर काटता हुआ वह चला। उनकी भुजाएँ कटकर गिर पड़ी, उनके शस्त्र चूर-चूर हो गये और उनके पेट फट गये। इस प्रकार वे यत्र-तत्र पहाड़ के जैसे पड़े दिखाई देने लगे।

भली भॉति गदा-युद्ध और शरवर्षा करनेवाले घने धनुर्धारी जो वीर घेरकर आनेवाले घने अधकार के जैसे इकट्ठे हुए थे, उनकी छाती (हनुमान् की) लात लगते ही चूर-चूर हो गई। उनकी आँखों की पुतिलयाँ उनके गर्जन के साथ ही निकल गई। वे धरथराकर लहू उगलने लगे। वे देर तक धूल में लोटते रहे, फिर ऐसे मरे कि उनके प्राण वीजों के समान विखर गये।

(हनुमान् ने उन राच्चसों को ) आसपास के पहाड़ो पर दे पटका, जिससे कुछ (राच्चस) कुबेर की उस अलकानगरी में जा पहुँचे, जो उनको मारने के लिए सन्नद्ध थी। कुछ ऐसे उडे कि उनसे आकाश ढक गया। वे ऊपर के सव लोकों में फैल गये। कुछ मेघो से पिये जानेवाले ससुद्र में जा गिरे। कुछ चारों और छितरा गये। कुछ राच्सों को हनुमान् ने ऊपर की ओर फेंका, तो वे सशरीर ही इस धरती को छोड़ चले।

हनुमान ने उनको पकड़कर उनके पैर और हाथ चीर दिये और फिर उन्हें द्र् फेंक दिया, तो वे ऐसे जा पड़े, जैसे गित देनेवाले पंखों के कटने पर गिरे हुए पहाड़ हो। हनुमान ने अपनी विजयकारक पूँछ में कुछ निष्ठर राचसों को लपेटकर ऐसा फेंका कि वे लड़ के जैसे नाचने लगे।

(राचिमो की) तलवारें टूट गईं। इड धनुष टूट गये, चमकते फरसे और त्रिशृल् टूट गये। धवल प्रकाशवाले दाँत टूट गये। शस्त्रों को पकड़नेवाले विशाल कर टूट गये। उनकी आयु भी टूट गईं। (कुछ राच्चमों के) भारी सिर विख्र गये, उमरे हुए चमकते कवच विखर गये, स्वर्ण के वने वीर-ककण विखर गये, स्वर्ण-मणियों के हार क्षनक्षनाहट के साथ विखर गये, आभरणों के विविध रत्न विखर गये, बड़ी-वड़ी चिनगारियाँ विखर गई, कुड़ल विखर गये और आँखों की काली पुतिलयाँ भी विखर गई।

हाथों में घरे मुद्गर विखर गये, 'सुशुडि' (नामक शस्त्र) विखर गये, चक्र विखर गये, 'वपण' (नामक शस्त्र) विखर गये, श्रेष्ठ रत्निकरीट विखर गये, दंतसमूह विखर गये, हिंडुयों के टुकडे और चमडे विखर गये और देह के चिर जाने ने प्राण भी विखर गये।

कई (हनुमान् के) पैरों से मारे गये, कई विशाल हथेलियों से मारे गये, कई कंघे के धक्के में मारे गये, कई आग उगलनेवाली ऑखों की रोशनी से मारे गये, कई हिनुमान् के) उत्तरीत्तर वढनेवाले वल को देखने से मर गये, कई धूँसों से मारे गये, कई अपने हाथों के करवालों से ही (हनुमान् के द्वारा उनके करवालों को छीनकर उन्हीं पर फेंकने के कारण) मारे गये और कई ब्ह्वों के आधात से मारे गये।

कुछ (हनुमान् के द्वारा) खीचे जाने से मरे। कुछ धक्के लगने से मरे। कुछ अपने स्थान से दूर उडा दिये गये। कुछ मुधि मे पिसकर मरे। कुछ (हनुमान् की) गर्जन-ध्विन सुनकर मरे। कुछ थण्पड़ खाकर मरे। कुछ (हनुमान् के) धूरकर देखने से मरे। कुछ मय खाकर मरे।

चक्र के समान (तीव्र गित से) चलनेवाले हनुमान् ने कुछ राच्चसो को उसके स्थान में ही पकडकर मारा। कुछ को लताओं से आवृत वडे वच्चों पर पटककर मारा। कुछ को लमाचों से मारा। शव-राशियों में (छिपे हुए) कुछ राच्चसों को दूँढ-दूँढकर मारा।

पर्वत के जैसे महान् आकारवाला हनुमान्, अपने ऊपर आकर टकरानेवालों से फिर टकराया। पक्तियों में आ-आकर धक्का देनेवालों पर फिर धक्का दिया। पर्वत के समान रूपवाले जिन राज्ञमों ने ममीप आकर उसे वाँधने का प्रयत्न किया, उन्हें वाँध दिया। अपने हाथों से उसकी देह पर थप्पड़ मारनेवालों को थप्पड़ों से मारा।

वह (हनुमान्) ऐसा था कि यदि वे (राच्चस) उसे भूल जाते, तो भी उन्हें मारता। यदि वे उसका स्मरण करते, तो भी उन्हें मारता। विशाल आकाण में उट जाते तो भी उन्हें मारता। धरती पर पैदल चलने, तो भी उन्हें मारता। हाथों में चमकतं हुण शस्त्र रखे वीर-ककणधारी राच्चस जहाँ-जहाँ जाते थे, वहाँ-वहाँ वह (हनुमान्) चिनगारियाँ निकालता हुआ जा खडा होता और उनके प्रयुक्त सब शस्त्रों की अपने महान् कर में लेकर ममल देता।

उन राच्चमों की खोपड़ियों की गृद्दी और मजा, कीचड़ और पिकल मिट्टी के समान धूल में मरी दीर्घ वीथियों में वह चली। नदी की बाढ़ जैसी प्रवहमाण कियर-धारा सारी लंका में लहरा उठी और असंख्य नगर-द्वार उस रक्त को उगलने-में लगे।

वट-मसान सारुति ने केवल कल्पना मे आनेवाले चणमात्र काल मे (राज्यसी को)

अपने हाथों और पूँछ में लपेटकर वृत्तो पर दे मारा, तो वे रात्तस-वीर ऐसे पिस गये, जैसे कोल्हू में डाला गया गन्ना हो। रुधिर-रूपी गन्ने का रस वहकर गरजत हुए समुद्र-रूपी पात्र में भर गया।

ज्योही उसने राच्सो को उठाकर फेका, त्योही उनके धक्के से ध्वजाओ से अलंकृत बढे-बढे प्रासाद दह गये। मंडप गिर गये। बड़ी सूँड्वाले हाथी वैठ गये (मर गये)। गोपुर विध्वस्त हो गये। बड़ी-बड़ी हथिनियाँ और घोड़े भी मर गये।

ज्योही मारुति ने अपनी दीर्घ बाहुओं से आघात करके उन्हे उठा कर फेंका, त्योही कुछ राज्यों ने (अपने प्रासादों पर गिरकर) अपने शरीर के टक्कर से ही उन प्रासादों को विध्वस्त कर दिया। कुछ ने अपने पैरों के आघात से अपनी स्त्रियों को मार दिया। कुछ ने अपने हाथ के शस्त्रों से अपने बच्चों की मार डाला।

हिलते-डुलते रहनेवाले महान् गज के समान उस (हनुमान्) ने राच्स-स्त्रियों पर दया करके कुछ राच्सों को यह कहकर कि, 'अब तुम अपने घर जाओं', उन्हें छोड़ दिया। कुछ नविवाहिता युवतियों को, उनके प्राणसदश पितयों को दे दिया ( अर्थात्, उनको विना गारे छोड़ दिया)। कुछ ऐसी राच्चसियों के पास, जो अपने पितयों से मान किये वैठी थी, ( क्योंकि वे राच्स उन्हें छोड़कर युद्ध करने चले गये थे) उन राच्सों को वापस मेंज दिया।

वृत्तों मे शव थे। चबूतरो पर शव थे। चौको पर शव थे। समुद्र मे शव थे। नगर के मध्य भाग मे शव थे। आकाश में शव थे। रात्त्तस-वीथियों में शव थे। सारी लंका में शव-ही-शव विखरे पढ़े थे।

हनुमान् अकेले ही सब राज्ञ्सो को मारता रहा। वह रकता नहीं था। तब सरीरों से निकालकर जीवों को ले जानेवाला यम भी थककर दीला पड़ गया (और अपना काम करना छोड़ दिया)। इसलिए चारों ओर नज्ज्ञन-मंडल में जीव-ही-जीव थे। मेंघ-मंडल में जीव थे। आकाश में सर्वत्र जीव थे। अन्य मब अवकाशों में जीव-ही-जीव मरें थे।

जब यह युद्ध हो -रहा था, तब रात्त्तस मोहग्रस्त-से होकर, अधिकाधिक कोष से मरकर, निशाल गगन और दिशाओं में सर्वत्र ऐसे घिर आये, जैसे काले मेघ हो। ( उनके बीच ) हनुमान् सूर्य-जैसा लगता था।

वे बलवान् राच्यस, अपने कोलाहल से, हलचल से, अति विशाल भयानक शरीर से, काले रग से, चमक से, दढ त्रिशूल आदि के मछािलयों के समान चमकते रहने से, उथल-पुथल से भरे समुद्र के सदृश थे और मारुति मंदर-पर्वत के सदृश था।

हनुमान् के अपने हाथो, पैरो और पूँछ से छन्हे जकड़ लेने से, पिक्तयों में रहने-वाले उनके किरीट-भूषित सिर टूटकर गिर जाते थे और ने (राज्ञ्स) मरकर छुढ़क जाते थे। वह दृश्य ऐमा था, जैसे हनुमान् गरुड हो, जो देनों को भयभीत करके अमृत लिये जा गहा हो और राज्ञ्स उसको घेरकर रहनेनाले सर्प हो।

१, भाव यह है कि जीव यमलोक में न जाकर इधर-उधर भटक गये।

वे राच्तम, जो वड़े अहकार और वैर से कुद्ध होकर हनुमान् को घेरे हुए थे, मीन-भरे समुद्र से घिरी हुई घरती-भर मे फैले हुए थे। वे हनुमान् के दृष्टिपथ मे ज्यो-ज्यो आते थे, त्यो-त्यो मार्रे जाते थे, फिर भी वे समाप्त नहीं होते थे, किन्तु अधिकाधिक वढते ही चले आ रहे थे। वे हाथियों के जैसे थे और हनुमान् मृगराज के सदश था।

(राज्ञसों के द्वारा अपने शस्त्रों को लेकर) जगर फेंकने से, आघात करने से, काटने से, गिराने से, जुमाने से, मोंकने से, छेदने से, चीरने से, टुकडे करने से, लपेटने से, पकड़ने से, छेद में डालकर कुरेदने से—इस प्रकार की क्रियाओं के कारण, उस भीमाकार हनुमान् की मुजाओं में जो घान किये गये थे, उनकी गणना करना असमंब था।

धवल दॉतवाले राच्चस अधिकाधिक सख्या मे आ-आकर युद्ध करने लगते थे और ऐसा गर्जन कर उठते थे, जिससे अत्यन्त काले समुद्र और वर्षा करनेवाले मेघ भी लिखत हो जाते थे। लेकिन, हनुमान् की प्रशासा में देवता जो कोलाहल करते थे, वह उससे भी अधिक बढ़ा हुआ था।

अतिकोधी राज्ञस पिक्ति में आकर करोड़ों की सख्या में (हनुमान् पर) टूट पड़ते थे और विविध शस्त्रों का प्रयोग करते थे। उनसे जो घाव उत्पन्न होते थे और देखों, अप्सराओं तथा सुनियों के द्वारा वरसाये हुए जो पुष्प थे—दोनों हनुमान् की भुजाओं पर इस प्रकार लगे थे कि उनमें कोई अन्तर नहीं दिखता था।

उत्तम धर्मवीर (हनुमान्) एक स्थान से दूसरे स्थान में पतम के समान सचरण करता, बाटो दिशाओं में शीव्रता से पहुँच जाता, उन्नत आकाश में उठ जाता और धरती पर आ खड़ा होता। इमसे राह्मस तो थककर गिरते थे और मरते थे, किन्तु हनुमान की देह से पसीना तक नहीं निकलता था। उसने निःश्वास तक नहीं भरा।

रावण की आजा से राच्चस, जो मानो विष खाये हुए हो, हनुमान् पर ट्रंट पडते थे ओर युद्ध में मरते थे। उनमें से कोई भी डरकर पीछे पैर नहीं रखता था या साहस छोड़कर भागता नहीं था। अतः, उनकी सख्या का कम होना थ्रांत तक नहीं जात हुआ। ऐसे राच्चती से बढ़कर श्रेष्ठ वीर ओर कौन हो सकते हैं 2

किंकर-वर्गीय जो राच्चस हनुमान् से युद्ध करने आये थे, सब-के-सब टा मात्राकाल में ही मरकर ममास हो गये। तुरन्त ही उस उद्यान के प्रहरी (रावण के पाम) भागकर गये। उनकी टाँगें पीछे की आर मुड़ने के लिए आतुर हो रही थी। उनकी मुजाएँ काँग रही थी, किंतु भय उनका कठ पकड़कर आगे की ओर ढकेल रहा था। सहस्रों शबों पर निरत्न-पड़ते और लड़खड़ाते हुए वे भाग चले।

वं शीवता से (रावण के निकट) आ पहुँचे। (पर) दुःख और सप के कारण मुँह संक्षुछ नहीं बोल सके। सारी घटनाओं को हाथों के सकेत से ही करने की चेटा करने लगे। वं घरती पर एक स्थान पर खड़े भी नहीं रह सके। वं नारों और

प्रदरी गवय के सब के उसके पास नहीं जाना चाहतेथ, इसिटण उनके पर पीर्ट का शार गुल्ले के निज अनुवारों हो है।

धूर-धूरकर देख रहे थे । थरथरा रहे थे । रावण ने उनकी वह दशा देखकर ही सारी वातें समक ली ।

रावण अपने दसी सुखों से आग उगलने लगा, जिससे उसका काला रग और भी निखर उठा। वह कह उठा—सब मर गये का, अथवा सब मेरी आज्ञा की अपेद्या करके (युद्ध से) भाग गये, या युद्ध में हारकर सबको भूलकर कही जा छिपे 2 क्या हुआ 2

तव प्रहरियों ने उत्तर दिया—कोधी वीर हारकर नहीं भागे, युद्ध करने से डरकर छिपे भी नहीं, किंतु एक वानर के हाथ वे इस प्रकार मिट गये, जिस प्रकार जान-वृक्तकर सूठी गवाही देनेवालों का वंश मिट जाता है।

रावण ने, जो कोध से ऐसा लगता था, मानी तीनो लोको को निगलनेवाला हो, अपनी आज्ञा से आये हुए तथा निकट खड़े हुए अष्ट दिक्पालको को देखा और मन मे लजा का अनुमन कर फिर (ख्यान-राज्ञ्सो से) कहा—कदाचित् तुमने सन घटनाओं को ठीक-ठीक नहीं जाना है।

वे उद्यान-राज्ञ्स डर से थरथराते हुए फिर कुछ कह नहीं सके। तब विकसित पुष्पों से अलंक्ट्रत सिरवाले रावण ने कहा—एक वानर के हाथ से राज्ञ्सों का हत होना, तुमने किसी से सुना या स्वय तुमने देखा है 2

तव उन उद्यान-पालको ने कहा—एक ओर खड़े रहकर हमने अपनी ऑखों से यह सब देखा। उस वानर ने समुद्र के समान उमड़कर आई हुई उस सेना को सब ओर धूम-धूमकर एक पेड़ से मार डाला। वह वानर अभी तक वही खड़ा है। (१—६१)

#### अध्याय ए

## जंब्रुमाली-वध पटल

तव रावण ने, जबुमाली नामक राच्नस की, जो अपने हाथ जोड़कर उसके सामने खड़ा था और जो पर्वत-जैसे पुष्ट कंघो और सर्प की प्रकृति से युक्त था, देखकर कहा—तुम तीव्रगामी अश्वो की सेना लेकर जाओ और उस (वानर) को घेर लो। उसे अपने वश में करके रिस्सियो से वॉधकर ले आओ और मेरे कोध को शात करो।

जस (जंबुमाली) ने प्रणाम करके (रावण से) कहा—हे प्रमो! असल्य राज्यस-वीरो के रहते हुए, तूमने मेरा स्मरण किया है और मुक्ते यह आज्ञा दी है कि तुम यह कार्य पूरा करो। सुक्तसे बढ़कर भाग्यवान् और कौन है १ यह कहकर जंबुमाली युद्ध करने के लिए यो चला, मानो युद्ध के लिए उत्पन्न रावण का सारा क्रोध साकार होकर चल रहा हो। ९

१. भागे के कुछ पथ प्रक्तिप्त-सं प्रतीत होतं है।--ले॰

जंबुमाली, जिसे वड़ा युद्ध करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था, अपनी सेना, रावण की आजा से आई हुई एक सेना, अपने पिता की सेना तथा अपने मित्रों की वहुत बड़ी सेना को साथ लेकर चल पड़ा।

( उस सेना में ) ऐसे हाथी थे, जो वज्र के जैसे चिघाड़ते थे, लाल ऑखोवाले थे, उज्ज्वल दॉतोवाले थे, मुखपट्ट से भूषित ललाटवाले थे तथा पर्वत के जैसे भारी रूपवाले थे। ( उस सेना में ) बड़े-बड़े-रथ, विशाल चक्रों और लटकते हुए मुक्ताहारों से भूषित ध्वनाओं से युक्त ऐसे लगते थे, मानो कमलभव (ब्रह्मा) द्वारा सर्जन किये गये ( सातों ) मेघ एक साथ मिलकर जा रहे हो।

( उस सेना में ) कॅची जाति के अश्व थे, जो पित्तयों में इस प्रकार जा रहे थे मानों हवा को ही चारों ओर से चार टॉगे लगा दी गई हो और उसमें प्राण डाल दिये गये हों तथा उसपर यम को विठा दिया गया हो । पैदल सैनिक बड़े उल्लास के साथ इस प्रकार जा रहे थे, मानों विनिध प्रकार के, पीली-पीली नाचती हुई पुतलीवाले बाघों को, पर्वतों के फुरसुटों से जगा-जगाकर, वहाँ एकत्र कर दिया गया हो।

( उस सेना मे ) तोमर, मूसल तीदण खड्ग, चमकते हुए परसे, कुलिश, अकुश, भली भॉति पैनाये गये त्रिशूल, अमि की-सी ज्वाला मे युक्त चक्र, चाप, दंड, लौह-शलाकाएँ, चमकते हुए कर्पण, कालपाश, बडे पेड, पहिंचे, तीदण वाण आदि प्रकाशित हो रहे थे।

चित्र-विचित्र पताकाओं की पिक्तियाँ सव दिशाओं में यो छड रही थी, मानों प्रशासनीय तीच्ण वरछे, त्रिशूल, लौहदड आदि शस्त्रों के चुभ जाने से जल-भरे काले मेघी से पानी बरस रहा हो और वह पानी ही पताका के आकार में लहरा रहा हो।

विविध वाद्य वज रहे थे। बड़े-बड़े शंख वज रहे थे। स्वर्णमय रथों के पहिचे गडगड़ा रहे थे। घोडे अपने-अपने स्थान में रहकर ही शब्द कर उठते थे। हाथी अपने मुँह खोलकर चिंघाड़ रहे थे—ये सब ध्वनियाँ उठकर अतिरक्त में जा पहुँची और वहाँ देवों के समाजण को सुनना भी एक दूसरे के लिए असंभव कर दिया।

जब उस जबुमाली की सना चलने लगी, तब वह स्वर्णनगरी लका पिस गईं और उससे जो धूलि उठी, उसके झा जाने से साधारण पर्वत भी (स्वर्ण-पर्वत) मेर के जैसे टीखने लगे और पुराने नगर स्वर्ग के समान हो गये।

उस पापी (जबुमाली) के बढ़े रथ को घेरकर जो सेना जा रही थी, उसमें बढ़े चक्रवाले रथ, दस हजार थे। हाथियों की सख्या उससे हुगुनी थी। अश्वों की सख्या हाथियों से हुगुनी थी और पदाति सेना अश्वों से भी हुगुनी थी।

( उस सेना में ) जो रथी बीर थे, वे धनुर्विद्या में अत्यन्त निपुण थे। नाना माया-विद्याओं में चतुर थे। उन्हें अनेक बरो का भी वल प्राप्त था। उनकी आँखों से उनका प्रताप टपक रहा था। वे अपार शक्तिशाली दृढ ग्रुजाओं से युक्त थे। प्राचीन वीर-जाति में उत्पन्त हुए थे। उनकी पीठ पर तृणीर बँधे थे। उनके वच्चरूपी पर्वत को रक्त-ताम्र के कवच दके हुए थे।

मत्तराजो पर आरूढ हाथीवान, युद्ध-निपुण ऐरावत गलेन्द्र पर आसीन इन्द्र के

जैसे लगते थे। वे करवाल आदि शस्त्रों के प्रयोग में और श्रकुश लेकर हाथी को चलाने की कला में निपुण थे। 'निर्फित' (निर्झाति १) के वश में उत्पन्न थे। उनकी ऑखों से चिनगारियाँ निकल रही थी। उनके शरीर सूर्य के जैसे चमक रहे थे।

अश्वो पर आरूढ वे वीर, जो अपने मार्ग की प्रकृति तथा अद्यागह प्रकार की अश्वगितयों को भली भाँति जानते थे, युद्धोचित शस्त्रों के प्रयोग में पूर्ण निपुण थे। वे युद्ध- होत्र की ओर चले जा रहे थे, किंतु उनके मन-रूपी घोड़े रिधयो, हाथीवानों और अश्वा- रीहियों के सिरी पर पैर रखकर आगे-आगे मागे जा रहे थे।

इधर उज्ज्वल खड्ग-दतवाले जंबुमाली को वह वड़ी सेना घरकर जा रही थी, उधर देवों में भय व्याप्त हो रहा था। उसकी विशाल ऑखे जाज्वल्यमान थी। उसके वज्ञ का कवच विजली और धूप के जैसे चमक रहा था। वह स्वर्णमय गथ पर मवार होकर ऐमे जा रहा था कि पर्वत के मध्य से अग्नि उमड़ रही हो।

उधर अशोकवन में स्थित रामदूत भी, यह मोचता हुआ कि अभी तक गच्छ-वीर क्यां नहीं आये, खड़ा था। वह उनकी वाट जोहता हुआ, उद्यान के एक ऐसे (विशाल) तोरण पर चढ़कर खड़ा था, जो उस इन्द्रधनुष के समान ऊँचा था. जिमपर से चद्र आदि ग्रहों और नच्चत्रों को छुआ जा सकता है।

वह हतुमान् उस तोरण पर कॅचे स्थान पर खड़ा था, जिनके स्वर्ण और रत्न, वागी-वारी से अपनी काित से अंधकार को दूर कर रहे थे। वहाँ खड़ा हुआ वह (हतुमान्), चारा ओर असल्य किरणो को फैलाते हुए, ससुद्र के मध्य दृष्टिगत होनेवाले सूर्य की समता करता था।

हनुमान् ने ऐसा गर्जन किया, जिससे बख़ों के साथ मेध विखर गये। तरग-भरे ममुद्र का घोप दब गया। पर्वतों पर भुरमुटों में रहनेवाले मर्प अपने प्राणों के सहित विष उगलने लगे। हिस्त राज्ञां के मन में भय समा गया। देवता भी कॉप उठे। वह निनाद ऐसा था, जैसे बीर राम ने धनुष का टंकार किया हो।

हतुमान् ने अपनी वॉह पर ताल ठोकी, तो अष्ट दिशाओं के दिग्गजों का सद दूर हों गया। दिल्ण दिशा के अधिपति यम का मन चीक उठा। गगन मे अविचल रूप में रहनेवाले नस्त्र ट्रकर पुष्पों के जैसे कर पड़े। धरती और पर्वत फट गये। मसुद्र हलचलों में भर गया।

लम समय, राज्ञस लहरों से भरें समुद्र के समान शब्द करते हुए, अपने बधुओं के श्वों ने टकराकर गिरत-उठते हुए जा रहें थे। मार्ग में बड़ी शव-राशियों के पड़े रहने और उण रक्तधारा के सर्वत्र फैले रहने से वे ठीक में नहीं चल पात थे और इस दुविधा में पड़े रह जाते थे कि अब किस मार्ग से हम आगे वहें।

जंद्रमाली ने वहाँ से अपनी सेना को पृथक् पृथक् पिक्यों में (हनुमान् के) दोनों पार्वा और मामने से भेजा और स्वय अपने वहें रथ को आगे वढ़ाया। तोरण पर स्थित हनुमान्, जिम युद्ध की प्रतीक्षा करता हुआ बैठा था, उसके निकट आ जाने से उसकी भुजाएँ फूल उठो।

वह जन्नत हनुमान् (युद्ध के लिए) सन्नद्ध खड़ा रहा। सुन्टर ऊर्ध्व-पूडू से सुरों भित जसका ललाट ही, जो घृत-भरी ज्वाला से युक्त दीपक के समान था, उसकी अग्र-गामी सेना थी। जसकी दोनों वॉहे, जिनके घने रोम पुलकित हो रहे थे और तीहण नख रूपी खड्ग से युक्त थे, दोनों पार्श्वों की सेनाएँ थी। जसकी श्रीयुक्त लम्बी पँछ ही पीछे-वाली सेना थी।

वैरी राच्चस उमड़ते कोष के साथ उस वीर (हनुमान्) पर चारो ओर से चमकते हुए शस्त्रो को फेंकने लगे। उस समय शृंग और शख वज उठे। इड धनुषो का टकार गृंज अठा। विविध वादा घोष कर उठे। उनकी माया-विद्याएँ बानन्दित हो उठी।

तोरण पर खड़ा हुआ हनुमान्, अपने हाथों से, काले समुद्र-समान राज्ञस-सेना द्वारा प्रयुक्त शस्त्रों को पकड़-पकड़कर तोड़ देता और उन्हें समुद्र में फेंक देता। वह राज्ञसों को पीस देता। चारों ओर चिनगारियाँ निकल पड़ी। ज्वाला के समान कोध से भरे उस हनुमान् ने एक लौहदंड को कही से निकाल लिया।

वह (हनुमान्) कव बैठता, कब उठता, कब (तोरण पर से) उतरता, कब उछलकर ऊपर चढता, कब इधर-उधर घूमता, यह जानना असमव था। इधर राच्छ कही फैले हुए थे, कही जमा हुए थे, कही दूर खडे थे, कही समीप खड़े थे। हनुमान् ने उन सबको (अपने लौहदड से) मारकर गिरा दिया।

( हनुमान् ने ) अपनी ओर फेंके गये और भयकर वज़ के समान समीप आनेवाले सब शस्त्रों को बायें हाथ से पकड़कर छिन्न-भिन्न कर डाला और अपने दायें हाथ से ( शत्रुओं के साथ ) युद्ध करता रहा । उस आघातों से विनाशकारी हाथी पिस गये, बढे- बडे रथ टूट गये और अश्वसेना मिट गई।

वे हाथी, जिनके कपोलों से मद की धारा प्रवाहित हो रही थी, अपने जपर की ध्वजाओं के साथ अपने दाँतों को भी खो बैठे, अपनी लंबी सुँड खो बैठे, अपने विशाल पैरीं को खो बैठे, अपने गर्जन को खो बैठे, मद-प्रवाह को खो बैठे और अपने भयंकर क्षीष को भी खो बैठे।

बडे-बडे रथ चारो और टूट गये। उनके दीर्घ दड (जो सामने लगे रहते हैं), टूट गये। उनके पिहचे टूट गये। उत्तर के वितान टूट गये। उनमें लगी उत्तम घटियाँ टूट गई। शीव्रगामी अश्व टूट गये (अर्थात्, भर गये)। इस तरह वे रथ चूर-चूर हो गये।

अश्व-सेना की यह दशा हुई कि कुछ खड-खंड होकर पडे थे। कुछ धूल में लोट रहे थे। कुछ प्राणहीन हो गये थे। कुछ जड़प रहे थे। कुछ आहत हो गये थे। कुछ जल गये थे। कुछ टुकडे-टुकडे हो गये थे। कुछ ऊपर उठ गये थे। कुछ मरकर नीचे दव गये थे। कुछ पैरों के टूट जाने से, पहाड़ के जैसे धरती पर बैठ गये थे—इस प्रकार उनका अन्त हो गया।

(हनुमान् के साथ) युद्ध करने के लिए आये हुए पदाति-सैनिक, भयभीत हो गये। आश्चर्य-विमुग्ध हो गये। गिरे और उठे। मोह मे पड़ गये। बुद्धिग्रष्ट हो गये। उपाकुल हो गये। पुनः युद्ध करने जाकरमर गये। कुछ के सिर कटकर गिरे। जो वच गये थे, वे अपनी शक्ति खोकर व्याकुलता से धरती पर लुटक गये।

हनुमान् ने हाथियों से ही हाथी को मारकर उन्हें ध्वस्त कर दिया। घोड़ों से घोडों को मार गिरा दिया। टढ धनुर्घारी पैदल-सेना को पैदल बीरों से ही मिटा दिया। घटियों की पक्तियों से शोमित रथों को रथों से ही टकराकर मझ कर दिया।

हनुमान् ने उन राच्चसों को यो रौदा कि उनके पैर और सिर विखर गये। विशाल पर्वत-सदृश उनकी भुजाओं और उनके खड्गों के साथ ही उनका मेजा और लहू खौलती हुई कढ़ी वन गये, जिसमें हाथीं भी डूब गये।

हनुमान् ने, विलिष्ठ पर्वत-जैसी भुजाबाले बीरो को, उनके मुँह के वक्रदतो को, उनके दीर्घ सुँड्वाले हाथियो को, उनके बड़े-बड़े धनुषो और वरस्त्रो को तथा उनके श्लाघा-मय शब्दो को, उनके प्राणो के सिहत ही कुचलकर धरती में रौद दिया।

हनुमान्, (राज्ञ्सो की) धुआँ उठानेवाली ज्वाला जहाँ-जहाँ जाती थी, वहाँ-वहाँ जाता था। ऊँचे शिखरवाले उज्ज्वल रथों की पंक्तियों में जाता था। हाथियों और घोडों की सेनाओं में सचरण करता था और वीरों के उज्ज्वल शस्त्रों के मध्य एव उन (वीरों) के सिरों पर विचरण करता था।

(वह हनुमान्) शीव्रगामी बड़े-बड़े घोड़ों की पीठ पर, वैरी राच्चसों के सुरिमत हार-भृषित बच्चों पर, घटियों से युक्त एक रथ से दूसरे रथ पर, मद-जल वहानेवाले, पर्वत-जैसे हाथियों पर प्रलयकालीन वज्ज के समान कृद पड़ता था।

उस समय इनुमान्, सर्वत्र विना वाधा के चलनेवाले वेत्रदंड के समान, दुर्वार्य दोनो कमों को मिटा देनेवाले ज्ञान के समान, धन के लिए हर किसी को अपने सानो को (आर्लिंगन के लिए) देनेवाली वेश्याओं के मन के समान तथा फिरनेवाले चक्र के समान पूम रहा था।

'विष्णु भगवान् के जो भक्त होते हैं, वे उन (भगवान्) के गुणो को प्राप्त करते हैं।' इस तथ्य को वह दोषहीन (हनुमान्) निरूपित करने लगा और भूमि पर, आकाश में, दिशाओं में, युद्ध करनेवाले वलवान् राह्मसों की ऑखों में और मन में पृथक्-पृथक् रूप में विराजमान हुआ।

ध्वजा-युक्त वहे रथ के साथ, घोड़ों के भुड़ को अपने ही विशाल हाथों की सुद्दी में मारकर धरती पर पीस दिया। कोघ से गर्जन करनेवालें वड़े दॉतीवाले पर्वत-सदश हाथियों को दूसरे हाथ से पकड़कर उनके प्राणी को निचोड़ डाला।

काले रंगवाले, खडगदतवाले, पाश-आयुध धारण करनेवाले, क्रोध से अग्नि-सहश ऑखों स धूरनेवाले, तील्ण परसे धारण करनेवाले, भयकर गर्जन करनेवाले, जिससे ऐसा लगता था, मानो विरोध करनेवाले अनेक यम ही आ गये हो, राज्ञसो को पृथक्-पृथक् टंड देकर उन्हें इस प्रकार मारा कि मानो वह स्वयं रुद्र वन गया हो।

चक, तोसर, मूसल, गदाएँ, तीच्ण खड्ग, अनेक रथ, घोड़े, छत्र, ध्वजाएँ— नव एक साथ मिलकर पड़े थे। (उम रण-चेत्र में) बहते हुए रक्त-प्रवाह की वीचियों में बटे-बंडे हाथीं भी वह जाते और समुद्र में जा गिरते थे।

हनुमान् से प्रयुक्त लौहदड के आधात से राज्ञसों के सिर उनके शरीरो से ट्रट-

कर आकाश में उड़ते थे, पहाड़ों से जा टकराते थे, सब दिशाओं में विखर जाते थे। एक दूसरें से टकरा जाते थे। टुकडे-टुकडे होकर युद्धचेत्र में पहले गिरे हुए सिरों में फैल जाते थे।

वह यम-सदश जबुमाली, उम पर्वताकार मत्तगज के समान खड़ा रहा, जो क्रोध-भरें मिंह के द्वारा अपने यूथ के मय हाथियों के मारे जाने पर अकेले खडा रहता है। शहद की जैमी उमकी लाल-लाल थॉखों से आग की ज्वालाएँ फूटने लगी।

पवन से भी अधिक वेगवान् अश्वो की सेना जिन राह्यसो के पास थी, वे (राह्यस) खेत रह। रक्तप्रवाह और माम में बहुत गहरें की चड़ के फैल जाने से रथ के पहिचे भी उममें घंस जाते थे। अब उनसे हटकर जाने के लिए भी मार्ग नहीं रहा। ऐसी दुःस्थिति में वह वेचारा (जंडुमाली) त्वरित गित से आगे बढ़ने लगा।

अपनी देह के घावों कारण पुष्पों से भरे पेड़ के जैसे दिखनेवाले हनुमान् ने (जबुमाली से) कहा—तुम्हारे हाथ में अब एक ही शस्त्र बचा है। रथ भी वैसा ही (एक ही) है। अपने साथियों को बचाने की शक्ति भी तुमसे नहीं रही। अब तुम अकेले रह गये हो, अतः तुम निश्चय ही युद्ध में मारे जाओंगे। तुम क्या कर सकते हो विवाहीन के प्राण लेना जिसते नहीं है (अर्थान्, तुम बलहीन के प्राण लेना नहीं चाहता)। तुम लीट जाओं।

जबुमाली ने उत्तर दिया—अच्छा। अच्छा। तम ग्रुमपर दया दिखाने लगे।' और, इतना कहकर हॅम पड़ा, तो चिनगारियाँ निकल पड़ी। वह फिर, बोला क्या ग्रुमे भी दुमने युद्ध में गिरे हुए अन्य राच्चसो के जैसा समक्ष लिया है 2—यो कहकर, अपने अतिहद धनुष से, मली भाँति तपाकर तेज किये गये तीरो को एक, उस, सौ ओर सौ हजार सख्या में छोड़ा।

जबुमाली को देखकर हनुमान् ने कहा—अपने हाथ में धनुष लेकर तुम खाली हाथ रहनेवालों के माथ ही अच्छी तरह युद्ध कर सकते हो, किंतु मुक्ते पराजित करना तुम्हारे लिए असमव है। यह कहकर अपने दांतों को प्रकट करके हनुमान् हॅस पड़ा और अपनी और आनेवाले तीरों को अपने लौहदंड से उसी प्रकार छितरा दिया, जिस प्रकार वर्षों की बीछार को प्रभजन छितरा देता है।

तव वह राच्त्स (जबुमाली) अत्यन्त क्रुद्ध हुआ। हनुमान् पर लक्षके आगे और पीछे छोडे हुए वाणों को टूटकर गिरते हुए देखकर, वह लस (हनुमान्) के चारो और अपने वहे रथ को चलाकर लक्षके समीप पहुँचने का मार्ग दूँढने लगा। परसा-जैसे अपने अति तीच्ण वाणो से लसने हनुमान् के हाथ के लौहदड को काट दिया।

हनुमान् (अपने हाथ के लौहदड के टूट जाने से) मन में विचलित हुआ और जबुमाली द्वारा प्रयुक्त वाणों को अपने हाथ से ही रोकता ग्हा। फिर, फट उसके रथ पर कूद पड़ा, जिसे देखकर पुष्पालंकृत देवता हपध्विन कर उठे। जंबुमाली के टकार करनेवाले धनुप को छीनकर उसे उसके कठ में लगाकर इम प्रकार खींचा कि उस राज्ञस का सिर कटकर उसके खुले मुँह को बद करते हुए, धरती पर जा गिरा।

हनुमान् ने (रथ से वाहर) कृदकर उस रथ को, उसके सारिथ को और घोड़ों को कुचलकर चटनी बना दिया। फिर, दीर्घ तोरण पर चढकर बैठ गया। तब उस उद्यान की रच्चा करनेवाले देव, जो भीतर से सूखे रहने पर भी वाहर से पुष्ट-से दिखते थे, असंख्य राच्चसों को मरे हुए देखकर भयभीत हो, युद्धच्चेत्र से (रावण को खबर देने के लिए) भाग चले।

प्रवहमाण रुधिर-धारा लंका की वीथियों में वह चली और राज्ञ्स-वीरों के शवों को उनके घरों पर उनकी पित्नयों के सम्मुख, वहां ले गई। लका-भर में घोर आर्त्तनाट उठा, जिससे वह नगर हिल गया। धर्म-देवता, यह सोचकर कि आज इस (हनुमान्) के द्वारा राज्ञ्सों का वल ज्ञीण हुआ, प्रसन्न हुआ।

वे देवता (जो रावण के समीप भाग गये थे), स्वर्णहारों से भूषित रावण के प्रासाद में प्रविष्ट हुए। किंतु, रावण से कहने के लिए उनके सुँह से कुछ शब्द नहीं निकलते थे। वे निसिकियाँ भरते हुए खड़े रहे। रावण उन्हें देखकर हँसा और कहा—'उरो मत'। तव उन्होंने उससे निवेदन किया—है प्रभो ! हमारे सव लोग मारे गये। जबुमाली भी मारा गया। (यह सब करनेवाला) वह बानर अकेला ही है।

यह सुनते ही, रावण का क्रोध अत्यधिक मात्रा में भड़क उठा। (सारी धटनाएँ) सोचकर वह अपनी आँखों से रक्त की वृंदे गिराने लगा। फिर, यह कहकर कि 'उस लानर को मै पकड़ॅगा'—वह उठा। यह देखकर पाँच सेनाधिपति उससे इस प्रकार निवेदन करने लगे—(१-५१)

#### अध्याय १०

### पंचसेनापति-वध पटल

(पॉच सेनापितयों ने रावण से कहा—) हे पराक्रमी ! मकड़ी पकड़कर खाने-वाले एक चूद्र मर्कट पर यदि तुम आक्रमण करने जाओंगे, तो (उससे तुम्हारे पराक्रम का महत्त्व ही घट जायगा और ) जिन दिम्मजों के साथ तुमने, अपनी आँखों से अग्नि-ज्वाला निकालते हुए युद्ध किया था और उन्हें मदहीन करके, उन पर्वतों के जैसे बना दिया था जिनके निर्भर सूख गये हो, अब (वे टिग्गज) पुनः मद प्रवाहित करने लगेंगे (अर्थात्, दिमाज तुम्हारा भय छोड़ होंगे) }

तुम्हारा एक मर्कट पर क्षपटना ऐसा ही है, जैसे मुन्टर पखो और अत्यन्त वल से युक्त गरुड, अपना क्रोध प्रकट करता हुआ, एक मच्छड़ पर क्षपटे। कैलास-पर्वत (जिसको तुमने पहले उखाड़ा था) लबी जयमाला से भूषित तुम्हारी भुजाओं के वल को याद करके रात-दिन मय से कॉपता रहता है। अब यदि तुम एक मर्कट पर चढाई करने जाओंगे. तो उस (कैलाम-पर्वत) का वह मय दूर हो जायगा।

यदि तुम एक मर्कट पर आक्रमण करने लगोगे, तो उन त्रिमूर्तियों के मुख मदहाम से भर जायेंगे, जो तुम से परास्त हो गये थे। अपनी विजय की आशा छोडकर तुम भाग गये थे और तुम्हारा नाम भी (डर के कारण) सुनना नहीं चाहते थे। अतः, इस कार्य से वढकर तुम्हारी प्रतिष्ठा को घटानेवाला कार्य और कौन होगा 2 ओर, इससे लाम ही क्या होनेवाला है 2

हे राजन् । इतना ही नहीं, शशु यह सीचेंगे कि तुम्हारी सहायना करनेवाले कोई योग्य साथी नहीं हैं। तुमने ( उस वानर में ) युद्ध करके उसपर विजय पाने के लिए आवश्यक वल में हीन राच्छों को मेजा था। यित तुम विजय चाहते हो, तो हमें इम कार्य पर जाने दो।—उन (पाँच सेनापतियों) ने रावण में इस प्रकार प्रार्थना की। तब रावण ने उनकी प्रार्थना को स्वीकार किया।

वं सेनापित यो आनन्दित हुए, जैसे तीनो लोको का राज्य उन्हें मिल गया हो। उन्होंने अपने ललाट से धरती को छूकर (रावण को) नमस्कार किया। फिर, राजप्रासाद से बाहर आकर, उन्होंने आजा दी कि अतिहट रथी, गजी और तुरगो की जपार सेना को लेकर राल्स योद्धा शीघ ही आवें।

वल्खुल (घोषणा करनेवाले) लोगों ने हाथियों पर से नगाडे बजा-वजाकर घोषणा की। उस घोषणा को सुनकर अपार राज्ञ्स-सेना, आग-भरे समुद्र के समान, सभी दिशाओं से उमड आई। निरन्तर भारी वर्षा करनेवाले मेघों के समान भेरियाँ वज उठी। शस्त्रास्त्र ऐसे चमक उठे, जैसे नज्ज्ञों से पूर्ण आकाश के मध्य विजलियाँ कीथ उठी हो।

उस सेना की दीर्घ श्वेत ध्वजाएँ, जिनके दड मेघो में छिपे थे और जो आकाश-गगा की तरगो के सदश थे, इस प्रकार हवा में फडफड़ा रहे थे, मानों दुर्दम वीर माकति के नाथ युद्ध में मरकर वीरगित प्राप्त किये हुए उसके शत्रुओं का यश हो।

रात्तम-नीरों ने, अपने योग्य स्वर्णमय नीर-कंकण धारण किये, शरों से पूर्ण तूणीर कसे, कवच पहने, घोड़ों पर बढ़िया जीन रखे. रथ तैयार किये और हाथियों को सजाया।

हाथियों का मदजल नदी बनकर वह चला। उस नदी का जल रथ के पहियों में उठी हुई धूल के मिल जाने से कीचड बन गया। उस कीचड को घोडों के खुरों ने (उसपर दौड-दौडकर) धूल बना दिया। उन घोड़ों के लगाम-लगे मुखों से बहनेवाले फेन ने उम धूल को फिर कीचड बना दिया।

त्रेग से दौड़नेवाले रथीं की गड़गडाहट, घोड़ो की हिनहिनाहट, बढ़े हाथियों का चिंघाड, (सिपाहियों के) वीर-ककणों की ध्वनि, अनेक युद्धवाद्यों का घोष—इन मुबके मिल जाने से प्रलयकालिक समुद्र के गर्जन से भी तिगुनी ध्वनि सुनाई पड़ी।

चक्रवाले रथों की संख्या पंचास हजार थी। मुखपट्ट-भूषित हाथियों की संख्या भी उतनी ही थी। प्रजयकालिक पवन के जैसे घोड़ों की संख्या उससे दुगुनी थी। बल-शाली, श्रेष्ठ शस्त्रधारी पदाति-सेना की संख्या उससे भी दुगुनी थी।

ज्यों-ज्यों (सेनापितयों की ) घोषणा सुनाई जाती थी, त्यों-त्यौ भयकर राजस-सेना वाढ के समान आ-आकर एकत्र होती जाती थी। यहाँतक कि उसके हिलने-डुलने के लिए भी पर्याप्त अवकाश न होने से वह घनी होकर खड़ी थी। भली भाँति तपाकर पैनाथे गये चमकते हुए शस्त्र, एक दूसरे से रगड़ खानेथे, तो उनसे चिनगारियाँ इस प्रकार उठती थी कि मेधसमूह मुलम जाता था।

युद्ध-सजा से अलंकृत सुन्दर हाथियों के पाश्वों में लटकाई गई घटियाँ ऐसी वजती थी, जैसे मेघ गरज रहे हों। उनकी अग्नि के समान लाल-लाल ऑखों की काली-काली पुतिलयाँ तथा उनके कपोलों पर के रत्न इस प्रकार चमकते थे, मानों काले मेघों के मध्य सूर्य चमक रहा हो।

ससय, घुँघराले केशोवाली (उन सैनिको की) पत्नियो, चूड़ियो से सुमिलित करोवाली वेटियो, माताओ तथा अन्य बन्धु लोगों ने बड़ी घवराहट के साथ उम घनी सेना के मार्ग को रोग लिया। (जब उनका प्रयत्न सफल नहीं हुआ, तव) वे यह कहकर विलाप करने लगीं कि 'अवतक जो लोग युद्ध करने गये, उनमे से एक भी नहीं लौटा, इसिलिए हम भी उस वानर को अपने प्राणों की विल दें देंगे। सव चलो।'

व पाँचो सेनापित, जिन्होंने (अपनी आकृति से) साकार काले मेघो के उपमान को भी मिटा दिया था (अर्थात्, काले मेघ भी उनके उपमान नहीं हो सकते थे) और जिनके उपमान, साकार पचभूत ही वन सकते थे, दोनो ओर से उमड़ती हुई चलनेवाली सेना के मध्य ऐसे जा रहे थे, जैसे विचित्र कलायुक्त रथ पर आरूढ हो सूर्य ही जा रहा हो।

उनके आगे-आगे विविध वाद्य वज रहे थे। वे चिनगारियों की पिक्तयाँ उगलते हुए जा रहे थे। धनुप पर वाण चढ़ाकर उनको टंकारित करते हुए जा रहे थे। वे (पाँचों सेनापित) उन पचेन्द्रियों के सदृश थे, जो इन्द्रियों को विवेक की शिक्षा देनेवाले सुनियों और ऋषियों के लिए अति निष्ठुर अन्तःशत्रु बनकर रहते हैं। 9

उनकी दीर्घ सुजाएँ ऐसी थी कि उनमें इन्द्र का बज्रायुघ, दिल्ला दिशा के पित (यम) का अपनी नोक में आग रखनेवाला दंडायुघ, शिव का त्रिश्र्ल, ये सब एक छोटी सुई के बराबर भी नहीं चुम सकते थे।

उन्होंने अपने माथे पर ऐसी कलॅगियाँ धारण कर रखी थी, जिनमे शूरो के सहार-कर्चा (सुब्रह्मण्य) के (वाहन) मयूर से छीने गये पख तथा सृष्टिकर्चा के (वाहन) इंस से छीने गये पख लगे थे।

उनके कानों में सुन्टर कुंडल शोभित हो रहे थे, जो (कुंडल) पूर्वकाल में स्वर्णाभरण में भूषित सुजावाले रावण के वज्ञ के धक्के से टिग्मजों के टूटे हुए दाँतों से बनाये गये थे। वे अप्र दिशाओं के दिग्मजों के सुखपट्ट से बने वीरपट्ट ( अर्थात्, कवच ) पहने हुए थे।

पूर्वकाल में रावण ने नव निधियों के प्रभु (कुबेर) को परास्त करके और

र भाव यह है—मुनि लोग ज्यो-ज्यो अपनी इन्द्रियों को सन्मार्ग पर लाने का प्रयत्न करते हे, त्यो-त्यों व इन्द्रियों विपरीत मार्ग पर जाने का प्रयत्न करती हे; अत' इन्द्रियों मुनियों के अन्त'शृत्र वनकर उन्हें पीडा देती रहती है। ये पच सेनापनि उन इन्द्रियों के जैसे ही विपरीत मार्ग पर नानेवाले थे।—अनु०

उमको उमकी नगर से भगाकर, वहाँ की सारी सपत्ति लूट ली थी और स्वर्णाभूषणों की गिशियाँ वहाँ से उठा लाया था। वे पचसेनापति उन्हीं आभूषणों को पहने हुए थे।

वे (पचसेनापित) इतने वलवान् ये कि प्राचीन काल में जब (राज्मों से युद्ध में पराजित होकर) अपमान को प्राप्त हुआ इन्द्र अपने गज पर आरुढ होकर तीव गित से भागने लगा था, तव इन्होंने उसके मदर-पर्वत के समान गज की पूँछ को पकड़कर यह कहा था कि यदि तुम बलवान् हो, तो इस गज को आगे चलाओ।

एक बार जब लका के निवासियों ने रावण से निवेदन किया था कि ब्रह्मदेव की आजा का पालन करनेवाला यम, लोगों की विधि के अनुमार काम करता है ( अर्थात्, लोगों की आयु के समाप्त हो जाने पर ही उनके प्राण हरण कर लेता है ) और तुम्हारे शासन की उपेक्षा करता है, तब नीले रगवाले रावण के क्रोध को शान्त करने के लिए, उन्हीं (सेनापतियों) ने यम के हाथ-पैर वाँघकर उसे बढ़ी बना लिया था।

उनके विशाल वच्च पर्वतों का उपहास करते थे। उनकी दीर्घ भुजाएँ समुद्र की विशाल तरगों का उपहास करती थी। उनकी हिंसा-वृत्ति यम की सारक-वृत्ति का उपहास करती थी। उनकी बाँखें इस प्रकार आग उगलती थी कि वे लुहार की मछी का उपहास करती थी।

प्रज्वित वडवाग्नि यदि प्रलय मन्वाती हुई भीषण चंचल घ्वनि के साथ शारे ससार की आवृत करने के लिए दिग्दिगन्तों में व्यास हो जाय, या प्रचड मास्त अधिका-धिक वेग से वहने लगे, या विशाल समुद्र उमड चठे, तो भी वे सेनापित उनको दवाने की शक्ति रखनेवाले थे ।

इस प्रकार के वे पाँचों सेनापति, अपनी सेना के साथ चलकर उस सुदृढ तोरण-द्वार पर जा पहुँचे और वह सेना चारो ओर से उमे घेरकर खडी हो गई। हनुमान् उनके सब कार्यों को ध्यान से देखता रहा।

इन्द्राटि देवताओं ने छन पचसेनापितयों के वल और छनकी अपार सेना के गर्व को देखा तथा उनके मध्य स्थित एकाकी हनुमान् को भी देखा, तो उनके मन मे करणा, वेटना और भय उत्पन्न हो गये।

विविध शास्त्रों का अध्ययन किये हुए मारुति ने, यह सोचकर कि ये सव राच्चम निश्चित रूप से आज ही मिट जायेंगे, आनदित हुआ। उसने अपने को चारो ओर स चेर लेनेवाली अन्तरहित सेना को ध्यान से देखा और फिर अपनी भुजाओं को भी देखा।

तय वे असरूप राच्चम यह सोचकर कि लघु सिरवाले इस मर्कट ने अवेले ही एक वडे युद्ध में विजय पाई और देवताओं के यश को निर्मूल करनेवाले राच्चमों को विध्वस्त कर दिया, भयग्रस्त हो गये।

उम समय, देवेन्द्र के नगर-द्वार से उठाकर लाये गये और अशोकवन में रखें गये उम तोरण पर (बैठा हुआ) हनुमान् अपने शरीर को इस प्रकार फुलाकर विराट् यनाने लगा कि वह अपनी ऊँचाई के कारण अरउन्तत आकाशपथ को भी पार कर गया।

. वे राच्चम महान् आकारवाले उम हनुमान् को देखकर भयग्रस्त हुण। फिर, क्रूरस्त्रभाववाले वे क्रोधोद्विस हुए । अपने धनुपो को भुका-भुकाकर वाण छोड़ने लगे। शख समूह वज उठा। नगाड़े गरज उठे।

राज्ञमो ने अमि उगलनेवाले असंख्य आयुधी को हनुमान् पर फेका। वे शस्त्र (हनुमान् की) देह के रोमो में उलसकर ऐसे लगते थे, जैमे वे ( उसकी देह को ) खुजला रहे हो। हनुमान् इस ( खुजलाने के ) सुख का अनुभव करता हुआ आँखे मूँटकर खड़ा रहा।

बीर-दर्प से युक्त सब राचिसो ने एक साथ ही बड़े कीध के साथ हनुमान् पर बड़ा आधात किया। तब हनुमान् ने यह सीचकर कि अब शीघ ही उन राचिसो का वध कर हूँ, जिससे दूसरे राचस युद्ध करने के लिए आ जायें, एक लौहदंड अपने हाथ में उठा लिया।

हनुमान् ने अपने लौहदंड से, अपने पर फेंके गये शस्त्रों को, कोधी नीरो को, आधात करने के लिए आये हुए अश्वों को, मार्ग की रोकनेवाले रथो को और मेघ-पंक्तियों के समान ध्वजायुक्त गजो को इस प्रकार मारा कि वे धरती पर गिरकर मिट गये।

(वह हनुमान्) मद-प्रवाह से युक्त गजी के दाँतो की उखाड़कर उनसे बड़े-बडे रथों को मारकर उन्हें ध्वस्त कर देता। उन विध्वस्त रथों के चक्की को लेकर युद्ध करने-वाले वीरों को मार गिराता। उन गिरे हुए वीरों के खड्ग लेकर घंटियों से भूपित घोडों को काट देता।

अपने हाथों में दो रथों को उठाकर ऐसा मारता कि बड़े-बड़े दो गज मरकर धरती पर लोट जाते! अपने दोनों हाथों में दो बड़े-बड़े गजो को उठाकर दोनों और से अनिवाले घोड़ों की पक्तियों को त्रिध्वस्त कर देता।

कभी एक विशाल पहाड़ को उखाड़ लेता और उससे सहस्रो रथो को तोड़कर धरती पर पीस देता। कभी सहस्रो हाथियो को एक बड़े बृत्त से ज्ञण-मात्र में मार गिराता।

(रास्तमों के द्वारा) अपने ऊपर चलाये गये हाथियों को छितरा देता। रथों को रीद देता। घोड़ों को पीस देता। वीरों को धरती पर पटक अपने लौहदंड से कुचल देता। उनके मिरों पर कूद पड़ता, उन्हें काटता और धूँसों से मारता।

वेगवान् घोडो से जुते रथो और हाथियो को उठाकर यो फेक देता कि विशाल दिशाएँ और आकाश उनसे भर जाते। अपने बड़े-बड़े हाथो से, लगाम लगे शीमगामी तुरगो और विजयी शुल्कारी वीरों को पीस डालता।

जब वह अभिज्वाला उगलनेवाली लाल ऑखों से युक्त भयकर गजो को अपने विशाल करों से उठाकर आकाश में फेंक देता, तब वे गज अपने ऊपर की ऊँची ध्वजाओं के साथ ही समुद्र में गिरकर ऐसे डूबने लगते, जैसे ऊँचे मस्तूलवाली नौकाएँ समुद्र में डूब रही हों।

अनुपम वीर ( हनुमान् ) के द्वारा उसके विशाल हाथों से समुद्र में फेंके गये रथ, जो घंटियों एवं चक्रों से सुशोभित थे और जिनमें घोड़े जुते हुए थे, ऐसे लगते थे, जैसे समुद्र पर प्रकट होनेवाले, सहस्रकिरण ( सुर्थ ) का रथ हो।

(हनुमान् के द्वारा ) ऊपर फ़ेके गये घोड़े, आकाश से टकराकर, कॅची तरंगीं-

वाले समुद्र में गिर जाते थे, शक्तिहीन हो जाते थे ओर अपने मुंह से रक्त की घारा उगलते हुए ऐसे लगते थे, जैसी अपने मुख में अग्नि घारण की हुई वडवा (नामक घोडी)हो।

(हनुमान् के द्वारा) पूँछ मे लपेटकर घुमा-घुमाकर बहुत दूर फेके गये राज्ञस-बीर, समुद्र में गिरकर भी चक्कर काटते हुए ऐसे लगते थे, जैसे वासुिक-रूपी रस्सी से बाँध-कर ( स्वीर-सागर में ) घुमाया जानेवाला मदर-पर्वत हो।

( हनुमान् के द्वारा ) अपने चलिष्ठ हाथों से चठाकर फेंके गये मद-प्रवाहयुक्त हाथियों, रयों और घोडों से भी पहले उनके उष्ण रक्त की वेगवती धारा, घोर शब्द के साथ वहती हुई, भयकर समुद्र में जा गिरती थी।

( मुँह के ) दोनो ओर अर्घचद्र-सदश खड्गदतोंवाले, गृहा-सदश मुँहवाले, अपनी आँखों से मिलन रक्त-धारा और अग्नि-स्वाला को उगलनेवाले राच्चमों के शव, जिनमें कोशो से बाहर निकाले गये शक्ष धँसे हुए थे, ऐसे गगनचृत्री देर दनकर एडे थे कि उनमें वह तीरण-दार बद हो गया था।

पर्वत हैं, इन्न हैं, श्रेष्ठ लौहदड भी अनेक हैं। प्राणों का हरण करके ले जाने के लिए यम भी प्रस्तत हैं। क्रोध से युद्ध करनेवाले राज्ञ वनीर भी अनेक हैं। ऐसी स्थिति में हनुमान के हाथों मारे जाने के अतिरिक्त, वे अपने प्राणों को लेकर कैसे लौट सकते थे ?

त्रिमृत्तियों में एक भगवान् सुब्रह्मण्य के पिता ललाटकेन (शिव) के हाथ के फरसे के समान प्रव्वलित अति हट लौहदड से हनुमान् ने मनोहर वीर-ककणधारी योद्धाओं के विशाल समृहों को युद्धन्तिन में ही मारकर मिटा दिया।

राज्ञमों की सेना मिट गई। उसे देखकर देवता आनन्दित हुए। समुद्र से आवृत उस लका नगरी में इलजल मच गई। उदन-ध्वनि रूपी समुद्र-घोष सर्वत्र व्यात हो गया। तत्र विजयी भुजाओं से युक्त पाँचों सेनापित आक्रमण करने लगे।

(शवों को) बहा ले चलनेवाले रक्त-प्रवाह के मध्य स्थित (शवों के) ढेरों में (राज्ञ्य-सेनापतियों के) रथों के पहिये धँम जाते थे। फिर मी, उन्होंने वडी किठनाई से सागे वहकर अजना-पुत्र (हनुमान्) का सामना किया और वड़ा कोलाहल करते हुए अनेक महस्र शर ख्रोड़कर उनसे हनुमान् की देह को चारों और से घेर दिया।

सस समय (हनुमान ने) अपने ऊपर प्रयुक्त तीहण बाणों को अपने हाथों से ही तोडकर फेक दिया। उन सेनापितयों में से एक के रथ में लगे हुए, देग-वर्षक यन (चक्र १) की विष्वस्त कर दिया।

वह मेनापति, अपने गय के विध्वस्त होने के पूर्व ही अतिरित्त में चछल गया। तब हनुमान् ने अतिरित्त में स्थित उम राज्यम पर कोध के माथ काले स्वर्ण के (अर्थात्, लोहे में) वने दह को चलाया। लेकिन, उस राज्यम ने अपने धनुप से उस दह को रोक दिया।

१. इसमें वर्णित राज्ञम का नाम बाल्मीकि-रामायए के अनुसार 'वुर्वर' है। -- अनु०

जव उसका वह बड़ा धनुप टूट गया, तब उसने एक पहाड़ को उठाकर हनुमान् पर फेंका | विवेकी हनुमान् ने अपने हाथ के लौहदंड से ही उस राच्चस के प्राण हर लिये |

अव शेप चारों नेनापितयों ने प्रलयकालिक अग्निज्ञाला के समान कुद्ध होकर, अपने भयकर धनुपों को भुका-भुकाकर बाण बरसाये। उनकी ऑखों से (क्रीघ के कारण) धुआँ निकल रहा था। उम बीर (हनुमान्) की मनोहर भुजाओं से भी रक्त वह निकला।

उस ममय वह वीर (हनुमान्) क्रोधोद्विम हुआ । मायावी राच्चसो के वल को पहचान लिया । आग उगलनेवाले एक पत्थर को उठाकर उनपर फेका । किन्तु, उन मयंकर राच्चमो ने उसे चूर-चूर कर दिया ।

वे राच्चस अपने धनुष पर जो वाण चढ़ाकर प्रयोग करते थे, वे उस (हनुमान्) के विशाल वच्च में चुभकर निकल जाते थे। इसी समय वलशाली हनुमान् ने उन राच्चसों में एक को, उसके रथ के साथ ही, अतिशीष्ठता से उठाकर आकाश में फेक दिया।

ऊपर फेंका हुआ वह रथ, पूरे आकाश में उड़कर, अपना वेग कम होने से, फिर नीचे गिरा | उसके पहले ही वह राच्नम<sup>9</sup> भूमि पर कूद पड़ा | उसके गिरते ही मारुति उमपर लपक पडा |

मत्त गज पर कोई भयंकर सिंह लपके—उसी प्रकार वह वीरातिवीर हनुमान् भयकर कोघ के साथ उसपर शीष्रता से लपक पड़ा और उसे इस प्रकार रीट डाला कि उस राज्ञम का पर्वत-जैसा शरीर पिसकर रक्त से लथपथ हो गया।

शेष तीनो सेनापित क्रुढ़ होकर अपने रथ चलाते हुए वाण छोडने और भयकर युढ़ करने लगे । वे हनुमान् के सम्मुख यह कहते हुए गये कि 'अब तुम कहाँ मागोगे 2'

पुष्ट और उमरे कधोंवाला व्याजना का मिह ( अर्थात्, अजना देवी का सिंह-महश पुत्र हनुमान् ) अपने शत्रुओ के तीनों रथों में से दो को अपने हाथों में उठाकर चल पड़ा, जिसे देखकर देव भी भयभीत हो उठे।

तय उन ( दोनो ) रथो में खुते हुए वेगवान् घोडे और सारिथ प्राणहीन हो गये। पीन कंधावाले दोनो मेनापित ( रथो पर से ) अंतिरच में उछल गये। उनको स्रातिस्च में उछलते देखकर, उनके अदृश्य होने के पहले ही, विशाल रूपवाला मारुति उनके निकट जा पहुँचा।

उमने उनके दीर्घ धनुषों को अपने हाथ से तोड़ डाला। उनके त्णीरों और याणों को जिन्न-भिन्न कर दिया। निःशस्त्र होने पर भी व दोनों रात्तम पीछे नहीं हटे। किन्तु ग्रतित्तु में ही (हनुमान् के साथ) मल्लायुद्ध करने लगे।

धनल टॉतनाले, काले भयानक शरीरवाले, कटरा के जैसे खुले हुए मुँहवाले वे राज्ञम. क्रोध के माथ (चड़ को ) प्रमने के लिए आये हुए भयकर सर्प-ग्रहो (राहु और केनु) के जैमे लगे। अतिपराक्रमी नीर (हनुमान्) सूर्य के समान था।

१, इसमें वरित राज्ञम भा नाम बाल्मी कि-रामायण के अनुसार 'विर्याज' है।--ने०

(हनुमान् नं) रस्मी की जैसी अपनी पृष्ठ से, किंचित् भी थके विना, युद्ध करने-वाले उन राच्चमा के लम्बे पैरों और सुजाओं को कसकर बाँधा और उन्हें तोड डाला। (स्वं को प्रमने के लिए आनेवाले) मर्प के जैसे ही वे राच्चम हट गये और मरकर गिर पडे। तब कुसुद-शत्रु (स्वं) के समान ही वह (हनुमान्) चमक उठा।

पाँचों में बचा हुआ एक सेनापित अब हनुमान् के सम्मुख आया। उसे अपने सम्मुख देखकर, पर्वत पर क्षपटकर चलनेवाले मिंह के समान ही (हनुमान्) उस राच्त्त के उज्ज्वल सिर पर कूट पडा। वह राच्चम अपने प्राण त्यागकर अपने रथ के साथ ही भूमि में घॅस गया।

छुल, चौर्य आदि कमों को पमन्द करनेवाले, नीति-रहित मार्ग पर चलनेवाले. विप से मी अधिक मयकर लगनेवाले, दूसरो का अहित करना ही अपना धर्म बना लेनेवाले. वे राज्ञम (हनुमान् के द्वारा) विजित हुए। भयकर वैर रखनेवाले वे पाँचो मेनापित पचेन्डियो के जैसे थे और वह एकाकी वीर (हनुमान्) उत्तम ज्ञान के जैसा था।

जस उद्यान की रत्ना करनेवाले सव लोगों ने अपनी आँखों से देखा कि घृतिमक्त फलवाले उच्चत्रल घृत्नों को धारण किये हुए उन असल्य रात्त्वतों में से, जो उस युद्ध में आये थे, जीवित लौट जानेवाला एक भी रात्त्रम नहीं रहा । इतना ही नहीं, वड़े कोलाहल के साथ सेना सगठित करके आये हुए, यम को भी भय-विकपित कर देनेवाले, पाँचों नेना-पित भी भर मिटे।

अय यह वानर हमें भी मार देगा— उद्यान-रक्षक यह सोचकर दु.खी हुए और उम रावण के समीप जा पहुँचे, जो (सीता पर मुग्ध रावण के) वियोग के कारण दुःखी रहनेवाली खियो के प्रति कठोर दिष्ट से देखकर उनसे कठोर वचन कह रहा था तथा प्रतय-कालिक अग्नि के समान सखलोकों को भुलसा देनेवाली दृष्टि से देख रहा था। उन्होंने उमके कर्ण-द्वारों को भुलमानेवाले ये वचन कहें—

'हे प्रभो। उस (वानर) के आधात से वह रेना मिट गई। पच्ने नापित भी हत हो गये। युद्ध करने के लिए उन राज्यमों ने अति वेग से वाणो की वर्षा की, फिर भी उस वानर ते, अतिर्क्ष के निवामियों को भी हरा देनेवाले उन पाँचो वीरो को उनकी सेना के साथ ही विध्वस्त कर डाला और अव रुद्ध करनेवाले किमी राज्य के न रहने से जुणवाप बैठा हुआ है। (१-६७)

# अध्याय १९

### अत्तकुमार-वध पटल

ज्यों ही उस (रावण) ने (वनरच्चकों के) वचन सुने, त्यों ही कोधाग्नि से तत उसका नि'श्वाम उमड़ उठा, जिमसे उसके वच्च की विकिमत पुष्पों की माला, उसपर कें अमरों के साथ ही, मुलस गई। उसकी ऑखं लाख से अकित-सी (लाल लाल) हो गई। उमका मन (हनुमान् से युद्ध करने के लिए) सन्नड हो गया। तव उसकें पुत्र (अच्छुमार) ने उसके चरणों पर नत होकर उसे रोका और प्रार्थना की कि सुमें (हनुमान् में युद्ध करने का) अवसर दो।

अन्न ने रावण से प्रार्थना की कि है पिता ! त्रिनेत्र (शिव) का नाहन (वृषम), त्रिलोको को अपने चरण से नापनेवाले (विष्णु) का नाहन वह पन्नी (गरुड), उस (विष्णु) की शय्या त्रना हुआ सर्ण (आदिशेष) और अष्ट दिग्गज इनमें से कोई (तुम्हारे साथ युद्ध करने के लिए) नहीं रह गया, तो क्या तुम अब एक त्तुद्र मर्कट के माथ युद्ध करने जाओंगे श्यह कार्य सुक्ते मंगिकर तुम शान्ति से यहीं रहों।

मेरे रहते हुए, तुमने मेरे ज्येष्ठ भ्राता (इन्द्रजित्) को देवेन्द्र से युद्ध करके उसे वदी बना लाने के लिए भेजा था। मेरे मन में यह शिकायत अभी तक शेप है। अब यह निवल मर्कट ही सही, (उससे युद्ध करके) अपनी उम पुरानी शिकायत को कदाच्ति दूर कर सक्षा। अष्ट दिशाओं में विजय पानेवाले तुम इस युद्ध के लिए मुक्ते भेजो।—इम प्रकार अस्त ने रावण से प्रार्थना की।

तीन अपलक नेत्रवाले ( त्रिनेत्र ) स्वय छल करके, लका के लिए ऐसा अपमान-जनक कार्य करने के उद्देश्य से, कोमल पल्लाबों को खाकर जीवित रहनेवाले जुट्ट मर्कट का स्प लेकर क्यों न आये हों, तो भी मैं उन्हें अनायाम ही पराजित कर दूँगा और अतिशीझ बंदी बनाकर तुम्हारे समीप लाऊँगा।

फटे खभे से निकला हुआ बलशाली नृतिह ही क्यों न हो, या अपने धवल दत पर भूमि को उठानेवाला महाबराह ही क्यों न हो, वे भी मेरे नाथ अद्व करने के लिए पर्याप्त बल नहीं रखते। यदि वह मर्कट भागकर इस ब्रहाड से परे भी चला जाये, तो भी में उमें पकड़कर तुम्हारे नमीप लाऊँगा। यटि नहीं ला सक्टूँ, तो तुम मुक्ते दड देना।

'मुक्ते आजा दो' — यह वचन कहकर प्रार्थना करते हुए तथा नतिसर खंड हुए, बीर-कंकणधारी और अति विलय्ध कधोवाले (अस्) दुमार को देखकर रावण ने कहा— शीव्रगामी घोडों से जुने रथ पर चढ़कर जाओ। पुष्पमालालकृत ( अस्कृमार ) युद्ध-सञ्जा करके चल पड़ा।

अत्त उस रथ पर आरुद हुआ, जिसे पहले कभी (युद्ध में परास्त होने पर) टेवेन्द्र छोड़कर भाग गया था। उस रथ में टो मौ शीव्रगामी विजयप्रद घोडे जुने थे। राच्चसो ने आशीर्वाद दिये। भेरी-रूपी मेघ गरज उठे। उसके पीछे-पीछे एक विशा सेना, प्रलयकालिक समुद्र के समान उमड़ती हुई चली।

यदि तरगो से उमड़ते रहनेवाले समुद्र के मकरों को गिन सकते हैं, तो उस सेना के गजों की भी गिनती कर सकते हैं। उस समुद्र में विचरण करनेवाले मछिलियों को गिन सकते हैं, तो उस सेना के रक्तर्स्वर्ण-निर्मित रथों की भी गणना हो सकती है। यदि (समुद्र की) वालू के कणों की गणना हो सकती है, तो उसकी पदाति-सेना को भी गिन सकते हैं। यदि एक के पीछे एक आनेवाली, (समुद्र की) तरगों को गिन सकते हैं, तो फाँदकर चलनेवाले घोडों की गणना कर सकते हैं।

विजयशील राच्छस-वृत्त में उत्पन्न वारह सहस्व कुमार, जो प्रलयकाल की उमडती हुई अग्नि की घनी ज्वालाओं के सहश् थे तथा (अच्छुकुमार के) अनन्यप्राण मित्र थे, रथी पर आरूद हो, अच्च को घेरकर चले।

मित्रयों के पुत्र, जान एवं राजनीति-विशिष्ट सिववों के पुत्र, सेनापितयों के पुत्र, रात्रण की देविस्त्रयों से उत्पन्न कुमार—ऐसे चार लाख वीर रथी पर चढकर चले।

तोमर, मूसल, त्रिश्र्ल, उज्ज्वल परशु, बज्ज, ब्रक्तुश, वाण-युक्त दृढ धनु, वरहे, दृड, भाले, करवाल, गोले, वहे वृत्त, पाश, चक्र, पैने और दृढ दृड, सुन्दर वक्रदंड, कप्पण (कॉटेदार शस्त्र) आदि—

अनेक शस्त्र एकत्र हो गये थे, जिससे ऐसा लगता था, मानो बहुत सी विजितियाँ इकटी हो गई हो । उनसे धूप और चाँदनी, दोनो एक साथ विखर पहती थी। धरती की धनी धूल उडकर गगन में छा गई, जिस कारण से धरती स्वर्ग वन गई—( मान यह है कि धरती की धूल दूर हो गई है और शस्त्रों से धूप और चाँदनी का प्रकाश एक साथ फैल रहा है। अतः, भूतल में स्वर्ग-सा दृश्य उपस्थित हो गया है)।

कीए, भृत, गिढ, काल, चिरकाल से दृदता के साथ (राच्चसों के द्वारा) किये गये पाप--ये सब उस (राच्चम-सेना) के पीछे-पीछे चल रहे थे। चीनी की चाशनी के जैसे (मधुर) अधरीवाली, वरछे-जैसी ऑखोवाली, पुष्ट वाँस-जैसी कंधोवाली तथा कलापी-जैसी (राच्चम) सुन्दरियों के मन भी, श्रमरों के भुण्ड के जैसे ही उन (राच्चसों) का अनमरण करते हुए चले।

(हनुमान् के साथ युद्ध में) मृत हुए राज्यसों की हरिणी-जैसी ऑखोवाली स्त्रियाँ (अपने पतियों को) पुकार-पुकार कर रोती थी। उनकी उस रदन-ध्विन सें, समुद्ध के गर्जन सें, कोलाहल-युक्त सेना से उत्पन्न शब्द से तथा विविध वाद्यों के नाद सें, (उन राज्यमी द्वारा) गगनस्थ मेघ-गर्जन की जैसी कंठ-ध्विन से कहे हुए वचन भी दव जाते थे।

धूप के जैसे प्रकाश को फैलानेवाले रत्न, सूर्य की सर्वत्र फैलनेवाली किरणों को द्या देते थे। चमकते हुए बरछों से निकलनेवाली काति उन रत्नों से प्रकट होनेवाले प्रकाश को दवा देती थी। (राच्यमी के) अचीण चद्र-कला जैसे दाँतों का प्रकाश, उनके

१. यह पद्य प्रक्तिह-सा लगता है।--ले॰

आभरणों की कांति को मात कर देता था। इन विविधप्रकाशों के कारण ऐसा विचित्र भान होता था कि वह ससार में प्रकट होनेत्राला रात्रिकाल भी नहीं है और दिवस का समय भी नहीं हैं। (किन्तु दोनों का सम्मिश्रण है)।

ठंचे रथो में जुते हुए, केसरवाले बड़े-बड़े घोड़े ठंघने लगे। (राह्मस-वीरो के) कधे और नेत्र वाम-भाग में फड़कने लगे। घने वाल सर्वत्र रक्तवर्ण की वर्णा करने लगे। (भृख से) दुःखी रहनेवाले कौए (अव आनट से) शोर करने लगे। मेघहीन आकाश से वज्र गिरने लगे।

वायुपुत्र (हनुमान्) ने देखा कि सेनाओं से घिरा हुआ पुष्पमालालंकृत अच् आ रहा है, जिसे देखकर देवेन्द्र भी भयभीत होता था। बहुत दुःखी रहनेवाला यम अव सुस्करा उठा। घूमती हुई (आँख की) पुतलीवाले तथा चळुलनेवाले भूत ताल ठोंक-ठोककर कोलाहल करने लगे।

अति कोध से भरे श्रेष्ठ वानर-वीर ने सोचा—'अव यह कौन युद्ध करने के लिए आ गहा है? क्या इद्रजित् है? या स्वयं रावण ही है?'—फिर उमंग से भर कर कह उठा—'अब मेरी इच्छा पूर्ण हो गई, 'श्रीरामचन्द्र की जय!' कहकर उनके प्रति प्रणाम किया और अपनी मनोहर भुजाओं को देखकर कहने लगा—

'यह मेरे सोचे हुए दोनो व्यक्तियों में से ही कोई है। पूर्वजन्म में मेरा किया हुआ पुण्य अमी शेप है। मेरे प्रभु (राम) भी तपस्या-सपन्न हैं, (अर्थात्, मेरे भाग्य से और राम के तप प्रभाव से अब रावण या उमका वेटा इद्रजित् दोनों में से कोई एक मेरे साथ युद्ध करने को आया है), मैं तैयार खड़ा हूँ। यम भी (इस राच्चस को प्राण ले जाने के लिए) समीप में ही आ खड़ा है। अपने निचारे हुए कार्य को मैं अभी पूरा कहरा। '

(फिर, हनुमान् सोचने लगा—) यह दस सिरोवाला राज्ञम नहीं दिखता (अतः यह रावण नहीं है)। सहस्र नेचवाले (इन्द्र) को परास्त करनेवाला (इन्द्रजित्) भी नहीं दिखता। यह तो उन दोनों से भी अधिक श्रेष्ट विवित हो रहा है। इनका रूप दोप-रिहत है, किन्तु फिर भी यह युद्ध करनेवाला कार्त्तिकेय नहीं हो सकता। तय नीलपर्वत के समान, अज्ञीण बलयुक्त यह कुमार कौन है 2

यो विचार करता हुआ सुदितमन होकर वह (हनुमान्) गगन के इन्द्रचाप-सदृश जस तोरण पर खड़ा रहा। जसे देखकर क्र्-कृत्यवाला वह राच्न (अच्छुनार) अपने दाँतो को प्रकट करता हुआ हॅस पड़ा और बोला—'राच्चस-समूह को मारनेवाला यही गर्कट है ?'

(अन्न का) वह वचन सुनकर उसके सारथी ने कहा—है प्रभो ! मेरी वात सुनो । संगार में घटित होनेवाली सब घटनाओं को यथातथ रूप में समक्कना कठिन है । इसके आकार-मात्र को देखकर इसका उपहास मत करो । पुराने काल में हमारे राजा (राज्य) का सामना करनेवाला वाली भी एक वानर ही तो था । अब और क्या कहना है ? अपनी प्रनिजा को हट रखकर अगे बढ़ो ।—इस प्रकार (सारथी ने अन्न को) समक्कार कहा ।

उन वचन को मुनकर पुंजीभृत विष-सहण उन अस ने कहा-इन मर्कट ने हमारे

नगर में प्रवेश करके इतना उपद्रव किया है कि केवल इसके प्राण लेकर ही मेरा क्रोध शान्त न होगा । इसके प्राण लेकर, अपने शेप कोध को लेकर में आगे वहूँगा और तीनी लोकों के समस्त सर्कटों को गुम में रहनेवाले भी सर्कटों के साथ ढूँढ-ढूँढकर मिटा ढूँगा ।

राज्यस-सेना ने घोर शब्द करके आजना के पुत्र-रूपी एस पर्वत को घेर लिया और उसपर अस्त्र वरसाने लगे, जिसे देखकर दिक्पाल भी भय से पसीने-पसीने हो गये। घरती और आकाश हिल उठे। त्रिजयमाला से भूषित हनुयान् अकेले ही उस सेना पर टूट पड़ा।

राज्ञसों ने निविध शस्त्रों का प्रयोग किया। व सब शस्त्र उस वीर के शरीर पर लगकर टूट गये। घोर गर्जन करनेवाले हाथियों की सेना मर मिटी। रथ विध्वस्त हो गये। फॉदनेवाले घोडे प्राण स्थागकर गिर पडे और उनके शब लका-भर में विखर गये।

स्ते हुए सरकडों के वन में आग लग गई हो, इस प्रकार वायुपुत्र उन राज्ञस-समृह पर अति त्वरित गित से आक्रमण कर रहा था। उसके हाथों मरनेवाले राज्ञसों की दुछ गिनती नहीं रही। सरे हुए जीव भी दिज्ञण दिशा में (यमलोक में) प्रयाण करने लगे— ओह यम के पास भी क्या करोड़ों दूत रहते हैं 2

आये हुए, आते रहनेवाले और जो अभी आने को थे—सभी राख्यों के अविराम युद्ध करते रहने पर भी वीर (हनुमान्) का उत्साह कम नहीं हुआ, विह्न बढता ही रहा। वह युद्ध-रग से प्रलयकालिक सूर्य के समान प्रकाशमान हुआ और उस प्रकाश में विलष्ट सुजावाले सब राज्यस अस्थिहीन जन्तुओं के जैसे जलने लगे।

पचेन्द्रियों को विषयों से हटाकर उनपर विजय प्राप्त करनेवाले हनुमान् ने राज्ञसों को इम प्रकार निहत कर दिया, मानो यम ही, नौकाओं तथा मगरमच्छी से भरें समुद्र से आवृत लका के सब प्राणियों को लूटकर लिये जा रहा हो। रक्त का प्रवाह ऐसा वहा कि सब प्राणियों को वहा ले चला। सभी के शरीर छिन्न-भिन्न हो गये। मुखपट्टधारी हाथी, रथ और घोडे पिसकर की चड़ बन गये और उस प्रवाह में वह गये।

(हनुमान् के साथ) सम्मुख युद्ध करनेवाले मरते रहे। जो युद्ध से हटकर दूर खड़े थे, वे भी ऐसे खड़े थे कि उनके भाण भी शारि में रह नहीं पाते थे और वे तडफड़ा रहे थे। उनमें से कुछ कहते थे—'हाय। सब रथ मिट गये।' कुछ कहते थे—'कठोर दृष्टि, लाल चेहरे तथा दृढ भुजावाले सब पदा ति-सैनिक मिट गये।' कुछ कहते थे—'घोडे ही अधिक सख्या में मिटे।' कुछ कहते थे—'मेंच सहश दीखनेवाले सुखपट्ट एव मटजल से युक्त सब हाथी ही नष्ट हो गये।'

समुद्र के समान विशाल युद्ध-शकों से युक्त, अति बलिए राक्तमों की सेना, किसी ग्वालिन के द्वारा विशाल सुखवाले पात्र में जमाये हुए दही की जैमी थी और हनुमान एक अनुपस मथानी के जैसा था। वरछों को धारण करनेवाले राक्तम मत लोकों के निवासी प्राणी थे, जो प्रलयकालिक समुद्र के जैसे उमडते हुए आ रहें थे। अपने वल के कारण वायु की समता करनेवाला हनुमान (वडवा की) अग्नि की ममता करना था।

आक्रमण करने के लिए आनेवाली उम राज्ञय-मेना की (हनुमान ने ) मारा !

बहुत-से राज्ञम मारे गये। रक्त की घारा वह चली। कुछ राज्ञम थरथराते हुए पीछे हटे। (अज्ञ के) समीप खडे रहनेवाले भी खड़े नहीं रह सके। अन्त में अज्ञ अकेले रह गया। वह अपनी ऑखों से आग उगलता हुआ, अित तीच्ण वाणों को चुन-चुनकर प्रयोग करता हुआ अपने रथ को हनुमान् के मामने ले आया।

इन्द्रजित् का अनुज आ पहुँचा। एक ही दिन में अनेक लक्ष वीरो को मारने की शिला पाया हुआ वह (हनुमान्) भी, उसके सामने हुआ। देवता, यह सोचकर कि अव हनुमान् की दशा जाने क्या होगी, व्याकुल हुए और यह विचार करते हुए कि 'अपलक देखने का सौभाग्य हम प्राप्त है, यह अच्छा ही हुआ', (अल् और हनुमान् का युढ़ देखने के लिए) उन टोनो के सम्मुख जा खड़े हुए।

अत्तकुमार ने अग्नि उगलनेवाले चौटह वाण (हनुमान् पर) छोड़े । हनुमान् ने उन वाणो को अपने हाथ के दह से रोक दिया और उन्हें विफल बनाकर धरती पर गिरा दिया। तब अन्न ने अनेक शरो का प्रयोग किया, जिससे वह लौहदड चूर-चूर हो गया। निःशस्त्र होकर हनुमान् अपने बलिए हाथों से ही अन्न के तीरों को रोकता रहा। फिर, अन्न के अनेक चक्रवाले रथ पर वह समय्हकर चला।

रथ पर कृदकर हनुमान् ने कोड़ा हाथ में लिये हुए सारथी की मार डाला। फिर, रथ की चकनाचूर कर दिया। घोड़े की मार डाला। अन्न के कुछ तीर हनुमान् के वन्न में प्रविष्ट हो गये, किन्तु उस वीर (हनुमान्) ने उन तीरों की परवाह न की। वह अन्न के सामने पहुँचकर उसके भुके हुए हट धनुप को छीन लिया।

(हनुमान् ने) एक हाथ से उसके दृढ धनुप को पकड़ लिया। तय वह वलवान् (अद्य) अपने दोनों हाथों से उस धनुप को खींचने लगा। (इस खींचातानी मे) वह धनुप ट्रूट गया। तव अद्य कटार उठाकर हनुमान् की देह में भोकने गया। किन्तु, इतने में (सीता के पास) संदेश लेकर आये हुए दृत (हनुमान्) ने अपने दृढ कर से उसके कटार को भी छीन लिया। उससे चिनगारियाँ निकली और वीच में ही उसे टुकड़े-दुकड़े कर डाला।

अपनी कटार के ट्रट जान से, अस्त अपनी सुष्टि से हनुमान् को मारने के उद्देश्य ने लपककर उसके नमीप आया। उने अपने हाथों मे वाँधना चाहा। लेकिन, इतने में हनुमान् की लबी पूँछ, जिमपर वरछे के जैसे बड़े-बड़े रोम उठे हुए थे, उम (अस्) के शरीर से लिपट गई। जिमसे वह इधर-उधर सुड़ भी न सका। इस प्रकार अस्त को पकड़कर उमे हनुमान् ने दबाया।

(अपनी पूंछ से) पकड़कर हनुमान् ने उम (अज्ञ) के गाल पर ऐसा तमाचा मारा कि उसके तीचल खड्ग जैसे उज्ज्वल टॉत ट्टकर गिर गये। उसके कुडल छादि आभरणों के रता ऐसे कड़ पड़े, जैसे मेघी से गरजती हुई विजलियाँ ट्टी हा। उसकी विलय श्रीवा को अपने दृढ हाथ से पकड़कर हनुमान् ने उमपर ऐसा घुंमा मारा कि उमकी आँते बाहर निकल पड़ी। ऐसा करके हनुमान् हट गया।

रक्त-भारा जल बनी । रुद्ध रम लोडा बना । अुगान्त में मप्त लोकों के मिट

जाने पर भी न मिटनेवाले यश से सपन्न हनुमान् ने उस अब की, जिसके प्राण वभी नहीं निकले थे अपने दोनो हाथों जे पकड़कर रगड़ा। उसका छितराया हुआ चमड़ा ऐसे लगा, जैसे (लोढे से वाहर) विखर जानेवाला पिसा हुआ चावल हो। स्वर्ण और धरती के रहनेवाले यह हर्य देखते रह गये।

कुछ वचे हुए राच्तस, अपने घावों से वहते हुए रक्त में ही छिप गये। इष्ठ भूतों के माडारों में (अर्थात्, शव-राशियों में) छिप गये। इछ अविभय से दिग्यत होकर मूर्चिछत हो पड़े। कुछ, व्याकुल होकर कही जाने में अनमर्थ हो, खड़े रहे। जो जहाँ भाग सकता था, अपना हथियार छोड़कर भागा।

कुछ मछली का रूप लेकर समुद्र में जा छिपे। कुछ मृग आदि का रूप लेकर मागों के आसपास चरने (का अभिनय करने) लगे। कुछ, मासमत्ती पिचयों का रूप लेकर रहे। कुछ बाहण-वेष धारण कर छिपे रहे। कुछ हिरण की-सी बाँखोंवाली (तरिणयाँ) बनकर (हनुमान् के) सम्मुख अपने वाल संवारते खड़े रहे। कुछ ने यह कहा—'हे प्रभो। हम तुम्हारी शरण में हैं।' कुछ ने यह कहा—'ये ही तुम्हारी शरण में हैं।' कुछ ने यह कहा—'ये ही तुम्हारी शरण में हैं।'

बुझ रास्त्रस, जिनकी पिलयाँ और बधुजन उनके समीप आकर उनका आिंतगन करना चाहते (हनुमान के डर से ) यह कह उठे कि हम तुम लोगों के बंधु नहीं हैं, हम देवता हैं और वहाँ से हट गये। कुछ ने (अपने बधुजन से) कहा कि हम मतुष्य हैं (तुम्हारे बधु, रास्त्रस, नहीं हैं) और वहाँ से हूर चले गये। कुछ अमर बनकर (स्वर्ग के) मंदार-चृत्तों के मध्य जा छिपे। कुछ किंकर्चव्यविमृद होकर खडे रहे और कुछ ने अपने चन्द्रसम वक्ष खड्गादतों को तोड़कर, अपने लाल केशों को काले रंग से रँग लिया।

कुडल-भूषित कानों से शोभायमान मुखों और कुकुम-रस से लिप्त स्तनोंवाली (राक्त्स)-स्त्रियों के सुगंधित कुसुद-समान महावर-जैसे लाल मुख खुल गये और उनके केश (जिनकी सुगन्धि से उनपर अमर वैठे रहत थे) अमरों को छुडाते हुए खुलकर उनके करण पर लोटने लगे। उन स्त्रियों की बढी हुई कन्दन-ध्वान लका-मर में फैल गई और उत्पर के लोकों में भी सुनाई पड़ने लगी।

जदयकालीन सूर्य के जैसे लाल मुखवाली तर्राणयों के, जो अपने पतियों के (श्वों के) पैर पर गिरकर रो रही थी, सुन्दर पुष्पालकृत वेशों के माथ राच्चों का रक्त (श्वों के) पैर पर गिरकर रो रही थी, सुन्दर पुष्पालकृत वेशों के माथ राच्चों का रक्त शिंगों के वोनों में कुछ मेद नहीं दिखाई पड़ता था।

सत्त त्रुटिहीन युद्धत्तेत्र में, चित्र-लिखित प्रतिमा-समान कुछ राज्ञस-सुन्दरियों (अपने पित के) शवो पर गिर पडती थी और नि.श्वास भरकर, अपलक होकर पड़ी रह जाती थी। ऐसा होने का कारण कदाचित् यही था कि शरीर से पृथक होने पर भी उन जाती थी। ऐसा होने का कारण कदाचित् यही था कि शरीर से पृथक होने पर भी उन जाती थी। ऐसा होने का कारण कदाचित् यही था कि शरीर से पृथक होने पर भी उन जाती थी।

कुछ मुन्धाएँ, शरीर के अन्वेषण में चलनेवाले प्राणों के सहश, (अपने पितयों के पिछ) चलकर मृत बीरों के मध्य अपने पित को पहचान लेतीं और स्वयं भी अपने प्राण पिछे) चलकर मृत बीरों के मध्य अपने पित को पहचान लेतीं और स्वयं भी अपने प्राण स्वयं कर स्वर्ग में अपने पितयों से जा मिलती थीं। इससे स्वर्गवासिनी अपसराएँ (जो स्वयं त्याग कर स्वर्ग में अपने पितयों से जा मिलती थीं) अपसन्न हो जाती थीं। में उन वीरों की संगति पाने की उच्छा रखती थीं) अपसन्न हो जाती थीं।

तीच्ण करवाल-सम नयनोवाली, लक्ष्मी-जैसी एक राच्चिती ने रणनृत्य करके थक-कर पडे हुए एक क्ष्मंध से एक कटे सिर को जोड़कर उससे करवढ़ प्रार्थना करने लगी कि मेरा प्राणपित कहाँ है, तुम सुक्ते दिखाओ।

चित्रित करने के लिए दुष्कर पुष्पलता-सदश एक तरुणी अपने पित का (कटा हुआ) सिर हाथ में लिये, (अपने पित के) नाचते हुए कव ब की देखकर कहती थी—- 'हे नाथ। अब तुम थक गये हो। (नाचना) बद करो।' और पुष्प-पल्लब जैसी अपनी वाँहों से छसे आलिगन में वॉघ लेती।

पुष्पित वृक्त की शाखा-सदृश वे राज्ञ्यस-स्त्रियों अपने पतियों को ढूँढ़ती-ढूँढ़ती थक जाती और अपने पतियों के शवों को पहचान कर अनेक वृक्तों को आलिपित करके स्वय प्राण त्याग देती। उस समय उद्यान के रच्चक देवता भयभीत होकर राजा के पास भागे और सारा वृत्तान्त उससे कह सुनाया।

मयपुत्री (मदोदरी) की मीन-समान ऑखों से अश्रु बहने लगा। उसके काले मेघ-जैसे केश धूल पर लोटने लगे। वह ब्रह्मा के प्रपौत्र (रावण) के चरणी पर आ गिरी और छाती पीट-पीटकर रोने लगी।

दोपहीन सुन्दर लकानगर की सब स्त्रियाँ (रावण के) पदतल पर गिरकर रोने लगी। उद्यान-रत्तुक देवता, यदापि आनन्द-चित्तवाले थे, तथापि दिखावे के लिए रावण के चरणो पर गिरकर रोने लगे। (१-५०)

#### अध्वाम १२

#### बंधन पटल

जम समय, ( अन्न की मृत्यु का ) वह समाचार पाकर, पौरपवान् तथा इन्द्र-रूपी यंड रात्रु को पराजित करके यशस्त्री बना हुआ वह राज्ञस ( इन्द्रजित् ) अतिकृद्ध हो उठा। उनके कठोर नैत्रों से अग्नि की ज्ञाला निकल पड़ी, जिसके मय से सब लोक कॉप उठे।

'मान पर चढाया गया वरछा धारण करनेवाला अस मारा गया'—यह वात उस (इन्द्रजित्) के मन को जलाने लगी। वह यो मॉम भरने लगा कि उसके साथ चिन-गारियों निकल पढ़ी। उस समय वह उम परमज्योति-स्वरूप भगवान् (शिव) के सहश वेटीप्यमान टिखाई दिया, जिस (शिव) ने त्रिपुरो का नाश करने के लिए महामेर को धनुषकार में भुकाया था।

वह इट चक्रवाले एक ऐमे रथ पर आरूढ हुआ, जिसमे गगन की ऊपरी सीमा

र. कबिरों ने ऐसा वर्णन किया है कि निर कटने पर भी बीरों का जरीर बुझ समय तक हाथ में तलवार नेसर राजभारहरा है। डमी की कोर उन क्या में सकेन किया गया है।—जिल

को ख़ूनेवाले एक हजार दो सौ भृत जाते हुए थे। वह वीर जो दर्पपूर्ण वचन कह रहा थां, उन (वचनो) की ध्वनियों के एक साथ आ टकराने से दीर्घ दिशाएँ फट गईं और ब्रह्माड का गोला भी फट-सा गया।

उसके बीर-ककण, मजीर और मेरी ऐसी ध्विन कर उठे कि उससे बज्र भी भय-भीत हो गया, देवेन्द्र कॉप उठा और पसीना-पसीना हो गया। सब देवों में श्रेष्ट त्रिमूर्चिं भी यह सोचकर कि अब अति भयकर युद्ध होनेवाला है, अपने-अपने व्यापार से विरत हो गये ( अर्थात् , सृष्टि, स्थिति और सहार-कार्य को छोड़ बैठे )।

अपने भाई का स्मरण करके, उसकी ऑखों से अश्रु-धाराएँ वहने लगी। वह अपने धनुष को देखकर कृद्ध हो उठा—(भाव यह है कि इस धनुष को रखकर भी मैं अपने भाई की रल्ला नहीं कर सका—यह सोचकर धनुप के प्रति उसके मन में घृणा का भाव उत्पन्न हुआ और अपने प्रति कोध भी)। वह अपने ओठ चवाने लगा। (अपनी अशक्ति को सोचकर अपना उपहास-सा करता हुआ) वह हॅस पड़ा। वह सोचने लगा—हाय! वृद्धी पर विचरण करनेवाले एक सुद्रजीवी वानर से अचीण वलयुक्त मेरा भाई मारा गया। इससे मेरे पिता का यश कितना घट गया है।

वरछेषारी सैनिकीं, धनुषीरी वीरो और सम्मुख पडनेवाले पर्वतो को भी तोडनेवाले करवालो को लिये हुए राज्ञ्सो की गणना मैं नहीं कर सकता। अपने दोनी ओर मदजल की धाराएँ वहाकर कीचड फैलानेवाले और छोटी ऑखोवाले हाथियों की सख्या वारह सहस्र थी। रथों की सख्या भी उतनी ही थी।

इन्द्रजित् की सेना में जतने ही (बारह सहस्र) सख्या में अश्व-सेना भी सम्मिलित थी। करवालधारी सेनापित आ मिले थे। तब निरन्तर अश्रधारा बहानेवाली और क्रोध प्रकट करनेवाली आँखों से युक्त इन्द्रजित् रथ पर आरुढ होकर त्वरित गित से रावण के प्रासाद में जा पहुँचा।

(रावण के) चरणो पर वह गिरा और अपने भाई की मृत्यु पर रो पड़ा। भय-रहित रावण ने भी उसकी वॉह पकड़कर उसे उठा लिया और अपनी छाती से लगाकर अशु बहाने लगा। शूल-जैसी ऑखोवाली मदोदरी आदि स्त्रियाँ छाती पीटकर रोने लगी। उम समय, मिहबली इन्द्रजित् ने उन्हें वहाँ से हटाकर रावण से यो कहा—

हे राजन्। आप कोई हितकारी कार्य नहीं सोचते। टुःख पाने के परचात् शोक करने लगते हैं। उस कठोर वानर के वल को ठीक-ठीक पहचानने के उपरान्त भी आपने राज्ञसों की पक्तियों को यह कहकर भेज दिया कि तुमलोग जाकर युद्ध करों। इस-लिए आपने ही तो उम राज्ञस-समूह को सरवा दिया है।

हे मेरे पिता । किंकर, जबुमाली, नाश-रहित पन्तसेनापित इन वीर-ककण-धारी राज्सो के माथ गई हुई सेनाओं में से एक भी सैनिक लीटकर नही आया (अर्थात, सब रण-रग में मारे गये)। वह वानर शकर, ब्रह्मा और विष्णु—तीनों का स्वरूप माना जा सकता है।

आपने पहले दिग्मजों के वल को, जिपुरी का दाह करनेवाले त्रिनेत्र के रीलाम

को और त्रिलोक को भी परास्त कर दिया था। अब अन्न को निहत करनेवाले इस बानर की शक्ति की परीचा करना चाहते हैं। अब इतना होने के पश्चात् यदि आप यह कहें कि हम जाकर उम बानर से युद्ध करेगे, तो वह अज्ञ-प्रलाप मात्र होगा।

हे प्रभी । उस प्रतापनान् नानर को, मै स्त्रय जाकर अतिशीघ्र पकड़कर यहाँ लाकेंगा । आप किचित् भी दुःख न करें । आप चिरकाल तक जीते रहें ।—यो कहकर वह, जो देवराज (इन्द्र) को उसके यश के सहित ही वाँध लाया था, चला गया।

काले वर्णवाले राज्ञम इस प्रकार उमड़ आये कि लगता था, मानो अब यह विस्तीर्ण धरती भी (इनके लिए) पर्याप्त नहीं होगी। उनके शरीर पर अनेक आभरण चमक गहें थे। बलवान शत्रुओं के शरीरों में चुमें हुए, विजय-युद्ध करनेवाले करवाल उनके हाथों में थे। उनको देखने से ऐमा लगता था, मानो (पहले सूर्य से) पराजित ग्रथकार ने तपस्या करके (उम तपोवल से) सूर्य को पराजित कर दिया हो और स्वयं अनेक रूप लेकर, धनी सूर्य-किरणों को अपना आभरण बनाकर पहन लिया हो।

चकों से शोभायमान उत्तम रथ, घोडे, ण्टाति-सैनिक, कोध से लाल हुई आँखों और मुख्यद्वों से युक्त हाथी—इनसे सम्मिलित वह सेना, प्रलयकालिक समुद्र के समान मर्वत्र उमड़ आई। उन विलक्षण वीरों के मध्य, वीरोक्ति कर्त्तव्य को पूर्ण करने के लिए किटियद्व वह (इन्द्रजित्) ऐमा लगता था मानों उस प्रलय-समुद्र के मध्य खड़ा हुआ बलवान मेर पर्वत हो।

वह (इन्द्रजित्) इस प्रकार चला। वह यद्यपि अप्र दिशाओं के साथ समस्त लोकों को विजित करनेवाला था, तथापि उस समय, युद्ध करने के लिए सम्रद्ध वीर हनुमान् की दत्तता को सोचकर वह मन में आनदित हुआ—(भाव यह है कि हनुमान् जैसे महाबीर के साथ युद्ध करने का अवमर प्राप्त होने से इन्द्रजित् आनदित हुआ)। उसे देखकर सब लोग भयभीत हो उठे।

वेल-चूटे की कला से युक्त आभरण पहने हुए (इन्द्रजित्) ने सोचा— छहो । यह युद्धचेत्र भी कैमा है ? असल्य शतयुक्त रक्त-प्रवाह में अमल्य शस्त्र-राशियों के पड़े रहने के कारण, यह अपार पर्वतों, मसुद्रों और निर्वयों से युक्त एक विलक्षण लोक ही वन गया है।

वह, जिसने अवतक कभी दुःख का अनुभव वहीं किया था, अब मन में कुछ-कुछ वेदना का अनुभव करने लगा। वह यह विचार कर चिंतित हुआ कि मागर के सदश महिमावाले और अपने प्रताप के लिए उपमान-रहित (राजस-वीर) मब मिट गये। यह वानर तो अकेला ही है। यदि राम आकर हमारा सामना करें तो, हम किम सेना को लेकर उपके माथ युद्ध करेंगे 2

आँखों की पुतली-जैसे, प्राण-समान, उत्तम शस्त्रों के प्रयोग में निपुण रक्तक, अकथनीय गुणों से युक्त, अनेक वीरों को धरती पर मृत पड़े हुए देख-डेखकर वह कुड़ हो अपने बोठ चयाने लगा। वह इस प्रकार (वेडना में) कुढ़ उठा, जिस प्रकार पके बाव में किसी ने छटी भोज दी हो।

(दडक) अरण्य मे बुआ ( पूर्पणखा) का जो अपमान हुआ, खर का जो सहार हुआ, जिसे मै अपना सर्वस्व मानता था, वह मेरा माई जो मारा गया और अन्य जो-जो दुःखद घटनाएँ घटी—ये सव, दो मनुष्यो और एक वानर के द्वारा ही की गई। अहो। मेरा पराक्रम भी किस काम का है 2—वह इस प्रकार सोचता रहा।

वहनेवाले रक्त से वहाँ एक तरिगत समुद्र ही उत्पन्न हो गया था। मार्ग में पड़ी हुई भारी शवराशियाँ आगे जाने में स्कावट उत्पन्न करती थी। इस प्रकार के मार्ग पर चलते हुए इन्द्रजित् ने, वहाँ रगडे गये अपने भाई के मृत शरीर को, तपाये हुए ताँवे जैसी अपनी लाल-लाल ऑखों से, कोध-भरें मन से, देखा।

जसने, तारक के रक्त-प्रवाह जैसी रक्तधारा मे अनुपम सयक्र नरिमह के तीहण नखों द्वारा चीरे गये हिरण्यकशिषु के शरीर जैमे, (अपने माई के शरीर को) पढ़े हुए देखा। (रक्त से जस्पन्न कीचड़ में) धॅसकर उसका रथ रुक गया। उसके हाथ का विजय-प्रद धनुष खिसक गया। उसकी क्रोध-भरी शाँखों से अश्रुजल, रक्त और अग्नि-कण बरस पढ़े। वह स्तब्ध खड़ा रहा।

है तात । पलाश-पत्र जैसे आकार का वरहा धारण करनेवाले तुम्हारे पिता (रावण) के क्रोध के भय से यम भी (तुम्हारे) प्राण हरण नहीं कर सकता था। अन्यान्य लोकों में रहनेवाले भी तुमसे भयभीत रहते हैं। है तात, अब तुम हमे छोडकर किस लोक में जा खिये हो १ (इस प्रकार इन्द्रजित् विलाप कर एठा)।

वह दुःख का सहन नहीं कर सका। प्रेम के (आवेश के) कारण उसकी बुदि भी मंद पड़ गई। इस प्रकार जब वह शिथिल हो रहा था, तब क्रोध के भाव ने अधिकाधिक उत्तेजित हो कर उसके मन में उत्पन्न शोक को अतर में ही ऐसे दया दिया, जैसे नीचे से ठोकी जानेवाले कील को ऊपर से ठोकी हुई कील दवा देती है।

जब इधर यह सब हो रहा था. उसी समय सूर्य के रथ जैसे रथ पर सवार होका रावण के पुत्र (इन्द्रजित्) को बाते हुए वीर-ककणधारी हनुमान् ने देखा, जो क्रोध से त्रिपुरनाश के लिए सन्तद शिव के समान खडा था।

मेरे द्वारा कुछ राज्ञस-चीरों के मारे जाने के कारण ही तो अब इसे यहाँ आना पड़ा है। अहो। अब मेरी जय या पराजय दोनों में से एक बात निश्चित है। अभी इसका फैमला हो जायगा। यह जो आ रहा है, वह इन्द्रजित्नामधारी हैन ?

सुरिमत पुष्पों की माला से अलकृत यह युवक यदि मेरे हाथों मारा जायगा, तो यही कार्य रावण के लिए मवमें कष्टवायक होगा। वह (रावण) अपना विनाश होता हुआ देखकर अकलक पातिव्रत्यवाली देवी (मीता) को मुक्त कर देगा। इतना ही नहीं, इसमें राज्यों का गर्व भी चृर हो जायगा।

इस (इन्द्रजित्) को मारने से होनेवाला लाभ इतना ही नहीं है। यदि में इस प्रतापी को समाप्त कर सक्तूँ, तो इन्द्र भी अपने दुःख में मुक्त हो जायगा। राज्यमों की

१. तारक एक असुर था, जिनको मुख्यागर (कार्तिक) ने मारा था।

लका का शामन भी मिट जायगा और मैं स्वय उस रावण को सपूर्ण रूप से परास्त करनेवाला वन जार्केगा।

उम ममय, त्रिलोक को तीन बार पराजित करनेवाले उस (इन्द्रजित्) के आगे-आगे राज्ञम, हाथी, रथ और घोडे उमड़ते हुए चले आ रहे थे। वे घोर कोलाहल करने लगे. तो वह महान् (हनुमान्) भी कृद्ध होकर, एक सालवृत्त को अपने हाथ में लेकर आगे बढ़ा।

(राज्ञ म-सेना के) कुछ हाथी (हनुमान् के) पदाघात से गिर पडे। कुछ हाथी धक्के खाकर लुढक गये। इतना ही नहीं, कुछ हाथी उसके पैरों से रोदें गये। कुछ हाथी (धकेते जाकर) एक दूसरे पर जा गिरे। कुछ हाथी (धरती मे) धंस गये। कुछ हाथी अस्तव्यस्त हो गिर पडे। यो युद्ध में मारे जाकर सारे हाथी धराशायी हो गये।

कुछ रथ विध्वस्त हो गये। कुछ टूट गये। कुछ तहम-नहस हो गये। कुछ दीले पड़ गये। कुछ अपनी धुरी टूट जाने से गिर पडे। कुछ टुकडे-टुकड़े हो गये—इस प्रकार नव रथ गिट गये।

कुछ घोड़ों के सिर कुचल गये। कुछ की आँखों की पुतिलियाँ निकल आई। कुछ की बलवान टाँगें टूट गई। कुछ के घटियों से भूपित बच्च टूट गये। कुछ रक्त उगलने लगे। कुछ के स्वर्ण-मजीरों से भूषित टाँगें टूट गई। कुछ की श्रीवाएँ टूट गई।

राज्ञ स-वीरों में कुछ (हनुमान् से) पकड़ लिये गये। कुछ चीर दिये गये। कुछ (टॉतों से) काटे गये। कुछ की गरदन तोड़ी गई। कुछ हाथ से मारे गये और कुछ भय से मरे।

राल्सों के द्वारा, खीचकर भुकाये गये धनुषों से छोड़े गये वाण तथा अन्य शन्न जम बीर (हनुमान्) पर जा लगे, किन्तु जिम प्रकार तपाया हुआ लोहा निहाई का फुछ ियगाड़ नहीं पाता, जसी प्रकार वे हनुमान् का कुछ नहीं कर सके। वे जहाँ भी (हनुमान् के शारीर पर) लगे, वहाँ से चिनगारियों निकलकर उन्हीं चिनगारियों के माथ इधर-उधर विखर गये।

इन्द्रजित् ने उमडते क्षोष से भरे हुए इनुमान् पर ज्वालामय वाण छोडे, उनमे कुछ स्वय मुलसकर धुआँ निकालने लगे। कुछ जलकर भस्म हो गये। वे उस ( हनुमान्) को थोडी भी पीडा न दे सके। तय इन्द्रजित् अष्ट्रहाम करने लगा, जिसे देखकर देवताओं की आँग्वें ज्याकुलता से छलछला उठी।

रथः हाथी, घोडे ओर राज्ञम-बीर, घरती पर (मरकर) विखरे पड़े थे और पुष्ट कंघोवाला इन्द्रजित् अकेला खडा था। उसकं कीव तथा अद्वहाम बढने जा रहे थे। 'आओ, आओ'—कहते रहनेवाले हनुमान् के निकट वह आ पहुँचा।

जग राजग ने अपने टास्ण धनुप की डोगी को खीचकर टकार जलन किया, तो उमने इन्द्र का गिर भय में काँप उठा। जल से भरे काले मेघों से उठनेवाले बज्री का गमुदाय भय में मोहित होकर काँपते हुए प्राणों के माथ स्थित रह गया। भूमि का गिरन्तर बहन करने रहनेवाले महान मर्प के महन्त्र फन भय में धर्रा उठे। (सब प्राणियों के) शासक प्रभु के दूत (हनुमान्) ने अपनी मनोहर भुजाओं से इस प्रकार ताल ठोका कि जमकी ध्विन से मानो सारा ब्रह्मांड ही फट गया। पर्वत चूर-चूर होकर गिर पडे। धरती फट गई। दीर्घ दिशाऍ कडक गई और उस इन्द्रजित् के दीर्घ धनुप की डोरी भी टूट गई।

(हनुमान् को देखकर) इन्द्रजित ने इस प्रकार टर्पपूर्ण वचन कहे—त् वड़ा चतुर हैं, चतुर है। समार में तेरे समान चतुर और कोई नहीं है, नहीं है। अपनी शक्ति के कारण त् किसी के साथ युद्ध करने में समर्थ है, समर्थ है। किन्तु, आज तरी आयु अन्तिम है, अन्तिम है।

तव हनुमान् ने कहा—हे क्र्र राज्ञत । अव (तुम लोगो की) आयु का अन्त-काल आ गया है। राज्ञम के रूप में लोकों को सतानेत्राले तुम्हारे मिद्धान्तों का अन्तकाल आ गया है। तुम्हारे कठोर व्यापारी का अन्तकाल आ गया है और तुम्हारे शस्त्रों का भी अन्तकाल आ गया है। किन्तु, इनका अन्त करने के लिए पर्याप्त शक्ति रखनेवाली मेंगी भुजाओं के बल का कोई अन्त नहीं है।

( हनुमान् के ये वचन सुनकर ) इन्द्र-शत्रु ने यह साचकर कि अब इसके इम विश्वास का अन्त कर दूँगा, बज्ज से भी अधिक कठोर वहे वाण उसपर इस प्रकार छोडे कि उस ( हनुमान् ) के सिर और बच्च से नवीन रक्त निकलकर वह चला और देवता तड़प उठे। तब हनुमान्—

अत्यन्त कृड होकर अपने शरीर को इस प्रकार वहाकर ऊपर चठाया कि उसे देखने ने ऐना लगा कि अब उसकी कॅचाई के लिए आकाश भी पर्याप्त नहीं होगा। वह इस प्रकार विशाल होकर फैला, जैसे उसके प्रमु रामचन्द्र का यश ही हो, जिन्होंने अपनी मौतेली माँ के वचनो को सिर पर धारण करके उत्तुग तरगों में पूर्ण ममुद्र में आवृत भृमि (भरत को) प्रदान कर और धर्म के मार्ग पर सुस्थिर थे।

विशाल अन्तरिक्त, दमो दिशाओं तथा समस्त लोकों के एकमान स्वामी उन्ध्र की दृढ वाहुओं को भी वॉधनेवाले उस मेघनाट ने, हनुमान् की उम आकृति के एक भाग को ही देखा, उसे पूरा नहीं देख सका और आश्चर्यचिकत हो स्तन्थ खड़ा गहा।

विराट् आकारवाले वीर (हनुमान्) ने अपनी टीर्घ बाँहों को मामने फैलाया और अपने ऊपर (इन्द्रजित् के द्वारा) छोडे गये वाणों को पकटकर फिर उसी पर फेता। उसके पश्चात् उसके हट स्थ में जुते हुए भूतों और मास्थी को ऐसा मारा कि व सय बरती पर गिर पडे।

तय दुगातकालिक प्रभाजन के जैसे बोडों में युक्त एक अन्य रथ उम (इन्ह्रिजन) की महायता के लिए जा पहुँचा। दब भुजाओवाला वह (इन्ह्रिजत्) उम बडे रथ पर कारटकर मबार हो गया और उत्पर कथित जिल्हाण युद्ध-कोशल में युक्त विजयी मारुनि नी देह को चक्रायुध-सदश अनेक शरों ये दक दिया।

विजयशील मारुति ने अपने बक्त पर लगे वाणी को इस प्रकार काउ दिया कि वे सब नीचे गिर गये। फिर, वह इन्द्रजित के रथ पर कृद पदा और उसके युव-रशन दारा धनुप को, जिसने अनेक बार सब लोको को परास्त किया था, अपने सुदृढ हाथो से छीन लिया और फिर ( रथ से ) बाहर निकलकर उस धनुप के टुकड़े-टुकड़े कर दिये।

अपने धनुप के टूटने की ध्विन टिशाओं में फैलकर विलीन हो जाने के पूर्व ही इन्द्रजित् ने अपने हाथ में उस धनुप को उटा लिया, जिसे वज्रायुध से महान् पर्वतों के पर्खा को कोब के साथ काट देनेवाले इन्द्र ने पहले कभी युद्ध में पराजित होकर मेट के रूप में उने समर्पित किया था।

कभी न घटनेवाले क्रोध से युक्त रावण-पुत्र शत-शत उत्तम वाणो को एक साथ प्रयुक्त करता हुआ जल्दी-जल्दी अपने धनुष को मुक्ताता रहा। उत्तम वीर (राम का) दृत उन वाणों के प्रहार से, अपनी विराट् देह मे अनेक घावों के लगने से कुछ ज् शिथिल हो नुपन्ताप खड़ा रहा।

देवता पहले (जय हनुमान् ने इन्द्रजित् के धनुप को तोड िया था, तय) वडा कोलाहल करने लगे ये और थव (हनुमान् को इन्द्रजित् के वाणों के कारण शिथिल होता हुआ देखकर) अल्पन्त दुःखी हो व्यावुल हो छठे। किन्तु, हनुमान् शीध ही एक विशाल वृद्ध को हाथ में लेकर इस प्रकार धुमानं लगा कि (इन्द्रजित् के द्वारा) प्रयुक्त वाणों की पक्तियाँ टूट-टूटकर नीचे गिरने लगी। फिर, उसने स्वर्णमय तथा माणिक्य-जिटत टीर्च किगीट को धागण करनेवाले (इन्द्रजित्) के सिर पर आधात किया।

ज्योही वह भारी वृच्च जनके किरीट-भूषित रिार पर लगा, त्योही देवताओं को पराजित करनेवाला वह (इन्द्रजित्) विमूद-सा हो गया। किंचे पर्यंत पर वहनेवाली जलधारा के समान, जनके शिर से रक्तधारा वह चली, मानो जनके किरीट के माणिक्यों के कातिपुज ही पिघलकर वह चले हो।

इम प्रकार वह (इन्द्रजित्) कुछ च्रण स्तन्ध खड़ा रहा। फिर, सजा पाकर अपने चन्द्रकला के ममान दाँतों को पीसकर एक ही जैमें नहस्र वाणों को एक के पीछे एक छोड़ा, जिससे पर्वताकार हनुमान् की देह च्यत-विच्यत हो गई और देवता, देविंग तथा असुर विरमय रे स्तन्ध हो गये।

(इन्द्रजित् द्वारा) प्रयुक्त शर उसके वस्त् तथा वाँहों में धैंस गये, तो हनुमान् घृणा के साथ, अत्यन्त कृद्ध होकर ज्ञान-रूपी (रामचन्द्र) के धनुप के निक्लो हुए वाण से भी अधिक नेगवान् होकर (इन्द्रजित् पर) कपटा और उसको उसके वडे रथ के साथ ही उठाकर उपर पॅक दिया तथा आनन्द से गरज उठा।

आँख की उपरी पत्तक निचली पलक के साथ आ मिले, इसके पूर्व ही (वर्थात, पलक मारने के समय के अन्तर ही ) अपार दल तथा पराक्रम से हुक्त शत्रु (इन्द्रजित्), अपने रथ के साथ आकाश की उपरी मीमा से जा टक्तराया और इस प्रकार धरती पर आ गिरा कि उपके वार्यों से नवीन रक्त नव गय को फैलाता हुआ, यह चला।

विन्तु इतने में ही, विजजी के समान चमकते हुए दांतावाला (इन्द्रजित्) आनारा में उठ गया। इनी अन्तर में, सदृद के लुढ़क जाने के पहले ही (अर्थात्, ज्ञ्ण भर मे ही ) मारुति ने उसकी सेना मे स्थित बड़े-बडे दृढ रत्नमय रथो को अपने पदाघाती ते चूर-चूर कर दिया।

पुनः रथहीन होकर तथा फिर (हनुमान के) सामने खडे होने की शक्ति से रिहत होकर, अग्नि के समान तपते हुए कोष के साथ आकाश में संचरण करते हुए उस (इन्द्रिजित्) ने, प्रतिकार करने का अन्य कोई उपाय न देखकर, सोचा कि इसपर ब्रह्मास्त्र का ही प्रयोग करना उचित होगा, जिसका कोई प्रतिद्वरी शस्त्र नहीं है।

(इन्द्रजित् ने) पुष्प, धूष, दीप तथा पुष्पवर्ण धवल तण्डुल को अविचिलित ध्यान के साथ (ब्रह्मा को) अर्पण करके आराधना की और समस्त देवो तथा समस्त लोको की सृष्टि करनेवाले दिव्यजन्मा चतुमुख के अस्त्र को अपने विशाल कर में लिया।

( इन्द्रजित् ने ) अपने विजयप्रद धनुष को लेकर उसपर लवी डोरी चढाई ओर अति वेगवान् हनुमान् की भुजाओं को लच्य करके उस शर का प्रयोग किया। तव घरती काँप उठी। विशाएँ काँप उठी। चन्द्रलोक काँप उठा।

उस अवाय ब्रह्मास्त्र ने अग्नि उगलते हुए, प्रचड ऑखोवाले सर्पों के राजा का आकार धारण किया और उस महान् आकृतिवाले हनुमान् की भुजाओं से लिपटकर उन्हें कसकर बाँघ दिया, जिस दृश्य की देखकर बलवान् गरुड चौक उठा।

उस ब्रह्मास्त्र ने (हनुमान् की) दृढ देह की बॉध दिया। तब वह महिमावान मारुति, उस दिन उसकी अनुसरण कर लका में आये हुए धर्मदेवता के अश्रुओं के साथ एव (अशोकवन के) उस स्वर्णमय तोरण के साथ, धरती पर गिर पड़ा, मानी युगात में सर्प-ग्रस्त (राहु-ग्रस्त) होकर चन्द्रमा गगन से नीचे गिर पड़ा हो।

नीचे गिरा हुआ मारुति यह सोचकर कि इस महिमामय ब्रह्मास्त्र की आजा का उल्लंघन करना तथा इसके बधन को तोडकर मुक्त हो जाना उचित नहीं है, वैसे ही नेत्र मूँदे पड़ा रहा। वह राज्ञ्म (इन्द्रजित) यह सोचता हुआ कि अब उसकी शक्ति मिट गई है, उसके समीप आया।

जब इन्द्रजित ( हनुमान् के ) समीप खाया, तब अपने प्राण लेकर दिग्दिगन्तों में भागे हुए सब राज्ञस, जो हनुमान् के गिरने के समय की प्रतीचा कर रहे थे, टीड़कर आये और हनुमान् को घेर कर खड़े हो गये। हनुमान् की देह से लिपटे हुए रध्रपूर्ण दत-बाले उस मर्प को पकड़कर वे ( वॅधे हुए हनुमान् को ) खीचने लगे, उस वमकाने और चिल्लाने लगे।

'अव इस वानर का वल समाप्त हो गया'—यो नोचनेवालो (गन्नमो) के कोला-हल के साथ उमडती हुई लका नगरी, तरगपूर्ण समुद्र-जैमी हो उठी। ( हनुमान् को ) मभी ओर से लियटकर पड़ा रहनेवाला वह सर्प वामुकि के उमान था। राज्ञम देवता-जैसे थे और हनुमान् मन्दर-पर्वत-जैसा था।

वह काला सर्प (ब्रह्मान्) एस (हनुमान्) की स्वर्णमय देह से लिक्टा पटा रहा। भूम-देवता का एकमात्र माथी बनकर रहनेवाला हनुमान् छम महा मेरुगिरि की ममानता

करता था, जा प्रमजन के समय, बलवान् सर्पराज (आदिशेष) के द्वारा चारो ओर से धिरा पड़ा हो। "

पुरुषों ने शोर मचाया। स्त्रियों ने भी, अन्तरिच्च में, ऊपर के लोकों में और अष्ट दिशाओं में अपनी प्रतिध्विन को फैलानेवाले मेघों के समान कोलाहल किया। राच्चमों ने जो वधाइयाँ दी, उनकी कोई सीमा नहीं रही। यदि कहना चाहें, तो यो कह सकते हैं कि वह लकापुरी तब उतनी ही आनन्दित हुई, जितनी कि वह पहले कभी देवेन्द्र को वॉध-कर लाने पर हुई थी। (१-६३)

#### अध्याय १३

## बन्धन-मुक्ति पटल

वे (राज्ञम) इस प्रकार कहते हुए दौड़े आ रहे थे—इस वानर को तीरो से मारो। इसपर वरछे से प्रहार करो। इसे कुल्हाडी से काटो। इसकी आँतों को निकाल दो। इसके टुकडे-टुकडे कर टो। इसे खा डालो। यदि यह जीवित रहे, तो हमारा भला नहीं होगा।

काजल-लगी ऑखोवाली (स्त्रियाँ) और पुरुष, सब फनवाले सर्प-जैसे फुफकार भरने लगे। कुछ यह कहते हुए कि, यह वानर अवतक जीवित क्यो रहने दिया गया है 2—उनको घेरकर उसे मारने का यत्न करने लगे।

कुछ कहते थे—क्या इसे विष में बुने शस्त्रों से पीडित कर मारे अथवा इसके सिर पर वज़ से प्रहार करें या इसे समुद्र में डुवोकर मार दें। नहीं तो, इसे अग्नि में डालकर जला दें।

कुछ राचिनों ने यह कहते हुए (हनुमान् को ) घर लिया कि हमारे पिताओं को (जिन्हें तुमने मारा है ) लौटा दो, हमारे अनुजों को लौटा दो, हमारे अग्रजों को लौटा दो, हमारे अग्रजों को लौटा दो। तभी तुम जा सकते हो। और, अनेक राच्य यह कहकर कि यह वानर स्वर्गलों के देवताओं की आजा से ही यहाँ आया है, उसके प्राण लेने की चेटा करने लगे।

पर्वत के समान बलवान्, अपने प्राणाधिक पतियों से हम अवतक कभी विलग नहीं हुई थी। आज इस वानर के कारण हम अनसे वियुक्त हो गई हैं। अब हम कबतक रोती-कलपती रहेगी १ इसी वानर के सिर पर चढकर हम अपने मगल-स्त्रों को तोड़ टूँगी।—यो कहकर अनेक राक्तस-स्त्रियाँ रोने लगी।

( हनुमान् को ) वॉधकर ले जानेवाले राचमो के सामने से सारी विजयिनी

<sup>•</sup> एक दार आदिगंग ओर बायुनेव में स्पर्धाचती। अपने-अपने बल की परी हा के लिए उन्होंने यह बाजी लगाई थी कि बागु मेरु के शिखर को उड़ा देने की चेटा करे और आदिगेप उस शिखर से लिपटकर बसे बचाने की कोशिश करें। अन्त में उस शिखर का एक माग ट्टकर दिलाए में जा गिरा, पहीं बाट में नुता का निर्माण हुआ। त्रिकृटाचल मेरू-शिखर का बही टूटा हुआ प्रशहें।—लें०

लंकापुरी दौड़ी चली आ रही थी (अर्थात् , नगर के सव लोग उसे देखने के लिए आ रहे थे)। उम समय लका में जो कोलाहल मचा, वह ब्रह्माड-भर में छा गया। उस कोलाहल को सुनकर, अपने मृत पितयों का स्मरण करके रोनेवाली कुडल-अलकृत सुखवाली राज्ञियाँ भी अपना दुःख भूल-सी गई।

हनुमान् के द्वारा उठा-उठाकर फेंके गयं, तीच्ण, अग्नि-सहश शस्त्रधारी राज्ञसों, वड़े-बडे हाथियों, ध्वजालकुत रथों और अश्वों के लका के प्रासादों पर गिरने से वे प्रासाद इस प्रकार ध्वस्त हो पडे थे, जिम प्रकार वज्र के गिरने से पर्वत दह जाते हैं। हनुमान्, उन वीथियों में उन्हें देखता हुआ चला।

राचिसियों ने हनुमान् को लका की नीथियों में आते हुए देखा। किन्तु, यह न देखकर कि उसकी भुजाएँ वॉघी हुई है, वे भय के कारण अपना पेट मलती हुई भाग चली। उसकी भुजाएँ पुराने बच्चों के जैसी थी, जिनपर चीटियों के भुड पिक्तयों में चल-चलकर उनको आवृत कर रहे हो। उन्हें भागते देखकर बहुत-से राच्स, जिनके औठ उठे हुए दाँतों के कारण उमरे हुए थे, भ्रान्तचित्त हो खड़े रहे—(भ्रात इसलिए हुए कि राच्चित्यों को भागते देखकर उन्होंने सोचा कि वानर ने और कुछ विध्वसकारी कार्य आरम्भ कर दिया)।

कुछ राचम भय के कारण चिल्ला भी न पाते थे, इसलिए मीन हो खडे थे। हुछ ( हनुमान् के ) युद्ध-कौशल के वारे में चर्चा कर रहे थे। अनेक राचस (हनुमान् को) देख-देखकर कॉप रहे थे। कुछ नगर से वाहर भागे जाते थे।

कुछ कह रहे थे—अत्यन्त कोधी, कठोर दतवाले सर्प का वधन भी इस (वानर) के लिए पुष्पहार के जैसा हो गया है। इसका मुख अभी तक उज्ज्वल और प्रशात ही है (अर्थात्, यह अभी निस्तेज और बलहीन नहीं हुआ है)। अतः, इसे अभी राजा के सम्मुख ले जाकर उपस्थित न कीजिए। किन्तु, अच्छी तरह सोच-विचार कर कुछ कीजिए।

कुछ राच्नसों ने यह अनुमान कर लिया कि यह जो अब वदी वनकर अपमान कां सह रहा है, प्रभावपूर्ण नाग-पाश के बधन में पड़ने के कारण नहीं, किन्तु किमी भिन्न उद्देश्य से ही ऐसा कर रहा है। वे हनुमान् को उखकर नमस्कार करके कहने—हमारं उपर अपनी क्रपादृष्टि डालो। हम पर कोध मत करो।

अपार बलवाले, अपने भुजवल के कारण गम्ब से भी तिगुने शक्तिशाली पचान सहस्र सैनिक मिलकर पीतवर्ण वीर-ककणधारी हनुमान् के सर्प-पाश को पकडकर खीचे लिये जा रहे थे।

अनेक राच्यस कह रहे थे—वल और पराक्रम में ठुक राच्यमों के गर्ब को मिटाने के उद्देश्य से, यम स्वय अपने अविनश्वर आकार को क्रिपाकर उस वानर के रूप में आया है और युद्ध किया है।

चूड़ियों की पक्तियाँ पहने हुए स्त्रियाँ और पिक्यों ने खंड पुरूप महलों के आँगनों में, सुन्दर स्वर्ण-प्रासादों के छण्जों पर, सरोखों में और भेरी-नाट से प्रतिव्वनित हारों में सर्वत्र बड़ा कोलाहल करते हुए एकत्र हो गये।

बहुत-से कहते ये-कैलास-वासी, अनुपम परशुधारी महादेव ही, कलापी-तृल्य

सीता देवी के पातिव्रत्य की रत्ना करने के लिए, तीत्त्ण दतवाले वानर का रूप धरकर आया है और प्राचीरों से घिरी इस सुन्दर लका नगरी को विध्वस्त करने लगा है।

देवस्त्रियाँ, अलक-भार से युक्त लताओं के सहश विद्याधर-रमणियाँ, तत्री-नाद से भी अधिक मशुरमापिणी नाग-कन्याएँ, इत्तुरस-सदृश सिद्ध-कन्याएँ और यत्त्-रमणियाँ घोर शब्द करती हुई सब ओर से आ एकत्र हुई।

कुछ लोग कहते थे—समुद्र मे योगनिद्रा मे रहनेवाले चक्रधारी (विष्णु) और अनुपम कमल से उत्पन्न, मालालंकृत सृष्टिकर्ता (ब्रह्मा)—दोनों ही बैर करके, (राज्ञसों का विनाश करने के लिए) अपने-अपने रूप को छोड़कर, (इस नानर के) एक ही रूप में यहाँ आ गये हैं।

राच्च सो और राच्च सियों से भिन्न अन्य सब जन विपुल वर्षा के समान बहनेवाली अपनी अश्रधारा को दवा नहीं पाते थे और रो रहे थे। वह (रोना) क्या सुरिभत केशो-वाली सीता के दुःख को देखकर उत्पन्न हुआ था या (हनुमान् पर) दया के कारण था अथवा धर्म की दीनता को देखकर उत्पन्न हुआ था 2

पौरपनान् इनुमान् ने विचार किया—अव इसी प्रकार, इन राच्चसो के साथ जाकर रावण को देखना भी अच्छा होगा। इसलिए उसने (वधन को तोड़कर) लौटना उचित नही समका और उनकी इच्छा के विरुद्ध भी कुछ नहीं किया। प्रत्युत उनके साथ-साथ चलता रहा।

( उसने सोचा ) मेरे पिता ( वायु ) की करणा से, श्रीराम के रक्त चरणो का ध्यान करने से ओर सीता तथा देवताओं के द्वारा दत्त वरों के प्रभाव से मैं इस कठीर नागपाश को भी तोड़ सकता हूँ। फिर भी, इस वधन में रहना ही उचित है।

मे वक्रदतवाले राच्चसराज (रावण) से मिलूँगा। मंत्रणा देने के लिए एक प्रमियां के समझ, मै राम के पराक्रम से उत्पन्न होनेवाले (भयंकर) परिणामो को वताऊँगा। कदाचित् वह (रावण) द्रवितचित्त होकर मिथिला की कुमारी को लौटा भी दे।

इतना ही नहीं, उस (रावण) के साथियों के वल को भी मैं जान सक्रा और उनके विचार भी जान सक्रा। उस समर्थ (रावण) के वचनों के द्वारा एवं उसके मुख-रूपी दृतों के द्वारा उसकी दशा और मन (की दृदता) की भी जानकारी मैं प्राप्त कर सक्र्या।

वाली की मृत्यु, सप्त सालवृत्तों का विनाश, भयप्रद वानर-सेना की अपरिमितता स्वंदुमार ( सुग्रीव ) की शक्ति—ये वार्त भी ( मेरे मुख से सुनने पर ) उस नीलवर्ण रावण के हदय में यथातथ रूप में ग्रांकित हो जायेगी ।

अतः, में रावण से मिर्लूगा और राम के सामर्थ्य तथा न्यायप्रियता को समका-कर उनके मन में श्रकित कर दूँगा। इसके साथ ही उसकी शेष राचसों की सेना को भी धीरे-धीरे, आधे से भी अधिक भाग को मिटाकर लौट जाऊँगा। यस यही मेरा कर्त्तव्य टोगा—यह गोचकर हनुमान् आसे चला। दोनो ओर सं राज्ञ्ञसिना-रूपी समुद्र के उमझ्ते हुए, देवेन्द्र को परास्त करने-वाला (इन्द्रजित्), बॅथे हुए वृपम जैसे बीर (इनुमान्) को एक श्वेतन्छ्त्र से शोभाय-मान राजा (रावण) के प्रासाद में ले चला।

दूत लोग दौड़े और पूर्वकाल में सब दिशाओं को जीत लेनेवाले (रावण) के निकट पहुँचकर प्रणाम करके कहा—हे प्रभी। आपके प्रिय पुत्र ने ब्रह्मास्त्र से उस शत्रु वानर को वॉध लिया है।

(यह समाचार) सुनते ही, उमड़ते हुए आनन्द के साथ, रावण ने, चन्द्ररहित (रात्रिकाल के) जैसे अंधकारपूर्ण अपने उस काले वच पर स्थित सुक्ताहार हो उतारकर उन दूतों को भेट किया, जिस वच्च ने दिग्गजों के दाँतों के आघात को सहा था।

अपार आनन्द के कारण फूली हुई भुजाओवाले, प्रफुल्ल रक्कुसुद जैसे नयनो-वाले उस (रावण) ने आज्ञा दी कि तुमलोग शीघ जाकर मेरा यह आदेश कहो कि उस वानर को सजीव ही यहाँ ले आवें।

दूती ने उस आज्ञा को शत्रु नाम को ही मिटा देनेवाले प्रतापी ( इन्द्रजित् ) को सुनाया। ( हनुमान् के वॉघे जाने का ) समाचार जब सर्वत्र फैला, तब उस अपवादसुक विन्दिनी सीता की क्या दशा हुई—यह अव कहेंगे।

( हनुमान् ने ) अब सुरिच्चित वन को मिटा दिया! असल्य राच्चसो को निहत कर दिया। ऐसे समाचार सुनकर आनिन्दित होनेवाली सीता को, निष्कलक चिचवाली राच्चसी ( त्रिजटा ) ने चितित होकर वीर (हनुमान् ) के वॉर्घ जाने का समाचार दिया, जिसे सुनकर सीता इतनी ब्याकुल हुई कि उसे अपने प्राण भी घृणित मालूम होने लगे।

धूलि-धूसर देह से, धुएँ से आवृत चित्र-प्रतिमा-जैसी तथा पुष्प-जैसी कोमल सीता, उस समय उस सुन्दर पखोवाली हिसनी के समान लगती थी, जिसका वचा किसी ज्याघ के हाथ में फॅस गया हो। वह (सीता) ये वचन कहने लगी-

( हे हनुमान् ) तुम अपने आकार से अतिविशाल आकाश को भर देनेवाले हो, सकल शास्त्रों में निष्णात हो । ऐसे तुम एक वचक राच्चस के हाथ में बदी हो गये। क्या यही धर्म की रीति है ?

तुम समुद्र को पार करके यहाँ आये। तुमने निष्टुर कटक-जैसे राच्नतों के वल को मिटाया, फिर भी तुम्हारे प्राणों को कोई वाघा उत्पन्न नहीं हुई। विजयशील पुष्ट भुजावाले हे तात। तुम यहाँ आकर मुक्ते और भी अधिक दुःख देनेवाले वन गये।

तुमने (रामचन्द्र की) मुद्रिका लाकर मुक्ते दिखाई और मेरे प्राणी को वचाया। उत्तपर मैने तुम्हे आशीर्वाद दिया था कि तुम्हें ऐसी चिरायु प्राप्त हो कि तुम प्रलयकाल को भी देख सको। मेरा वह आशीर्वचन सत्य प्रमाणित होगा, किन्तु तुम, प्रलयकाल को भी देख सको। करा वल दिखाकर, अन्त मे अमिट अपयश के पात्र पहले अपनी पर्वत-सदश भुजाओं का वल दिखाकर, अन्त मे अमिट अपयश के पात्र वस गये।

वन गये।

मैं आशा करती थी कि मेरे प्राणो की रत्ता करनेवाले हम मुक्ते देखने के पश्चात् लीट जाओंगे, यहाँतक पहुँचने का मार्ग दिखाकर प्रभु (रामचन्द्र) की लाओंगे और

वे युद्ध मे रावण को निहत करके सुक्ते सुक्त करके ले जायेंगे । किन्तु, तुमने अब मेरी वह आशा व्यर्थ कर दी।

इस प्रकार वचन कहकर नह, जो ऐसे पातिव्रत्य की आग्न से युक्त थी कि स्वयं अग्नि भी उनसे जल जाय, यो विकल-प्राण हुई, जैसी वह गाय, जिसका बङ्कड़ा दूसरों के हाथ में बंदी वन गया हो। वह मूर्चिञ्चत हो गई।

चधर, महिमामय तथा वड़े आकारवाले ( हनुमान् ) को वॉधकर, युद्ध मे यश पाया हुआ ( इन्द्रजित् ) अपने अपूर्व तप से त्रिलोक पर शासन करनेवाले ( रावण ) के बड़े प्रासाद में जा पहुँचा ।

(रावण का) श्वेतच्छा, जिससे चारो ओर सुक्ता-मालाएँ लटक रही थी, इस प्रकार शीतल प्रकाश फैला रहा था, मानो तीनो लोको में प्रकाश फैलानेवाला कोई दितीय चद्रमा हो । वह ( छत्र ) उस मनोहर और महान् रजत-पर्वत-जैसा लगता था, जिसे (रावण ने) घरती से गगनतल में उठा दिया हो।

रावण की भुजाएँ ऐसी थी कि उत्तपर गरुडध्वज (विष्णु) के चक्रायुध, इन्द्र के वज्र और त्रिनेत्र के त्रिशुल के लगने से घट्टे पड़े हुए थे और मधुस्तावी (पुष्पो से अलंकृत) केशोवाली सुन्दरियों के कमलकोरक जैसे हाथों के उज्ज्वल करवाल जैसे तीचण नखों के चृत भी शोभायमान हो रहे थे।

(उसके दसो सिरो के) घने, रक्तवर्ण, तथा दीर्घ केशो के जाल चारो ओर, सब दिशाओं में विखरे थे, जिनसे कातिमय किरणे छिटक रही थी। उसके कोधपूर्ण निःश्वास सं धुऑ निकल रहा था। वह दृश्य ऐमा लगता था, मानो विज्ञण दिशा भी एक वडवाग्नि रखती हो।

(उसके किरीटो में से) मरकत-रत्नों की उज्ज्वल कार्ति के साथ माणिक्यों की दीर्घ किरणे भी निकल रही थीं, जो नरक-लोक के असिट अन्वकार को (अधतम को) भी निगल रही थीं। इससे वह (रावण) ऐसा लगता था, मानों सपराज अपने सहस्रों कने चारों ओर फैलाये सिंहासन पर विराजमान हों।

जनके कमरवद में जो चुने हुए विविध प्रकार के अति उत्तम रत्न जड़े थे, वं अपनी कार्ति विखेर रहे थे। उसकी सुन्डर सुजाओ पर सर्प की कार्ति से विशिष्ट आमरण सुशोमित हो रहे थे। वह दृश्य ऐसा था, मानो अति विशाल काला समुद्र ही धरती पर दूर तक ब्यास रहनेवाले (स्वर्णमय) मेरु-पर्वत को लपेटकर पड़ा हो।

वह सिदूर-सदृश रक्तवर्ण वस्त्र पहने हुए था, चड्चल सुक्ता-पक्तियो से जटित उसके आभरण पूर्णचन्द्र का प्रकाश फैला रहे थे। वह देखने में ऐसा लगता था, मानो अन्धकार ही रक्तवर्ण आकाश को अपना कटि-वस्त्र बनाकर, नक्तत्रों को आभरण के रूप में धारणकर, चन्द्र-रूपी छत्र के नीचे वैठा हुआ हो।

वह (रावण) सादर्य का, उत्तम वेटो का और गगन से भी अधिक स्थिरता का,

<sup>े.</sup> या प्रमिद्ध है कि बहुबाग्नि उत्तर दिशा में ही रहती है।

अनुषम आनास था। उसके बड़े बड़े दमी सुख, दसी दिशाशों में जब-जब अपनी दृष्टि विखेरते थे, तब-तब दिनाजी-सिहत दिशाओं की रखवाली करनेवाले टिक्पाल तथा अतिरिक् एवं अधर दिशा (पाताल) के रच्चक देवता (बुव तथा आदिशेष) थरीं उठते थे।

अनुषम नायक (राम) की देवी (मीता) को जबसे उसने देखा था, तबसे उमे नागलांक से ब्रह्मदेव के आवाम सत्त्रलांक तक में रहनेवाली कलापी-छुल्य नभी सुन्दरियाँ पुरुप के जैमी लगती थी (अर्थात्, अब उन सुन्दरियों के प्रति रावण के मन में कोई आकर्षण नहीं रह गया था।)

वानर, दोनो श्रेष्ठ देन (हिर और हर अथवा ब्रह्मा और विष्णु), (राज्ञमों के द्वारा) नीचकर्मा समम्मे जानेवाले मनुष्य, कुळ मुनि, इनको छोड़कर अन्य सभी प्रकार के व्यक्ति, मास-लगे शृल को घारण करनेवाले राज्यसों के साथ (राज्ञण को) देरकर खडे थे।

(रावण के दरवार में) तत्री-रूपी इत्तुखड़ों का मधुर नाद-रूपी रस वह रहा था। शास्त्रोक्त विधान से वादित पखावज, शहनाई, डमरू, ताल आदि निरतर वज रहे थे। देवस्त्रियाँ अमृत-प्रवाह जैसे सगीत के मधुर रस को उन (गवण) के कानों में भर रही थी।

मेनका उपयुक्त सगीतनाद और मई ल-बाध के अनुकूल अपने चरण, नेत्र, कर खादि अगो को, जो अपनी सुन्दरता के कारण रक्तकमलों को भी अपनी उपमा के अयोख विद्ध कर रह थे, परिचालित करती हुई नृत्य कर रही थी, यदि उस नृत्य को सुनि देख लं, तो व भी सुक्ति के परमानट को त्यागकर उस (मेनका) की ओर आकृष्ट हो जाये। उस (मेनका) को देखकर वह (रावण) मदहास कर रहा था।

(रावण का) एक सुख मान करती हुई किसी रमणी के सुख की मधुरिमा का आस्वादन कर रहा था (अर्थात्, उम रमणी के सुख-सांदर्य को देख रहा था)। दूसरा मुख अपने साथ मिली हुई किसी रमणी के बदन पर अकट हुए आनद-मधु का पान कर रहा था। वीमरा सुख गायन करती हुई रमणियों के बदन से प्रकट हुए प्रेम-मधु का पी रहा था। चौथा सुख गृत्य करनेवाली सुन्दरियों के बदनों पर प्रकट हुए अमिनय-जन्य शोमा का स्वाद ले रहा था।

पाँचवाँ मुख ( अपने अथीनस्थ ) देवताशों के साथ समापण करता हुआ अपनी प्रभुता दिखा रहा था। छठा मुख तीनो ( मत्री, प्रधान और रेनापित ) से मत्रणा कर रहा था। मातवाँ मुख कर कमो का चिन्तन करता हुआ, कर्ता का माय प्रकट कर रहा था। आठवाँ मुख शुकी-जैसी जानकी के रूप को ( अपने नम्मुख ) देखने में व्यस्त था—(भाप यह है कि जमकी आँखों में सीता की छुवि धूम रही थी।)

नवाँ सुख तोचता था कि रक्तकुगुट-मदश कोमल अर्गुलियोवाली गीता के पातिब्रह्य-रूपी सागर को कैसे पार करे १ टमवाँ सुख चन्दन से अलङ्गत स्तनीवाली सुन्दरिया के द्वारा टिखाये जानेवाले सुकुर में अपनी झाँव देख रहा था।

उमका सन जानकी पर छमी प्रकार मेंड्ना रहा था, जिस प्रकार कोई मन असर धने भुरसुट के मध्य-स्थित मह को प्राप्त वरके के लिए आतुर होवर मेंडना रहा हो। उसकी मुजाओं पर, (रावण के विरह से) व्याकुलमन, कृशगात्र, छलछलाती ऑखोवाली, सुन्दरियों के नपन-स्पी वरछे आधात कर रहे थे।

मद, सुगन्धित और शीतल पवन, जो पुष्पों के मकरद रें। लित होकर, मधु का पान करके, सुन्दरियों के पुष्प-कोरक-महश स्तनों के चन्दन-लेप का आर्लिंगन करके चल रहा था, मानो (रात्रण से) बढला लेने के लिए उसके घावों में विपलित तीर जैसे बुसा जा रहा हो।

अर्धन्त्र-सद्दरा ललाटवाली तर्वाणयों के रक्त रेखाकित मनोहर मीनसम नयनों से युक्त त्रदन-रूपी कमलों के लिए वह (रावण) सूर्य-सद्दश था और देवताओं तथा निण्ठर नेत्रोवाले वानवों के मुकुलित कर-रूपी कमलों के लिए वह चन्द्र सद्दश था।

इस प्रकार आसीन रहनेवाले, अप्ट विशाओं के प्रभु (रावण) को मार्चात ने (दूर से) देखा। उसे देखत ही काले और दीर्घ सर्प को देखकर कृद्ध होनेवाले गरुड के समान उत्तर हो उठा। उम्र होकर उनने अपने मन में सोचा कि पुष्ट भुजाओं के पाश को तोड़ दूँ और विष-सदद्श इस राच्य पर कपट पड़ूँ।

यह सोचकर कि निद्रित व्यक्ति को मारना अपराध है, इसे मैने, जब मैं इसके द्यांत:पुर गे गया था, विना मारे छोड़ दिया था। अब इसे स्वर्ण और रत्नो से निर्मित सिंहामन पर आसीन देख रहा हूँ। अब और अधिक क्या सोचना है १ इसके सिरो को चूर-चूर कर दूँगा ओर पातित्रत्य धर्मवाली पुप्पलता-तुल्य देवी को वधन से सुक्त करके शीव ही यहाँ से ले चलूँगा—यो हनुमान् ने विचार किया।

(हनुमान ने यह भी मोचा—) महावीर (रामचन्द्र) की पत्नी को विद्नी वनी हुई देखकर भी चुप रहनेवाले देवो, दानवो आदि को शाकुष्ट करता हुआ, यदि मैं इस पापी के किरीटालकृत शिरो को न काट डालूँ, तो अब आगे मैं (रामचन्द्र की) क्या सेवा कर सक्गा १

(सीता का) अन्देषण करता हुआ एक बानर आया और उसने रावण के मुकुट-भृषित निरो को चारो दिशाओं में खुढ़का दिया, जिसे देखकर इस (रावण) की सब स्तियाँ भवभीत हो भागकर जा छिपी। वह बानर विजय पाकर आनंद-नृत्य करने लगा— अही। यह बानर कितना निष्ठुर हे 2—एसे प्रशामापूर्ण बचन क्या कम होते हैं 2 (अर्थात, ऐसी प्ररामा का पात्र दनना बहुत अच्छा है)।

दीर्घ करवाल-तद्दश तीच्ण दॉतीवाले इस राज्ञ्स (रावण) को अपने नेत्रो से देखने की इच्छा लेकर ही में अवतक इन प्राणो को शरीर में रखे हुए हूँ । इसे अपने नेत्रो के गामने पावर विट केवत हुछ वाते करके ही लोट जाऊँ, तो मुक्ते अपयश ही प्राप्त होगा । किन्तु (इनके नाथ हुड कर्द और) मारा भी जाऊँ, तथापि मुक्ते वश ही मिलेगा, न कि अपयश ।

रे. अब रामायए में क्ली-करी या उररेच कितन है कि र देए अनुर जाति का था आर उसने देवी अरेर रामसे का गरान्त निया ।। —अनुरु

जन वह (हनुमान्) इस प्रकार सोच रहा था कि अभी अपनी भुजाओ के वधन को तोड़कर पर्वत पर कपटनेवाले सिंह के समान इसपर एकदम टूट पढ़ेंगा, तभी फिर उस यह विचार हुआ कि यह कार्य नीति के अनुकूल नहीं होगा।

यह (रावण) ऐसा नहीं है कि (किसी के द्वारा) सरलता से मारा जा सके। इसके राज्य को देखने पर आसानी से इसे जीता भी नहीं जा सकता। जैसे तमस्त अधकार एकत्र हो गया हो, इस प्रकार के काले वर्णवाले इस रावण के वल को एकमात्र रामचन्द्र ही परास्त कर सकेंगे। अन्य कोई इसे हरा नहीं सकता।

सुके परास्त करना भी इस (रावण) के लिए असम्मव है। इतने वल से युक्त इसे परास्त करना भी मेरे लिए असमव है। यदि मैं अव युद्ध छेड़ दूँ, तो उसी म अनेक दिन व्यतीत हो जायेंगे। अतएव, यह उचित नहीं है कि मैं अब भयकर युद्ध आरम्भ कर दूँ।

इतना ही नहीं—रामचन्द्र की ऐसी प्रतिज्ञा है कि इस रायण की विलष्ट भुजाओं तथा अनेक सिरो को काटकर धरती पर लुढका दूँगा और उस कार्य से सत लोको की जनता को आनन्दित करूँगा।

यदि में भयानक युद्ध छेड़ दूँ और इसी में समय न्यतीत कर दूँ, तो मुन्दर नैनन वाले प्रभु की वह देवी, जिसने प्रभु की सौगंध खाकर यह कहा था कि मैं केवल एक मास के लिए ही जीवित रहूँगी, अपने प्राणों को निश्चय ही त्याग देगी।

अतः, अव युद्ध छेड़ना उचित नहीं है। दूत का कार्य-मात्र करना उचित है। वदनायक (राम) का विलच्चण साथी हनुमान यो सोचता हुआ, विजयशील शत्रु उस राज्ञ्च के निकट जा पहुँचा।

पैनाये करवाल-जैसे घातक नेत्रोवाली स्त्रियो के मध्य आसीन राजा (रावण) के सम्मुख, समुद्र से अमृत निकालकर पिये हुए देवों को परास्त करके उन्हें भगानेवाले (इन्द्रजित्) ने हनुमान् को उपस्थित किया।

जितने लोक हैं, उन सब पर विजय पाये हुए (रावण) को सबोधन करके उस (इन्द्रजित्) ने निवेदन किया—बानर-रूप में रहनेवाला यह प्रतापवान्, शिव और विष्णु के जैसे पराक्रम से युक्त है। यह कहकर अपने करों को जोडकर खडा रहा।

( हनुमान् को ) देखनेवाली उस (रावण) की आँखों से जो चिनगारियाँ निकली, उनसे प्रशसनीय हनुमान् की देह के सब रीयें सरसर करके जल छठे। उनके नि.श्वासों से निकलनेवाले तस धूम ने उम (हनुमान्) की टेह को बॉव हुए नागपाश के ममान ही कसकर बॉध लिया।

यम-समान रावण ने, क्रोध से तप्त होकर, देव आदि शत्रुश को भयभीत करते हुए, हनुमान से प्रश्न किया—यहाँ तेरे आने का कारण क्या है १ त् कौन है १

त् चक्रवारी (विष्णु) है र कुलिशधारी (इन्द्र) है र वीर्घसूलवारी (शिव) है र कमलभव (ब्रह्मा) है र भय-रिहत अनेक सिरोवाला (आविशेष) है, जो भूमि को धारण करता है र तू कीन है, जो अपने नाम और रूप को छिपाकर सुद्र करने के लिए यहाँ आया है र

क्या तू काले रगवाला यम है, जो निर्मय रहता है और प्राणियो को बाँघकर ले जाता हे ? क्या तू मुक्गन (सुब्रह्मण्य) है, जिसने अपने माले से पर्वत को तोड़ दिया था? किया त् वह मुनि (अगस्त्य) है, जो दिल्ला दिशा में अपना अमित प्रभाव रखता है ? या तू दिल्लालको में से कोई है, जो दिशाओं की रखा करता है ?

क्या मुनियों ने यज्ञ करके किसी भृत को उत्पन्न किया है, जो तेरे इस रूप में अव यहाँ आया है 2 अथवा, क्या कमलभव ने एक नये देव की सृष्टि करके सारी लका का विनाश करने के निमित्त यहाँ भेजा है ?

त् कौन है १ तरे यहाँ आने का कारण क्या है १ किसने तुक्ते भेजा है १ मेरी आज़ा है कि तृ कुछ भी छिपाये विना सारी वात बता दे। — यो उस राज्य ने कहा, जिसने देशों के यश को समूल निगल लिया था।

(तव हनुमान् ने उत्तर दिया—) तेरे कहे हुए व्यक्तियों में से मैं कोई नहीं हूँ | मैं तेरे वतलाये उन अल्प वलवालों की आज्ञा माननेवाला भी नहीं हूँ | मनोहर व्लो के साथ विकसित रक्तकमल-सदृश नेत्रवाले एक अनुपम धनुर्धारी का दूत वनकर मैं लका में आया हूँ |

यदि तू यह जानना चाहता है कि वह धनुर्धारी कौन है, तो (मै वताता हूँ—) वह ऐसा एक महान् कार्य सपन्न करने के लिए अवतीर्ण हुआ है, जिसके वारे मे देव, त्रिदेव तथा अन्य जो भी उन्नत व्यक्ति हैं, वे सब सोच भी नहीं सकते।

वह (धनुधारी) तुम लोगों के प्रभ्त वल को, पूर्वकाल में किये गये तप को, नये-नये एकत्र किये गये शस्त्रों तथा सेना को, देवताओं द्वारा दिये गये उत्तम वरो को, तुम लोगों के वड़ापन को, तुम्हारे निर्मित कायों को तथा तुम्हारे द्वारा सपादित राज्य, सपत्ति आदि—सबको अपने एक वाण से ही समृल विनष्ट करने का निश्चय किये हुए हैं।

वह कोई देव नहीं है। या कोई असुर नहीं है। कोई टिग्गज नहीं है। कोई टिक्पालक भी नहीं है। सुन्टर कैलास पर रहनेवाला शिव नहीं है। त्रिमूर्त्ति भी नहीं हैं।

<sup>?</sup> स्क्रस्युराण में यह क्ताल वर्णित हे कि सुब्रह्मयय (कात्तिक ) और परशुराम में एक वार परस्पर वल की स्वर्धा हुई। तब सुब्रह्मय ने क्रीचिगिरि को अपने वरहे के आवात से तोड दिया था।—अनु०

२. प्राचीन तिमल-साहित्य के सबसे पुराने व्याख्याता विद्वान् निच्चनार किर्नियर है, उन्होंने एक स्थान पर एक कथा लिखी है, जो इस प्रकार है—एक बार कैंलास-पर्वत पर शिवजी के सम्मुख समी देवता और मुनि एकत्र हुए। उस समय उनके भार के कारण उत्तर विज्ञा नीचे की और वैस गई और दिलिए अगर उठ था। यह देवकर देवताओं और मुनियों ने जिवजी से निवेदन किया कि अगस्त्य ही दिलिए के मतुतन को ठीक रख सकते हैं। अतः, वे दिलिए में जाये। जिवजी ने अपनी स्वीकृति दी ओर प्रगम्य मुनि विप्याचल के गर्व की मी चृर करते हुए दिलिए में आदे और पीटिय मलें नामक प्रवत पर अपना निवास बनाया। वहाँ रहकर उन्होंने तमिल-भाषा का व्याकरण रचा और माया का उदार किया। उन्होंन-गन्धर्व मास्त्र (संगीत) से रावए को वाँध दिया और तमिल देज में आने से उमे रोज दिया।—अनु०

कोई पुनि मी पड़ी है। वह समय मृतत पर राज्य करने के लिए सकस्य एक स्क्रान्टी का कुमार है।

हान: उत्तम प्रत्यों का सम्बन्ध व्यवस्था, सबी हाम्या का वास्त्या हमा सम्बन्ध स्वया है। सम्बन्ध स्वया है कि सह से सह है। जिन्हें वह ( बहुवाँगी ) संकृत्य मात्र है। या सकता है। यदि इसका रहस्य या कारण स्वासना साहता है। दो (मैं बटाता हैं—) वह वेडो तथा धर्म-प्रस्थों में प्रतिपादित संस्थानमंत्रार पुरुष है।

यि द् (इस बर्ग-द्रम के क्ला तेते क) कारप हुछ, दो बदार्ह-वह बनस्त के द्वया द्वानियों के द्वारा मी नित्या करने में बनाव्य, हान के लिए भी जान का हुआ ( अर्थान्, सब बन्दुओं को जानतेवाले हान का भी वह आकारमूत हान है)। सबसे नाराव्य है, जो उस पड़ की रक्षा करने के लिए बैंड्रा चला बाग था, जो युद्ध में बह वे बन्दु है जा द्वारा था कि है सुटि के अर्थिकारण! ( मेरी रहा करों)। बही कर देवताओं की रहा के निनित्य बन्दीर्थ हुआ है।

बह हो (सुडिका) काविकारप्रमुद है, जो ब्राइ, मध्य और अन्त में गहित है, जो मृद, बर्चमान और मिक्स मानव दीन कारों में बदीद है, जो बन्स विमी भी सीमा में (देख, कार्य, ग्राम आदि से) प्रतिनंद नहीं है, बही बिशन, गाँव कर, बसंद्रानु आदि का स्थान कर (ब्रधीन्, दिन, विष्यू और ब्रह्म के हम में न होकर) हाथ में बसुप बार्य करके, बनने प्राचीन स्थान—ब्रद्भन, बनने और बैलाम को भी ब्रोहकर अयोध्या में ब्रबहीर्य हुआ है।

अपने तुल्का करती की स्तृति अनेकालों को जान के बंधन में मुख कारेकाला वह (जाराव्या), तर्वत्र धर्म को निया रखने, वेबी में प्रतिपादित नीतिमार्ग को तममाका लोगों को उस पर कलाने तथा दुलेगों का विमास अरबे बसुरकों के करों को दूर करने के जिस वहीं (धरती पर) अक्टीय हुआ है।

में उन्हीं का कार हैं। मेरा नाम हतुनाए हैं। सुन्दर तलाइकी देकी (सीता) का अन्वेग्रा करने के लिए जारों विशाओं में गये तुए मेनानायकों में से विज्ञानीकरण में मेना तेकर अनेवाल कालियुन क्षेत्र हैं। उसी का कुर बनकर में अवेला ही पर्य अपा हैं।

व्य हुनका लंकाकि ऐसे हैंना, कैसे मेठ के मध्य किन्ही और गई हो और बीता—व्यक्तिक से प्रेरित है इत ! अति बलवाम् वाली महुदल हो है ! उत्तवा सारा-बीता—व्यक्ति कर में वल रहा है म !—वह प्रस्त दुनते ही स्वीप्तस्त (साम ) का वन बीता हुनार कर में वल रहा है म !—वह प्रस्त दुनते ही स्वीप्तस्त (साम ) का वन हैंसे पड़ा !

हद न्त्रा (हतुमान् ने ) बहा-न्दे राजन ! उर सद । भगवर ब्रोगबाता वाही बभी जा इन घरती को खेड्कर करों पहुँच गया । यह नेटकर ब्राहेगला नहीं है। दभी उनमी बृह्य भी निद्ध गईं। वह (बाही) ब्रह्म-त्वहर द्वीरवाही राम के एक हम है ब्राह्म होकर मरा वह हमार राज एक्टुव (सुनीव) है, रावण ने प्रश्न किया—िकत कारण से उस वाली के प्राण तीदण-शर से हरण किये गये १ राम नामक वह व्यक्ति अत्र कहाँ है १ अग्रगद क्यो उसकी पत्नी का अन्वेपण करने चला है १ वायुपुत्र कहने लगा—

अपनी देवी (सीता) को ढंढतें हुए आये रक्तकमल जैसे नेत्रोवाले (राम) के साथ हमारे प्रभु सुग्रीव ने ऐसी मित्रता कर ली है कि मानो वे दोनो एकपाण हो गये हैं। (सुग्रीव के) यह प्रार्थना करने पर कि दुनिवार्य विपत्ति से वे उसे मुक्ति दें। उन (रामचन्द्र) ने, जो कुशल चित्रकार के लिए भी दुर्लेंख्य सौदर्य से युक्त हैं, सुग्रीव को रूमा (सुग्रीव की पत्नी) के साथ उसके राज्य को भी (वाली से लेकर) देने का वचन दिया। फिर, उन्होंने वाली का वध किया।

वे उस (सुग्रीव) के साथ वहीं चार मास तक रहे। फिर एकत्र हुई वानर-सेना के मध्य आसीन वीर (राम) ने हमें आदेश दिया कि अब तुमलोग जाकर (सीता का) अन्वेषण करो। हम वैसे ही अन्वेपण करते हुए यहाँ आये हैं। यही सारी घटना है।— यो रामचन्द्र के दूत ने कहा। वह सुनकर रावण वोला—

तुम लोगों के कुल के नायक तथा अनुपम प्रभावशाली (वाली) को जिसने कठीर शर से निहत कर दिया, उसके दासत्व को तुमलोगों ने स्वीकार किया है। बाह ! अब तुम्हारा यश भी कैसे घट सकता है 2 तुम जैसे लोग यदि बने रहेंगे, तो मेघों के कारण मपन्न बनी हुई इस घरती में केवल स्त्रीत्व ही शेष रह जायगा न 2 (भाव यह है, तुम जैसे कायरों से घरती का अपमान होता है।)

तुम लोगों के नायक सुन्नीय ने—जिसने अपने अन्नज को मरनाकर उस अन्नज को मारनेवाले के साथ मित्रता कर ली—आदेश दिया, तो उसे मानकर आया हुआ तू हमें क्या बताना चाहता है १ दत बनकर आये हुए तू ने जो युद्ध किया है, उसका क्या कारण है | तुक्ते हम मारेंगे नहीं, मन का भय त्यागकर सारी बात कह |

मन से विचार करने के लिए भी दुष्कर, सद्गुणों से पूर्ण (हतुमान्) ने, पुष्प-मालालंकृत (रावण) के कहे मव वचनों को भली भॉति सोचकर, फिर, यह विचार कर कि अब इमें सामान्य नीति मार्ग क्या है, यह बताना उचित होगा—ये वचन कहे:

मेरा यहाँ द्त वनकर आना, सूर्य के कुमार सुग्रीन के कारण ही है। यहि तू सुनने के लिए जबत है और जनकी सचार्ड को पहचान सकता है, तो कुछ दोणहीन हितकारी बचन नुक्तमें कहूँगा।

त्ने अपने सपन्न जीवन को व्यर्ध कर दिया । राजधर्म की किंचित भी परवाह न की । क्रूर कार्य किया । यद्यपि तेरा विनाश निकट आ गया है, तथापि यदि अव भी त् मेरा यह दृढ बचन सुनकर तटनुनार कर सका, तो चिरकाल पर्यंत अपने प्राणी की यचा मकेगा ।

त् ने. अत्यन्त दुःख पाने पर भी अपने पातित्रत्य सं विचलित न होनेवाली, अग्नि-नमान पवित्र (सीता) देवी को सताने का महान् पाप किया है। उससे तूने अपनी इन्द्रियो पर विजय पाकर जो अमोघ तप किया था, उसका फल भी खो बैठा है। मत्य ज्ञानवाले देवों को परास्त करके उससे अधिक गर्व उत्पन्न हो जाने के कारण तेरी अनुपम महिमा मिट गई। शेज कुछ महिमा वच गई थी तो वह भी, आज मिट गई और यदि कुछ थोटी महिमा वच भी गई हो, तो वह कल-परमो अवश्य समूल मिट जानेवाली है। क्या वह (तेरी महिमा) स्थायी रूप से रह मकेगी 2

पाप कभी पुण्य को जीत नहीं नकता—इस सस्य की तू ने माना नहीं । विना कुछ विचार किये ही, महान् तपस्या से प्राप्त अपनी पवित्रता को अतिपावन देवी (सीता) के प्रति उत्पन्न कामना के कारण, मिटा दिया।

नीतिरहित काम-वासना से जो भी मोहग्रस्त और भ्रष्टिचत्त हुए, वे सब मर-मरकर अधोगित की ओर ही बढते रहे। क्या ऐसे धर्मश्रष्ट लोग कभी नित्य जीवन को प्राप्त कर मके 2

भयंकर तथा गंभीर ससुद्र से आवृत इस धरती में, जो राजा, लोक-रत्ता के कर्त्तव्य को अपनाकर भी, नवयौवना तरुणियों पर मोहित होकर, मार्गभ्रष्ट होते हैं, वे माला-भूषित पुरुष अपने कुकृत्य के कारण मिट जाते हैं। यदि ऐसे पुरुषों की गणना करने लगें, तो क्या उसका अन्त हो सकता है 2

धन-वैभव और इन्द्रिय-विषयो पर उत्तम जन आसक्त नहीं होते और वे यह मानते हैं कि इनसे बढ़कर अन्य कोई अन्धकार (-पूर्ण कार्य) इस ससार में नहीं है। वे मानते हैं कि दान, करुणा, ध्यान तथा विषयों से विरक्ति—इनके अतिरिक्त और किमी के हारा सत्य ज्ञान की प्राप्ति सभव नहीं।

वह पुरुप भी क्या सद्गुणों में गिना जा सकता है, जो वासना के वशीभृत होकर, पर-स्त्री पर आसक्त हो। उपहाम का पात्र वनकर, जजारहित होकर, अपने कातिमय शरीर को (पर-नारी के विरह-ताप से) सुखाये और अपयश का भागी वनकर पतित वन जाये 2

तरगपूर्ण समुद्र-जल से धिरी इस धरती में जो राजा राजर खुके हैं, उनमें तेरे समान नीतिज्ञ कौन थे १ (अर्थात्, कोई नहीं थे)। वेद-विहित न्याय-मार्ग पर चलने-वाला तूक्यों धर्म की सीमा के वाहर जाता है ?

(कोई पुरुष) अपने से घृणा करनेवाली किसी स्त्री पर अनुरक्त होकर उसके धिकार प्राप्त करें और फिर भी यिट वह जीवित रहें, तो उसके जीवन की अपेजा उन व्यक्ति के जीवन को अधिक सुन्दर कहना उचित होगा, जिनकी सुख के मध्य में उन्नत होकर रहनेवाली नामिका कट गई हो।

यटि लोकों का विध्वम करने में ममर्थ अनेक सुन्दर भुजाएँ हो, महस्र गिर हो, तो भी क्या उनसे प्राणों की रच्चा हो सकती है १ वे उन मैंकडो बन्त्रों के नमान होगे. जो गाँव-भर को जला देनेवाली आग की लपटों में फैंम गये हो।

त्ने अपनी नमो की तत्री बनाकर जो गान किया था, उमपर प्रमन्न होकर उम शिव भगवान् ने, जिनके कोध से त्रिपुर भी अनिवायं अगि-स्वाला में जलकर भम्म हो गये थे, जो वर दिया, वह भी कदाचिन् स्थर्थ हो मकता है। विन्तु, धैदिक धर्म से कभी च्युत न होनेवाले (राम) का शर कभी व्यर्थ होगा, ऐसा विचार करना भी ठीक नहीं है।

जो गुण सब लोगों में इढ रूप से रहना चाहिए, वह है 'मान' । तेरा वह मान भी सिट रहा है। अज्ञीण राज्य-संपत्ति भी मिट रही है। धर्म-विरुद्ध पथ पर चलकर त् क्यों इतना नीच होता जा रहा है १ तेरे कार्य की प्रशसा वहीं करेगे, जो तुक्तसे भी अधिक स्पहास के योग्य नीच कृत्य करनेवाले हैं।

( संसार मे ) जन्म पाकर, जिन्होंने ऐसा तप किया है कि वे आगे पुनर्जन्म न पायें, वे और महान् देवों से अधिक श्रेष्ठ देवता श्रीराम को कमी नहीं भूल सकते। यह निश्चित है।

अतः, त् सीता को लौटा दे और अपनी दुर्लभ संपत्ति, अपने वंधुजन तथा अपने प्राणों की ग्ला कर। ज्योतिःस्वरूप (सूर्य) के पुत्र (सुप्रीव) ने तेरे लिए इस प्रकार का सदेश भेजा है।—यों (हनुमान् ने) कहा।

( हनुमान् के ) यह कहते ही विजय के अतिरिक्त कभी पराजय न प्राप्त करने-वाला ( रावण ) यह सोचकर कि मुक्ते ये वचन मुनानेवाला पर्वत पर वसनेवाला एक तुच्छ वानर है—ठठाकर हॅस पड़ा। ( और वोला—)

वानर (सुग्रीव) का सन्देश और नर का पराक्रम—सव रहने दे। अव त्यह वता कि इस विशाल नगर में जब त् किसी का दूत वनकर आया है, तब त् ने राह्ममों को क्यों मारा 2 उसका कारण कह।—यो (रावण ने) प्रश्न किया।

सुक्ते तुक्तमे साद्वात् करानेवाला कोई नहीं था। अतः, मैने तेरे सुरिमत छद्यान को छजाड़ा। जो सुक्ते मारने के लिए आये थे, छन्हे मैने मार डाला। फिर, विनम्न होकर तेरे समीप इसलिए आया हूँ कि मै तुक्ते यह सन्देश दे सक्।

(हनुमान् के) इतना कहते ही, विद्युत्-सदृश चमकनेवाले करवाल-जैसे तीहण वाँतोंवाले (रावण) ने क्रांधाग्नि को दूर-दूर तक फैलाते हुए आजा दी कि इसे मार डालो । जब अधिक लोग उसे माग्ने को दोड़े, तब नीतिज्ञ विभीषण बोल उठा—'रको'।

नीतिमान् (विभीषण) उठकर खड़ा हुआ। उसने अपने दीर्घ करों से महिमा-मय राजा रावण को नमस्कार करके मधुर तथा सत्य वचन धीरे-धीरे कहा--अत्यधिक क्रोध करना उचित नहीं है।

(उमने कहा—) पूज्यवर, हे वेदों में निपुण! धर्मवल से आदिकाल में सुरिष्ट करनेवाले ब्रहादेव को तुमने अपनी तपस्या से सतुष्ट करके वर प्राप्त किया और इन्द्र का कार्य (त्रिलोक का शासन) कर रहे हो । ऐसे तुम क्या उस व्यक्ति को मारोंगे, जो अपने को किमी का दृत कहकर यहाँ आया है 2

इस भृतल की सीमा के भीतर और इस अडगोल के भीतर तथा वाहर, वेटो से सुज्यवस्थित रहनेवाले समस्त लोकों मे जो नीतिमान पुरुष हुए है, उनमे से स्त्री के घातक कोई हो भी सकते हैं? किन्तु, दत वनकर आये हुए व्यक्ति को मारनेवाला कोई नहीं हुआ है। द्त शत्रुओं के निवास में जाकर, भेजनेवाले का सन्देश कहता है, फिर वह कोष को शात करके सत्य वचन कहता है। ऐसे बत लिये हुए, उपराक्त ज्ञान तथा किया से युक्त दूनों को मारने से योग्य व्यक्ति भी उपहास के पात्र हो जाने हैं। हमारे कुल के लिए यह कलक होगा।

सत्य के आवारभृत सब लोगों पर शारंन करनेवाले, हे राजन्, तुम्हारे शत्रु के द्वारा भेजे हुए इस दूत को मारना दोष है। त्रिश्लाधारी शिव तथा त्रिम्तियों के अन्य देवों (ब्रह्मा और विष्णु) के एव हमारे वैमव को देखकर ईंप्यों करनेवाले देवों के तुम उप-हास-पात्र वन जाओंगे।

छन वीर तथा नीतिज (राम-लद्मण) ने हमारी वहन शूर्पणखा का वध नहीं किया, किन्तु उसकी नाक और कान काटकर यह कहकर भेज दिया कि त् जाकर अपने भाई से ममाचार कह। यदि अब तुस इस बानर को मार डालोगे, तो यहाँ आकर इसने जो कुछ देखा है, उसे उन (राम-लद्मण) को यह कैसे सुनायगा १──डम प्रकार उपयुक्त वचन (विभिषण ने) कहें!

तव रावण ने कहा—है उत्तम स्वभाववाले। तुमने ठीक कहा। इसने यद्यपि अनुचित किया है, तथापि इसको मारना दोष है। उपने अपने मैनिको से कहा—इस (वानर) की लम्बी पूँछ को जड़ से जला दो और नगर-भर मे इसे घुमाकर फिर नगर की सीमा से वाहर, यह कहकर भगा दो कि यहाँ का सारा समाचार कहकर यह शीघ उन्हें (राम-लहमण को) यहाँ ले आये। यह सुनकर राह्मम घोर कोलाहल कर उठे।

उम समय देवताओं को युद्ध में परास्त करनेवाले (इन्द्रजित्) ने कहा— हहााल के बंधन में रहनेवाले को आग से जलाना उचित नहीं है। मजबृत रिरमयाँ ले बाधों और उनसे इस (बानर) की सुजाओं को वाँध दो। फिर उमने (हनुमान् की देह में) ब्रह्माल का उपशमन कर दिया। (इन्द्रजित् के) इतना कहते ही राजमों ने रिरमयों से उस (हनुमान्) को बाँध दिया।

(राज्यकों के घरों में) सूलों को लटकाने की बटी-बडी रिस्तियाँ अदृश्य हो गई (अर्थात्, हनुमान् को बॉधने के लिए उन्हें खोलकर ले गये)। गथों में वेधी हुई रिस्तियाँ अदृश्य हो गई। सभी अश्व बन्बन की रिस्तियों से रहित हो गये। दुइ के हाथी रिस्तियों और कठ में वेधे रिस्तियों में रिहत हो गये। अब उस नगर में पडी हुई अन्य भी अपने पैरों और कठ में वेधे रिस्तियों में रिहत हो गये। अब उस नगर में पडी हुई अन्य रिस्तियों के सबध में क्या कहा जाय 2

समार में पाई जानेवाली तब रस्मियाँ, देवताओं में बलात् छीनकर लाये गये पाश, वरदान में प्राप्त पाण, असल्य राजाओं से बलात् छीन र लाये गये पाश तथा दूसरे जो भी पाश दिखाई पड़े. उन सबको लाकर (राचमों ने हनुमान् को ) बाँध दिया। उस नमय केवल वे डोरे ही बचे रहे, जो राचसों की नित्रयों के गलों में मगलमूत्र वनकर पट थे। वह दोपरहित (हनुमान्) यह सोचकर आनन्दित हो रहा था कि म प्रतास्त्र के

जनर के हो पद्य प्रजिश-म लगते हैं ।---अनु०

बंधन को तोड़ने के अपराव से वच गया । स्त्रय राच्यतों ने ब्रह्मास्त्र को हटाकर नेरा उपकार किया । मैं इन (राच्यतों) की विजय को शीब ही पराजय में वक्ल मकता हूँ । मेरी पूंछ को जलाने की (रावण की) आज्ञा भी कैसी है, मानो इस नगर को जला देने का ही निमंत्रण है।—यो मोचकर उपयुक्त ममय की प्रतीच्या करता हुआ (हनुमान्) चुपचाप खड़ा रहा।

(राज्ञ ) जुद्र पाशों में उसे वाँघ रहे थे। (हनुमान्) दुर्वल व्यक्ति के जैमे अपनी देह को फुलाता हुआ उनके खीच-खोचकर वाँघने पर भी विना कुछ धवराहट के इम प्रकार खड़ा रहा, जैमे वह उन वघनों से मुक्त होने का उपाय ही न जानता हो। वह आर्थ (हनुमान्) उम योगी की ममता करता था, जो ब्रह्मविद्या को प्राप्त करके भी अञ्च के जैमे अविद्या को ही सत्य मानने का अभिनय करता है। अच्छी तग्ह वॅथा हुआ हनुमान् राज्ञमों द्वारा घसीटा जा रहा था।

वे राज्ञम रावण के प्रामाट को पार कर खुले स्थान में जा पहुँचे और वहाँ हनुमान् के चागे ओर खडे होकर अटम्य उत्माह से बड़ा कोलाहल मचाने लगे। उन्होंने ऊपर उठाई हुई (हनुमान् की) पूँछ में चागे ओर से बस्त्रों की लपेटा। मारी पूँछ को तेल ओर वी में डुवोवा और उप्र अपिन को उममे लगा दिया। नव राज्ञम इस प्रकार कोलाहल कर उठे कि सारा अडगोल काँप उठा।

अनेक रिस्तियों को एक साथ ऐंडकर बनाये गये अतिहद रस्से से हनुमान् को, दोनों ओर से बाँषकर, लाख-लाख राच्चन उन रस्से को पकड़े हुए थे। चारों ओर निगरानी के लिए चलनेवाले शस्त्रघारी बीर दिगतों तक इस प्रकार फैले हुए थे कि दिशाओं की मीमा पर रहनेवाला व्यक्ति भी उस सेना के छोर को नहीं देख सकता था।

राच्म, अपने अपने घरों के द्वार पर खड़े होकर लोगों को नमाचार देने हुए चिल्ला रहे थे कि आओ-आओ, देखों-देखों । सुरिच्चित उद्यान को उजाड़नेवाले, अच्च आदि वीरों को मारनेवाले, मीता के लाथ बात करनेवाले तथा मनुष्यों के प्रताप को बताने के लिए आये हुए इम बानर की क्या दुईशा हो रही है ! आकर देखों।

गालम इस प्रकार चिल्ला रहे थे, मानों वे ब्रह्माड के बाहर भी समाचार पहुँचा ग्रें हो। कोई नगाडे बना रहे थे। कोई घमका रहे थे। कोई चारो ओर दौड़-दौड़कर देख रहे थे। कोई जानकी को भी समाचार देने के लिए दौड़े जा रहे थे। जब सीना को यह समाचार मिला, तब वे बहुत ब्याहुल हुई। पसीना-पसीना हो गई। तड़प इटी। निस्मियों भरने लगी। गिर पड़ी। रोई। आह भरने लगी।

गीता नं तय अग्निदेव ने प्रार्थना की —हं अग्निदेव ! मानृ-सहण करणामय वायु के नित्र ! अतिनुष्ठ, श्वान-मदश क्र्र गत्त्वम (हनुमान् को ) मता रहे हैं, तो क्या तम उमय व्या नहीं करोगे ? तुम समार के माजिभूत हो । तुम्हें मव बुछ ज्ञात है । यदि में पवित्र णातित्रन्य में बुक्त हूँ. तो तुम उमको अपने ताप में न जलाओ । तुम्हें नमम्कार करती हूँ ।

धवल वर्ण तथा छोटे-छोटे टॉतोवाली देवी के इन प्रकार प्रार्थना करने पर

वीप्यमान अभिनदेव ने अपने अन्तर में ( उष्णता को ) शान्त कर लिया। उस महिमाणूं ( हनुमान्) की पूँछ में हड्डी तक ऐसी शीवलता व्याप्त हो गई कि उसकी सारी देह पुलक्ति हो उठी।

अधिक कहने से क्या 2 समुद्र की वडवाग्नि, धरती की ज्वालामय अग्नि, अन्य अग्नि, अन्तरिक्ष्गत अग्नि, मुनियों से रिक्षत रक्तवर्ण त्रेताग्नियाँ—(गार्वपत्य, आह्वनीय दिक्षण नामक तीन अग्नियाँ) तथा त्रिपुर-वाह करनेवाले विजयी (शिव) की नेत्राग्निमी शीतल हो गई।

ब्रह्माड की सीमा के पर रहनेवाले (ब्रह्मा) की हथेली में स्थित अग्नि भी शीतल हो गई। मेंघो में स्थित वज्राग्नि भी शीतल हो गई। विजयशील उप्लिकरणों से घरें अधकार को निगल जानेवाला सूर्य-मडल भी शीतल हो गया। उन नरको की अग्नि भी शीतल हो गई, जहाँ पहुँचकर कोई नहीं लौटता। 9

भक्ति के बधन से कभी मुक्त न होनेवाले मन से युक्त हनुमान् ने अपनी पर्वत-जैमी पूंछ पर जलती हुई अग्नि को शीतल ही पाकर आश्चर्य में पड गया। यह समक्तकर कि चित्र-प्रतिमा के समान जानकी के पातिव्रत्य के प्रभाव से ही यह अद्मुत बात हुई है, वह अनुपम आनन्द से मर गया।

पिछली रात की सारे नगर में धूमकर भी हनुमान उस नगर के सभी प्रदेशों की स्मृति को अपने मन में दृढ रूप से स्थापित नहीं कर सका था। अब उन मूर्ल राज्ञसों ने स्वय ही उस हनुमान को सारी लंका में धुमा-धुमाकर मभी स्थानों को दिखाया। उसने भी सब ठीक से देख लिया। ठीक उसी प्रकार, जैसे इन्द्रियों के आगे-आगे चलने पर उनके पीछे-पीछे जानेवाला मन (विषयों का) ज्ञान प्राप्त करता है।

जम लका नगर को पूरा-पूरा देखकर वह जमकी सीमा पर आ पहुँचा । जमने मोचा कि वधन तोड़कर जाने का यही उपयुक्त समय है। कट वह (अपने टोनों ओर के) रस्मों को दृदता से पकड़कर इस प्रकार उछल पट़ा कि (जनको पकटनेवाली) दो लाख भुजाएँ जन रस्सों के साथ ही खमों के जैसे लटकने लगी। हनुमान के साथ ही व राचन भी आकाश में जा पहुँचे।

वे एक लाख राज्य (जो हनुमान् को पकडे हुए जा रहे थे) विदारकर, गिर पडे और अपनी वाँहों के ट्टने के साथ मर मिटे। अपनी विशाल बाहुओं और देह गर वंधी हुई र्गम्मियों के साथ अन्तरिक्त में टिखनेवाला हनुमान्, मर्पों में आयृत गरुट के समान लगता था।

त्व हनुमान् ने सीचा, प्रभु (राम) की बन्टना करके म टम पापी गद्यागे की लका में आग लगा दूगा और टम (नगर) को भी जलाकर शत्रुओं के नगरों को जलाने वाले शिव तथा उनके साथियों को भी लिजत कर दूँगा । यो गंचिकर गुठ में प्रभव अपने लागूल को सम स्वर्णनगर की और बटाया।

१, उपर्यक्त दोनो पद्य प्रक्तिप-से लगने हैं। —अनु०

रात्रि के समान नील वर्णवाले प्रभु (राम) के दृत की अग्नि-ज्वाला से भरी हुई वह विजयी पूँछ इस प्रकार लगती थी, मानो शिवजी का ज्वालामय युद्ध-कुशल फरसा, रे यह सुनकर कि उनके प्रभु (शिव) को निष्टुर राच्न्सों ने कष्ट दिया है, उनका और उनके नगर का विनाश करने के लिए जा रहा हो।

चम प्रतापी पूँछ ने उस लंका को, जलमय समुद्र ही जिसकी सीमा है, चणकाल में जला दिया। वह (पूँछ) उस शर के समान लगती थी, जिरे प्रवाल-वर्ण भगवान् (शिव) ने, मेर को धनुप बनाकर, त्रिपुर को लच्च्य करके, अपने समस्त भुजवल से प्रयुक्त किया था।

युगात में कालक्द्र मब लोकों को अपने एक नेत्र की अग्नि से ही जला देता है, मानों इस समय वह (हनुमान् के रूप में) प्रलय के पहले ही उस महाविनाश का अभ्याम कर रहा हो—उसी प्रकार, अदस्य बलवान् (हनुमान्) ने गर्व से अपना सामना करनेवाले पापियों के नगर का विनाश करते हुए अपनी पूँछ को दूर तक फैलाया।

िटव्यशिल्पी (विश्वकर्मा) ने रजत, स्वर्ण, विविध उज्ज्वल रस्न आदि को लेकर जिन अपूर्व सुन्दर भवने का निर्माण किया था, उन सब पर, जलती बाग के माथ वह (हनुमान्) उमी प्रकार कूद पडता था, जिम प्रकार छुगांत में पर्वतो पर महान् वज्र गिरता है।

काले राच्यां के द्वारा, घृत की आहुति देकर किये जानेवाले यजों को विद्वम कर दिये जाने के कारण जो अग्निदेव अधिक भूख से पीडित था, अब मारुति की पूँछ का, आश्रय पाकर (नारी लंका को) जल्डी-जल्डी खाने लगा, जैसे युगात में विषमोजी (शिव) के खिलाने पर समस्त लोकों की हिंव को (वह अग्निदेव) खा डालता है। (१-१४०)

### अध्याय १४

# लंका-दहन पटल

(हनुमान् की पूछ की) टारण अगिन ने वड़े-वड़े सुरिच्ति भवनो पर लगी हुई ध्यजाओं को जलाकर, वितानों को दाय कर, कैंचे स्तम्भों को चारों ओर वेरती हुई — टीई भित्तियों को आवृत करती हुई, उन मब प्रामानों को भस्ममात् कर दिया।

( महलो के ) दुरवाजों में लगी आग ने सुन्दर प्रामादों में सर्वत्र फैलकर उन्हें भन्म कर दिया, ता उन नगर के निवासी अस्तव्यस्त होकर भूलों पर जैसे इधर से उधर, उधर में दुधर भूलतं हुए भागने ब्योर चिल्लाने लगे।

<sup>े.</sup> रतुमात निज्ञों का अग मानः जाता है। अन , इनुमान की पूँछ की उपमा ज़िवजी के फरमें से दी गई है। — अनुरु

रत्नों से निर्मित उज्ज्वल सौधों से ज्वालाएँ पुजीभृत होकर निकल रही थी, जिम से वहाँ की मनोहर ककणधारिणी स्त्रियाँ यह पहचान नहीं पाती थी कि कहाँ आग लगी है, कहाँ नहीं। और, अखन्त पीडित होने लगी।

मधु-भरे विविध पुष्प जहाँ विखरे रहते हैं, उस वन मे विचरण करनेवाले कलापी-समान मनोहर रूपवाली रमणियाँ, दूर तक ऊपर उठे हुए धूम के गगन में छा जाने से दिग्मान्त हो उठी और अपने पतियों के जाने के मार्ग को न पहचान कर विलाप करने लगी।

राज्ञ्स-स्त्रियाँ औरराज्ञ्स-वीरवड़ा कोलाहल करते हुए (आग-लगे लोगो के) सिरो पर बहुत-सा जल उड़ेलते थे। किन्तु, उन लोगो के केशों और अग्नि-शिखाओं के एक जैसे होने से यह पहचान नहीं पाते थे कि आग बुम्ती है या नहीं।

वहाँ के घरों में जलनेवाली अग्नि, जो अवतक रावण के भय से मद पड़ी हुई थी, अब उसकी आज्ञा का भंग करके अपने वास्तविक स्वरूप को लेकर जलने लगी। जैसे ब्रह्मविद्या की प्राप्ति करनेवाले लोग माया का बन्धन छूट जाने से यथार्थ आत्मस्वरूप को पहचान लेते हैं।

तप्त धूम, उस त्रिविक्रम के समान उठ चला, जो पहले वामन के रूप में आकर (बली से) दान पाने के पश्चात् सब लोकों को अपने चरण से नापने के लिए उठा था।

नील वर्णवाले हाथियों पर अग्नि गिरने से उनका सारा शरीर जल उठा। उनके चमडे जल जाने पर वे मटमत्त एव अत्यन्त कोधी ऐरावत की समानता करने लगे।

कुहरे के जैसा धूम, उज्ज्वल अग्नि के साथ चारों ओर फैल गया। उससे मय-भीत होकर भैसे, मेघों के समान दौड़कर समुद्र में जा इवे! रमणियाँ भी इसिनियों के समान भागकर (समुद्र में) जाकर बैठ गई।

चारों ओर उडनेवाली चिनगारियाँ विजलियों के समान सर्वत्र जा गिरो । वज्र-समान गर्जन करनेवाला समुद्र उत्तर हो उठा । उनसे समुद्र में निवास करनेवाले मीन तथा अन्य जलचर जलकर तड़प उठे ओर प्राणहीन हो गये।

जल को पी डालनेवाली उग्र अग्नि सर्वत्र फैलने लगी, जिससे (वहाँ के भवनो का) सोना पिघलकर धाराओं से वह चला। ज्योही वह प्रवाह समुद्र में जाकर गिरता, त्योही उमका द्रव-रूप मिट जाता और वह वड़ी-वड़ी स्वर्णशिला का रूप धारण कर लेता।

एक शब्द कहने के पूर्व ही ( अर्थात् , चणमात्र मे ही ) सब लोको को खा जाने की शक्ति से संपन्न उस आग मे वहाँ के पर्वत-जैसे उन्नत रत्नजीटत प्रामाद, बडे वनस्पतियों के समान ही खडे नहीं रह सके और जलकर भस्म हो गये । न्वर्णमय होने के कारण वहाँ की घरती भी पियल गई।

पत्थर से भी घना बनकर धुआँ चारों और फैल गया जिनसे न्वर्गलोक में भी अंधकार छा गया। ध्वजाओं से युक्त उन्नत रथ अपने बडे-बडे रस्न-एचित चको-र्नाहत जलकर देर हो गये।

१ राजसों के केश अग्नि की ब्वाला के सनान लाल रंग के थे। - अनु

चस समय मधुशालाओं में जो आग जल रही थी, उसने पापी (राच्सो) के पेय मधुको स्वय पिया। स्वभाव से निष्टुर न होनेवाले व्यक्ति भी अपवित्र लोगों के निवास में जाने पर पापी वन जाते हैं।

लंका में लगी हुई वह आग चटचटाहट के साथ ज्वालाएँ फेक रही थी, जिससे उस नगर के चारो और स्थित समुद्र भी उबल उठे। अग्नि-ज्वालाओं के भभककर ब्रातरिज्ञ में बढ़ जाने से आकाश में स्थित वादल भी जल गये।

कुछ राज्ञस-स्त्रियाँ आग से जलनेवाले अपने शरीर के साथ अन्तरिज्ञ में उड़ गई और दौड़ते हुए भृत जैसी लगनेवाली मृग-मरीचिका को देखकर उसे वन मे वहनेवाली नटी समक्तकर उसमें जा गिरी और जल गई।

मधु-भरे उद्यानों में आग लग गई। तब, निरन्तर मधुवर्षा करनेवाले उत्तम पुष्पों में निवास करनेवाले अगर, अपने समीप में अग्नि-ज्वालाओं की पक्तियों को देखकर, उन्हें कोई विशाल कमल-वन समक्तकर उसमें गिर पड़े और फुलस गये।

कुछ राच्यस-पित्नयाँ, जिनकी भाँहे धनुष की समता करती थी, यह सोचकर कि हमारे प्राणनाथ वानर के हाथ मारे गये, अब हम इस घर से बाहर नही जा सकती है, यही मर जाना हमारा कर्चव्य है—घरो के भीतर ही रहकर जल मरी।

पुष्प जले, पल्लवो से चिनगारियाँ निकली। पत्ते और किलयाँ जली। डाले भस्म हो गई। उपर के भाग ही नहीं, पेडो की जड़े भी जल गई। इस प्रकार पूरा-का-पूरा उद्यान जलकर कोयला वन गया।

अग्नि-ज्वालाएँ इतनी ऊँची उठ रही थी कि आकाश के मेघ भी उनके मध्य में ही दिखाई पड़ते थे। उनसे अमरावती नगर भी तपने लगा। तब ऐसा लगा, मानो वहाँ के सुनहले कल्पवृत्तों की जड़े धरती की ओर फैल रही हो। १

घनी अग्नि-स्वालाऍ ग्रतिरित्त में बड़ी ऊँचाई तक उठी। वे आनन्दप्रद, उज्ज्वल कातिपूर्ण चन्द्रमंडल को छूने लगी, जिससे चन्द्रमंडल से पिघलकर अमृत वरस पड़ा। उन (अमृत) के स्पर्श से मृत रात्त्सों में से कुछ सजीव हो उठे।

स्र्यमडल को छूती हुई अग्नि-ज्वालाएँ उठी, तो अन्तरिच् के सब मेघ जलकर काले पड़ गये। उनके बीच से स्र्यं का प्रकाश पिघलते हुए स्वर्ण के समान लगता था।

घोडों को वॉधनेवाली रस्मियाँ आग में जल गई और उनके साथ खूँटें भी जल गये। उनके साथ ही (घोड़ों के) मुख पर के रोम मुलस गये। अपनी टॉगों को मुकाये हुए सुन्दर घोडे तट्रप-तडपकर जल मरे।

यम को भी निगल जानेवाले कुछ रात्त्स, स्वर्णमय स्वर्गलोक की ओर उड़ चले। किन्त, उपर फैले हुए धूम से घिर जाने से उनका टम घुटने लगा, जैसे वे पानी में डूव गये हों। फिर, वे तट्पकर आग में गिरे और जल मरे।

पीतवर्ण न्त्रणांभरणो तथा समुद्र-जैसे विशाल जघन-तटवाली राच्स-रमणियो के

१ तका में उठनेवाली अस्मि-ज्वाला गुनहले करण्यन की जउनी लगती थी। --अनुरु

कटि-चस्त्र मे लगी आग, उनके उत्तरीय को जलाकर, उनके सुगंधित केशो को भी जलाने लगी, जिमसे व स्त्रियाँ मृच्छित होकर गिर पड़ी ओर मर गई।

मान करनेवाली अपनी पत्नियों के मान-रूपी समुद्र को पार करके उनका संयोग प्राप्त करने के लिए आतुर वने हुए राच्चस और वे राच्चिसयाँ, जो ऐसे दाँतवाली थी कि मानी सेमल के फूल पर रखे हुए मोती हो-दोनो के चॉदनी-जैसे वस्त्र आग मे जल छठे आर वे मबर सगम-सुख रूपी ससुद्र के पार पहुँचने के पहले ही जल-ससुद्र में जा गिरे।

पिजरे में स्थित हरे रंग के तोते पिजरों के साथ-साथ जलते हुए तड़प रहे थे। उन्हें देखकर राज्ञम-युवतियों के अंजन-लगे नयनों से निर्फार के जैसे ऑसू बहकर उनके स्तन-तट पर गिरकर छितरा रहे थे। वे ( आग से वचने के लिए ) हाथी-सदश अपने पितयों से लिपट जाने का प्रयत्न करती थी, पर वहाँ व्यात धूम मे इस प्रकार अदृश्य हो जाती, जिम प्रकार मेघ के बीच विजली छिप जाती हो। (भाव यह है कि धूम-समूह को अपना पति सममकर राज्ञ्स-युवतियाँ उनसे लिपट जाने की चेष्टा करती और इस प्रकार आग मे जल जाती।

पर्वत-सदृश प्रासादो से आग लगने से उनमे से भागकर निकलनेवाली, दोष-हीन स्त्रर्णभरणो से भृषित स्त्रियाँ, ग्रातरित्त में उड़ जाने का प्रयत्न करती! किन्तु, अपार धूम-समृह मे फैंमकर, मुलसकर, इस प्रकार लगती थी, जैसी परदे की आड़ में दिखाई देनेवाली चित्र-प्रतिमाएँ हो ।

वहाँ के समस्त उद्यान जल गये। उद्यानी के अगर, सुगधित चदन आदि अनेक वृत्त्वों की सुगधि सर्वत्र फैल गई। (वे उद्यान इस प्रकार उजाड़ हो गये) जैसे युगात-कालिक अग्न से अनेक मीनों से पूर्ण समुद्र जलकर सूख जाता है।

अग्नि की ज्वालाएँ सारी लका मे, विजलियों के समान सब दिशाओं में पैल गई जिससे यह नहीं विदित होता था कि कल्पवनों में कौन-से जल रहे थे और कौन आग से बचे थे। (भाव यह है कि कल्पनृत्त स्वर्णमय होते हैं, अत. आग-लगे नृत्तो और आग से बचे वृत्तों में कोई अन्तर नहीं दिखता था।)

सर्वत्र व्यास होनेवाले धूम ने चारो ओर के समुद्र को इस प्रकार आवृत कर लिया कि वह (समुद्र) अहरूय हो गया, जिससे ऊँचे पर्वती के शिखरों से समुद्र-जल को भरते के लिए आनेवाले मेघ-समुदाय भटक गये और समुद्र को न देखकर श्वेत-पुष्पो के जैसे उड़ते हुए जा रहे थे।

बहुत अधिक धूम सर्वत्र फैल गया, जिससे आवृत होकर सुन्दर रजत-पर्वत (कैलास) भी अन्य पर्वतों के जैसा ही (काला) हो गया। इस काक जैसे हो गये। चीर-समुद्र लवणसमुद्र-सा हो गया । अविनश्वर दिग्गज और साधारण गज-दोनो मे कोई अन्तर नही रह गया।

मब वस्तुओ को भस्म करती हुई आग (राज्ञ्सो की ) देह मे लग गई, जिससे वे चर्महीन होकर भागे और समुद्र जल में जा डूचे। उनके लाल केशो तथा रक्त से भरी तरगो से पूर्ण समुद्र भी जलता-सा दृष्टिगत होने लगा।

राच्चम-क्रियाँ एक बच्चे को अपनी गोट में लिये, दूसरे बच्चे को हाथ ने पकड़े,

रोते हुए अन्य वची से अनुस्त होती हुई तथा वन्युजनो से घिरी हुई माग रही थी। (मागते समय) उनके केशो में आग सरसर करती लग जाती थी, तो वे अपने केश-पाशों को मट खोलती हुई, विलखती हुई, नील-समुद्र में जा गिरती थी।

शस्त्रागारों में धनुप, त्रिशृल, भाले आदि शस्त्र ईन्धन वन गये। कातिमय शस्त्रों के रूप में स्थित फीलाट पिघलकर, अपने असली रूप में लौहस्तंड वन गये और महान् चैतन्य का व्यापार दिखाने लगे। (भाव यह है कि एक ही उपादान से नाना रूप में सृष्टि का निर्माण करके महान् चैतन्य-रूपी भगवान्, प्रलयकाल में पुनः सारी सृष्टि को मृल उपादान के रूप में पिचित्तित कर देता है। शस्त्रों का लोहा भी उसी प्रकार पहले नाना रूपों में रहकर फिर मृल उपादान लोहे के रूप में परिवर्तित हो गया।)

मुखपट्ट-मूपित हाथियों के शरीर में आग लग गई, तो वे अपनी शृंखलाओं और रिस्तियों को तोड़कर, भारी खमों को उखाड़कर, अपने कानों को स्थिर किये, पूँछ को ऐंडकर पीठ पर रखे और अपनी सृड़ को ऊपर उठाये हुए भागे।

भयानक अग्नि के फैल जाने से, पची आकाश में उड़ने से डरकर काले वर्ण-वाले समुद्र में जा गिरते थे। वे फिर उड़ नहीं पाते थे और मीन आदि उन्हें खा जाते थे। वे (पच्ची) उन व्यक्तियों की समता करते थे, जो करुणाहीन वंचक लोगों की शरण जाते हैं (और नष्ट हो जाते हैं)।

कॅची उठी हुई वह अग्नि उस प्रलयकालिक ज्वाला के ममान थी, जो जल को मोखकर, विशाल धरती मे फैलकर, बृद्धों को जलाकर, पर्वतों को तस करके, अनुपम मेर पर्वत को भी जला देती हैं। वह अग्नि सारें नगर को भस्म करती हुई रावण के प्रासाद में प्रविष्ट हुई।

(रावण के प्रासाद में स्थित) देविस्त्रियों तथा अन्य युवितयों घवराकर दिशा-शत्य होकर अस्त-व्यस्त भागी। सेवा करनेवाले देवता चारो और विखर गये। इन देवताओं की वहीं दशा हुई, जो पूर्वकाल में रावण के द्वारा स्वर्ग विजित किये जाने पर हुई थी।

कस्त्री आदि का सुगिधित कीचड़, कल्पपुष्प, चंदन, अगर इत्यादि सब वस्तूष्ट्रं जल गई और उनसे, मधुवर्षा करनेवाले किसी अलौकिक मेघ के जैसा जो धुआँ उठा, उससे दिक्यालकों की देवियों के सहज सुगन्धित केश भी अधिक सुवासित हो गये।

ट्य अग्नि-च्यालाओं के भड़क टटने से, उस रावण के, जी समुद्र के समान पराक्रमी था और गम्भीर कोषयुक्त होने से इतना भयंकर था कि कोई उसके निकट भी नहीं जा सकता था—सप्त प्रामाट इस प्रकार जलने लगे, जिम प्रकार मातो लोक प्रलयकालिक अग्नि में चल रहे हो।

गतण का टोपहीन, पर्वत के जैमा उन्तत, विशाल और ऊँची मजिलो से युक्त वह महल न्यण से निर्मित था। अग्नि-ज्वालाएँ उनकी चारो और से घेरकर जलाने लगी, जिमने वह अग्नि के रूप से एकाकार होकर ऐमा लगता था, मानो दिल्ल दिशा में भी एक मेन-पर्वत 33 आया हो। उस समय, रावण तथा उसके अतःपुर की स्त्रियाँ तथा परिजन, सुन्दर रत्नो से निर्मित पुष्पक विमान पर आरुढ होकर वच निकले । वे सब कामचारी (अर्थात्, अपनी इच्छा के अनुसार सचरण करनेवाले ) होने के कारण वहाँ से उड़ चले । किन्तु, त्रिकूट-पर्वत पर स्थित लका नगरी उन राज्ञमों की तरह कामचारी न होने के कारण जलकर मस्म हो गई।

शासन-चक्र की चलानेवाले उम (रावण) ने क्रोधानि उगलते हुए, राच्सों की देखकर कहा—क्या सत लोकों को जला देनेवाला प्रलयकाल व्यागया १ या अन्य कोई उत्पात उत्पन्न हो गया है १ इस भयकर अगि से लका के जलने का क्या कारण है १

अपने बधुजनों को एवं धन-वैभव को खोकर रोनेवाले राच्चसों ने अपने कर जोड़कर निवदन किया—'हे प्रभो। उस वानर ने तरगायमान समुद्र से भी दीर्घ अपनी पूँछ में लगाई गई आग से ऐमा कर दिया।' यह सुनकर रावण उबल पड़ा।

आज एक चुट्ट वानर के तेज से महान् लकापुरी जलकर मस्म होकर एड़ गई, रक्तवर्ण अग्नि (इम नगर को ) खाकर डकार ले रही है। हमारी यह दशा देखकर देवता हॅसते होंगे। हमारा युद्ध-कोशल भी धन्य है ' अच्छा है। यह कहकर रावण अझ्हास कर उठा।

देवो को परास्त करनेवाले रावण ने (राच्चसों से) कहा—( लका को ) जलाने-वाली अग्नि को बॉधकर ले आओ।

बड़े क्रीध से भरकर रावण ने कहा—यहाँ से बचकर भाग जाने के पहले ही उस विनाशकारी वानर की पकड़कर ले बाओ।

उसके आस-पाम में खड़ वीर 'जो आजा' कहकर दोड चले।

असर्थ्य धनुषारी राह्यस-वीर, जो चिरकाल से अनेक चच पदी पर रहत आये थे, कुछ होकर जन रिथयों के साथ दौड़ चलें।

युद्धोचित माला धारण किये हुए सात राच्चस-बीर, जलपूर्ण समुद्र के जैस

उमड़ उठे और सेना की सजाकर युद्ध के लिए सन्नड ही चले।

जम सेना ने अकाश और समुद्र से आवृत घरती पर टोडकर चारो ओर स (लका को) घर लिया। जमने उस महिमामय (हनुमान्) को एक स्थान मे अकेला खड़ा देखा।

अति उग्र क्रोध से भरकर 'पकड़ो, पकड़ो और मारो, मारो' कहते हुए, उस

( हनुमान् ) को वर लिया । तव मर्वज हनुमान् ने उन्हें देखा ।

व छली राह्यस (हनुमान् के साथ युद्ध करने का) वचन दे चुके थे, अतः अब उन्हें उसका सामना करना पड़ा। उन्होंने अपने हाथों में निश्ह्ल आदि लेकर मधी के समान उमड़कर उसे घर लिया। हनुमान् ने अपनी जलती पूछ की लेकर उनका सामना किया।

(मार्कति ने ) राच्चमी को चारो और से अपनी पूँछ से घेर लिया और एक पेट को उखाड़कर उससे उन्हें मारना आरम्भ किया। क्षोध के साथ आये हुए राच्चम अपने शस्त्री-सहित प्राणो को भी खो वैठे। हनुमान् के मारने से आहत होकर राज्यमों के शरीर से रक्त प्रवाहित होने लगा, जिमसे उस नगर को जलानेवाली अग्नि भी दुक्त गई और सर्वत्र कीचड़ फैल गया।

जसके सम्मुख स्थित राज्ञमां में बहुत-से मर गये। शेप रहनेवाले वीरो ने उसका फिर से मामना किया। किन्तु, नर्वशास्त्रज्ञ (हनुमान्) ने यम से तिगुना पराक्रमी होकर उन्हें निःशेप कर दिया।

मंघ-जैसे आकारवाले, बलवान् हाथ पैरवाले, पचात सहस्र वीर मारे गये। शेप वचे राज्ञम भागकर नील जलवाले समुद्र में जा छिपे।

उस समय मार्कति ने अपनी पृँछ को समुद्र में हुवोया । यो हुवोने से समुद्र का जल बबल पड़ा, जिससे वहाँ छिपे हुए अनेक राज्ञन मिट गये। किन्तु, जो राज्ञस वहाँ भी मग्ने से बच गये थे, उन्होंने पुनः आकर् हनुमान् का सामना किया।

उन राच्नसो ने हनुमान् को घेरकर धनुषो से तीर चलाना आरम्भ किया। किन्तु, मार्कात ने उन्हें ऐसा मारा कि दुवारा उठकर आये हुए व वीर भी निहत हो गये।

श्रंतिरिक्ष में चलनेवाले विद्याधर परस्पर कह रहे थे कि श्राम सीता देवी के निवासभूत उद्यान के पास तक नहीं फटकी—( अर्थात्, उस उद्यान को नहीं जलाया )।

विद्याधरों के यह कहने से पराक्रमी हनुमान् आनिदत हुआ। आश्चर्यचिकित हुआ। सोचा कि (पाप से) मैं बचा। वहाँ से उड़ा और जाकर पीतवलय-सूपित सीता देवी के चरणों पर नतमस्तक हुआ।

जानकी ने (हनुमान् को) देखा। देखकर अपने मन के ताप से मुक्त हो प्रशांत हुई। फिर, योडा हनुमान् ने यह कहकर कि अब कहने के लिए विशेष क्या है १ प्रणाम करके लीट चला।

स्त्रच्छ ज्ञानवान् मार्कति चला गया। तव अभिदेव भी यह सोचकर कि यदि वचक राच्य सुमे देख लेगे, तो पकड़कर ले जायेगे, कही जा छिपा। (१-६४)

#### अध्वाच ४५

## श्रीचरग-सेवन पटल

हतुमान् नं, यह सोचकर कि मै अब शीव ही यहाँ ने चला जाऊँ, उस लंका में न्थित एक पर्वत के शिखर पर सूर्व के समान जा चढ़ा और सब लोकों की निगलनेवालें विष्णु के जैसे ( अर्थात् , जिविकम के समान) विराद् आकार धारण किया। वह (राम के) कमल-चरणों के प्रति नमस्कार करके, आकाश-मार्ग से त्वरित गति ने चल पड़ा।

सूडवाले टाथी के नदश हनुमान्, मैनाक-पर्वत की पहले दिये हुए वचन के अनुमार इसके पास आ पहुँचा और उससे सब समाचार कहा। फिरा एक चणकाल में, पुष्पभार से लदे, मधुवर्षा करनेवाले पुत्राग इन्हों से आवृत एस महेन्द्र-गिरि पर कूद पड़ा, जहाँ बड़े-बड़े पर्वतों को भी उखाड़ने में दत्त (अंगद आिट) वानर-वीर उसके आगमन की प्रतीत्ता कर रहे थे।

वे नानर-नीर, जो (हनुमान् के वारे में सोचने हुए आशकाओं से) ज्याउत्त होकर खंडे थे, अब हनुमान् को देखते ही यह जानकर कि उसका कार्य सिद्ध हुआ, अपूर्व आनन्द से भर गये, जैसे घोमले में रहनेवाले विहग-वाल अपनी माता के, घोमले में आ पहुँचने पर आनन्द से भर जाते हैं।

कुछ बानर ( आनन्द के कारण ) रो पढे। कुछ (हनुमान् के) मामने खडे होकर घोर शब्द करने लगे। कुछ उसके समीप आकर प्रणाम करने लगे। कुछ उछल-उछलकर नाचने लगे। कुछ हनुमान् को इस प्रकार घेरने लगे, जैसे उने यो ही उठाकर खा जाना चाहते हो। कुछ उसका आर्लिंगन करने लगे और कुँछ ने उसे (अपने कधो पर) उठा लिया।

कुछ वानरों ने (हनुमान् से) कहा—हे मिहमामय । तुम्हारे प्रसन्न मुख ने हमें यह समाचार दें दिया है कि तुमने (सीता) देवी के दर्शन किये हैं। तुम्हारे लिए हमने पहले में ही मधु, कद मूल, शाक आदि चुन-चुनकर इकटा कर रखे हैं। उन्हें खाकर अपना अम दूर कर लो—यह कहकर खादा पदार्थों को लाकर उसके सामने रखा।

( हनुमान् के ) पैरो, भुजाओ, बन्न, लिर और विशाल हाथों में, करवाल, त्रिशृत, रार आदि के आघात से जत्यन्न उन ज्ञतों की सख्या ससार की उत्यक्ति से अवतक व्यतीत हुए दिनों की सख्या से भी अधिक थी। उनकों देख-देखकर वे वानर वेटना से इस प्रकार निःश्वास भरने लगे, जैसे उनके प्राण ही निकल रहे हो।

(हनुमान् ने) पहले वालिपुत्र (त्रागद) को प्रणाम किया। फिर ऋतनायक (जाववान्) के चरणो पर नत हुआ। उनके पश्चात् सव वानगे का यथायोग्य आदर-सरकार करके वैटा और फिर कहने लगा—लोकनायक (राम) की देवी ने यहाँ स्थित सव वानरों को मगल-वचन कहे हैं।

( हनुमान् के ) इतना कहते ही सब वानर उठ खंड हुए और आनन्द से भरकर अपने करों को जोड़कर बड़ी नम्रता से प्रार्थना करने लगे—हे पराक्रमी। यहाँ से प्रस्थान करने से लेकर फिर लौट आने तक जो-जो घटनाएँ घटा, उन मनका मनिस्तर वर्णन करों। तब मारुति ने सब बुत्तात सुनाया।

तव पौरपतान् (हनुमान् ) ने (सीता) देवी के आतरिक तप के वारे में विस्तार-पूर्वक कह सुनाया। उनके दिये अभिज्ञान-चूडामणि के बारे में कहा। किन्तु, वंड रान्त-धारी राज्यों के साथ युद्ध करके जो विजय पाई थी, उसके वारे में तथा लका जलाने के सबध से, आरस-एलाघा होने के कारण जुद्ध नहीं कहा।

वानरों ने हतुमान् से कहा—तुम्हारे घात्रों से हमने जान लिया कि रामचों के साथ तुम्हे युद्ध करना पड़ा था। तुम्हारे आगमन की रीति से हमने जान लिया कि तुमने वहाँ विजय पाई है। उत्पर उठनेवाले धूम को देखकर हमने जान लिया था कि तुमने लका में आग लगाई है। आर, (सीता) देवी तुम्हारे नाथ नहीं आई—इसने हमें नात हो गया

कि वे राज्ञ प कितने वलवान् हैं। मय वाते हमने ठीक-ठीक जान ली। अब वताओ, आगे हमें क्या करना है 2

हनुमान् ने कहा — अब कुछ विचार करने की आवश्यकता नहीं है। हमारा कर्त्तव्य यही है कि हम महावीर (रामचन्द्र) को यह समाचार शीघ पहुंचा दे कि उनकी देवी को हम देख आये हैं और उन प्रभु के दुःख को शात करे। हनुमान् के यह कहत ही सब कटपट उठ चले।

विवेकशील व वानर-वीर, उमग के साथ गगन-पथ मे इस प्रकार उड़ चले, जिस प्रकार रघुपुगव (रामचन्द्र) के धनुप से निकले हुए वाण चलते हैं। जब उप्णिकरण आकाश के मध्य मे पहुँचा, तब व वीर मधुवन मे जाकर ठहरे।

वानरों ने हुनुमान् से निवेदन किया— हमें मृत्यु से वचाकर रज्ञा करनेवाले हैं वीर । हम लोगों के मन को यह वात व्याकुल कर रही है कि हमारे लौटने की अविध कभी की व्यतीत हो चुकी है। तबसे हमने कुछ भोजन भी नहीं किया है। अत-, हमें भोजन देने की कृपा करों। तब हनुमान् ने उत्तर दिया—हम सब जाकर वालिपुत्र (अगद) से निवेदन करें।

सय बानरों ने श्रगढ के समीप जाकर अपने-अपने करों को जोड़कर विनती की— सुरिभत हारों से अलंकृत बच्चवाले। आपकी यह वानर-सेना अधिक प्यास के कारण शिथिल होकर अत्यन्त कष्ट पा रही हैं। अतः, आप इन्हें मधुच्छुत्रों से वरसनेवाला मधु दीजिए।

अगट ने इस प्रार्थना को स्वीकार किया। वानर-वीर समुद्र को भी भय-विकंषित करते हुए गरज उटे और मधु के छत्तों के भार से मुके हुए वन मे जा पहुँचे। वे चढ़ा-ऊपरी करते हुए छत्तों पर कपटने लगे। (शाखाओं को) तोड़ने लगे। मधु पीने-वाले अमरो के ममान मधुरस को खूब पीकर मत्त हो गये।

एक वानर अपने मुख मे रखने के लिए मधु उठाता, तो दूसरा कोई वानर विना प्रयास ही उसे पीकर भाग जाता। एक के हाथ मे रखे हुए मधु को दूसरा कोई छीनकर ले भागता। वे एक दूसरे के गले लगते। एक दूसरो पर चटकर 'खुशी', 'खुशी'—कहकर चिल्ला उठते।

जय यह सब हो रहा था, तब उम मधुवन के रत्तक, क्रांध से अपनी ऑखां से चिनगारियों निकालते हुए आ पहुँचे और उमग से उछलनेवाले उन वानरों को धमकाकर कहने लगे—तुम लोगों ने अनेक टीर्घ उप्णिकरणोवाले (सूर्य) के पुत्र (सुग्रीव) की आज्ञा का उल्लयन किया है। क्या सोचकर तुमने ऐमा किया है? अब तुम्हारे प्राणों का अन्त निकट आ पहुँचा है।

तुम्हारी इस हरकत के कारण हमारे नायक दिधमुख हमपर नाराज होगे—यह कहकर उन राजमों ने दिधमुख के पास जाकर विनती की कि विशाल कपिसेना फल-समृद्ध संयुवन को उजाड़ रही है। हम उन शत्रुओं को दवाने से असमर्थ है।

उनने बचन सुनवर दिधमुख कह उठा-मधुवन को उजाइनेवाले कोन हैं /

मारकर भगा दिया और आपके प्रति निंदा के वचन भी कहे। हमने उसके निंदा के वचनों से कृद्ध होकर एक चट्टान को तोड़कर—

वालिपुत्र की पुष्ट देह को ल्राण-मात्र में ही मिटा देने के उद्देश्य से उसपर फेंका, तो उमने उलटे हाथ से उस चट्टान को रोक लिया और वॉस में लगी हुई आग-जैसे मड़क उठा। फिर, सुने पकड़कर इस प्रकार धूँसे लगाये कि मेरे प्राण तड़प उठे और 'यह समाचार सूर्यपुत्र सुनीव से जाकर कही'—यह कहकर उसने सुने भगा दिया।

यह सुनकर सूर्यपुत्र आनिन्दित हो छठा और शेषशयन (विष्णु के अनतार राम) को नमस्कार करके कहा—( ग्रांगद का) यह कार्य इस वात की सूचना दे रहा है कि पीत-स्वर्ण के ककणों से भूषित देवी, उत्तम पातित्रत्य के साथ अभी तक जीवित हैं।

हे प्रमो ! मधुर गान-सदश बोलीवाली उन (देवी) के दर्शन उन वानरों ने पाये हैं। इसी से उत्पन्न आनन्द के कारण भ्रमरों से पूर्ण मधुवन को उजाडकर उन्होंने मधु पिया है। अब आप दुःख से मुक्त हो लायें—यो सुमीन ने कहा।

विज्ञण विशा में गये हुए वानर लोट आये हैं—यह सामाचार पाकर रामचन्द्र अपने मन में सोचने लगे कि न जाने, वे क्या समाचार लाये हैं—यह सोचकर वे मन में दुःखी होते हुए जनकी प्रतीक्षा करने लगे। तब सुग्रीव ने दिष्मुख को देखकर पूछा—

उस वन में आये हुए वानर कौन हैं 2 वताओ। (दिधमुख ने कहा—) मारुति, वालिपुत्र, मैन्द, जाववान् आदि सत्रह शक्तिशाली सेनापित अपने कोलाहल से लिज्जित करने-वाली मेना के साथ आये हैं।

इस प्रकार, जब उस ( टिधिसुख ) ने उत्तर दिया, तब फिर रिबपुत्र (सुग्रीव) ने वलवान् दिधिसुख को देखकर कहा---तुम्हे एक वात कहना चाहता हूँ। वालिपुत्र (श्रगद) नीच कार्य करनेवाला नहीं है।

विजयी प्रभु (राम) की आजा को सिरपर धारण कर स्वच्छ तरगो में पूर्ण सभुद्र से आवृत भू-प्रदेश में सीता का अन्वेषण करके राज्ञगों का विनाश करके वे लीटे हैं। ऐसे कार्य करनेवालों के बारे में हम किस प्रकार यह कहते हो कि उन्होंने अनुष्टित कार्य किया है 2

इतना ही नहीं, चालिपुत्र युवराज भी है। उममें वैर करना उम्हारे लिए उचित नहीं है। हे विपरीत बुद्धिवाले। तुमने कुछ भी नहीं समक्ता है। यदि अपना भला चाहते हो, तो लीटकर उम (ग्रगद) की शरण से जाओ—सुग्रीव ने इस प्रकार कहा।

सुरिगत हार-भूषित दिधसुख, निर नवाकर, सुख दककर, द्रवितिचत्त होकर, अपने सैनिकी के साथ अपनी देह को सिकोडे हुए पुनः मधुवन में आया।

श्रगट ( दिधमुख ) को देखकर बहुत कृद्ध हुआ । उसने मोचा—भागा हुआ यह ( दिधमुख ) यदि पुनः मेरे माथ लड़ाई छेड़ेगा, तो में इसके प्राण हरण कर लूँगा । जिन्त, दिधमुख यह कहता हुआ कि है प्रमो, में आपका दास हूँ, हाथ जोड़कर उसके मम्मुख आकर खड़ा हो गया।

'मेरे बढे अपराध की खमा करों - यह कहता हुआ वह अंगट के चरणी पर

गिर पड़ा | वालिपुत्र ने तुरन्त उसे उठाकर गले से लगा लिया और सात्वना देते हुए कहा—'तुम्हारे प्रति मैने जो अपराध किया है, उसे चमा करो।'

फिर त्रागत ने हनुमान् से कहा—हमलोग निश्चित अविध व्यतीत हो जाने पर लौटे हैं, इससे हमे जो भय उत्पन्न हुआ है, उसे दूर करने के लिए तम पहले जाकर कमलनयन (राम) के दुःख को दूर करो।

उन वानरो को जब यह विदित हुआ कि अति प्रतापनान् सुग्रीव का कोध शान्त हो गया है, तब सूर्य की धूप कम होने पर, अपराध से मुक्त हुए वे सब नानर (सुग्रीव के निकट) चल पडे।

इधर रामचन्द्र ने सूर्य के पुत्र से प्रश्न किया—क्या ये वानर मुक्तसे कहेंगे कि उन्होंने पातिव्रत्य पर दृढ रहनेवाली देवी को देखा ? या यह कहेंगे कि वह (सीता) सतील-धर्म से परे चली गई है 2 मुक्तसे कहो।

इसी समय, हनुमान् भी इस प्रकार विखाई पड़ा, मानो सूर्य दिलाण दिशा में छितत हुआ हो। स्वर्णका दान करनेवाले (छदार) हस्तयुक्त रामचन्द्र ने प्रेम से छमकी ओर देखा।

हनुमान् (राम के) निकट आ पहुँचा। पहुँचकर उसने महिमामय (राम) के विलिष्ठ वीर-वलयथारी चरणो को प्रणाम नहीं किया। किन्तु, उस दिल्लण दिशा की ओर, जिस दिशा में कमल पुष्प पर निवास करनेवाली देवी, अपने पकजासन की त्यागकर रहती थी (अर्थात्, लक्सी का अवतार सीता रहती थी) मुख करके हाथ जोडे और फिर वैसे ही धरती पर दडवत किये पडा रहा।

इगित को नममत्तेवाले राम ने अतिवलशाली हनुमान् के व्यापार को देखकर यह समम लिया कि भ्रमगे से अलकृत कुतलोवाली देवी (सीता) सकुशल है। इसने जम देवी के दर्शन किये हैं और जसका मतीत्व भी अन्वचल है।

तय राम ने अनुमान में ही हनुमान् के किये व्यापारों को जान लिया। उस आनन्द से उनकी भुजाएँ फूल उठी। कमल-दल जैसे उनके नेत्र छलछला उठे। उनका अपूर्व दुःख भी शांत हो गया। और (सीता के प्रति) उनका प्रेम उमङ् उठा।

हतुमान् ने रामचन्द्र से निवेदन किया—मैने अपनी ऑखो से उस सतीत्व के अलंकार स्वरूप देवी को देखा, जो अब स्वच्छ तरगो से भरे समुद्र से घिरी हुई लंका मे (यदिनी बनकर) रहती हैं। हे देवो के देव ! आप अपनी आशकाओ से मुक्त हो जाय और टु.स का त्याग करें—यह कहकर यह आगे कहने लगा—

प्रमो । मेरे लिए पूज्य वह आपकी देवी, आपकी पत्नी वनने योग्य हैं। आपके पिता की पतोहू कहलाने योग्य हैं तथा मिथिलापित जनक महाराज की पुत्री होने के अनुकृत महिमा से पूर्ण हैं। और भी सुनिए—

स्वर्ण के समान स्वर्ण ही है, अन्य कुछ नहीं । वैते ही वह स्तमामयी देवी अपने समान स्वय ही हैं। उनका उपमान अन्य कोई नहीं है। उन देवी ने आपको ऐसा यश दिया है कि उनके पति होने के कारण अपनी ममानता करनेवाले आप स्वयं ही हैं, अन्य कोई नहीं । सुफें भी उन्होंने ऐसा महत्त्व दिया है कि मेरे नमान दूसरा कोई नहीं है। गरी माता, उन देवी ने आपके कुल को आपके योग्य रखा है (अर्थात्, आपके कुल को कलंकित नहीं किया है)! स्वय महान् यश का भागी वनकर अपने कुल की प्रतिष्ठा को वढ़ाकर उम (कुल को ) भी उपझत किया है। अपने को (पित से, अर्थात्, आपसे) अलग करनेवाले (रावण) के कुल की यम के लिए प्रदान किया है। देवी के कुल को जीवित रखा है एवं मेरे कुल की भी प्रतिष्ठा वढने का कारण यनी हैं। अब उन्हें और क्या करना गेए रह गया है 2

धनुषांनी विशाल वाहुओं ने मुशोभित है बीन । मैंने त्रिकूट-गिरि पर स्थित, समुद्र से घिरी लका में महान् तपस्या करनेवाली न्त्री को नहीं देखा , किन्तु कुलीनता, चमा और पातिवरय नामक तीनो गुणों को एक माथ आनन्द-नृत्य करते हुए देखा ।

आप उन देनी के नयनों में गहते हैं, उनके मन में रहते हैं, उनकी वाणी में रहते हैं, उनके सतन पर मन्मथ के वाणों से उत्यन्न अमिट घावों में रहते हैं, तो यह वचन कैसे मत्य हो मकता है कि आपमें वह देवी विद्युटी हुई हैं।

हं स्वामिन् ! मसुद्र-मध्यस्थित लंका नामक नगर के एक कोने में, गगनोत्रत, स्वर्णमय कल्पवृद्धों के घने खवान में, जहाँ खदय और अस्त नहीं विखाई पडता, आपके माई द्वारा निर्मित पवित्र पर्णशाला में वह देवी रहती हैं।

स्ष्टिकत्तां ब्रह्मा ने (रावण को एक) शाप दिया था कि वदि तुम किसी स्त्री का स्पर्श करोगे, जो तुमसे भेम नहीं करती, तो तुम्हारे सिर के असला दुकडे वनकर विखर जायेंगे। अतः, पवित्र देवी की देह का स्पर्श करने से टरकर वह (रावण) सूमिन्बंड के साथ ही उन (देवी) को ले गया है।

चसने उन (सीता) देवी का स्पर्श नहीं किया—यह बात आप उन्हीं लच्चणों से जान सकते हैं कि अवतक ब्रह्मांड विना टूटे स्थिर रहता है। शेषनाग के फन (जिनपर यह धरती खड़ी है) फटे नहीं हैं। ससुद्र उमड़कर तटों को लाँघ नहीं गये हैं। (रिव, चंद्र आदि) ज्योतिर्णिड ट्रकर गिरे नहीं हैं। वेद तथा (उनके प्रतिपादित) कर्म मिटे नहीं हैं।

वियोग-हु: ख से पीडित वह देवी पातित्रत्य-धर्म से च्युत नही हुई, जिसमे मारा स्त्रीकुल ही पूजनीय हो गया है। देवों की स्त्रियों भी इसी कारण से पूजनीय हो गई है।

शिव के अर्थांग में रहनेवाली देवी (पार्वती) भी अब छन भगवान के बाम पार्श्व में रहने योग्य ही नहीं, किन्तु सिर पर रहने योग्य हो गई हैं। पकजासना ( लक्ष्मी ) भी विष्णु के बच्च पर नहीं, किन्तु उनके महस्तों सिगों पर आसीन होने योग्य बन गई हैं।

सारी लका में दूंढता हुआ में रावण के अतःपुर में गया। वहाँ कर्णाभरणों से भूषित सब िस्त्रयों को देखता हुआ अन्त में लहलहाते हुए शीतल उण्वन में जा पहुँचा। वहाँ अशुओं के तरगायित सागर में स्थित लहमी-समान देवी को देखा।

र. पहले कवि ने यह कह दिया है कि रावण पंचवटी से सीता को पर्येकुटी-सहित ही उठा लाया था। अशोकवन में लद्भण-निर्मित उसी पर्याशाला के भीतर सीता रहती है। —अनु०

भूतों के दल को भी भयभीत करनेवाली असंख्य राक्तियाँ घनी होकर वहाँ खड़ी थी और उनकी रखवाली कर रही थी। इस दशा में, अपने भय को आपके स्मरण से ही दबाये, वह देवी इम प्रकार बैठी थीं, मानो करणा ही स्त्री रूप में वहाँ बैठी हुई हो।

सहजात उत्तम गुणों से भूषित, उज्ज्वल ललाटवाली उन साध्वी देवी के अनुपम प्रेम को अपने नेत्रों से देखने ( अर्थात् , उनके प्रेम का अनुभव करने का ) सौभाग्य केवल आपको है | इस विशाल संसार में पुरुष-जन्म पाकर आप धन्य हुए हैं |

हे प्रमो ! प्राचीरों से घिरी प्राचीन नगरी लंका में नित उसास भरती हुई, मुमूर्पु वनी हुई रहनेवाली कलापी-तुल्य अप्सराऍ, यद्यपि पहले से उन देवी को नही जानती थी, तथापि उनके सतील की महिमा को पहचानती हैं।

हे स्वामिन् ! देवी के सम्मुख पहुँचकर प्रणाम करने के लिए उपयुक्त अवसर की प्रतीचा करता हुआ मै वहाँ खड़ा गहा । उस समय विजयमाला से भूपित शूलधारी लंकाधिप वहाँ साया और देवी के प्रति प्रार्थनापूर्वक कुछ वचन कहे । देवी के कठोर वचन कहने पर कुद्ध होकर वह उन्हें मारने को उद्यत हुआ ।

देवी का सतीत्व, आपकी करुणा और पवित्र धर्म ही उन (सीता) की रत्ता करते रहे हैं। तब रावण वहाँ स्थित राच्चियों को यह आज्ञा देकर कि जाकर उसे सताओं, वहाँ से चला गया। वे राच्चियों मेरे उच्चारित मंत्र के प्रभाव से निद्रामग्र हो गई।

उस समय, देवी अपने प्राण त्यागने का प्रयत्न करने लगी । एक लता की वृद्ध से लटकाकर उससे अपने गले को वॉधने जा रही थी कि श्वान-जैसा यह दास उन्हे रोककर आपका नाम लेकर उनके चरणो पर नत हो खड़ा हो गया।

अशुवर्षा करती हुई वह देवी पहले अपने मन में यह आशका कर एठी कि कदाचित यह भी वंचक राच्चतों की माया है। फिर मुक्ते वोली—तुम वडे कृपालु हो, जब मैं मरने जा रही थी, तब तुमने कालवर्ण प्रभु (राम) का नाम लेकर मेरी रच्चा की।

है मेरे प्रमु! मैने जो अभिज्ञान वताये, उन सवका उन्होंने ठीक-ठीक विचार किया। उन्होंने यह पहचान लिया कि मेरे मन में कुछ भी छल नही है। अन्त में मैने आपकी टी हुई ग्रॅगूठी उन्हें दी। वह (उनके लिए) मरणकाल मे जीवन-दान करनेवाली संजीवनी के समान थी।

है ऐरवर्ययुक्त ! एक ही च्लण में मैंने दो विस्मयकारी हर्य देखे । उन देवी ने उज्ज्वल रत्नांकित अंगूठी को अपने स्तनतट पर ज्योही रखा, त्योंही उनके तन के ताप से तपकर वह अँगूठी पिघल गई । किन्तु, तुरंत ही आनन्द के कारण जो शीतलता बढ़ी, उससे वह (अँगूठी ) ठडी होकर यथारूप बन गई ।

जन्होंने उम श्रॅम्ही को, यचक राज्ञमों के नगर में आने के कारण अपितृत्र हुई जानकर मानों अपने आनन्दाश्रु के सहस्रों कलशों के जल से अमिषिक किया। मन-ही-मन सब अनुभव करती रही, किन्तु मुख से एक शब्द भी नहीं निकाल नकी। उनकी कृश देह फूल उठी और वे आश्चर्य-विमुग्ध हो गई। वे अपलक खड़ी रही और ब्राह भरने लगी।

हे प्रभो ! इस दास ने, उन देवी को उनके विछुद्दने के पश्चात् आपकी जो दशा हुई, वह सब सुनाकर कहा—हे देवी ! तुम्हारे रहने का स्थान का ज्ञान न होने से तुम्हारी खोज करने में इतना विलंब हुआ | फिर, आपके दुःख के बारे में बताया | मेरे वचन सुनकर वह स्वस्थप्राण हुई |

सुक्तसे यहाँ के सारे समाचार को सुनकर, उन्होंने वहाँ (लका में) घटित हुए वृत्तांत कहे। फिर, यह कहकर कि मै अभी एक मास पर्यंत जीवित रहूंगी। यदि उन (मेरे पित) का मन मेरे प्रति अनुरक्त न रहे, तो मै अपने प्राण त्याग दूंगी। यह कहकर आपके वीर-कंकणधारी चरणो को लह्य करके उन्होंने प्रणाम किया।

प्रणाम करने के उपरान्त, अपने वस्त्र में वॉधकर रखी हुई, रत्नो में श्रेष्ठ चूडामणि को खोलकर मेरे हाथ में दिया। हे जानस्वरूप। अपने रक्तकमल-सहश नेत्रों से इस मणि को देखिए—यो कहकर उस हनुमान् ने, जिसका उत्तम यश वेदों तथा शास्त्रों के स्थिर रहते समय तक अमिट रहेगा, उस चूडामणि को (राम के हाथ में) दिया।

श्रीरामचन्द्र के मन में प्रेम उमड़ उठा। उमसे उनके मन का ताप तथा देह की शिथिलता दूर हो गई। अपने हाथ में उस चूडामणि को देख उनको ऐसा अनुभव हुआ, मानो वे अग्नि के सम्मुख अपने सुन्दर कर में सीता देवी का पाणिग्रहण कर रहे हो।

जन्हें रोमाच हुआ । अश्रु जमड़-जमड़कर वहें। वच्च और मुजाएँ फूल उठी और फड़कने लगी। स्वेदबिन्दु निकल आये। सुन्दर मुँह प्रफुल हो उठा। श्वासो के शीवता से चलने के कारण उनकी देह फूल उठी। अही। जनकी उस दशा को सममनेवाले कीन हैं 2

एस समय अन्य वानरों के साथ अगद आदि सेनापित भी वहाँ आ पहुँचे। उन्होंने राम तथा सुग्रीव को नमस्कार किया। कार्य में सफलता प्राप्त होने के आनन्द से वे यों प्रफुल्लबदन हुए, जैसे आकाश मध्य-स्थित पूर्णचन्द्र का विशाल विस्त हो।

वहाँ स्थित सूर्यपुत्र (सुग्रीव ) ने (राम से ) कहा—हे प्रभो । सुनो, अब हम देवी को अनायास ही देख सकते हैं। तब राम ने कहा—अब विलव क्यों करते हो, यो ही क्यों बैठे हो १ (यह सुनकर ) स्तम्म-सहश्र पुष्ट कधोवाला सुग्रीव कट उठकर चला गया।

(सुग्रीव ने) आज्ञा दी कि 'अरे', शब्द कहकर पुकारने के पूर्व ही सब वानर-सेनाएँ एकत्र हो जायं। दिंदोरा पीटनेवाला सर्वत्र दिंदोरा पीट-पीटकर सबको सावधान करने लगा। तब अपार वानर-वाहिनी उमड़कर दिल्लण दिशा मे इस प्रकार पैली, मानों तरगायमान समुद्र अपनी वेला को लाँघकर उमड़ चला हो।

चक्रधारी राम ने नील को देखकर यह आजा दी कि शत्रु आकर कही हमारी सेना को वाधा न दें, इसलिए मत्तगज-सदश वीरों को आगे करके उनके पीछे पीछे सेना को चलने दो और तुम ठीक मार्ग दिखाते हुए आगे-आगे चलो।

अव रामचन्द्र इस प्रकार (नील को) आज्ञा देकर उठे, तव मारुति ने अपने दोनों कर जोड़कर निवेदन किया—है प्रमो । मुक्ते चुद्र कार्य करनेवाला एक वानर समफकर मेरा तिरस्कार न करें। किन्तु, मेरे कथों पर आरूट होने की कृपा करें। यो कहकर अपना सिर धरणी पर रखकर उसने दंडवत किया। प्रभु भी हनुमान् के कंधे पर आरूढ हो गये। तब अति वली वालिपुत्र ( ग्रंगद ) ने लद्दमण को प्रणाम करके निवेदन किया—

हे अकलक । आप अब मेरे कंघो पर बैठ जाइए। यह कहकर वह ( ऋंगद ) अपने कर से अपना मुख दके बड़ी नम्रता के साथ खड़ा रहा। श्रीरामचन्द्र के अनुज भी उस प्रार्थना को स्वीकार करके उसके कंघे पर बैठ गये। तब वानर सेना विना किसी प्रति-रोघ के अपने मार्ग पर बढ़ चली।

वायु के पुत्र (हनुमान्) के कधे पर श्रीरामचन्द्र और त्रंगद के विजयमाला-भूषित कंघे पर लच्मण—दोनो अभीष्टप्रद वीर, गरुड तथा वृषम पर आरूढ हिर तथा हर के सहश ही जा रहे थे। कातिमय स्वर्गलोक के निवासी, निर्मल ज्ञानप्रद देवताओं ने उनका जय-जयकार करके स्वर्गमय दिव्य पुष्पों की वर्ण की।

राघव ने यह सोचकर कि यदि वह वलवान् तथा विशाल वानर-सेना स्थल-मार्ग पर चलेगी, तो पृथ्वी के निवासी मनुष्य कष्ट पायेंगे, उस सेना को मधुर आदेश दिया कि वह पर्वत-मार्ग से चले। वह सेना, जिसका कही कुछ प्रतिरोध नहीं हो सकता था, फलो, कंद-मूलों, मधु इत्यादि से पूर्ण मनोहर तथा बड़े-बड़े पर्वती पर से होकर जाने लगी।

निशाल वीर ककणधारी हनुमान् सुनाता जा रहा था कि त्रिकूट पर्वत पर स्थित लंका की, विजयशील और कालवर्ण राज्ञस लोग किस प्रकार सभी थके विना कड़ी रख-वाली करते रहते हैं। उनका वैभव कैसा है और उनका दुर्ग कैसा है। शीव्रगामी वानर-वीर यह सब कथा सुनते हुए दीर्घ पथ को अनायास हो पार कर चले।

इस प्रकार, वानरनायक (सुग्रीव) और सन्मार्गचारी वीरो (राम-लद्भमण) का अनुसरण करके चलनेवाली उस वानर-सेना ने मनोहर तथा विशाल वनो से भरे पर्वतो पर से होकर, ग्यारह दिन व्यतीत होने पर, वारहवें दिन दिल्लण मे स्थित समुद्र को देखा। (१—६३)

कंब रामायण युद्धकाण्ड

## मंगहात्तरण

वह परमतत्त्व ऐसा है कि यदि कहा जाय कि वह एक है, तो वह एक है। यदि कहा जाय कि वह अनेक है, तो वह अनेक है। यदि यह कहा जाय कि वह किसी वस्तु के जैसा नहीं है, तो वह वैसा नहीं है। यदि कहा जाय कि वह अभुक-जैसा है, तो वह वैसा ही है। यदि कहा जाय कि वह अभुक-जैसा है, तो वह वैसा ही है। यदि 'नहीं है' कहा जाय, तो नहीं है। 'है' कहा जाय, तो वह है— अहो, उस भगवान् की अवस्थिति भी विचित्र है। हम जैसे लोगों के लिए उसे जानना और उसम जीवन (अर्थात्, मोन्चयं ) पाना कैसे संभव हो सकता है 2

(भाव यह है कि भगवान् के तत्त्व को समसना हमारे लिए असंभव है। जब-तक भगवान् अपनी कृपा से हमारा छद्वार न करें, तवतक मोच पाना भी हमारे लिए समव नहीं। उपनिपद् का यह वाक्य यहाँ स्मरणीय है—'यमैवेष वृणुते तेन लभ्यः'— अर्थात्, यह (भगवान्) जिसको स्वयं चुन लेता है, उसके लिए स्वयं ही अपना ज्ञान प्रकाशित कर देता है।)

#### अध्याय १

# समुद्र-दर्शन पटल

सत्तर 'वेल्लंम्' संख्यानाली वह वानर-सेना जव दिल्लण दिशा के समुद्र पर जाकर ठहरी, तव युगात में भी न हिलनेवाले चन्नत पर्वत (हिमालय बादि), समुद्र

रे. वेन्लम्—आठ अलोहिसी का एक एकम्, आठ एकम् की एक कोटि, आठ कोटि का एक शख, आठ या का एक विन्द, आठ विन्दी का एक नुसुद, आठ नुसुद का एक पद्म, आठ पद्म का एक देश, आठ देश का एक समुद्र तथा आठ समुद्री का एक 'वेल्लम्' होता है।

और पृथ्वी, उत्तर की दिशा के गगन पर उठ गये और दिल्लण दिशा का समुद्र, पृथ्वी आदि नीचे की ओर मुक्त गये।

शख के समान (परिशुद्ध) स्वभाववाली (सीता) देवी से विदुक्त होने के पश्चात् रामचन्द्र की ऑखें, जिन (ऑखों) की समता करनेवाले कमलपुष्ण भी जब बन्द हो जाते थे, रात्रि के समय भी निद्रा नहीं करती थीं—ऐसे उन राम ने उमडकर फैली हुई विशाल सेना के बाहर तथा (अपने) अन्तर में भी उमड़नेवाले समुद्र को देखा। (भाव यह है कि वानर-सेना समुद्र के तट पर फैली हुई थी। रामचन्द्र ने उस सेना के पार विशाल समुद्र को देखा। समुद्र को कैसे पार किया जाय और रावण को युद्ध में कैसे परास्त किया जाय—ऐसी चिन्ता-रूपी समुद्र को भी अपने अन्तर में उमड़ते हुए देखा।)

वीचियों से लहरानेवाला वह समुद्र, उस समय ऐसा लगा, मानी यह विचार कर कि विष्णु भगवान्, चिर काल से (समुद्र की शेष-शय्या की छोड़कर) धूमते रहने के पश्चात् अब पुनः यहाँ आये हैं और अब निद्रा करेंगे, बहनेवाले दक्षिण-पवन के द्वारा विष्णु की शय्या पर पुष्प-समान फेन और मुक्ताओं को विखरवा रहा हो और उस शय्या को काड़-पोछकर पुनः विछत्रा रहा हो।

मंद मास्त के बाघात से मुक्ता आदि को विखेरनेवाली समुद्र-वीचियों से जो जलविंदु विखर पड़ते थे, वे (जलविंदु), अश्रु वहानेवाली लता-समान सीता के दुःखी रहने के कारण प्राप्त अपयश एवं मन्मय के शर, दोनों के लक्ष्य वने हुए (राम)की मनोहर मुजाओं को इस प्रकार जलाने लगे, जिस प्रकार भाषी की हवा पाकर जुहार की मढी से ऊपर उठनेवाली चिनगारियों हो।

छन रामचन्द्र को, जो ऐसे पीडित थे कि लगता था कि उनका कल का ( सुन्दर ) शरीर आज ( कृश होकर ) कुछ दूसरा ही हो गया है, देखकर किंचित् भी दया से रहित समुद्र, अकेला रहकर वड़ा घोष करता हुआ उनकी पीडा को बढ़ा रहा था। उस समुद्र के मध्य उठनेत्राली, एक दूसरे से गुँथ जानेवाली वीचियो पर से वहनेवाला मद मास्त भी मधुहावी 'पुन्नै' पुणो की सुगन्धित रज को उनके शरीर पर लगाये विना नहीं चलता था।

वियोग के कारण राम का शरीर पीडित होकर कुश हो गया था, इसीसे पर्वत धनुर्मीषत कधे का उपमान कुछ-कुछ हो सका (अर्थात्, जब राम पीडित नहीं थे, तब उनके पुष्ट कधो का उपमान पर्वत नहीं हो सकता था)। प्रवाल की लता, सस लोक में प्रशस्यमान पातित्रत्यवाली सीता देवी के अरुण अघर का दृश्य उनके सम्मुख उपस्थित करके उनके प्राण पीनेवाला यम बनी थी।

हे मुक्ताओं । मयूर-समान सीता का स्थान अब समीप आ जाने से उन देवी के पास शीघ्र जाने के लिए अधिक कातर होनेवाले मन की, वीरता की प्रकट करनेवाले धनुष से रित्तत अमिमान रोकता रहा । इस प्रकार, दिन-दिन ज्ञीण होते रहनेवाले राम के प्राणों को

(उनके सामने) सीता देवी के दाँतो का दृश्य उपस्थित करके तुम क्यो पीना चाहती हो १ क्या क्रूर राच्चसो के साथ तुम्हारा कुछ बंधुत्व है १

समुद्र की वीचियों का उमड़कर राम के कमल-चरणों पर आकर गिरना ऐसा लगता था, मानों समुद्र यह सोचकर कि 'चंद्र-समान ललाटवाली सीता अब अति कटोर दुःख भोग रही है, मेरी पुत्री, पातित्रत्य से युक्त इस देवी को क्या ऐसा दुःख भोगना उचित है 2—बहुत दुःखी हो गया हो और मुक्ता-समान ऑस् बहाता हुआ राम से प्रार्थना कर रहा हो।

आदिशेष पर स्थित पृथ्वी (चंदन घिसने का) लोढ़ा थी। तुषार-विंदु थोड़ा-थोड़ाकर जल छिड़क रहे थे। मरोड़ी हुई वीचियों का जल पीसने का पत्थर था। और, मानो समुद्र घवल फेन-रूपी चंदन को घिस-घिसकर विरह-ताप से पीडित राम की देह पर लगा रहा था।

वड़ी-वड़ी तरनों से भरा हुआ समुद्र ऐसा लगता था, मानों कोकिलवयनी तथा सुन्दर स्तनोवाली सीता के दुःख को दूर करने तथा देवों के भय मिटाने के लिए अपने मनोहर कर में धनुष एवं कधे पर तूणीर लेकर शत्रुओं से छुद्ध के हेतु जानेवाले, गंगा से सिचित कोसल देश के अधिपति रामचंद्र को देखकर वह अत्यन्त आनन्दित हो गया हो तथा अपने करों को छठाकर दौड़ता हुआ हर्षध्वनि कर रहा हो।

ऐसे अजनवर्ण समुद्र के पास पहुँचकर, उस समुद्र से भी सातगुना अधिक मान, दुःख तथा प्रेम से भरकर रामचद्र आगे के कर्त्तव्य के वारे में सोचने लगे। अब उधर लंका में क्या हुआ, इसका वर्णन करेगे। (१—११)

#### अध्याय र

## रावण-मंत्रणा पटल

( हनुमान् के द्वारा लका विध्वस्त हुई थी । अनः, ) दिव्य शिल्पी मय, कमल-भव ब्रह्मा को साथ लेकर सुन्दर लका मे आया और उस लंका को त्रिलोकों के सव नगरो से अधिक सुन्दर नगर वना दिया, जिसको देखकर देवता आश्चर्य मे स्तब्ध रह गये।

वीर-ककणधारी रावण ने स्वर्ण तथा नवरत्नों से निर्मित अति मनोहर लका नगर को देखा तथा स्वर्ग को भी देखा और लका को (जलने के) पहले से भी अब अधिक सुन्दर बना हुआ देखकर वह (रावण) आनन्दित होकर अपना क्रोध भूल गया।

त्रिमृत्तियों मे प्रथम एल्लेखनीय सृष्टिकत्ता (ब्रह्मा) ने दिच्य शिल्पी को सादय की

१. सीता लक्ष्मी का अवतार हैं। जीरसागर के संयन के समय अमृत आदि वस्तुओं के साथ लक्ष्मी मी मसुर से निकलो थीं। इसीलिए सीता को समुद्र को पुत्री कहा गया है।—अनुरु

पराकाष्ठा दिखाई थी और उसका निर्माण करने की शक्ति भी प्रदान की थी। अनेक वार यह सुन्दर सृष्टि रचकर, मिटाकर, पुनः-पुनः रचते रहने से जिस (ब्रह्मा) को अति अद्सुत कौशल प्राप्त हो गया था, उसके लिए कौन-सी रचना अपूर्व हो सकती है ?

युद्धोचित वीर कंकणधारी रावण ने अपनी सुन्दर लका नगरी का अवलीकन किया। फिर, ( उनके पुनर्निर्माण पर सत्य होकर) उसने दिन्य शिल्पी (मय) को अनेक पुरस्कार दिये और ब्रह्मा की यथाविधि पूजा की और उस ( ब्रह्मदेव ) को वहाँ से विदा किया।

चस समय रावण, अनेक सहस्र उज्ज्वल किरणोवाले पद्मराग से जटित स्तंभो से युक्त अति सुन्दर मडप में सिंह की प्रतिमा से युक्त एक उन्नत आसन पर ( मंत्रणा करते हुए) आसीन था।

उसके दोनो ओर अप्सराएँ चामर डुला रही थी। उसके वृत्त पर पुष्पमालाएँ हिल रही थी। वृह अनेक वर प्राप्त किये हुए वन्धुओ, मंत्रण में निपुण (मन्त्रियो) तथा सेनापतियो से घिरा हुआ उस समा-मंडण में आसीन था।

रावण ने अपने मन की वात पर विचार करने के उद्देश्य से आजा दी कि इस सभा-मडए से मुनि, देव तथा यस्न, अन्य लोगों के आथ अलकृत केशोवाली स्त्रियाँ एवं बच्चे भी चले जायें!

रावण ने अपने प्रभाव को दिखाते हुए भ्रमरों के साथ पवन की भी वहाँ से हटा दिया और विद्वान, चिरकाल से परिचित, बन्धु तथा उससे कभी पृथक् न होनेवाले मित्रियों को ही वहाँ रहने को कहा।

उसके उत्तम वधुजनों में भी, विस्तृत शास्त्रज्ञान, युद्ध में प्रदर्शित वीरता तथा उसके प्रति प्रेम—इनसे युक्त होने पर भी, जो लोग उसकी संतान या भाई नहीं थे, उन सब को सभा-महप से उसने अलग भेज दिया।

(रावण ने) ऐसे वीरों को, जो सारे समार को एक ही साथ पीस सकते थे, समा-मंडप की रचा के लिए चारो दिशाओं में खड़ा किया। इससे वेग से उड़नेवाले पची, मृग, कीड़े-मकोडे भी उस समा-महप के निकट चित्र-लिखित जैसे, हिलने से भी डरकर, अचचल खड़े रहे। तो, अब और क्या कहा जाय १

रावण ने मन-ही-मन सीचा — मेरी प्रतिष्ठा एक वानर के कारण कुठित हुई। अब इससे भी अधिक अपमानजनक बात और क्या हो सकती है ? अहो । मेरा राज्य और सेना की ब्यवस्था भी बहुत सुन्दर है ! फिर, उसने मित्रयों से कहा —

एक वानर ने लका को अग्नि से निध्नस्त कर दिया। विजय-ध्वजाओं से शोभायमान यह नगर मिट गया। उस अग्नि-च्वाला से मेरे मित्र तथा यु जल मरे। शोभायमान से उत्पन्न अपमान की वार्ता सर्वत्र फैल गई है। मेरा शरीर केवल इस आसन पर यों वानर से उत्पन्न अपमान की वार्ता सर्वत्र फैल गई है। मेरा शरीर केवल इस आसन पर पढ़ा रहा।

पड़ा रहा है। हमारी लंका नगरी मे पहले (वानर कुओं मे जल के बदले रक्त उमझ रहा है। हमारी लंका नगरी मे पहले (वानर के द्वारा) जो अग्नि सुलगाई गई थी, वह अबतक शात नहीं हुई है। अगर-धूम से सुरमित होनेवाले स्त्रियों के केशों से आग जलने की दुर्गंध अवतक सर्वत्र फैल रही है। अवतक हम सब वीर सुख भोगते थे, किन्तु अव—

कुछ वड़ा कार्य नहीं कर सके। (जन्म का कुछ लाम न पाने के कारण)जन्म लेकर भी हमारी दशा जन्म न लेने के समान ही है। 'हम पर आक्रमण करनेवाला वानर मरा'—ऐसी वार्ता हमने नहीं सुनी। हम अपयश में डूव गये हैं। अब हमें क्या करना चाहिए 2

रावण के यो कहते ही वीर-कंकणधारी सेनापित मन में व्यथित हो उठा और प्रणाम कर कहने लगा—हे राजन्! आपसे एक निवेदन करना है। मेरी वात पूरी सुनने की कृपा करें। फिर, विचारपूर्ण चित्त से उसने कहा—

(सव विषयों को) समम्प्रने की शक्ति रखनेवाले, हे राजन्! मैने पहले ही निवेदन किया था कि मनुष्यों को बचित करके, उज्ज्वल ललाट तथा रुई जैसे चरणों से युक्त कलापी-तुल्य रमणी (अर्थात् सीता) का हरण करना कायरतापूर्ण कार्य है। आपने मेरा वह वचन प्राह्म नहीं सममा।

कदान्तित् आप इससे व्याकुल हैं कि जिन (राम-लद्मण) ने खर आदि को मारा, खुले केशों के साथ रोती हुई आपकी वहन की नाक काट डाली तथा हमारे लिए अपयश उत्पन्न करनेवाला कार्य किया, उसको अभी तक मारा नहीं गया, जिससे आपका राज्य कलकित हो गया है।

ससार के रत्त्वक राजा भी क्या दंडनीय अपराध करनेवाले को देखकर सहन कर त्रुप रह सकते हैं १ हे भ्रमरों से युक्त पुष्पमाला धारण करनेवाले ! शत्रुओं को परास्त करनेवाला पराक्रम क्या उनको नमस्कार करके जीने में ही है १

बाप त्रिभुवन में प्रथम वीर माने जाते हैं, तो क्या वह एक साथ विरोध में उठने-वाले देवी तथा दानवी की परास्त कर उनके पराक्रम और शक्ति की मिटा देने के कारण है या उन्हें समा कर देने के कारण है 2 यह बताइए।

हे कुल को प्रकाशित करनेवाले राजन् ! हम चाहिए कि शत्रुओं के प्राण मिटा-कर विजयी होकर आयें | किन्तु, वैसा न करके यदि हम सुख मोगते रहेंगे, तो एक वानर ही क्या, एक मशक भी हम को परास्त कर देगा।

लंका को जलाकर चले जानेवाले वानर का पीछा करके उसे यहाँ भेजनेवालों के प्राण पीकर हमे आनन्द मनाना चाहिए, ऐसा न करके सुँह से निंदापूर्ण वचन कहते हुए दुःखी चित्त के साथ जीवित रहने से हमारी बलहीनता ही प्रकट होगी। इस प्रकार, सेना-पीत ने कहा।

सेनापित के यह कहने के पश्चात् पर्यत-समान कथीवाले महोदर नामक राज्ञत ने जलती आँखो से घूरकर देखते हुए कहा—हे राजन्! हमारा कर्चव्य वही है। मेरा निवेदन है कि—

आपसे देव दव गये। यहां भाग गये। वलवान् असुर भी गर्वहीन हो गये।
गामें नमस्कार पानेवाले त्रिमृत्तिं भी कहीं दुवक गये।

कितने भी ऊँचे जीव क्यों न हो, उनका हरण करनेवाला यम भी आपको, अपना प्राणहारी मानता है और आपकी आज्ञा शिरोधार्य करके स्वीकार करता है। आपको महिमा को प्रमाणित करने के लिए और क्या चाहिए ?

आपने रजत-पर्वत (हिमाचल) की, उत्तपर स्थित ऋषमवाहन (उद्घ) के साथ गयन तक उठा लिया था और महान् ध्विन में सामगान किया था। ऐसे पराक्रम से युक्त, है राजन्। पेड की शाखाओं में वास करनेवाले मर्कट के पराक्रम की तुलना में भी क्या आपका पराक्रम छोटा है 2

पृथ्वी, स्वर्ग एव अन्य सव लोको में कीन ऐसा है, जो वहे पराक्रम से युक्त होकर दुम्हारी दृष्टि से नहीं आया हो। है नायक। विचार कर देखें, तो बड़े पराक्रमी लोगों के विषय में जैसी मंत्रणा (आवश्यक) होती है, वैसी मंत्रणा इन सुद्ध मनुष्यों के विषय में करना भी व्यर्थ है।

अव हम अपनी विपदा की बात ही क्यों करे ? आप अभी सुक्ते भेज दें। में सारे वानर-कुल का समूल नाश करके अविजेय समक्ते जानेवाले उन मनुष्यों (राम-लहमण) को विजित करके आप के लिए उनसे बदला लेकर लीट आकॅगा।

यो महोदर नामक सेनापित ने कहा। तब 'वज्रदत' नामक सेनापित उदीयमान सूर्य के समान, रक्तवर्ण नयनों से युक्त होकर कह उठा--ये मनुष्य अधिक सन्नाह के भी योग्य नहीं हैं।

'अभी जाकर पृथ्वी के मनुष्यों और नानरों को अपने हाथों से पीसकर खा डालों।' हमें ऐसी आज्ञा न देकर आप व्यर्थ मन्नणा क्यों कर रहे हैं 2 क्या हमारे पराक्रम के सबध में (आपको) शका है 2

चाहे किसी भी लोक में क्यों न ही, आपकी आज्ञा न माननेवाले शत्रुओं को मैंने मिटाया है। फिर भी, क्या मुक्तसे आज्ञा का उल्लंघन हो जाने की आर्शका से आप यह कार्य मुस्ते नहीं सीप रहे हैं 2

तव 'दुर्मुख' नामक सेनापति चस (वज्रदत) से 'वस। वस!' कहकर फिर रावण की ओर देखकर बोला—इस समय आप एक सामान्य व्यक्ति के समान क्यों वात कर रहे हैं १ फिर प्रणाम करके ये वीरतापूर्ण वचन कहे—

आपके पराक्रम के सम्भुख आठो दिग्गज भी वलहीन हो गये थे। देनता निर्वल हुए थे। त्रिनेत्र शित्र का कैलास वलहीन हुआ था। अब ये मनुष्य और वानर ही यदि आपके सम्भुख पराक्रमशाली लगते हों, तो सचमुच रावण का पराक्रम भी आश्चर्यन्जनक है ?

तटस्थता के साथ विचार करने पर विदित होता है कि मंत्रणा का कार्य वलहीन व्यक्ति ही करते हैं। यदि हम अपने शत्रुओं को वलवान् समक्तने लगें, तो है शब्दायमान वीर-कक्षणधारिन्। का हम अपने प्राणों के प्रेम से दवकर जी सकेंगे।

हे राजन्। पृथ्वी के मनुष्य, वानर तथा अन्य प्राणी हमारा भोजन वनने को

१. सम्नाह—हथियारो से लैश होकर युद्ध के लिए तैयार होना।

उत्पन्न हुए हैं। यदि हम, अपने भोजन वननेवाले उन प्राणियों से डरे, तो भला, वलवान कहलानेवाले हमसे वढ़कर मानसिक दृढता रखनेवाले और कौन हो सकते हैं ? अब क्या ऐसी मंत्रणा भी करने योग्य ही है।

एक वानर था, जो यहाँ आया, लंका-भर मे आग लगाई और अपना सामना करनेवाले सब को मारकर लौट गया । क्या हम राच्नसों को अपना निवास छोड़कर वाहर निकलना भी कठिन है ?

अवतक कीन ऐसे हुए हैं, जो हमारे नगर में आकर इसकी व्यवस्था को, इसके वल को, हमारी भयकर सेना की विशालता को तथा हमारे पराश्रम को पहचान कर अपने प्राणों के साथ निकल गये हो।

अब हम अपने लिए योग्य कार्य का विचार करे, या अपने मुख्य जीवन-लक्ष्य का विचार करे, या विजय उत्पन्न करनेवाले कार्य को सोचें, या किसी भी प्रकार के कार्य की सफलता का विचार करें, सब प्रकार से यही हमारा कर्त्तव्य है कि राम-लक्ष्मण के निवास पर जाकर उन्हें मार डालें।

फिर 'महापार्श्व' नामक सेनापित दुर्मुख को अपने हाथों के संकेत से चुप करके बोल उठा—अब हमारा क्या पराक्रम रह गया है १ क्रोध और पराक्रम तो अब वानरों में ही रहते हैं।

इसके पूर्व (जानर के साथ हुए युद्ध में) कुछ राज्ञस मारे गये—इस कारण से ही क्या राज्ञसों की सब शक्ति मन्न हो गई 2 या बानर के द्वारा लंका जब जलाई गई, तब क्या लंका के साथ राज्ञसों का प्रताप भी जल गया ?

याज्ञा देकर (वानर को) यहाँ भेजनेवाले थे दो नर। यहाँ आकर आग धगलनेवाला था एक वानर और अब उस कार्य से चिन्तित होनेवाले हैं त्रिलोकी-बीर राज्ञम-सेनापति। तो अब और क्या-क्या होगा—इसका अनुमान कौन कर सकता है ?

क्या हम चुपचाप वैठकर ऐसी वाते करनी चाहिए १ हमारा कर्चव्य यही है कि नरो और वानरो को पकड़-पकड़कर खा जार्थे और उन्हें समूल विनष्ट कर दें।—यो पराक्रमी तथा नेत्रो से कोधाग्नि उगलनेवाले महापार्श्व ने कहा।

फिर, नीर कंकणधारी, अग्नि के-से रूपवाले 'पिशाच' नामक रास्ति ने कहा— हमारे नायक ने भयभीत होकर करणीय कार्य के बारे में प्रश्न किया । (जब हमारा नायक ही भयभीत हुआ है, तब हमारे यहाँ रहने से कुछ न होगा) हम विशा-दिशा में जाकर अपने जीवन को समाप्त कर लें।—यो विरक्ति के साथ उसने कहा।

तव 'सूर्यशत्रु' नामक एक राज्ञ्स ने कहा—हमसे भी बड़े रावण की यह दशा हो गई है और हम नर तथा वानर को परास्त करने के लिए इस प्रकार मत्रणा कर रहे हैं। विचार करने पर लगता है कि नर ही श्रेष्ठ हैं। हम उनसे गये-वीते हैं।

तव 'यजहा' नामक राज्ञस ने कहा—यदि हमारी इस सत्रणा का विषय मनुष्यो के माथ का युद्ध है, तो राज्ञसों के पराक्रम को घटानेवाला इससे बढ़कर और कौन कार्य हो गकता है ? यो कहकर वह अपनी दुर्दशा पर लज्जित हुआ।

तव 'धूम्राच्' ने कहा—जब अग्नि ज्वाला के समान कर के साथ युद्ध करने जाना भी हमारे लिए परिहास-योग्य कार्य है तब अव वानरों के मुड के साथ खड़े रहनेवाले मनुष्यों पर आक्रमण करने जाना कम उपहास-योग्य कार्य नहीं है। यह कहना आवश्यक नहीं है। यदि वहीं हम पर आक्रमण करें, तो उनसे लड़ना हमारे लिए उच्चित होगा।

उसके पश्चात अन्य राज्ञसो ने भी, बॉबी के साँप के समान पीडित होनेवाले हृदय के साथ कहा—वस यही कार्य है और कुछ विचार करना आवश्यक नहीं।

तव 'कृभकर्ण' नामक राच्चस ने अन्य राच्चमो को यह कहकर रोका कि जो करतव नहीं दिखा सकते हैं, उन्हें मौन रहना चाहिए। फिर रावण के निकट जाकर बोला—यदि तुम सुक्ते अपना भाई समक्तकर मेरी बात मानोगे, तो मै कुछ कहूँगा।

ब्रह्मा जिस वश का आदिपुरुष है, ऐसे इस वश में तुम एक अनुपम वीर जरान्न हुए हों। सहस्र शाखाओं नाले सामवेद का अर्थ जानकर उत्तम ज्ञान से सपन्न हो। फिर भी तुम, जैसे अग्नि को देखकर उसके रग से सुग्ध होकर उसे पकड़ने लगे। नियति-वश होनेवाले कार्य क्या ऐसे ही होते हैं 2

चित्र के समान अति सुन्दर लका जब जल गईं, तब अपने राज्य के विनाश पर तुम बहुत दुःखी हुए। किन्तु, हमारे कुल से मित्र स्यंदुल में उत्पन्न एक व्यक्ति की पली को चाहकर उसे बदी बनाना क्या तुम्हारे लिए उचित है 2 ऐसे कार्य से बद्कर और गईंणीय पाप और क्या हो सकता है 2

तुम लिखत हो कि तुम्हारा यह सुन्दर नगर जल गया। किन्तु, जब तुम्हारी देवियाँ तुम पर प्राण-समान प्रेम से अनुरक्त हैं, तब परनारी के सुन्दर चरणो पर वार-वार मुक्तना और उसके निषेध-वचन सुनना—क्या ये सब तुमको यश देनेवाले हैं 2

जिस दिन तुम ने वेदमार्ग के विरुद्ध अन्य पुरुष की पितवता पत्नी को करणा-हीन होकर कठोर कारावास में रखा, उसी दिन राच्यों का सारा यश मिट गया | हे प्रमु ! क्या यह कहना बुद्धिमत्ता होगी कि नीच कृत्य करनेवाले यश पायेंगे ।

(हम) दोषहीन परनारी को कारागार में रखते हैं। दोषहीन यश भी पाना चाहते हैं। अपने मान (प्रतिष्ठा) की बात करते हैं। किन्तु, काम का पोषण करते हैं। मनुष्यों से सकोच करके हम पीछे हटते हैं। अहो। हमारी विजय भी बहुत अच्छी है।

तुमने बढ़े लोगों के जैसा कार्य नहीं किया है। कुल की अप्रतिष्ठा के कारणभूत कार्य ही किया है। है राजन्। यदि इस समय मधुस्तावी पुष्पों से भूषित सीता को सुक्त कर देंगे, तो उससे हम उपहास के पात्र होंगे। इस लिए, यदि सीता के कारण मनुष्यों से युद्ध करके हम उनसे निहत भी हो जायें, तो वह भी हमारे लिए अच्छा ही होगा।

उस नर ने ( वर्थात्, राम ने ) वृत्ती से भरे घने वन में अकेले ही अपने धनुष से खर की सब सेना को भस्म कर दिया और उस खर को भी मार डाला। उस (राम) का वह कार्य अभी समाप्त नहीं हुआ है। अब हमारा कर्त्तव्य अपना प्रताप दिखाना ही है। इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है।

अन्त में मनुष्य ही विजयी हों, तो भी उनके स्थान में ही जाकर उनका सामना

करके उनको दारण कष्ट दिये विना यदि हम ऐसे ही वैठे रहेगे, तो देवता भी उन मनुष्यो से मिल जायेंगे। सप्तलोक भी उन (मनुष्यो) से मिल जायेगे।

छत्तरीत्तर बढ़कर आनेवाली छस (मनुष्यो और वानरो की) सेना के यहाँ पहुँचने के पूर्व ही हम एक दिन मे ही वीची-भरे समुद्र को पार कर जायें और नरो और वानरो का समूल नाश कर दें। अब हमारा यही कार्य है।—इस प्रकार कुंभकर्ण ने कहा।

तव रावण ने कहा—है तात ! तुमने ठीक कहा | मेरा भी यही विचार है । अब और कुछ सोचना व्यर्थ है । हम सब शत्रुओं को मारकर लौटेंगे । अतः विजयध्वजा से युक्त अपनी सारी सेना को लेकर जाना ही उचित है ।

रावण के यह कहने पर उसके पुत्र इन्द्रजित् ने कहा—हे राजन् ! (जब हम जैसे लोग हैं तब) क्या आप अपनी सारी सेना लेकर ज़ुद्र मनुष्यों के साथ युद्ध करने जायेंगे और उनपर विजय पाकर लौटेंगे श हमारी वीरता भी वहुत सुन्दर है !—यह कहकर वह (इन्द्रजित्) हुँस पड़ा । फिर वोला—

शिव तथा कमलासन (ब्रह्मा) के द्वारा दिये गये विचित्र प्रभाववाले पाश आदि शकों से युक्त अनेक राज्ञस हैं। मैं भी तो धिक्कार के योग्य एक (तुच्छ) व्यक्ति हूँ।

त्रिलोक के निवासी भी त्रिदेवों के साथ एकत्र होकर हमारे विरुद्ध आयें, तो भी में विजय तुम्हारी बना दूंगा। यदि ऐसा न हो, तो आप मेरे जनक नहीं हैं और मै आपका पुत्र नहीं।

हे कोधी प्रभु ! वानर मिटेगे | भूमि कवधी के नृत्य का रग-स्थल वनेगी | नर विपन्न होंगे ! सीता लोगों की दया के योग्य कष्ट भोगेगी । मै अपने विरोधी उन दो नरो (राम-लद्दमण) के सिरों को पर्वत के शिखरों की तरह ले आऊँगा । आप देखेंगे ।

पर्वतो को भेदनेवाले, वज्र से भी अधिक भीषण, मेरे धनुष से प्रकट होनेवाले शरो से डरकर, सिकुडे हुए मुँहवाले मर्कट दाँत दिखाते हुए, एक शब्द भी कहने के लिए एके विना अति शीघ्र भागने लगेंगे। आप उस दृश्य को देखकर विजय का आनन्द प्राप्त करेंगे।

( उनके पास ) हाथी नहीं, घोड़े नहीं, पदाति-सेना नहीं, पूर्वजनमकृत पुण्य भी कुछ नहीं है। क्या ऐसे हमारे शत्रु (राम-लद्दमण ) कुकी पीठवाले चुद्र वानरों को लेकर ही हमें जीतनेवाले हैं ? अहो । ऐसे मनुष्यों से व्याकुल होनेवाले हम राच्चसों की वीरता भी धन्य है !

जल, पृथ्वी, वायु, उन्नत आकाश तथा इस विशाल ससार में स्थित मव पदार्थों को एक दिन में अस्त-व्यस्त करके नर और वानर—इन जातियों का समूल विनाश करके विजयो हुए विना मै कदापि नहीं लौटूँगा।

यो कहकर रावण के चरणों को नमस्कार करके इन्द्रजित् वोला—हे प्रतापी ! सुमें आजा दें। तव पापो का नाशकर तत्त्व-ज्ञान पाये हुए लोगों के समान सद्ज्ञान पाया हुआ विभीषण कुद्र होकर अपने उज्ज्वल दाँतों से ओड चवाता हुआ वोल उड़ा—

हे समय के अनुकूल वचन कहने का विचार रखनेवालो ! तुमलोग शास्त्रों के सूद्म ज्ञान को प्राप्त किये हुए बड़े ज्ञानी के जैसे वार्ते करते हो, किन्तु तुमलोग समय को और भावी परिणाम को समस्ते की बुद्धि से हीन वालक हो । ऐसे वचन कहना क्या तुम्हारे लिए एचित है 2

वालपन के कारण कर्त्तव्य की न जाननेवाली । तुम्हारे वचन ऐसे हैं, जैसे कोई अधा और कल्पना से हीन व्यक्ति चित्र खीचता हो । उत्तम गुणवाले तथा कर्त्तव्य के जान से संपन्न वृद्ध लोगों की मत्रणा-समा में क्या तुम रहने योग्य हो 2

सदा पिनत्र आचरण करनेवाले नीति से पूर्ण पुराने देनी की बात छोड दो। उनसे भिन्न राच्यस भी तो सदाचरण करने पर देनों के समान उन्नत दशा को प्राप्त करते हैं। यह उन्नति क्या भूठी है या वलात्कार से प्राप्त हुई है 2

धर्म को छोड़कर तुम देवों को जीतने का पराक्रम दिखाते हो। विचार करने पर ज्ञात होगा कि तुम्हारा यह पराक्रम भी यथाविधि किये गये तप के कारण प्रसन्न हुए देवों के द्वारा प्रदत्त वरों का ही प्रभाव है 2

पाप-स्वभाववाले राच्चस धर्म को अपनाकर त्रिमूर्तियो को भी दवाते हैं। धर्म को अपनाने से गर्व वढ़ जाने पर पुनः पाप-कर्म करते हुए विनष्ट होते हैं। इस प्रकार स्वयं विनष्ट होने के अतिरिक्त देवताओं को कौन मिटा सका है?

प्राचीन काल में तथा उसके पश्चात् भी जी मुनि तथा देवता तपस्या और त्याग से मोच प्राप्त कर गये हैं, उनकी गणना नहीं है। उनमें कौन ऐसा था, जो पाप करनेवाला रहा ही १ ( अर्थात्, मोच पानेवालो में पाप करनेवाला कोई नहीं था )

तुम अज्ञ वालक हो, इसीलिए ऐसी बार्ते कही हैं।—इस प्रकार, इन्द्रिणित् का धिक्कार करके विभीषण ने रावण से कहा—यदि मेरी बात का तिरस्कार नहीं करोगे, तो मै अपने विचार तमको बताऊँगा।

तुम मेरे पिता के समान हो । मेरी माता हो । मेरे ज्येष्ठ भाई हो । तपस्या से साज्ञात् करने योग्य बदनीय देवता भी तुम हो, मेरे लिए ससार का सर्वोत्कृष्ठ अर्थ तुम्ही हो । सुमे यह दुःख हो रहा है कि तुम इन्द्रभोग को खो रहे हो । अतएव, मैं ये बाते कह रहा हैं।

हे बलशाली। अधिक विद्या का जान सुक्तमें नहीं हो सकता है। वर्त्तमान घटना का सपूर्ण रूप से विवेचन कर समक्तने की शक्ति सुक्तमें नहीं हो सकती है। मैं दूसरों की मंत्रणा के तत्त्व को समक्तने में अशक्त हो सकता हूँ, फिर भी पहले मेरी वात को पूर्णतया सुनो और चाहो, तो उसके पश्चात् कोध करो।

जानकी नामक लोकमाता के पातिव्रत्य से ही सारी लंका और तुम्हारी विजय जल उठी। यह समक्तना ठीक नहीं कि एक वानर ने (लंका को) जलाया।

ध्यान से कोई विचार करे, तो उसे स्पष्ट हो जायगा कि यदि किसी का आकाश तक उन्नत अधिकार-पद भी मिटता है, तो वह परनारी के मीह के कारण ही, या तो अधिक राज्य की लालमा से होता है। इनके अतिरिक्त इस तरह की हानि के कारण और कुछ नहीं हैं।

मधुपूर्ण पुष्पों की विजयमाला धारण करनेवाले । लोक में जो कथन प्रचलित है कि 'मकरों से भरे समुद्र से घिरी हुई लंका के राजा (रावण) का तपःफल से प्राप्त पराक्रम एक मानव की स्त्री के कारण मिटनेवाला है,' क्या वह अब प्रमाणित होनेवाला है 2

जव तुमने बड़ी तपस्या की थी, तब इन मनुष्यों को, जो अब बलवान् मालूम होते हैं, जीतने का वर सर्वज्ञ भगवान् से नहीं मॉगा। अतः, अब उन (मनुष्यों) पर अपजय के विपरीत तुम्हारी विजय ही होगी, यह निश्चित रूप से कैसे कहा जा सकता है ?

इस सम्बन्ध में और अधिक क्या कहना है १ मनुष्यो के कारण तुम्हारी हानि हो सकती है। तुमने अकेले सप्त लोको को विजित किया था। फिर भी, पूर्वकाल में तुम सहस्र करोवाले कार्त्तवीर्य अर्जुन से पराजित हुए थे। अब अधिक क्या कहा जाय १

हे अपार शक्ति-संपन्न ! जब तुमने गगनोन्नत कैलास को उखाड़कर उठा लिया था, तब चतुर्भुज निन्द ने तुमको शाप दिया था कि पूँछवाले वानरों से तुम्हे पराभय होगा । वह बात वालि के प्रसंग में कैसे प्रमाणित हुई—यह हमने देखा है। ( अर्थात् , वालि से तुम्हारा अपमान हुआ )।

वेदनती नामक शीलनती ने अग्नि में अपने प्राण त्यागते समय जो वचन कहा था, उसको निफल करनेनाला कौन है १ उसने कहा था कि मै तुम्हारे निनाश का कारण बनूँगी। चीरसागर में उत्पन्न लक्ष्मी के अशमूत यह सीता वह वेदनती ही है।

दशरथ नामक यशस्वी वीर ने सारे संसार में अपना आज्ञाचक चलाया था। गगनतल में शंवर नामक असुर के साथ युद्ध करके उसे मार डाला था और देवेन्द्र को स्वर्ग का राज्य देकर देवों की सहायता की थी।

जिस ककुत्स्थ महाराज ने, वृपम रूप धारण किये हुए इन्द्र के ककुद् पर आसीन होकर राचसों के साथ युद्ध करके उनका विनाश किया था, जिस पृथु चक्रवर्ची ने धरती की यह बाज़ा दी थी कि लोगों को तुम सब सपत्तियाँ प्रदान करो, जिन सगर-पुत्रों ने समुद्र

र. उत्तरकाढ में यह कथा विणित है कि पूर्वकाल में कुशध्वज नामक मुनिवर जब वेदपाठ कर रहे थे, तव जन वेदमंगों से एक कन्या प्रकट हुई। उसका नाम उन मुनि ने वेदवती रखा। वेदताओं ने वेदवती से विवाह करना चाहा, किन्नु कुशध्वज ने उन्हें यह कहते हुए वापस कर दिया कि वेदवती मगवान विष्णु के खितिरिक्त और किसी का स्मरण तक नहीं करेगी। एक दिन शंप नामक अम्रुर ने कुशध्वज को मार हाला। तब कुशध्वज की पत्नी सती हो गई। उसके वाद वेदवती यवन वन में तपस्या करने लगी। रावण कैलास-पर्वत को उठाते समय उसके नीचे दव गया, किन्नु शिवजी की कृपा हुई और वह मुक्त होकर लका को लीट चला। राह में वेदवती को देखकर वह उसपर आसक्त हो गया और उसे वलाद पकड़कर उठाने लगा। तब वेदवती ने शाप दिया कि मक्षदेव से प्राप्त वर के गर्व से तुमने मुक्ते अनुचित वचन कहकर खुआ है, अतः तुन्हारी लंका का एवं तुम्हारा विनाश मेरे कारण से ही होगा। यह शाप देका वह (वेदवती) अश्चि में प्रवेश करके जल मरी। वही पुनः सीता के रूप में अवतीर्ण हुई।—अनु०

उत्पन्न किया था, जिस भगीरथ ने गगा नदी को धरती पर वहाया था, उन्हों के वश में दशरथ उत्पन्न हुआ था।

संसार के भूठे राजाबों को युद्ध में मिटाकर, जिसने अपने भाले पर घी का लेप करके कीश से वद कर रख दिया था (अर्थात्, उस भाले का उपयोग करने का अवसर ही फिर नहीं आया) और जो अनुपम नीतिमार्ग पर स्थिर रहकर शासन करने-वाला था, उस दशरथ ने, काजल की रेखा से युक्त चचल नयनोंवाली के केयी को दो वर दिये और अपना वचन सख करते हुए (उन वरों को देने के कारण) प्राण-त्याग कर देवों के लिए भी दुष्पाप्य मोचलोक प्राप्त किया।

हे हमारे महिमामय नायक । उस दशरथ के पुत्र ही हैं थे, जो तुम्हारे शत्रु हैं। यदि उनके बारे में जानना चाहो तो (सुनो—) उनके उपमान और कोई नहीं हैं। उनके तत्व को ऋषि, देवता तथा अन्य जानी भी नहीं पहचानते (अर्थात्, वे परमात्मा के अश्मृत हैं। वैसे वे दोनो, ससार के कर्मफल के कारण ही मनुष्य-रूप में उत्पन्न हुए हैं।

हे प्रभु 1 जो कौशिक पहले एक वार कमलमव ब्रह्मा की सृष्टि की जैसी प्रति-सृष्टि करने लग गया था, उसने शिवजी से प्राप्त किये हुए, चणकाल में ही समस्त लोकों के सब प्राणियों को मिटा सकनेवाले अस्त्रों को उन दोनों (राम-लक्ष्मण) को दिया है।

वामनरूप मुनि ( यगस्त्य ) ने उन दोनों ( राम-लक्ष्मण ) को वह धनुष दिया है, जिसे पूर्वकाल में अति वलशाली राल्तों के साथ युद्ध करते समय में गरुड पर आरूट विष्णु ने धारण किया था! माथ ही वह वाण भी दिया है, जिसे शिव ने त्रिपुरों के असुरों पर प्रयुक्त किया था!

राम के बाण-रूपी सर्प अपनी जीम से सब लोको को चाटनेवाले हैं। सब दिशाओं को नापनेवाले हैं। नित्य विष्ठ उगलनेवाले हैं। उज्ज्वल काति उगलनेवाले दाँती से युक्त हैं। उन वीरों के तूणीर-रूपी बाँबी मे निवास करनेवाले हैं। सत्य जानवाले सजनो का अपकार करनेवाले पापियों के प्राण ही उनके भोजन हैं।

वे धनुष ऐसे हैं कि राम-लद्दमण के अतिरिक्त कोई भी नहीं डिगा सकता। हमारे धनुषों के जैसे वे कभी लिखत और वल-रहित नहीं होते। हमारे धनुष यद्यपि यडे हैं, तथापि छनके छन धनुषों को तोड़ने की शक्ति इनमें नहीं है। वे धनुष क्या कल्पवृद्ध, बाँस या भूमि को धारण करनेवाला मेर हैं १ नहीं। वे तो सब पर्वतों को पिंडी भूत करके बनाये गये हैं।

राम के वाण से, चीरसमुद्ध को मथनेवाले वालि का वच्च प्राणहीन हुआ। भूमि को टकनेवाले सप्त सालवृद्ध टह गये। खर, विराध आदि के पर्वताकार मिर कटकर गिर गये। यदि अब आगे भी युद्ध होगा, तो छममे छनके शत्रुओं के मिटाने के अतिरिक्त और क्या परिणाम निकलेगा थ

प्रशंसा के योग्य उत्तम बरों को प्राप्त किये हुए सब सुनि यह जानकर कि प्रताप की सीमा बनी हुई सुजाओं से युक्त राम-लहमण ही समस्त संसार को जीतनेपाले हैं तथा राज्यों का समूल नाश करनेवाले हैं, उनके आश्रय में था पहुँचे हैं।

यहाँ के राज्ञस (जानकी को बंदी बनाकर यहाँ रखने से ) मन मे चितित हैं। किन्तु तुमसे, कुछ कहने से डरते हुए दिन-रात मन-ही-मन दुःख भोगते हैं। देवता यह विचार कर कि जानकी-रूपी घोर विप का आहार करनेवाले ये राज्ञस मिट जायेंगे, हमसे अब नहीं डर रहे हैं।

पहले हमसे भयभीत होकर, अन्य शरण के अभाव में दीन और हास-रहित होकर जीवन-मात्र धारण किये रहने के कारण देवताओं के मुख दिन में चीणप्रकाश चन्द्र के समान दीखते थे। अब (देवों के वे मुख) राका-निशा के पूर्णचन्द्र के उपमान वने हुए हैं।

समुद्र से आवृत इस लोक से परे जाकर, कही अन्यत्र अपना मुँह छिपाये रहने-वाले यम बादि देव, मुनि, यन्न, किन्नर आदि यह मुनकर कि चन्द्र के समान मुखवाली जानकी हमारे निवास-स्थान मे बदी बनी है, भय से मुक्त होकर, बार-बार लका की दीन दशा को देखकर दुःखी हो रहे हैं।

कैसे-कैसे बुरे शकुन सर्वत्र दिखाई पड़ रहे हैं, यह कहना कठिन है। हमारे शत्रु देवो तथा असुरों के द्वारा युद्ध में छोडे गये अश्व तथा गज आजकल अपनी दाहिनी टॉग को पहले रखकर हमारे घरों से प्रवेश करते हैं।

राच्तों के मुँह में तथा दाँतों में पानी सूख जाता है। भूतों से भी अधिक भयंकर शृगाल हमारे नगर में नर्वत्र विचरण कर रहे हैं। प्रासादों में रहनेवाली हमारी स्त्रियों के केशपाश तथा हमारी शिखाएँ अकस्मात् ही जल उठती हैं। इनने भी बढ़कर बुरे शकुन और क्या हो सकते हैं ?

देवो के वल को मिटानेवाले खर, त्रिशिर, हरिण-रूपधारी मारीच तथा वालि भी राम से निहत हुए। हे प्रसु ! क्या हरिण को कर में धारण करनेवाला शिव, चक्रधारी विष्णु तथा अन्य कोई-भी देव ऐसे वीरो की समता कर मकता है ?

मेरे प्रभु ! मै और एक बात कहता हूं । कान देकर सुनो । इन दोनो मनुष्यो के साथी वने हुए हैं हमारे चिरशत्रु देव, जो अभी वानर-रूप धारण किये हुए हैं । अतः अव इनसे विरोध करना हमारे लिए उचित नहीं है । यह विचार भी उचित नहीं कि हमें अपने कार्य (जानकीहरण आदि) पर दृढ रहना है ।

तुम्हारी कीर्त्ति, सपत्ति, उत्तम कुल का चारित्र्य च्ये सब मिट न जायॅ, तुम्हें अपयश, पतन आदि प्राप्त न हो, तुम अपने बधु-सहित नहीं मिट जाओ, इसिलए हट पातित्रत्य से युक्त मीता को मुक्त कर दो। इमसे बढ़कर हमें विजय प्रवान करनेवाला कार्य और कोई नहीं ।—इस प्रकार विभीषण ने कहा।

विभीपण के ये वचन सुनकर पौतपशाली रावण ने हाथ-पर-हाथ मारा। उसके दमो मुखो से अर्थचन्द्र के जैसे टाँतो की काति विखर पड़ी। उसकी ऑखो से अग्नि निकल पड़ी। वह यो हँन पड़ा कि उमका वज, वच् पर का मुक्ताहार तथा उमकी भुजाएँ हिल उठी। फिर, यो कहने लगा—

१. हाय-पर-हाथ नारना- ललकारना या गई करना ।

तुमने हमारे लिए प्रिय और हितकारी वचन कहना आरम किया। पर, उन्मत्त-से वचन कहे । तुमने कहा कि मेरे महान् बल को चुद्र नर परास्त करेंगे। हे तात! तुम्हारा यह कथन भय के कारण है, या उन ( शत्र ) के प्रति प्रेम के कारण १

तमने मेरा उपालभ किया कि सनुष्य-रूपी पशुओ पर विजय पाने का वर मैने नहीं माँगा। क्या मैने अष्ट दिशाओं के दिगाजों को परास्त करने का वर माँगा था १ या खबिनेत्र शिव के हिमान्तल को चटाने का वर माँगा था १

मन मे विचार किये विना तमने निरर्थक वचन कहे। देवों की कद्ध सेनाएँ यद्भरत में मेरा क्या विगाड सकी १ मेरी वात रहने दो। मेरे सहोदर भाता होकर उत्पन्न तमको मन्त्य कैसे अधिक बलवान लगते हैं 2

तम नहीं जानते हो कि कैसे वचन कहना चाहिए। देव अनेक बार सुमते पराजित हुए। एक बार भी मुक्तपर विजय नहीं पा नके। मैं छन देवों के स्वर्ग को भी एठा सकता हूँ। क्या यह भी कोई छचित बचन है कि युद्ध में मुक्ते और मेरे बंधजनों की वे हरा देंगे १

हे अनुज । यदि तुम समसते हो कि देवों से प्राप्त वर के प्रमाव से ही मै शक्ति-शाली बना हूँ, तो यह कैसे समब हुआ कि त्रिमूर्तियो में वृषभनाहन ( रुद्र ) की एवं चक-धारी (विष्णु) को मैने युद्ध में हराया १ यह किसके दिये वर का प्रभाव था १

यदि तुम कहो कि नन्दि के दिये शाप के कारण एक वानर हमें परास्त करेगा, तो मै कहता हूँ कि ऐसे शाप अनेक मिलते रहते हैं। इन्द्र आहि देवो, सिद्धो तथा यचों म हमें शाप न देनेवाले कौन हैं 2 उन शापों ने हमें क्या किया है ?

मैंने यह नहीं जाना था कि कनकमय सभा में ताडव करनेवाले शिव से वालि नामक वानर ने वर प्राप्त किया था । अतः, वालि से युद्ध में मुक्त पीडित होना पडा । इनसे यह कहना कैसे उचित होगा कि अन्य सब वानर मुक्ते हरा देंगे 2

वालि के सम्मुख यदि नीलकंठ (शिव ) और चक्रधारी विष्णु भी आकर युढ करते, तो उनका आधा वल उम ( वालि ) को प्राप्त हो जाता । यह जानकर ही उम नर ने ( अर्थात्, राम ने ) उम वालि के सम्मुख न जाकर, छिपे ग्हकर, उसपर वाण चलाकर उमे मार डाला।

जिसने एक जीर्ण धनुप को तोडा, टूटे हुए बृत्तो को गिराया, एक कुवगी के पड्यत्र से राज्य खोकर वन में आ रहा, मेरे किये पड्यत्र से अपनी पत्नी को खोया और फिर भी अपने प्यारे प्राणों को ढोता हुआ फिर गहा है, वैसे मनुष्य के पराक्रम की, तुम्हारे अतिरिक्त और कौन प्रशसा करेगा ?

तुम इन विषयो का निवेचन करने मे अममर्थ हो। --यो कहकर रावण फिर बोला-ठीक है। हम युद्ध के लिए जायंगे। सब लोग चला। उस समय घनी पुण-माला-धारी विमीपण मीन न रह सकने के कारण रावण के निकट जाकर यो कहने लगा-वह उपमारहित भगवान्, जिमका आदिकारण और कोई नहीं है, देवों की प्रार्थना

से हमारा विनाश करने के लिए ही मनुष्य के रूप में इस धरती पर अवतीर्ण हुआ है। यथा

उससे युद्ध करने के लिए जाना उचित होगा ?—यह कहकर विभीषण ने रावण के चरणी पर गिरकर उसे नमस्कार किया।

यह वचन सुनकर रावण ने क्रुद्ध होकर कहा—तुम कहते हो कि वह नर स्त्रय विष्णु है। वह शक्तिहीन विष्णु कितनी ही बार युद्ध में हार चुका है। वह अनादि भगवान् क्या अवतक मूर्विद्धत पड़ा था १

जब मैने इन्द्र को बंदी बनाया, जब मैने दिग्गजो के दाँत तोड़ डाले, जब मैने निष्णु को परास्त किया और जब मैने देवलोक की निजय की थी, तब तुम्हारा तथा-कथित वह भगनान् क्या छोटी आयु का था १ ( अर्थात्, वह क्या तब बच्चा था १ )

मै शिव, चतुर्मुख तथा विष्णु एवं अन्य देवता, सबको दवाकर त्रिलोक का शासन करता आ रहा हूँ—यह क्या तुम्हारे तथाकथित उस भगवान् के न रहने से संभव हुआ या वह तय शक्तिहीन था 2

अति वलशाली वह भगवान्, क्या यही सोचकर कि सहस्र मुजाओ और सहस्र सिरो का विराट् रूप, सारी धरती जिसके चरणतल में समाई थी, छोटा है—हमारा भोजन वननेवाले सुद्र मनुष्य का रूप धारण करके आया है 2

जनमत्त कहलानेवाले शिव और विष्णु मेरा नाम सुनकर काँप जठते थे और वृषम एव गरुड पर सवार होकर भागते थे, जस समय जस वृषम और गरुड की पीठ पर मेरे जो वाण, पर्वत पर विजली के समान, गिरे थे, वे अभी तक वैसे ही ( जुमे ) हैं।

भयकर युद्ध मे हमारे साथ तुम मत आओ। प्राचीरो से आवृत यह नगर अति विशाल है। तुम यही निर्भय छिपे रहो, डरो मत।—यो (विभीषण से) कहकर रावण समीप में खड़े हुए राज्ञसो की और देखकर हाथ-पर-हाथ मारकर, विजली के समान गरजता हुआ हँस पड़ा।

तव विभीषण ने पुनः कहा —हं तात ! तुमसे भी अधिक वलवान लोग पूर्वकाल में हुए थे और इस विष्णु के कोध के कारण बंधुसहित मिट गये थे | मुक्ते और भी कुछ निवेदन करना है | हिरण्य (अर्थात्, हिरण्यकशिषु) नामक अमुर का वृत्तात मुनो |— यो कहकर विभीषण हिरण्य का वृत्तांत मुनाने लगा | (१-११८)

## अध्याय ३

## हिरखय-वध पटल

वह हिरण्यकशिषु ऐसा था कि स्वय ब्रह्मदेव ने उसे वेदों में प्रतिपादित सय विषयों का ज्ञान दिया था। उस असुर ने उस ब्रह्मा से सोचे जानेवाले सव वर प्राप्त किये थे और उसमें पाँचों भूतों की समस्त शक्ति इस प्रकार एकत्र थी कि प्रलयकर उद्घ, विष्णु तथा ब्राग भी उनका अन्त नहीं देख सकते थे। शार्वत सत्तावाले विष्णु, ब्रह्मा एव घनी जटाधारी रह, इनके द्वारा क्रमशः रिच्चत सृष्ट और विनष्ट होनेवाले एक ब्रह्मांड में ही नहीं, किन्तु इस ब्रह्मांड के परे भी असंख्य श्रंहों में उसका नाम प्रसिद्ध था। यो वह असुर जीवन विताता था।

वह असुर विशाल दिशाओं को सँभालनेवाले, पुष्ट एवं रंघ से शुक्त सूँडोवाले वलशाली दिग्गजों को पकड़कर एक दूसरे से टकराता था। अथाह सप्त समुद्रों को अपने दोनों पैरों से परिमेय करता हुआ लॉघ जाता था।

मिट्टी से भरी, स्वच्छ वीचियों से पूर्ण निंदयों के जल को 'अल्प', कहकर उसमें वह नहीं नहाता था। मेघों से बरसनेवाले पानी को 'पर्याप्त शीतल नहीं है', कहकर उसमें भी नहीं नहाता था और अति पुरातन, स्वच्छ तरंगों से युक्त समुद्र के जल को 'खारा है', कहकर उसमें भी नहीं नहाता था। किन्तु, उस ब्रह्मांड में छेद करके इस ब्रह्मांड के बाहर (इस ब्रह्मांड को) आवृत कर रहनेवाले महासमुद्र के जल को वहा लाकर उसमें नहाता था।

इस प्रकार, महासमुद्र के जल में स्नान करता, नागलोक में जाकर नाग-कन्याओं के साथ अमृत-समान भोजन करता, सबके द्वारा प्रशंस्यमान देवेन्द्र के यहाँ जाकर दिन का समय व्यतीत करता और रात्रिकाल में ब्रह्मलोक में जाकर ठहरता।

वह असुर चन्द्र के विमान पर चढ जाता और उस (चन्द्र) के उपमाहीन पर पर रहकर उसका शासन स्वयं चलाता। सूर्य के रथ पर चढकर सूर्य का अधिकार स्वयं अपने हाथ में ले लेता। उन्नत मेर-पर्वत पर (ब्रह्मा के समान) बैठकर राज्य करता।

पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु एव आकाश—इन भूतों के, जो अनादिकाल से स्रष्टि में रहते आये हैं, देवताओं को (उनके पद से) हटा देता। स्वय, निरन्तर वहनेवाली वायु तथा अन्य भूतों का (अधिष्ठाता) देव बन जाता। वरुणदेव का कार्य (वर्षा करना) भी स्वय करता।

सभी लोको में, रक्तकमल जैसे विशाल नेत्रोवाले विष्णु भगवान् के शुभनामी के स्थान पर अपना ही नाम प्रचलित करता। सुनि यज्ञकुंडो मे, धूम्युक्त अप्ति में देवी को उद्दिष्ट करके जो हवि डालते, उसे स्वयं हरण कर खा जाता।

( उसके कारण) त्रिदेव भी सृष्टि, रच्चा और सहार का कार्य ठीक ठीक नहीं कर सकते थे। तब और कौन अपना कार्य पूरा कर मकता १ योगी, अपने योग-प्रभाव से प्राप्त शक्तियों को खो बैठे थे। सबके द्वारा विदत होनेवाले देव भी उस हिरण्य के चरणों की बंदना करने लगे थे।

सुगधित कमलपुष्प में उत्पन्न ब्रह्मा, कद्र आदि सब देव उस (हिरण्य के) पुरीहितों के द्वारा शिच्चित होकर हिरण्य का नाम ही जपते रहते थे। चारों वेद भी कहने लगे थे कि 'अनादि' शब्द में छिपा रहनेवाला भगवान 'हिरण्य' ही हैं: 'ओ हिरण्याय नमः'।

पूर्वकाल में जिस मंदर-पर्वत को देशों ओर असुरो ने चीरसागर को मथने के लिए लिया था, उस पर्वत को हिरण्य ने अपना दंडायुध बनाना चाहा। फिर, उसकी अपने पुष्ट हाथों के बल के अयोग्य तथा सुद्र मानकर छोड़ दिया।

मङ्लाकार सूर्य जिन पर्वतो पर उटय और अस्त पाता है और जो (पर्वत ) मन फे

( विचार के ) लिए भी अस्प्रश्य हैं, ऐसे वे दोनों पर्वत हिरण्याच के वड़े भाई हिरण्य-किशपु के कानों में कुंडल वन जाते थे, तो अब उस असुर के वल के बारे में और क्या कहना है ?

कभी न थकनेवाला हिरण्य जब अपने अक्ष चरण पृथ्वी पर रखता था; तव तीच्ण दंतो एव सहस्र फनो से युक्त आदिरोष का शिर (जो पृथ्वी का भार वहन करता है) भार से कंपित हो जाता था। जब वह (असुर) उठकर खड़ा होता था; तव ब्रह्माड के उत्पर के दक्कन कैसे उसका शिर टकराता था। जब वह इधर-उधर सचरण करता था, ता पंचमहाभृत अस्तव्यस्त होकर उसके साथ खिंचे चलते थे।

उसने ऐसा वर पाया था कि किसी स्त्री से, पुरुष से, नपुसक से, प्राणवान् पटार्थ से या निष्पाण पदार्थ से, किसी से भी उसकी मृत्यु संभव नहीं थी। आँखों को टिखाई पड़नेवाले या मन से सोचे जानेवाले किमी भी पदार्थ से उसकी मृत्यु नहीं हो सकती थी। वह न धरती पर मर सकता था और न आकाश में ही।

वह देव, गगन-संचारी कोई जीन या वचनों के परे स्थित त्रिदेव तथा और किसी से भी मरनेवाला नहीं था। इनना ही नहीं, कोई उसके वल को भी कुंठित नहीं कर सकता था।

वह न जल में मर सकता था, न अग्नि में, न पवन में, न पृथ्वी या इसके ऊपर के लोकों में ही मरनेवाला था। सर्वेज ऋषियों तथा और किसी के भी शाप उसकी कुछ हानि नहीं कर सकते थे।

वह घर के भीतर या वाहर मरनेवाला नहीं था । कोई नाशहीन दिव्य आयुध उसे नहीं मार सकता था । वह रात्रिकाल में मरनेवाला नहीं था । न दिन में ही मरने-वाला था । यम के द्वारा भी उसके प्राण नहीं हरें जा सकते थे।

पंचभ्तो के बने किसी पटार्थ से उसकी मृत्यु नहीं हो सकती थी। चारों वेटो के मंत्रो से भी उसकी मृत्यु नहीं हो सकती थी। यदि उसका जनक उसे मारना चाहे, तो भी उसकी मृत्यु असभव थी। किसी भी लोक में वह शक्तिशाली था। उस (हिरण्य) की यह दशा थी।

इस प्रकार के असुर के एक अपूर्वजन्मा पुत्र था, जो (पुत्र ) ज्ञानियों में बड़ा ज्ञानी था। सब पवित्र पटायों तथा वेदों से भी अधिक पवित्र था। मगवान् के ज्ञान से युक्त था। धर्म-थील से युक्त था। सब प्राणियों पर माता से भी अधिक प्रेम रखता था।

कल्प-परिमाप काल से भी अधिक आयुवाला, चतुर्दश भुवनो के निवासियों के द्वारा बदित चरणींवाला तथा अति प्रभावशाली राज्यवाला हिरण्य, अपने पुत्र को देखकर बहुत आनन्दित हुआ और प्रेम से कहा—मेरे राज्य के योग्य हे पुत्र ! तुम बेदों का अध्ययन करो।

यो हिरप्य ने प्रहाद को एक ब्राह्मण के अधीन मोपकर उस (ब्राह्मण) से क्हा—'तुम इनको बेट पढाओं'। वह ब्राह्मण एक स्थान पर रहकर प्रहाट को वेट पढ़ाने लगा। रिज्ञा देनेवाले ब्राह्मण ने प्रहाट में कहा—तुम अपने पिता का नाम लो (अर्थात्, 'ओ हिरण्याय नमः' जपो)। तब प्रहाद ने अपने दोनों कानों को हाथीं से बद कर लिये और कहा—हे बृद्ध गुरो! आपके इस कथन के अनुसार करना चित्र नहीं हैं। और, उसने फिर वेदों के शिखरमूत, उपनिपदों में प्रतिपादित मगवान् का शुभनाम लिया (अर्थात्, 'ओ नारायणाय नमः' कहा।)

तत्त्वज्ञानी प्रह्लाट, 'ओ नमो नारायणाय' कहकर द्रवितचित्त हो, स्वय अंतर्जीन हो, दोनो हाथ शिर पर रखे हुए, स्थिर रह गया। तब उसकी कमल-समान ऑखों से अश्रु वह चले और उसकी देह पर पुलक छा गई, जिसे देखकर वह गुरु (डर से) कॉप उठा।

उस ब्राह्मण ने कहा—है मिटनेवाले पापी ! सुक्ते भी तुमने मिटाया। स्वयं भी मिट गये। कोई देव भी जिम शब्द को नहीं कह सकता है, वह मूल्मूत शब्द तुम्हारी दृद्धि में कैसे आया 2 आर्ह्मर्थ है ! तुमने यह क्या कर डाला ?

तव प्रहाद ने कहा—मैने (यह नारायण का नाम लेकर) अपना उद्घार किया, अपने पिता का उद्घार किया, तुम जैसे गुफ बननेवाले का उद्घार किया और इस ससार कें प्राणियों का उद्घार किया और इस संसार कें प्राणियों का उद्घार करने के लिए वेदों के प्रथम पद प्रणव से वाच्य भगवान् (नारायण) को कहा। इसमें क्या अपराध है, बताओ।

तव उस गुरु ने कहा—तुम्हारा पिता सब देवों तथा त्रिमूर्तियों का भी प्रसु है। उसके शुमनाम को जपनेवाला सुकसे भी क्या तुम अधिक ज्ञानी हो १ हे तात । इस नाम को दुवारा कहकर मेरा विनाश न कर देना ?

वेदी के ज्ञाता एस ब्राह्मण के यह कहते ही दोपहीन प्रहाद ने कहा—सबके आदि कारणभूत भगवान को छोड़कर अन्य किसी का नाम कहना मैं नहीं जानता हूँ। इससे बढ़कर और कुछ भी सुके पढ़ना नहीं है। मेरे इस ज्ञान के अतिरिक्त और कुछ विखाने की आवश्यकता नहीं है। फिर आगे कहा—

पुरातन वेदों से प्रतिपादित होनेवाले, सकल अशों के अतिम तत्त्व वननेवाले भगवान् (नारायण) मेरे अन्तर में आकर वस गये हैं। अब उस मगवान् के नाम के अतिरिक्त और कुछ महत्त्वपूर्ण नहीं है। यदि आप कुछ ऐसा विषय जानते हो, जो सुमें अज्ञात हों और जो नीति के विरुद्ध न हो, तो सुमें सिखाइए।

जिसको, अपूर्व वेदो को जाननेवाले ब्राह्मण 'मगवान्' कहते हैं, जिसको उपनिपदें स्पष्ट रूप में प्रतिपादित करती हैं, देव तथा मुनि जिसके नाम को जपते रहते हैं, उसे कर विना आप और क्या उत्तम ज्ञान दे उकते हैं 2

महात्माओं, वेदों, उत्तम यशों, ज्ञान तथा अन्य सब उपायों के द्वारा साधना करते हुए जिस उत्तम नाम को प्राप्त किया, उसे मैने कहा । आपने इतना अध्ययन कर जिस परमतत्त्व को पहचाना है, क्या वह कोई और हैं 2

वनवास करते हुए, मेघो के बावासभूत पर्वत में रहते हुए, मृगचर्म धारण क्वे हुए, सिर मुङ्गाये हुए या जटा धारण किये हुए, अनेक साधनाएँ करके मोच पानेवाले किये हुए, सिर मुङ्गाये हुए या जटा धारण किये हुए, अनेक साधनाएँ करके मोच पानेवाले के उपाय से भी बढ़कर मुलम उपाय को, अत्युत्तम संपत्ति को, मैने पाया है। अब इतर्त बढ़कर मुक्ते और क्या प्राप्त करना है ?

अपने पाद से पृथ्वी को नापनेवाले भगवान् के ढासो की सेवा करनेवाले भक्त, भले ही अपने कानों से अनेक शास्त्रों को नहीं सुनते हो; तथापि वे देवों को हिवर्भाग देनेवाले ( अर्थात्, देवों को हिव देते समय, हश्चरित होनेवाले मंत्रों से पूर्ण ) चारों वेदों के गृहार्थ को एवं प्रकट अर्थ को जानते हैं; वे तत्त्व को प्रत्यन्न देखते हैं।

हे बेदश ! मेरे तथा चतुर्भुख देव (ब्रह्मा ) के प्रभु, जो सर्वश्च होनेवाले स्वय के लिए भी अजेय महिमा से पूर्ण है (अर्थात् • उस मगवान् की महिमा इतनी अपरंपार है कि वह सर्वश्च होते हुए भी स्वय उसे नहीं जानता—ऐमा नारायण ) मेरे मन में प्रविष्ट हुआ है । सब तस्व भुमे विदित हो गये । आपको भी इस तस्व को जानने के अतिरिक्त और कुछ हितकर नहीं है । यो प्रहाद ने कहा ।

च्योही उस ब्राह्मण ने (प्रह्माद के) ये वचन सुने, त्योही दुछ उत्तर दिये विना, अति व्याकुल होकर, यह सोचते हुए कि अब मेरे वचने का कुछ उपाय नहीं है, मेरे विनाश का समय निकट आ गया है, अत्यन्त अधीरता से वहाँ से भागकर हिरण्य के निकट जा पहुँचा और उससे इस प्रकार कुछ कहने लगा, जैसे कोई स्वप्न देखकर उसका वृत्तात सुना रहा हो।

हे मेरे स्वामी ! सुनिए । आपका पुत्र ऐसा अनुचित वचन कह रहा है, जो इह और पर—दोनो लोको के फलो के लिए उपयुक्त नहीं है । यह कहता है कि मेरे पिता का स्मरण करने से क्या होगा १ वह मुक्तसे कुछ नहीं सीखता हैं।

उसे सुनकर हिरण्य ने कहा — है ब्राह्मण ! उस मेरे पुत्र ने ऐसा वचन क्यो कहा, जो हमारे योग्य नहीं है ? हमारे पूर्वजो की परम्परा में नहीं आया है और उस (प्रह्लाद) ने अपनी दुद्धि से नये रूप में कहा ?

असुरराज के यह पूछने पर उस ब्राह्मण ने भय से हाथ सिर पर जोड़कर कहा— है बलशाली ! वह वचन कानों से पर्प के समान प्रविष्ट होनेवाला है। यदि मैं आपसे निवेदन करूँ, तो मैं नरक से जाऊँगा। सेरी जिह्ना जल जायगी।

तव अतिकूर असुर ने अपने दासजनों को आज्ञा दी—अतिशीष्र प्रह्लाद को मेरे निकट ले आओ। उत्तम बुद्धि से रहित उन सेवकों ने जाकर प्रह्लाद को उसके पिता की आज्ञा सुनाई। अपना उपमान न रखनेवाला भगवान् ही जिसका साथी है, उस प्रह्लाट ने अपने पिता के निकट पहुँचकर उसको प्रणाम किया।

हिरण्य ने नमस्कार करनेवाले अपने पुत्र का यो आलिगन किया कि उसके सुन्दर वन्न का सुगंध-लेप प्रहाद के वन्न पर लग गया। फिर, अपने पार्श्व में विठाकर उसे भली भाँति देखकर (हिरण्य ने) पृञ्जा—तुमने ऐसा क्या कहा, जो तुम्हारे गुरु से सुना भी नहीं जा सकता था 2 वह कही।

तय प्रहाद ने कहा—मैने सबसे अनुपम प्रमु मगवान् के उस नाम को कहा, जो बेदों के आरम्भ में उच्चरित किया जाता है। यही नाम जानने, व्यान करने तथा अवण करने योग्य है। जन्म के दुःख से मुक्ति इमी नाम से हो सकती है। इससे बद्रकर और कोई उसम नाम नहीं है। देवीचित मत्त्रगुण से पूर्ण प्रह्वाद ने जब यो कहा, तब हिरण्य ने सोचा--िनर्तिष ब्राह्मण तो योग्य बचन ही कहनेवाला है (अर्थात्, ब्राह्मण ने इस प्रह्वाद को उचित रूप मे ही उपदेश दिया होगा, किंतु इसने उसे स्वीकार नही किया होगा। अथवा ब्राह्मण ने इस प्रह्वाद का जो दोष बताया, वह सत्य ही होगा) जो भी हो, यदि पुत्र का वचन अनुचित हो, तो उसके बारे मे पश्चात् सोचेंगे, फिर उस (हिरण्य) ने (प्रह्वाद से) कहा-यह नाम क्या है 2 सुनाओ, सुनाओ।

भगवान् का वह नाम सब पुरुषार्थों को देनेवाला, त्रिवर्गों की (अर्थात्, धर्म, अर्थ और काम) दशा को पार करने पर शाश्वत मोच्चपद देनेवाला और रक्तवर्ण अप्ति म धी आदि की प्रभूत आहुति देकर किये जानेवाले यज्ञों के द्वारा प्राप्त होनेवाले स्वर्ग आदि भोगों को देनेवाला है। वह नाम है— 'नमी नारायणाय'।

भूमि से लेकर ऊपर रहनेवाले ब्रह्मदेव के सत्यलोक तक के समस्त लोको के निवासों में जो चर-अचर पदार्थ हैं, उनके अन्तर की प्रज्ञा का विषय है यह अष्टाच्तरी मत्र ( अर्थात् , 'ओ नमो नारायणाय' ) और कुछ नहीं।

त्रिनेत्र (शिवजी) और चतुर्भुख (ब्रह्मा) से साधारण मज्युयो तक म जो व्यक्ति इस शुभ नाम को (अर्थात्, 'नमो नारायणाय' मत्र को ) भूल जाते हैं, वे मरे हुए हैं। इस मत्र की महिमा का विस्तृत वर्णन करना असमव है। जो पद्मपात से हीन होकर विवेचन करनेवाले ज्ञानी हैं, वे इस मत्र की महिमा को पहचानते हैं। जो वैसे ज्ञानी नहीं हैं (अर्थात्, संकीर्ण पद्मपात से गुक्त हैं), वे इसकी महिमा को नहीं पहचानते।

यह नाम, जन्म-रूपी गमीर समुद्र के प्रारब्ध कर्म-रूपी मीर से प्राणियों को वचाकर मोच्च के तट पर पहुँचानेवाली उत्तम नौका है। सव प्राणियों को वाभरण के जैसे शोमा प्रदान करनेवाला है। यह अत्युत्तम मगलकारक है। वहे तपस्वियों के द्वारा प्रशस्यमान और वेदों के शिखर उपनिषदों का सिद्धातमूत तत्त्व है। इस नाम से वढकर और कुछ नहीं है।

आपकी आत्मा का, मेरी आत्मा का तथा ससार के सब प्राणियों का महान् हित करनेवाला यह नाम ही है। ठीक विचार करने पर यही निष्कर्प निकलता है। —इस प्रकार ज्ञानियों में अति उत्तम उस प्रह्वाद ने कहा। तब विजली के समान चमकनेवाले बरछे से युक्त हिरण्यकशिपु ने ऑखों से अग्निकण जगलते हुए उसे घूरकर देखा।

मेरा जन्म होने के दिन से अवतक, जो कोई भी यह (नाम) कह दे, या मन सेरा जन्म होने के दिन से अवतक, जो कोई भी यह (नाम) कह दे, या मन से भी उसका स्मरण करे, उसको मेरी आजा की प्रभावशाली ज्वाला विध्वस्त करती रही है। तुमको यह नाम किसने कहा ? किससे तुमने यह नाम सीखा ? शीघ वताओ। — यों तुमको यह नाम किसने कहा !

सबसे उत्तम देव, त्रिमूर्ति तथा अन्य देवता, त्रिलोक के सब निवासी, मेरे ही चरणो का ध्यान करते रहते हैं। मेरे ही नाम का गान करते रहते हैं। अतः, उनमें से कोई भी तुमको यह नाम बताने का साहस करनेवाला नहीं है। हे पुत्र! तुमने यह नाम किससे सीखा ?

तुमको किसने यह उपदेश दिया कि जो (विष्णु) मेरे साथ बड़ा युद्ध करने के लिए कई बार आया, फिर शब्दायमान विशाल पखों से युक्त गरुड पर सवार होकर भाग गया और शब्दायमान वीचियों से पूर्ण चीरसागर में घुसकर अवतक सोया पड़ा है, उसका नाम निःश्रेयस प्रदान करनेवाला है ?

समुद्र की सिकता के कणों को गिनना संभव भी हो, तो भी उस विष्णु के द्वारा हमारे कुल के जो लोग मारे गये हैं, उनको गिनना असंभव है। यदि नकुल, अपने जन्मशत्रु सर्प का नाम निरन्तर जपता रहे, तो उससे उसका क्या हित् होगा ? हे दुवुद्धि ! तुम ही कहो।—यो हिरण्य ने कोध से कहा।

मेरे उस माई (हिरण्याच्च ) को, जो इतना असदिव्ध बलशाली था कि चतुर्दश सुवनो को अपने उदर में छिपा सकता था, उसको उस विष्णु ने बराह का रूप लेकर दॉत से आहत करके मार डाला। उस विष्णु का नाम जपने के लिए ही, क्या मैने तुम जैसे पुत्र को पाया है ?

फिर हिरण्य ने कहा— है जीवन-रहित ! सब चर और अचर पदाथों का एय सब लोको का ईश्वर मैं ही हूँ । स्रष्टि, रच्चा एवं विनाश—ये सब मेरी आज्ञा से ही होते हैं । इन कार्यों को देखकर (अर्थात्, इस प्रत्यच्च प्रमाण के आधार पर) मुक्तको भगवान् मानना चाहिए । ऐमा न करके (इस स्रष्टि के) अन्य किसी कारण का अनुमान करना, किस वेद का सिद्धान्त है 2

वेदों का यह कथन ठीक ही है कि उत्तम कार्य करनेवाले उन्नति पाते हैं। नीच कर्म करनेवाले पतित होते हैं। विचार करने पर यह सत्य ही सिद्ध होता है। सृष्टि में कोई भी वस्तु (प्रकृति से) वड़ी नहीं है, तो छोटी भी नहीं है।

हरि, ब्रह्मा और रुद्र—तीनो अपने पूर्व तप के प्रमान से ही उन्नत पद पाकर रहते थे। किन्तु, जब मैने उनसे भी अधिक तपस्या करके यथार्थ प्रमुख प्राप्त किया, तबसे वे अपना महत्त्व खोकर, अपना कार्य (सृष्टि, रज्ञा और सहार के कार्य) छोड़कर मेरे ही शासन में आ गये हैं।

मैंने यह विचार करके कि यज्ञ, तपस्या आदि साधनाओं के द्वारा कोई भी शत्रुओं को दवाने की शक्ति प्राप्त कर सकता है, उन सव (यज्ञ आदि) कायों को निषिद्ध कर दिया है। शास्त्रों का अध्ययन रोक दिया है। अतः, वे त्रिदेव (ब्रह्मा, विष्णु और उद्र ) स्वयं अपनी रच्चा ही नहीं कर पा रहे हैं, तो और किसी का क्या उद्धार करेंने 2

हे अवोध वालक । मैं तुम्हारे अपराध को चमा कर देता हूँ । पुनः कभी इस प्रकार के व्यर्थ वचन न कहना । तुम्हारे गुरु जो-जो कहे, उन उपदेशों को हितकारी मानकर सीख लो, जाओ ।—इस प्रकार समस्त संसार में उन्नत पद पाये हुए हिरण्य ने ग्रहाद से कहा ।

र हिरगयान, हिरगयकशिषु का छोटा भाई था। वह एक बार, सारी पृथ्वी को लपेटकर समुद्र के भोतर हुव गरा। तब देवो की प्रार्थना से विष्णु मगवान् रवेत बराह का रून भारण करके गये और किंग्यान को गारकर पृथ्वी को बाँत पर बठाकर जल के करर ले जाये।

तव प्रहाद पुनः वोल एठा—हे सुगंधित पुष्पमाला से विभूषित। मेरा एक निवदन है। मैं जो कहना चाहता हूँ वह वेदो और यज्ञो का ऋतिस परिणामभृत सिद्धात है और सब शिज्ञाओं के भी परे हैं।

हे प्रसु । कोई ऐसा वृद्ध नहीं हे, जो बीज के बिना ही (बिना किसी कारण के ही ) उत्पन्न हुआ हो। यदि आप अपना निपरीत ज्ञान छोड़ दें और सत्य का विवेचन करे, तो आप जान सकते हैं। यदि आप मेरे कथन को सावधान होकर सुने और उमे जिन्तन करने योग्य समसे, तो (वह ज्ञान) आपको हस्तामलक के समान स्पष्ट हो जायगा।

वह अनुपम आदिकारणभूत भगवान् अपने म से सब लोको को उत्पन्न करता है। उन सब पदार्थों में स्वय रहता है। इतना ही नहीं, सब (पदार्थों) के अन्तर में सबंब (तिल में तेल के जैसे) फैला रहता है। उसका आगा और पीछा नहीं है। वह कभी परिवर्त्तित नहीं होता। ऐसे भगवान् की उस चिरतन स्थिति का यथारूप वर्णन कौन कर सकता है ?

अति विस्तृत अनेक पदार्थ-समुदायों को पृथक-पृथक् विश्लेपण कर उनके तत्त्वों का विवेचन करने के दो मार्ग हैं—एक सांख्य और दूसरा योग। अने मार्गों का ज्ञान पानेवालों के अतिरिक्त अन्य व्यक्ति उस आदि मगवान् की सर्वोत्तम स्थिति को नहीं समक्त सकते हैं।

अपूर्व वेदो ने उसे (भगवान् को) ज्ञानस्वरूप परमतत्त्व कहा है। उस तत्त्र को वही ज्ञानी पहत्त्वान सकते हैं, जो अपने आत्मस्वरूप को स्पष्ट देख सकते हैं। इन सच्चे ज्ञानियों के अतिरिक्त ऐसे लोग भी हैं, जो उस भगवान् को पृथक् पृथक् रूपों में मानते हैं। ऐसे लोग मोन्न नहीं प्राप्त कर सकते।

उस परमतत्त्व को (प्रत्यच्च, अनुमान, उपमान आदि) प्रमाणों के द्वारा निर्दायत नहीं किया जा सकता। वह हमारे जान से परे रहता है। उपनिषदों के शब्दों का अर्थ भी जिसका वर्णन नहीं कर पाते, उसकी माया को कौन समक सकते हैं? उस परमतत्त्व के यथावस्थित स्वरूप को किसी ने नहीं देखा है।

१. साल्ययोग में सिष्ट को चौवीस तत्त्वों में बाँटा गया है। मगवान् इनसे पर रहनेवाला है, को पद्मांसवाँ तत्त्व हैं। क्रमशः वे तत्त्व हैं-कमें स्ट्रिय पाँच, शानेन्द्रिय पाँच, पाँच भृत। उन भृतो की पाँच तन्माशाँ, मन, गुणात्मक मूल प्रकृति। इन सबके पर रहनेवाला है पुरुष। योग गव्द से पतनिल के जारा प्रति-पादित राजयोग लिया जाता है। उनमें १ यम, २ नियम, ३ आसन, ४ प्राणायाम, ४ प्रत्याहार, ६ धारण, ७ व्यान और ८ समाधि इन आठ अगो से युक्त योग का प्रतिपादन हुआ है। रामानुजीय विशिष्टाद्वैत वेदाल्त में इन साल्य और योगमागों का प्रहण हुआ है और उनकी उपासना-पद्धति राजयोग की पद्धति जैसी होती है।

इस पद्य में सास्त्र तथा योग शब्दों में मगबद्गांता के नृतीयात्र्याय में प्रतिपादित मान्ययोग ( जो शानयोग था बुद्धियोग मां कहा गता है ) एवं कर्मयोग का अर्थ मी लिया जा सकता है।

२. इस पद में, माया का अर्थ नेवल यही हे, छल या पकड़ में न आनवाला नस्त । इसका अर्थ और वेदात में प्रतिपादित 'माया' के समान मानना टचित नहीं !--अनु०

वह भगवान् तीन लोको के रूप में परिणाम पाता है। तीन गुणो (अर्थात्, सत्त्व, रज और तम) के रूप में परिणत होता है। महत् और अमहत् वस्तुओं (अर्थात्, चैतन्ययुक्त प्राणिसमूह और अचेतन पदार्थ) के रूप में परिणत होता है। यो नानात्त्व की पाकर भी स्वय सब के अतीत हो अद्वितीय (अर्थात्, जिसका बूमरा नहीं है, वह एक ही है, ऐसा) वना रहता है। देवता और मुनि भी उम परमात्मा के कार्य को नहीं समक्त सकते।

कर्म, कर्म का फल, उस फल को देनेवाला आदिकारणभूत भगवान्, जीवात्मा इलादि के तत्त्व सममनेवाले लोग ही 'इह' और 'पर' रूपी ( संसार और स्वर्ग-रूपी ) ससुद्र के पार पहुँच सकते हैं (अर्थात्, टोनों से परे रहनेवाले मोच्चपद को पा सकते हैं)।

मत्र, उत्तम तपस्या, इनका फल, इनके अधिष्ठाता देव, चारो वेदो के विधाना-नुमार होमाग्नि में दी जानेवाली हिव, इन सबके रूप में वही भगवान होना है।

वह भगवान् हमारे पहले किये कर्मों का फल पहले, और पश्चात किये कर्मों का फल पश्चात् देता है। है हमारे कर्मों का फल कभी अपना कम छोड़कर (अस्त-व्यस्त हो) नहीं आने। इस तस्त्र को बहुत-से लोग मायार के कारण नहीं समस्त पाते।

हमारा कृत कोई एक कर्म कोई एक ही फल देता है। एक कर्म से अनेक फल नहीं होते। किन्तु, भगवान् की करणा तो ऐसी है कि किसी भी फल को दे सकती है। उम भगवान् की महिमा को सिद्ध करने के लिए इससे बढ़कर और क्या प्रमाण चाहिए 2

यथाविधि यशों को करनेवाले, अंत में आदिशेष पर शयन करनेवाले विष्णु भगवान् को एक आहुति देते हैं। <sup>3</sup> वेदों में कहा गया है कि वह अंतिम आहुति समस्त चर और अचर पदार्थों को प्राप्त होती है।

चस परमात्मा ने मूल प्रकृति के कार्य के रूप में इस नारी सृष्टि को बनाया है। सभी पदार्थ जभी मूल प्रकृति के विकार हैं। वह परमात्मा कर्म के स्पर्श से इम संसार

र. प्राट की हिर्यय के प्रति इस उक्ति में यह भानि है कि हिरयय अब जिस अधिकार और वैमन से युक्त है, वह पूर्वकृत तपस्या का फल है । तपन्या के परचात् किये गये अत्याचारों का फल इस वैमन को मोगने के परचात् उसे मोगना पढेगा।

इस पद में 'माया' मध्य का अर्थ अद्वेतवाद की माया के जैसा नहीं हैं। रामानुकाचार्य ने माया की ज्याएया की है—'वह विपरीत ज्ञान की, जननी है।' (विपरीत ज्ञान : में मगवान का मेपभृत हूँ—इसके विगरीत में स्वतंत्र कर्त्ती हूँ, ऐसा ज्ञान )। यह ससार मेरा मोग्य है—ऐसी बुद्धि को उत्परन करती हैं। वह हमारी टेह एव इन्ट्रिय वनकर मुहम रूप में रहती हैं, त्रिगुण्मयी हैं। तिल में तेल के समान, काठ में अपि के समान ज्याप रहती हैं। त्रिण काल में वह जानेवाली हैं। वात उसका विवेचन कर देखना दुन्सा व्य हैं। चेतन में अचेतन की-सी प्रवृत्ति उत्पन्न करनेवाली यह माया हमों चिरकालिक कमों के कारण प्रवृत्त रहती है। इस माया के दथन से मुक्त होने का एकमात्र उपाय है, मगवान की शरण में जाना।

<sup>3.</sup> होम फरने समय अन्यान्य देवताओं को आहुति देने के पश्चात् अन्त में 'श्रीविष्ण्वे स्वाहा' कहकर विष्णु को आहुति दी जाती है। उसी का उल्लेख इस पढ़ में आया है। इससे यह सिद्ध किया जाता है विष्णु ही परमनत्व है।—अनु०

मे उत्पन्न नहीं होता। (जीव तो अपने किये कमों के अनुसार जन्म लेता रहता है) तस्व-ज्ञान से हीन लोग उसे समस नहीं सकते।

अपार विभाजनों आदि से युक्त सब जीव, उस भगवान् के चित्र समान (अति सुन्दर) नाल से युक्त, अनेक दलों से शोभायमान एव सुगन्ध के आवामभूत (नामि) कमल के अवर्णनीय मूल (या जड़) के एक ग्रश में अंतभूत होते हैं।

वह हमारी प्रजा के परे रहता है। उपमान-रहित है। उसके गुणो और कमों के (द्वारा) निर्दिष्ट नहीं हो मकता है। देखनेवालों की आँखों में छिपा रहता है। उसके स्वरूप को जानकर उसका वर्णन करने का प्रयत्न करनेवाले ज्ञानियों के मन में रहता है। पृथ्वी, आकाश तथा अन्य भूतों में आंतर्यामी बनकर रहता है।

वह भगवान् प्राणियों के चिन्तन और कमों में निहित तथा वचनों में ज्याप्त रहता है। उनकी इन्द्रियों में रहता है। वेदों के आरम्भभूत प्रणवाच्चर (अर्थात्, ओकार) के रूप में होकर ( उस ओकार में अन्तर्भूत ) अकार, उकार और मकार, स्वयं तीनी अच्चर वनकर तथा तीनों के मिलने में उत्पन्न दो संधियाँ भी वनकर रहता है।

अपनी शरण में आनेवालों के काम, कीध आदि दुर्गुणों को तथा उनके परिणामों को जो मिटा देता है, उस भगवान् के शुभनामों की महिमा का वखान कौन कर सकता है? (भगवान्) के, सब जीवों को दुःख से मुक्त करके उनकी रच्चा करने के कार्य का वर्णन कौन कर सकता है?

जैसे एक छोटे बीज में वटवृत्त का विशाल रूप छिपा रहता है, वैमे ही वह (भगवान्) अपने सूद्रम रूप में अति महान् विभव को छिपाये रहनेवाला है। वही काल है, स्थान है, (कायों का) साधन है, फल है। उन फलो का अनुभव करनेवाला जीव है, सदाचरण है एवं उस सदाचरण से उत्पन्न होनेवाला ऐहिक एवं पारलीकिक आनन्द भी वही है।

उस भगवान् की स्थिति, अनुपम स्पष्टता से युक्त नादवाली वीणा से उत्पन्न होनेवाली, मन तथा प्रश्ना से मधुर जानी जानेवाली जो सूद्भ ध्विन होती है उसके समान है, वह सब पदार्थों में बहिरन्तः ज्यात रहता है। किन्तु, किसी में लिप्त नहीं होता है। उसका स्वरूप ऐसा है कि अकाट्य देदों को भी उसे जानने में श्रम-सा होता है।

वह (मगवान्) ओंकार के एकात्तर के अन्तर्गत प्रथम स्वर ( वर्थात्, व, उ, म—इस तीनों में से प्रथम अकार ) का वाच्य है। वह ज्ञान का जान है ( अर्थात्, ज्ञान-स्वरूप आत्मा की भी आत्मा है। ) अति विशाल तीनों लोकों में, धूम और अग्नि के समान एक साथ सर्वत्र ब्यास रहता है।

उचित काल में खिले हुई विविध पुष्पों से बनी घनी माला में न्थित पुष्पों के

रे. विशिष्टाद्वेत के अनुसार आत्मा और परमात्मा में शरीर-शरीरी मान होता है। अर्थात, गरीर में जैने जीव, उस गरीर का आधार बनकर रहता है, वैसे ही जीवात्मा में परमात्मा दम (जीवात्मा) का आधार बनकर रहता है।

समान ही अनेक मतो के बाद-विवाद होते हैं और उनमें विभेद दीख पड़ता है। किन्तु, जिम प्रकार एक ही समुद्र में अनेक तरगें उठ-उठकर उसी में मिलती रहती हैं, उसी प्रकार उस एक भगवान् में भी विभेद नहीं होता। अर्थात्, भगवान् के सर्वंघ में होनेवाले विभिन्न मत उसी में अन्तर्लीन हो जाते हैं।

इस प्रकार के अनुपम स्वरूप से युक्त नारायण की निन्दा करके आप अपनी आत्मा की अवनित कर रहे हैं और अपने वैभव एवं आयु का विनाश कर रहे हैं। यही विचार कर मैने भगवान् (नारायण) का नाम जपा है।—यो प्रहाद ने हिरण्य से कहा।

सम्मुख खडे हुए प्रह्वाद के वचन कहते ही, हिरण्य का सकल लोक-भयकर कोध अपने अनुकूल (निष्ठुर) वचनों के साथ ऐसे उमड़ उठा, जैसे प्राचीन काल में चीरसागर का मथन करते समय हलाहल उमड़ उठा था। उम कोध को देखकर ज्योतिर्णिड (सूर्य, चन्द्र आदि) तथा ऊपर के लोक भय-कंपित होकर चक्कर खाने लगे। पृथ्वी के विस्तृत प्रदेश काँप उठे। हिरण्य की आँखें रक्त उगलने लगी। उनसे अग्नि वरस पड़ी और उस अग्नि की शिखाओं के समान (उन ऑखों से) धूम निकल पड़ा।

तव हिरण्य ने अपने सेवकों से कहा—अव इससे बढ़कर मेरा वैरी और कौन हो सकता है ? ऐसा धोखा हुआं है कि मेरे ही उदर से ऐमा पुत्र उत्पन्न हुआ है । अब इस पुत्र के मनोमाव को और परखने की आवश्यकता नहीं है । मुक्तसे अमिट वैर रखनेवाले विष्णु के प्रति यह प्रेम रखता है । इसे मार डालो । यह मुनते ही मारने की किया में निपुण अनेक अमुरो ने प्रहाद को पकड़ लिया ।

चमकती हुई, भयहीन दृष्टियों से युक्त वे असुर हाथी के वच्चे को आ घेरनेवाले कोधी सिंहो के समान आये और (प्रहाद को) पर्वत-समान रत्नसय राजप्रासाद के द्वार पर ले गये और यह कहते हुए कि इसे सजीव ही खा डालेंगे, विजली के समान धमकी देते हुए महस्तों फरसो को एक साथ ही उसपर फेंका।

किचित् भी पुण्य कार्य से रहित उन असुरों ने, सब प्राणियों पर दया करनेवाले प्रह्लाद पर एक वार 'ऐ' कहने के समय के अन्दर ही (अर्थात्, चणकाल मे ) उस (प्रह्लाद पर परमे खड्ग आदि शस्त्र फेंके । किन्तु, पिनत्रमूर्ति नारायण को अपना साथी यनाकर रहनेवाले उस अनुपम ज्ञानी (प्रह्लाद) को वे (शस्त्र) उसी प्रकार कुछ नहीं कर गके, जिम प्रकार पुण्यहीन विरोधियों के शापवचन (निष्फल) होते हैं।

फेके गये (भाले आदि), प्रयुक्त किये गये (तीर आदि), आघात करनेवाले (खट्ग आदि). चुमनेवाले (बरछे, शूल आदि) तथा चीरनेवाले शस्त्र भी प्रह्लाद पर लगकर चूर-चूर हो जाते थे। और, प्रह्लाद की देह पर अपने गिरने के चिह्न तक नहीं उत्पन्न कर सकते थे। प्रद्लाट, परमतस्व-रूप विष्णु के अरुण चरणों का ध्यान करता हुआ ही खड़ा रहा।

तव वे असुर (हिरण्य) के निकट गये और निवेदन किया कि हे बलशाली ! हमारे पास जो शरू थे, वे सब समाप्त हो गये। किन्तु, उन (शस्त्रो) से आपके पुत्र की किंचित् भी हानि नहीं हुई। अब हम और क्या करें 2 तब हिरण्य ने कहा—प्रह्लाद माया करने में चतुर-सा लगता है। अतः, उसने शको को रोक दिना है। शीघ अप्ति प्रज्विति करके उसमें उसे डाल दो। वे असुर-त्रीर अग्नि प्रज्वित करने लगे।

एक बड़े गड्डे में काठ के दुकड़ों को पर्वताकार में चुना। घड़ों में तेल, गन्छन और घृत मर-भरकर लाये और उस गड्डे में डाला। अग्नि प्रच्चित की, जिनकी शिखाएँ गगन को छूने लगी 2 फिर, रानेवाले देवों के हृदय में दया उत्पन्न हो, इस प्रकार (आचरण) करते हुए उन (असुरों) ने प्रह्लाद को उम उनाला में डाल दिया। तन प्रह्लाद हरि-हरि कहता हुआ जम मगनान् के उभय चरणों को नमस्कार करता हुआ खड़ा रहा। तन वह ज्वाला शीतल ही गई।

जब विष के समान कठोर राच्न्सों ने अपने करों से हनुमान की पूँछ में कपडें लपेटकर घी में भिगोकर आग रखी और वह आग प्रलयकाल की अग्नि-भी भड़क छठी, तब पातिनत्स-धर्म से गुरू मीता के शुभवचनों के प्रभाव से वह आग शीतल हो गई थी। उससे जिस प्रकार हनुमान की पँछ नहीं जली थी, उमी प्रकार रल-ममान प्रह्लाद की देह भी बहुत शीतल हो गई।

तव भयकर असुरों ने हिरण्य के निकट जाकर निवेदन किया—च्वालामय थीन आपके पुत्र की जला नहीं सकी। अब हम क्या करें १ क्रोध से भड़ककर उस भयहीन हिरण्य ने कहा—अनिदेव को नदी बनाकर कारागार में डाल टो। उस छली प्रह्लाद पर अष्ट महानागों (सपों ) को चलाओ।

हिरण्य के द्वारा स्मरण करते ही अनन्त, आदि आठ कालसर्प वहाँ आ पहुँचे और सुन्दर चित्रप्रतिमा-समान प्रह्लाद के ऊपर कपटकर क्रोध से उमडते हुए अपने खड्ग जैसे सीच्ण दंतों से उसे काटा। किन्तु, नारायण का नाम कभी न विस्मृत करनेवाला प्रह्लाद किंचित भी भीत नहीं हथा।

जब आठ कालसपों ने प्रह्लाद की काटा, तब समीपस्य सब प्राणियों के सुँह से भय के कारण रक्त की धारा वह चली। तील्ण पखोंबाला गरुड भी काँप उठा। किन्तु, उन सपों के दाँत जो मेघ में घुसनेवाले अर्धचन्द्र के समान चस (प्रह्लाद) की देह ये घुने थे, वलरहित होकर हूट-हूटकर शिर पड़े। उन दाँतों के बड़े छुटों से अमृत्विन्दु बग्सने लगे।

तव उन अधुरो ने हिरण्य से निवेदन किया कि सर्प भी उसे नहीं काट नके। तव हिरण्य ने आज्ञा दी कि प्रह्लाद की मदमत्त दिग्गर्जी में श्रेष्ठ ऐरावत का लदय बनाओ।

प्रेम से रहित हृदयनाले जन असुरों ने (हिरण्य की) यह आजा पाकर पूर्व दिशा में स्थित इन्द्र के निकट जाकर यह बात कही। तब कट इन्द्र ने हद दाँतोंवाले अति वलवान हाथी ऐरावत की मेज दिया।

असुरों ने प्रहाद के कर, चरण बद्ध और कठ को मजबल में युक्त पाशों से बाँधा और मत्त को सम्मुख डाल दिया। अमत्य-रहित प्रहाद ने चन यन यह बचन कहा—

तुम्हारे कुलपुरुष गजेन्द्र ने पूर्वकाल में एक वार मकर के झाग गस्त होकर

भगवान् विष्णु की पुकार की थी और कहा था—'हे सबके बादिकारणभूत ! हे परमतत्व ! हमारे रच्चक ! बाओ।' तब माट आकर विष्णु ने उस (गर्जेंद्र) की रच्चा की थी। यही विष्णु मेरे हृदय में भी विद्यमान हैं।

यह वचन सुनकर उस महान् गज ने अपने स्वर्णमय सुखपट्ट को पृथ्वी पर छुलाते हुए प्रणाम किया और काँपता हुआ (प्रह्वाद के सामने से) हट गया। असुरो ने यह समाचार हिरण्य को दिया।

तव अति कृद्ध हो हिरण्य ने आज्ञा दी—विशाल समुद्र में सोनेवाले (विष्णु) के प्रति आदर दिखाते हुए इस हाथी ने मेरे पराक्रम का भग किया है। हे वलवान् वीरो! शीप्र जाकर उस हाथी को सार डालो।

ज्योंही असुर उस हाथी को मारने के लिए ऋपटे, त्योही नह गज नियुत् को मंद कर देनेवाले अत्युज्जनल दंतो से प्रह्वाद को मारने लिए आगे बढ़ा।

प्रहाद के अतिदृढ वच्च पर उस हाथी के चारों दाँत भली विधि चुम गये। किन्तु, तुरन्त ही अतिशोतल कदली-इच्च के तने के समान ही वे श्वेत दाँत भी टूटकर गिर गये।

यह देखकर असुर पत्तक मारते ही हिरण्य के निकट जा पहुँचे और कहा — ऐरावत के दाँत टूट गये। अब आपके पुत्र का प्राण हरण करना असमन है। यह सुनकर हिरण्य की आँखें ग्रीष्मकाल के सूर्य के समान जग्न रूप से चमक जठी।

उसने असुरो को आज्ञा दी—िकसी उपाय से न मरनेवाले इस वचक (प्रह्वाद) को बड़ी शिलाओं के साथ कसकर वाँध दो और अपार सागर में हुवा दो।

तव चन असुरों ने जान लिया कि हिरण्य प्रहाद को छोड़नेवाला नहीं है। उसे मार डालने का प्रण कर लिया है। और, वायु-वेग से प्रहाद को शिलाओ के साथ वाँध-कर समुद्र के मध्य में डाल विया।

प्रहाद, तटस्थता को कभी न छोड़नेवाले ( अर्थात्, पच्चपात-हीन न्याय करने-वाले ) नारायण का शुभनाम निरन्तर जपता रहा। अतएव, वह समुद्र छोटे सरोवर के समान हो गया और वे शिलाएँ नौका के समान उतराने लगी।

वह (प्रहाद) प्रज्ञयकाल में, जल-राशि पर तैरनेवाले, वटपत्र पर शयन करनेवाले वालकाकार विष्णु के समान उस शिला पर शोभायमान था।

वेटो को जाननेवाला वह प्रहाद तरगो से पूर्ण समुद्र में डूव नहीं गया। किन्तु, तैरनेवाली शिला पर लेटा रहा। और, आदिदेव नारायण के सहस्रो नामो का जप करता रहा—

है (दुष्टों का निग्रह करने में ) निष्ठुर रहनेवाले ! (किसी को ) स्पष्ट रूप से अविगेष । दुर्गुगों से नर्वथा रहित ! मैं तुम्हारे दासों का दास बना रहना चाहता हूँ। क्या इनके अतिरिक्त मुक्तमें किंचित् भी अहकार हैं ! मेरी दशा पर दया करों ।

वचकों के लिए तम वंचक वनते हो। तुम्हारे लिए प्राणियों के हृद्गत भाव

अज्ञात नहीं हैं। हे चीरसमुद्र से उत्पन्न अमृत के समान मधुर लगनेवाले। क्या चचल स्वभाववाले मेरे मन की और भी परीचा करना उचित है 2

चतुर्मुख (ब्रह्म), पंचसुख (शिव), देवों का राजा (इन्द्र)—ये सब वेदोक्त मार्ग पर रहकर भी चिरकाल तक तुम्हारे स्वरूप को नहीं पहचान सके हैं, तो अज्ञान से भरा हुआ मै एक ही दिन में तुमको कैसे समक सकता हूँ 2

मैने कौन-से पाप नहीं किये हैं 2 उन सब पापों को मुक्ते भोगना है। ठीक है। किन्तु, तुम्हारी छुपा यों अपूर्व है। वे पाप मेरी आत्मा को छोडकर चले जायेंगे।

तुमको प्राप्त करने का उपाय अपना ज्ञान ही है—यों मानकर असल्य लोगों ने ( तुम्हे प्राप्त करने के ) उपाय किये हैं। किन्तु, तुम्हारा स्वरूप उनके ज्ञान से परे रहा है। अतः, तुम्हें पहचानने की शक्ति से हीन होकर वे तुम्हारी माया के जाल में फॅसे रहे।

पूर्वकाल में कुछ व्यक्ति ऐसे हुए हैं, जिनमें से प्रत्येक ने यह कहा था कि ससार की वस्तुएँ विनश्वर हैं और मैं ही सृष्टि का एकमात्र नायक हूँ। जनके यो कहने से क्या हुआ १ ( अर्थात्, जनका वह अहकार व्यर्थ हुआ )। वास्तव मे तुम्हारे अतिरिक्त परम-तस्त्व दूसरा कीन है १ ( कोई नहीं है । )

कोई एक देव को सब सृष्टि का आदिकारण बताता है। दूसरा उस उक्ति का खडन करके अन्य किसी देव को प्रधान कारण बताता है। इस प्रकार, विविध मतों को प्रतिपादित करनेवाले अनेक शास्त्र-प्रनथ हैं। किन्तु (हे नारायण !) तुम्हारे परमतत्त्व-स्वरूप होने में इनसे कुछ वाधा नही पड़ती है। हे वेदों में प्रतिपाद्य परमपुष्ण। यह भी तुम्हारा कैसा कपट-नाटक है।

मुक्त जैसे अज्ञ व्यक्ति ब्रह्मा को, शिव को या अन्य किसी देवता को, विविध रूप में समक्ते रहे, तो उससे क्या होगा ? (अर्थात्, ब्रह्मा, स्द्र आदि देवों को परमतत्व समक्तें, तो उससे कुछ सिद्ध नहीं होता।) वृद्ध तो एक ही होता है न ? (अर्थात्, जिस प्रकार वृद्ध में विविध वस्तुओं के होने पर भी वृद्ध के प्रधान और एक होने में कोई वाधा नहीं पड़ती है, उसी प्रकार ब्रह्मा, रुद्ध आदि विविध देवों के होने पर भी नारायण के परमतत्व होने में कोई वाधा नहीं पड़ती।)

तुमसे सब लोक उत्पन्न होते हैं और विविध परिवर्त्तनों से युक्त होत हैं। तो भी, तुमसे वे पृथक नहीं होते। स्वर्ण के बने हुए आमरण (विविध आकार के होने पर भी) उस स्वर्ण से अलग नहीं होते।

माता और पिता के प्रेम से युक्त होकर तुम्ही ने ( मुक्ते ) उत्पन्न किया। मेरा

१. विशिष्टाई त-मत के अतुसार मगवान् को केवल शान से नरी प्राप्त किया जा मकता। उसे प्राप्त करने का एकमात्र उपय होता है। परमिक्त , परमिक्त से परमिक्त एप परशान से परमिक्त उपय होता है। परमिक्त तमी उत्पन्न हो सकती है, जब और में किचित् भी अठकार नहीं रह जाता है। उस प्राफ्तार के कारण, जीव स्वय को सब कार्यों का कर्री मानने लगता है। उह में आन्मा का अग करता है। यह अश्वान हो माया है। जीव ऐसी माया में पड़कर चक्कर काटता रहता है। अत , विजिष्टाई तो ने यह माना है कि प्रपत्ति और परमिक्ति से ही मगवान् भी शाप्त किया जा सकता है।

हृदय तुम्हारा आवास-स्थान है। सुक्ते जन्म देनेवाले तुम ही इस जन्म के रोग को भी दूर करने में समर्थ हो |---इस प्रकार के वचन कहकर प्रहाद ने भगवान् की प्रस्तुति की ।

चधर हिरण्य ने सेवकों से यह जानकर कि प्रह्वाद मरा नहीं, यह आजा दी कि उसे मेरे नामने लाकर छोड़ों । तव असुर, प्रह्लाद को उसके सम्मुख ले आये । हिरण्य ने क्रोध के साथ कहा—इसके उन्माद को दूर करना है। दारुण विप से इसे मार डालों।

तव असुरों ने प्रह्लाद को भयकर विष दिया। प्रह्लाद ने नारायण का ध्यान करते हुए उस विष को लेकर पी लिया। किन्तु, किंचित् भी प्रजा खोये विना वह खड़ा रहा। तब हिरण्य की आज्ञा से ( उन असुरों ने ) घोड़ो से चलाये जानेवाले सुँगरों से भारकर आघात किये।

चस समय मय कह रहे थे कि अब यह नहीं वचेगा। उस समय प्रह्वाद अपने मन में यह ध्यान कर रहा था कि मेरे मन में निवास करनेवाले भगवान् के कर एक सहस्र नहीं, किन्तु असंख्य हैं।

प्रह्लाद मरा नहीं, यह देखकर हिरण्य क्षोध के साथ यह वोल छठा कि इसकी स्वभाविसिद्ध माया के कारण ही इसके प्राण इसकी देह से नहीं निकल रहे हैं। मैं स्वयं ही इसके प्राण निकाल्या और प्रह्लाद के पास (यो गरजता हुआ) आकर खड़ा हुआ कि सह मेघ भी भयभीत हो छठे।

क्रोध के साथ अपने निकट आये पिता को देखकर प्रह्लाट ने उसे नमस्कार करके यह कहा—मेरे पिता। क्या आप मेरे विनश्वर जीवन को लेना चाहते हैं 2 यह जीवन आपके वश में नहीं है। सब लोकों के सृष्टिकर्सा (नारायण) के वश में है। उसके यों कहते ही—

हिरण्य ने उनमें पूछा—लोकों की सृष्टि करनेवाला कौन है ? क्या मेरे नाम की स्तृति करनेवाले त्रिमूर्नि इसके सृष्टिकर्त्ता हैं, या मुनि हैं, अथवा कोई और हैं, जो अपने सब अधिकार मेरे सम्मुख खो चुके हैं ? कौन हैं ? स्पष्ट रूप से कही । वह (हिरण्य) यह चाहना था कि यदि सृष्टिकर्त्ता कोई उसे दिखाई पड़े, तो वह देखे । अतः, प्रह्लाद को उसने सुरन्त नहीं मार डाला।

तय प्रहाद ने उत्तर दिया—है पिता ! जिसने सब लोको की स्पष्टि की और उन लोकों के विविध प्राणियों की स्पष्टि की तथा उन सब प्राणियों के अतर में निवास करता है, वह वही हिर्र है, जो पुष्प में सुगिध के समान और तिल में तेल के समान सर्वत्र सब वस्तुओं में अन्तर्यामी बनकर रहता है।

मेरा वह प्रभु सर्वत्र विदामान है। उसे में प्रत्यच्च देख रहा हूँ। में जब यह सत्य आपसे प्रेम के कारण कहता हूँ, तब आप इसे मानते नहीं हैं। आपके अनुज (हिरण्याच) के प्रापों का हरण करनेवाले वे कमलाच्च आपकी दृष्टि में सुलभतया नहीं आयगा।

( मत्त्व, रज और तम नामक ) तीनी गृण उत्ती के हैं। ( सृष्टिः, रच्चा और

सहार नामक ) तीनो कार्य छसी के हैं। (ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र नामक ) तीनो मूर्त्ति वही है। (स्त्रं, चन्द्र और अग्नि नामक ) तीनो ज्योति नहीं है। (स्त्रं, भूमि और पाताल नामक ) तीनों लोकों की सृष्टि छसी ने की। आदि मध्य और अन्त से युक्त समस्त वस्तुओं के समुदाय का साच्चीभृत वही है। यही वेदान्त का सिद्धान्त है। यही सत्य है।—यों प्रह्लाद ने कहा।

प्रह्लाद के यो कहते ही, असुरराज (हिरण्यकशिषु) किलयों-जैसे दाँतो को प्रकट करता हुआ हँस पड़ा। फिर बीला—तुम कहते हो कि वह एक, अनेक (अर्थात्, विविध रूप की) वस्तुओ में समाया रहता है। पहले इसी बात की परीक्षा करेंगे, फिर उचित कार्य करेंगे। यिव तुम्हारा कथित वह हिर इस स्तम में छिपा रहता है, तो उसे प्रमाणित कर दिखाओ।

तव प्रह्लाद ने कहा—वह भगनान् हाथ-भर के स्थान में है। एक छोटे अणु के शतांश भाग में भी है। महा मेरपर्वत में है। यहाँ के इस स्तम में भी है। आपके बचनों में है। इस सत्य को आप शीम परीचा करके समक्त लें। तय हिरण्य 'ठीक' कहकर आगे बोला—

देवताओं के लिए एव तुम्हारें लिए अनुकूल रहनेवाले तथा समस्त लोक में व्यास रहनेवाले उस विष्णु को इस स्तम्भ में दिखाओं। यदि तुम नहीं दिखाओंगे, तो मैं तृमको, कुभवाले हाथी को जिस प्रकार सिंह मारता है, उसी प्रकार मारकर रक्त पीकर तुम्हारी देह की खा डालुँगा।

तव ज्ञानियों में श्रेष्ठ प्रह्लाद ने कहा — मेरे प्राण हरण करना आपके लिए समय कार्य नहीं है। यदि वह हरि, आपके छुए हुए स्थानों में प्रकट नहीं होगा, तो मैं स्वय अपने प्राण छोड दूंगा। यशिप वैसे न मरकर पुनः सप्राण जीवित मी रह जाऊं, तथापि में उसी विष्णु का दाम रहूँगा। — इस प्रकार प्रह्लाद ने प्रण किया।

यह सुनकर हिरण्य ने, अपने मन के उपहास-भाव को प्रकट करता हुआ, हँग-कर, 'ठीक है' कहा और विजय तथा यश को फैलानेवाले अपने कर से सामने स्थित स्तम्भ पर ऐसा आधात किया, जैसे अतिवेग से विजली प्रकट होकर गिरी हो। यो आधात करते ही, शोणित नेत्रवाला एक सिंह, दिशाओं को चीरता हुआ, ब्रह्मांड को भेदता हुआ, हस उठा।

जिसको ब्रह्मा भी सदा खोजता रहता है, तो भी उसे देख नही पाता, वैसे स्ट्माकार विष्णु ( मिंह के रूप मे ) हॅस पड़े, तो वह जानवान् प्रह्लाट, जिमने ( हिरण्य से ) यह कहा था कि मै भगवान् को दिखाऊँगा, नाच उठा । अश्रु वहानं लगा । गाता हुआ कोलाहल मचाने लगा । अपने अरुण करों को निर पर रखा । धगती पर गिरकर प्रणाम किया । उछल-उछलकर समार-भर की चरणों में रीट टाला ( अर्थात , आनन्द से चारी दिशाओं में दौड़ पड़ा । )

स चारा विशाल। भ पाइ पड़ा । / अपने नाम की स्थिर रखने के कारणभूत महान् प्रताप ने युक्त वह रिष्य वोल छठा—त् कोन है रे, जो हॅस रहा है? इस (महाट) का बनाया हुआ हरि त ही है क्या ? त् मुक्तसे भीत होकर समुद्र में जा छिपा था! उसे पर्याप्त न समक्तकर क्या अब इस स्तंम को ढुंढकर इसके भीतर भी छिपा है १ बरे ! यदि तू लड़ सकता है, तो वाहर निकल आ रे।

हिरण्य के इस प्रकार कहते ही वह स्तंभ फट गया । उसमें से सिंहमूर्ति प्रकट हुई । कट उसका आकार अप्ट दिशाओं को भरता हुआ वढ़ गया । इस ब्रह्मांड के वाहर स्थित अन्य ग्रंडों में भी ज्यात हो गया । उसके परचात् क्या घटित हुआ—इस वात को ठीक-ठीक जानकर वतानेवाला कीन है ? ग्रंड-कटाह नीचे और ऊपर से भिदकर टूट गया।

सुगिषत मनोहर तुलसी-माला से भूपित उन नरसिंह-मूर्ति की ऊँचाई गगन में कहाँतक भेदकर गई थी—यह हम नहीं जानते। जब वह मूर्ति घरती पर अपने अरण चरण रखकर खड़े हो गये, उसी चुण ब्रह्मांड के ऊपरी लोक (सत्यलोक) में रहनेवाला ब्रह्मा उन (नरसिंह) की नाभि-प्रदेश में स्थित-सा दिखाई दिया।

यदि पूछा जाय कि उस नरसिंह-मूर्ति के कितने हाथ थे, तो उन (करो) को गिनकर कीन वता सकता है ? एक सहस्र करोड़ 'वेल्लम' संख्यावाले असुरो की सेना-रूपी समुद्र को वे हाथ से पकड़-पकड़कर मिटा रहे थे।

एक सहस्र करोड़ वेल्लम संख्यावाले तीच्ण दाँतो से युक्त असुरों में प्रत्येक के ्सम्मुख (नरमिंह-मूर्त्ति का) एक-एक मुख था। दो-दो कर थे। उस प्रत्येक मुख में अग्नि के समान प्रज्यितित होनेवाली तीन-तीन लाल आँखें थी। उस दिव्य वदन के गह्नर में सात ससुद्र, पर्वत एवं समस्त पदार्थ भर सकते थे।

चन मूर्त्ति के अतिदीर्घ एवं टेढ़े होकर गिरे हुए केसर, प्रलयकाल में सारे ब्रह्मांड को निगलनेवाली अग्नि को भी नीचा करनेवाले थे। उन मूर्त्ति के श्वास प्रलयकालिक प्रमंजन को दवा देनेवाले थे। फिर भी, वे दोनो (केसर और श्वास) उन मूर्त्ति के उपरी भाग और अन्तर में ही थे। अहो। (अर्थात्, जिस प्रकार प्रलयगिन और प्रलय-कालिक प्रमंजन जगत् में सर्वत्र ज्यात होनेवाले हैं, उसी प्रकार नरसिंह-मूर्त्ति के केसर और श्वास सर्वत्र नहीं फैले थे। फिर, वे प्रलयकालिक अग्नि और प्रमजन को मात करनेवाले थे। यही आश्चर्य हैं)।

जिस प्रकार पत्ती अपने अंडो को सेता है, वैमे ही प्रलयकाल में मय ब्रह्मांड उस भगवान् के उदर में छिपे रहते हैं और (सृष्टि के आरम्भ में ) प्रकट होते हैं। उसी प्रकार जीवित रहनेवाले सब प्राणी उन नरसिंह-मूर्ति के अमृतन्त्रानी टॉतों से युक्त विशाल बदन-गहर में बुस रहे थे।

सद्गुण में स्थिर रहनेवाले साधुजनों की कमी हानि नहीं हो सकती । ब्रह्मा से लेकर चिर काल से प्रचिलत धर्म-मार्ग पर जो नहीं चलते थे, ऐसे असुरो एवं उनसे सिम्मिलत लोगों का विनाश करके, उन (असुगे) से इतर सब प्राणियों को वह नरसिंह-मूर्ति उन समय अपने उदर में रखकर माता के समान उनकी रहा कर रही थी।

वं ( नरिमह ) असुरों में से अनेक को अपने अर्धचन्द्र-सहश दौती के मध्य डाल-कर पीनन । बुछ की इस ब्रह्मांड से बाहर फेकते । कुछ को पकड़कर मेरुपर्वत पर दे

१, 'पेन्टम' संस्था किननी होती है-पा पहते नित्ता गया है।

मारते। कुछ को अपनी उँगलियों से पीस देते। कुछ को समुद्र के मध्य यो डुबोते कि जल के उपर बुलबुले निकल थाते और कुछ को बडवास्नि में डाल देते।

वे जन असुरों को तोड़कर दो हुकड़े कर देते। जनके चर्म को यो फाड़ देते, जैसे कोई कपड़ा हो। जन (असुरों) का रक्त, जनकी अग्नि-से प्रव्वित आँखों को खोदकर निकालते। आँतों को एकड़कर तोड़ देते। जनकी देह को यो निचोड़ते कि रक्त की एक वूँद भी न वचती। अपने नाख्नों के बीच फँसे असुरों को दूसरे नखीं से दवाकर चीर देते।

वे नरसिंह, हाथियो, रथो, घोड़ो तथा अन्य (असुर आदि) को, उनके शरीर को चवा-चवाकर खा डालते। शब्दायमान तरगो से युक्त सातों समुद्रों को मीनों के साथ पी डालते। गगन के मेघों को विजलियों के साथ निगल जाते। उन नरसिंह-मूर्त्ति की उग्रता को देखकर धर्म-देवता भी यह सोचकर कि इनका कोध कभी शान्त न होगा, भय मे थरथरा उठा।

वे नरसिंह कुछ की चक्रवाल-पर्वतो (जो भूलोक की सीमा पर होते हैं) से दे मारते । कुछ को ब्रह्माड के बाह्म आवरण पर डाल देते । कुछ को सस कुलपर्वतों से रगड़ते । कुछ को अपने दीर्घ करों से उठाकर आठो दिशाओं की सीमा पर डालते।

कुछ को घसीटकर उनके पर्वत-जैसे सिरों को नखों से नोच-नोचकर छुटका देते। कुछ को ऐसे रांदते कि आग निकल पड़ती। कुछ को उनकी क्रूरता के जैसे ही चित्रवध (2) कर डालते। वुछ के प्राणों को निकालकर पी डालते। कुछ को ससुद्र में इस प्रकार डालकर मथते कि (ससुद्र का) उवला हुआ जल गगन-प्रदेश को भर देता।

उन्होंने तीनों लोकों के सब असुरों को पकड़-पकड़कर मिटाया, उनकी कियों के गर्भों को भी विनष्ट कर दिया। अब इस ब्रह्माड से असुरों के न रहने से उन (नरसिंह-मूर्ति) के कुछ हाथ बाहर के अडों को भी छूकर वहाँ असुरों को खोजने लगे।

निशाल नेत्रोवाले उन नरसिंह-मूर्त्त ने हिरण्य एव उसके देवशरण्य पुत्र (प्रह्लाद) को छोड़कर, अन्य सब असुरो को चणकाल में मिटा दिया। अब वीर-ककण-वारी हिरण्य ने उन नरसिंह को अपनी और बढते देखा।

तव वह ( हिरण्य ), बज्रायुध के समान करवाल की कीश से निकाले, पूरे गगन को दकनेवाले विशाल ढाल की एक हाथ में थामे, ऐसा गर्जन करता हुआ, जिसे सुनकर देवों के प्राण स्ख जात थे और सप्तपर्वत एवं मप्तससुद्र काँप उठते थे, सजीव मेर-पर्वत के समान, अपना औठ चवाता हुआ, क्रोध के साथ खड़ा रहा।

यो खडे हुए हिरण्य को देखकर मकल लोको के द्वारा प्रशमित प्रहाद ने कहा—कदाचित् इस दशा में भी आपके मन में किंचित् भी सत्य का जान उत्पन्न नहीं हुआ है। शतु-विनाशन में बिलाड चकानुध को धारण करनेवाले भगवान को नमस्कार की जिए। ऐसा (नमस्कार) करने से ही भगवान आपके सब पाप-कृत्यों को चमा कर देंगे।

इमपर हिरण्य ने कहा---यह सुनी, तुम्हारे देखते-टेखते में इस मिंह के मरी

और चरणो को काट दूँगा और तुम्हें भी दुकडे-दुकड़े कर दूँगा। फिर, मै अपने करवाल को नमस्कार करूँगा। इसके अतिरिक्त मै और किसी को नमस्कार नहीं करूँगा। प्रणय-कलह में भी मै कभी (अपनी प्रेयसी के सम्मुख) अपना सिर मुकानेवाला नहीं हूँ।—यह कहकर वह अट्टहास कर उठा।

यो हॅसकर वह यो कोध प्रकट करने लगा कि उसके सुँह से, करो से, करवाल से और चलते हुए पदो से, धूमसिहत अग्नि निकल पड़ी। वह (हिरण्य) नरसिह का सामना करता हुआ आगे वढा। पीडा देनेवाले असुरों की चालाकी से भी बढ़कर चालाकी दिखानेवाले विष्णु ने गणितशास्त्रको के लिए भी अज्ञात संख्यावाले अपने करो एव चरणों से उस (हिरण्य) को हटता से घेरकर पकड़ लिया।

वे दोनो परस्पर बॅधे हुए जब खड़े थे, तब वह दृश्य ऐसा था कि मयकर आकार एवं कठोर कोधवाला हिरण्य मेरू-पर्वत का-सा लगा और नरसिंह-मूर्त्ति अन्य पर्वतो के समुदाय जैसे लगे। (मान यह है कि स्वर्णमय मेरू-पर्वत के चारो ओर सप्तकुलपर्वत, चक्रवाल आदि जैसे होते हैं, वैसे ही स्वर्ण के रंगवाले हिरण्य को घेरकर रहनेवाले नरसिंह-मूर्त्ति के असंख्य कर थे।)

नरसिंह-मूर्ति, अपने भयकर गर्जन तथा तीच्ण नखीवाले दीर्घ एव असंख्य करों के कारण ऐसे लगते थे, जैसे विविध प्रकार की तरंगों से युक्त ज्ञीरसमुद्र उमड़कर ब्रह्मलोक के भी ऊपर उठ गया हो। उन नरसिंह के हाथों में फॅसा हुआ हिरण्य सेक् की समता करता था।

नरसिंह ने, अपने एक विशाल कर से हिरण्य के परस्पर समान दोनों टॉगों की एक साथ पकड़कर धुमाया, तो उस समय (हिरण्य का) करवाल, कंधे, हाथ और किरीट ब्रह्मांड की ऊपर की भित्ति से रगड़ उठे। उस (हिरण्य) के उत्तम रतनों से जटित आभरण अनेक ब्रह्मों से युक्त ज्योतिर्मेंडल के समान लगा।

यो घूमते समय हिरण्य के दोनो कणों के कुडल ट्रटकर, एक पूर्व में और एक पश्चिम में विखर गये, मानों वे ही कुंडल अब भी सूर्य से प्रकाशित हो उठनेवाले उदय और अस्ताचल हैं। उन कुंडलों के माणिक्य की कांति ही प्रातः और मायकालीन लालिमा वनकर विखरती हैं।

इस प्रकार के अद्वितीय आकार तथा स्वभाववाले उन नरसिंह-मूर्ति की दशा का मैं क्या वर्णन कर सकता हूँ १ अपनी शरण में आनेवाले भक्ती की मोच्चपद प्रदान करनेवाले उन उदार भगवान् ने अपने धवल नखों को हिरण्य के वज्रतुल्य वच्च में ज्योही चुमीया, त्योही रक्त का प्रवाह उमड़कर सर्वत्र भर गया।

मायावी विष्णु भगवान् ने उस हिरण्य को सायकाल में, उसके मुन्दर प्रासाद के बाहरी द्वार पर. अपनी जंघाओं के मध्य रखकर, मूर्य की जैसी काित विखेरनेवाले वज्र-जैसे उसके दृढ वत्त को वज्र-जैसे अपने नखों ते ऐसा चीर डाला कि रक्त-प्रवाह उमड़ चला और अग्नि-स्वालाएँ पृष्ट पडी। यो उम (हिरण्य) का वध करके उन्होंने देवों के दुःख को स्म किया।

पहले हिरण्य से डरकर अज्ञात प्रदेशों में भागकर छिपे हुए त्रिनेत्र (शिव), अष्टनेत्र (ब्रह्मा), कमल-समान सहस्र नेत्रोवाला (इन्द्र), अष्ट दिशाओं के पालक देवता एव मुनि वहाँ आ पहुँचे और यह न जानते हुए कि किस नेत्र से भगवान् के नरिसह आकार को देखा जा सकता है, स्तब्ध हो खड़े रहे।

जहाँ भी उन लोगों की दृष्टि पड़ती थी, वहाँ भगवान् का ही मुख, कर एव चरण दिखाई देता था। यों वचन से, भाव से और प्रज्ञा से भी अजेय होकर सर्वत्र ज्याप्त रहनेवाले भगवान् के नरसिंह के रूप को देखकर वे सब भीत हो उठे।

छन नरसिंह-रूप के ऐसे करोड़ों मुख सर्वत्र फैले थे, जिनमें एक दाँत और दूसरे दाँत के मध्य अनेक योजन का अवकाश था। यो छम अपार रूप के दर्शन करके, प्रफुल्ल कमल में छत्पन्न ब्रह्मदेव, भगवान का गुणगान करने लगे।

तुमने स्वय को इस स्तंभ से उत्पन्न किया है। यही इस वात का प्रमाण है कि तुम्हारा आदिकारणभूत तुम स्वयं ही हो। जब तुम अपनी सृष्टि करनेवाले स्वय तुम ही हो। तो यह कैसी वात है कि तुमने प्राणिवगों की सृष्ट करने के लिए सुभे सृष्ट किया? (यह केवल तुम्हारी लीला-मात्र है।)

जिस प्रकार बुलबुले समुद्र में उत्पन्न होकर मिटते रहते हैं, उसी प्रकार अनेक कोटि ब्रह्मांड तुमसे उत्पन्न होकर फिर तुम्ही में निलीन होते हैं। जब सब पदार्थ तुम्ही हो, तब इस मयंकर (नरसिंह) रूप को धारण करते हो और सबका विनाश करने लगते हो, तो क्या उससे अनबस्था नामक दोष नहीं होगा ?

दुम एक होकर भी अनेकनामरूपात्मक होते हो। तुम्ही स्रष्टि का एकमात्र आदिकारण हो। तुम्हारे अतिरिक्त कुछ भी इस स्रष्टि में नहीं है। अतः, तुम किसका सर्जन करते हो, किसकी रह्या करते हो और किसका विनाश करते हो 2—हम नहीं जानते।

तुमने मुक्ते अपने से ही उत्पन्न किया। तुम्हारी कृपा से मैंने अपने अन्तर से मत्र जड़ एव चेतन पदार्थों को उत्पन्न किया। हे मेरे माता एवं पिता। तुम्हारे अतिरिक्त मेरा कोई कारण नहीं है। न मेरा कोई कार्य ही है। (तुमसे उत्पन्न हुआ) में ऐसा ही हूँ, जैमा स्वर्ण का बना हुआ स्वर्ण-आभरण हो।

इस प्रकार, प्रस्तुति करके आठ अपलक नयनोवाले ब्रह्मा ने, युद्ध-कृशल पग्णु-आयुध को रखनेवाले शित्र ने तथा अन्य देवताओं ने नमस्कार किया और दोनों पाश्यों में खड़े रहे। तब चक्रआरी नरसिंह ने भी अपनी अदम्य चन्नता को शान्त किया।

यह सोचकर कि सब लोक अभी मिट जानेवाले हैं, थरथरानेवाले देवताओं को देखकर नरसिंह ने कहा—निर्भय रही। धार, करणामय दृष्टि के साथ प्रकुल्ल कमल की नीचा करनेवाले अपने सुन्दर कर से अभय मुद्रा दिखाई।

नाचा जरगनाथ जरार अर्थे तब ब्रह्मा आदि देवों ने कमल में निवास करनेवाली उन लहमी देवी की प्रार्थना करके अन्हें नरमिंह के निकट मेजा, जो (लहमी) मादर्य का आभरण है, मबका ऐश्वर्य हैं।

 <sup>&#</sup>x27;अनवस्था' = अञ्चवस्था — यह न्याय-गाम में एक तीय के रूप में निम्नित है।

( भक्तों को ) मोच्तपद देने की कृपा करनेवाली हैं, किस प्राणियों की रच्ता करनेवाली हैं, अमृत के संग उत्पन्न हुई हैं और देवों के लिए भी माता के तुल्य हैं।

अपना कोई उपमान न रखनेवाले विष्णु ने, कमलपुष्प की पीठ पर प्रव्वलित दीप के समान प्रकाशित होते रहनेवाली, सुरिम के आवासभूत कोमल पल्लव की समता करनेवाली तथा सब लोको तथा प्राणियों को आदिकाल में क्रमशः जन्म देनेवाली, उन लह्मी देवी को देखा।

विलक्षण परमज्योति-स्वरूप उन नरसिंह-मूर्ति ने अकलक सृष्टि करने मे सहायक वननेवाली लक्ष्मी देवी को प्रेम से देखा | ऋषिवर्ग ने परमात्मा की महिमा का गान किया | तब दुःखहीन प्रह्लाद पर भगवान ने अपना कटाक्च्यात किया |

भगवान् ने कहा—मैने तुम्हारे सम्मुख ही तुम्हारे पिता के शारीर को चीरकर उसे मारा। तब भी धर्म पर स्थिर रहनेवाले अचंचल मन-सहित तुम मुक्तपर अपार प्रेम और श्रद्धा के साथ स्थित रहं। करुणा के पात्र। हे तात! मुक्तपर तुम्हारी इस मिक्त के बदले मैं क्या हूँ 2

एकमात्र काल के सहस्रांश में मैने तुम्हारे पिता को पकड़कर उसके अपराधो के कारण, उसकी देह को चीरकर, जैसे उनके प्राणो को ढूँढ़ रहा ही, यो उसकी देह के भीतर कटो को इधर-उधर टटोलकर मार डाला। फिर भी, तुम अधीर न होकर स्थित रहे।

अव तुम्हारे कुल के असुरों को, अपार अपराध करने पर भी, में नहीं मारूँगा। तुम्हारे किसी भी जन्म में तुमपर मेरी कृपा रहेगी। यदि सुक्तसे कुछ प्राप्त करना चाहो, तो निर्मीक होकर कट मॉगी—यो भगवान ने कहा।

तुम्हारी कृपा से मैने अवतक जो मलाई पाई, वही अनन्त है। अब और क्या प्राप्त करना है 2 यदि मुक्ते अब भी बुळु माँगना होगा, तो मै यही मांगूँगा कि मै अस्थिहीन कृमि-कीट आदि का जन्म भी क्यों न पाऊँ, किन्तु तुम पर मेरी भक्ति सदा अटल रहे।

यो वर मोंगनेवाले प्रह्लाद को देखकर करुणामय भगवान् ने आनिन्दत होकर कहा-यह मेरा उत्तम भक्त है। अति पुरातन पचभृत भले दी मिट जायें, फिर भी तुम नहीं मिटोगे। तुम सर्वकाल में मेरे समान ही स्थित रहोगे।

विजली को पकड़कर खंभे में वाँध दिया गया हो—ऐसी अपार काति से अक (रंपहाद)! तीनों लोक तुम्हारे अधीन हैं। मेरी भक्ति करने से जो फल मिलता है, वह फल तुस्हारा भजन करने पर भी मिलेगा।

है वेटों के मर्मज ! मेरे सब दाम हुम्हारे टान होगे । क्या हुम केवल असुरों के अधिप हो १ नहीं, तुम देवताओं के भी प्रमु वन गये । ऐसी महिमा और किसी के लिए माप्त करना असमव हैं ।

रे अति उत्तम देहकाति से पूर्ण ! उत्तम धर्म, मल, चारों वंद, उत्तम करणा,

१. सहनी देशी निरन्तर नारामण के सग रहती है और शरणागत मक्तों का उद्धार करने के लिए जगत्पिता में निफारिय करनी रहती है। इसलिए, इस इस में लक्ष्मी को मोच्च देनेवाली वहाँ हैं।—से०

अपार तत्त्वजान, अनन्त पदार्थ, बाठ गुण — सब तुम्हारी आज्ञा के अधीन रहेगे। हुण 🔐 समान ही विजयी रहो।

इस प्रकार वर देकर भगवान् ने देवताओं को आजा दी कि नव होते। के निवासियों के द्वारा नमस्कृत होनेवाले इस प्रह्लाद का राज्याभिषेक हो। द्वार पर भेरियों वर्जे। तुम सब लोग उसके आवश्यक कार्य प्रेम से क्रों।

देवता और उन देवों के प्रभु (देवेन्द्र) ने मत्र कार्य किये। ब्रह्मा ने अध्य प्रज्वलित कर होम-कार्य सपन्न किया। मत्र लोकों के ईश्वर नरिमह ने प्रहाट को राज्य भिषिक्त किया। या वेटों को पढ़े विना ही उनके तस्त्र को समक्तनेपाला प्रकार पिश्वर का शासन करता रहा।

अतः, हे प्रभु (रावण)। पूर्वकाल में ऐसी घटना हुई थी। यदि तुम भेरी वात की किचित भी माने विना उसकी उपेचा करोगे, तो हानि निश्चित है। - इस प्रकार, जानियों में श्रेष्ठ विभीषण ने (रावण से) कहा। (१---१७६)

## अध्याय ४

## विभीषग्-शरगागति पटल

विभीषण के वचन सुनकर भी रावण उन वचनों के तस्त्र को नहीं गमस गरा और अपने हित को नहीं समका। किन्तु मुद्ध हुआ और उनके नेप लाग के रग में पर्ट (अर्थात्, लाल) हो गये। हिंडुयाँ गला रहे हो ( अर्थात, अधिक प्रेम दिखा रहे हो)। आनन्द के अश्रु वहा रहे हो। स्तुति कर रहे हो। वे नर ही तुम्हारे सखा हैं, और कोई वात नहीं है।

मेरा विरोध करनेवाले उन नरों के साथ तुम प्रेम करने लगे हो। तुमने अपना कर्त्तन्य पृथक् सोच लिया है। सुमे हराने का उचित उपाय सोच लिया है। लंका का राज्य पाने की इच्छा करने लगे हो। तुम्हारा कार्य बहुत महत्त्वपूर्ण है। अतः, तुम से बढ़कर मेरा शत्रु और कीन हो सकता है ?

उस दिन जब एक वानर आकर हमारे अशोकवन को उजाड़ने लगा, तब मैने यह आज्ञा दी थी कि इस (वानर) को मारकर खा डालो। तब तुमने यह कहकर कि 'दूतों को मारना उचित कार्य नहीं है' उन्हें रोक दिया था। मविष्य में होनेवाले कार्य का विचार करके ही तुमने ऐसा किया था। उसके अनुकूल ही आज घनी पुष्पमालाओं से भूषित राम को तुम अपना मित्र बनाना चाहते हो।

(हमारे विरोधियों से) तुम भय खाते हो, अतः, तुम युद्ध करने के योग्य वीर नहीं हो। मनुष्यों को तुम शरण देनेवाले मानते हो। मन में वचना से भरे हो। तुम अपने कुल के विपरीत हो गये हो। तुमको साथ रखकर जीने की अपेचा विष को अपने साथ रखकर जीना उत्तम हो सकता है।

यह सोचकर कि भाई को मारने का अपयश मुक्ते प्राप्त होगा, मैंने तुमको नारा नहीं, छोड़ दिया। जो कुछ तुम्हारे मुँह में आता है. उसी को बोलते जा रहे हो। अतः, तुम शीघ हमें छोड़कर यहाँ से चले जाओ। मेरी ऑखो के सामने खड़े न रहो। विनाश पाने के लिए जिसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, उस रावण ने इस प्रकार कहा।

रावण ने यो कहने पर ( उसका ) अनुज विभीषण, अपने कर्त्तव्य का विचार करके अपने साथियों के साथ, गगनतल में उठ गया और वहाँ खड़े होकर पुनः रावण के प्रति अनेक नीति-वचन कहे।

हे जीवन की इच्छा रखनेवाले । मेरी वात सुनो । तुमने चिरकाल तक सुखी रहकर जीवन विताने का मार्ग नहीं सोचा । तुम नीच व्यक्तियों के दिये परामर्श के अनुसार फलकर अपना विनाश करने जा रहे हो । धर्म से भ्रष्ट होनेवाले लोग क्या सुखी जीवन पा सकते हैं 2

क्या तुम राम के उप्र शरों के द्वारा अपने पुत्रों, वड़े लोगों, वन्धुओं, मित्रों, वल-हीनीं, वलवानों और अन्य सब लोगों का जीवन समाप्त होते हुए देखने के पश्चात् तुम अपना जीवन समाप्त करना चाहते हो 2

मैने सब प्रकार से हितकारी और नीतिपूर्ण हित-वचन हमसे कहे । किन्तु, तुम उनको न समक्त सके । हे प्रमु ! मेरे अपराधो को चमा करो ।—यो कहकर उत्तम गुणो से पूर्ण विभीषण उस लकानगर को छोड़कर चलने लगा।

सुखरित वीर-ककणधारी और अपने कर्तव्य का निश्चय करने में चतुर अनल, अनिन, हर और संपाति नामवाले सन्मार्गगामी चारी वीर विभीषण के सग चले।

विभीषण और उसके ये चारो मित्रयों ने यह परामर्श किया कि वानरों की सेना के

साथ रामचन्द्र और लह्मण, प्रभूत जल से पूर्ण समुद्र के किनारे आकर ठहरे हैं। हम शीव वहाँ जायेंगे—और (राम के स्थान की ओर) चल पड़े।

विभीषण आगे का कर्जन्य सोचकर, समुद्र को पार करके गया और वहाँ उसने विशाल वानर-सेना को देखा, जो ऐसी थी, मानो प्रकाश में चमकनेवाले चीरसमुद्र में असल्य पुष्प विकसित हुए हो।

कलकरहित मनवाले विभीषण ने मामयुक्त एव उल्ल्वल (शूल आदि) शक्ष धारण करनेवाले अपने मंत्रियो से कहा—यदि मांसमय शरीरवाले प्राणियो को एक ओर और वानरों को दूसरी ओर खड़ा करें, तो वानरो का समूह ही वड़ा होगा।

में राम के प्रति भक्ति-भाव रखता हूँ, जिन्होंने धर्म की रह्मा का प्रण लिया है। में यश देनेवाले धर्ममार्ग से जीवन व्यतीत करना चाहता हूँ। भूलकर भी पापमय जीवन व्यतीत करना नहीं चाहता। मेरे भाई (रावण) ने यह कहा कि तुम अपने भाई नी वात नहीं मानते हो और मुक्ते अपने राज्य से निष्कासित कर दिया है। इस दशा में मेरा कर्त्तेव्य क्या है, बताओ।

तत्र शास्त्रज्ञान से युक्त मित्रयों ने उचित-अनुचित का विचार करके कहा— रामचन्द्र धर्मस्त्ररूप हैं। अपनी शरण आनेवालों के अभीष्ट को पूर्ण करनेवाले हैं, उनके दर्शन करना ही हमारा कर्तव्य है।

तव विभीषण ने कहा—तुम लोगों ने हितकारी वचन कहे। इस समय यदि हम तुम्हारा परामर्श न मानकर अन्य कोई कार्य करेंगे, तो हम भी राज्ञस-जाति के जैसे कार्य करनेवाले ही होंगे। आज हम अपार सद्गुणों से पूर्ण रामचन्द्र के दोनो पादी का आजियन करेंगे।

इसके पूर्व हमने कभी उन (राम) के दर्शन नहीं किये हैं। उनके बारे में अधिक कुछ छुना भी नहीं है। फिर भी, मेरे मन म उनके प्रति यह जो भिक्त-भावना उत्पन्न हुई है, उमका कारण में नहीं जान पाया हूँ। उनके स्मरण करने मात्र से भेरी हिंदुयाँ भी शीतल हो जाती हैं। मन पिघल जाता है। मुक्ते ऐसा लगता है कि वे छुट हिंदुयाँ भी शीतल हो जाती हैं। सन पिघल जाता है। मुक्ते ऐसा लगता है कि वे छुट जान से युक्त इन जन्म के विरोधी हैं (अर्थात्, जन्म-वधन स मुक्ति टेनेवाले भगवान् हैं)।

मैंने पूर्वकाल में जब ब्रह्मा के प्रति तपस्या की थी, तब ब्रह्मदेव से यह वर प्राप्त किया था कि सृष्टि के आदिकारणभूत परमात्मा के प्रति भक्ति, धर्म-मार्ग पर इटता, नीति से कभी विचलित न होने की शक्ति, सब प्राणियों के प्रति प्रेम तथा ब्राह्मणों की करणा— ये सब सुक्ते प्राप्त ही।

उस वर के सफल होने के लिए उपयुक्त समय अब आया है। तुम मंत्रियों ने विचार कर जो कहा है, वह ठीक ही है। सब के पुरातन प्रभु नारायण के कमल-ममान चरणों के समीप जाकर हम अपने मन की इच्छा पूर्ण करेंगे।—यों कहकर विभीषण (चिन्ता से सुक्त हो) प्रमन्त रहा।

कर्त्तव्य की ठीक-ठीक जाननेवाले विभीषण एव छमके मित्रयों ने यह गीनका कर्त्तव्य की ठीक-ठीक जाननेवाले विभीषण एव छमके मित्रयों ने यह गीनका कि रात्रि में राम के समीप जाना छन्तित नहीं होगा, एक भयरर धने अरण्य में क्षिय गये। उसके पश्चात् (रात्रि के व्यतीत होने पर) एक चक्रवाले रथ पर आरूढ हो सूर्य उदयाचल पर प्रकट हुआ |

चधर रामचन्द्र, तरगो से भरे समुद्र को पार करने का छपाय सोचते हुए एवं नीलोत्पल के समान नयनोवाली सीता के प्रवाल-सदृश लाल अधर का स्मरण करके शिथिल-चित्त होते हुए समुद्र के विशाल तट पर आ पहुँचे।

गामचन्द्र समुद्र-तट के खद्यानो, लवण उत्पन्न करनेवाले जलाश्यो, केतकी-इचीं, नीलोत्पलो, 'पुन्ने' (नामक) वृद्धीं, गगनतल में दीख पड़नेवाले हंस-हिंसिनयो की पंक्तियी तथा प्रेमभाव के उद्दीपक पुष्पमय उपवनीं का सदर्शन करते हुए आगे बढ़ें।

वहाँ राम ने मोती, प्रवाल, समुद्र की तरंगों के द्वारा वहाकर लाये गये रत्नों की राशियाँ स्वर्ण-ममान मनोहर तटो, भय उत्पन्न करनेवाले घने उपवनों, सैकतश्रेणियों तथा तट से टकरानेवाली वीचियों को देखा।

राम ने 'पुन्ने' (नामक) बृत्तों से पूर्ण उन उद्यानों को देखा, जहाँ (आपने प्रियतमों के साथ रहने के ममय) मधुर हास करनेवाली महुआ-युवतियाँ अव शिथिलचित्त होकर वालुकामय भूमि पर, विजली जैसे चमकनेवाले आभरणों से युक्त अपनी उँगलियों में रेखाएँ खीचती थी, जिन (रेखाओं) को उनके अधुजल मिटा देते थे।

राम ने देखा—शरत्काल की श्वेत तरंगों के द्वारा छङ्गाले गये जल के छीटों से बाहत होकर केतकी के श्वेत रगवाले मुके हुए पसे जलविंदु गिराते रहते हैं। उन केतकी-मृत्तों पर हस-हंसिनियाँ अपने पंखों की ओट किये हुए सुखनिद्रा करती रहती है। यह दृश्य देखकर (रामचन्द्र ने) निःश्वास भरा।

मीठे स्वरवाली सारसी, सुस्वादु मीन को लाने के लिए उड़कर गयेहुए सारस के आगमन की प्रतीच्चा करती हुई, वृद्ध पर वैठी है।—यह देखकर रामचन्द्र दयाई हो उठे।

एक स्थान पर अकेली सारसी पर मुग्ध होकर दो वलवान् सारस अत्यंत क्रोध के नाथ लड़ रहे हैं और पीछे नहीं हट रहे हैं। उनके निर्मीक नयनों से चिनगारियाँ निकल रही हैं।—वह दृश्य देखकर राम ने अपनी भीहे निकोड़ ली।

प्रणय-कलह में हारी हुई एक हंसिनी समागम के समय हस की परास्त कर रही है। —यह दृश्य देखकर राम ने प्रवाल-समान अपने अधर को, उस (अधर ) से आवृत रहनेवाले सुरा-समान दंतों से दवाया। (अर्थात्, मन की पीडा को मन में ही दवा लिया।)

ज्य राम ऐसी पीडा का अनुभव कर रहे थे, तब सुग्रीव, हनुमान् आदि विज साथी वहाँ आये और उन्हें सात्वना देकर वहाँ में ले चले । रामचन्द्र वहाँ से इस प्रकार चले, जैसे कोई उन्मत्त व्यक्ति ज्ञान पाकर उन्माद से मुक्त हो चलता है।

ग. जपने प्रितिमों के, मछुड़ी मारने के लिए समुद्र में दूर चले जाने पर उनके आगमन की प्रतीचा करती हुई मछुआ-िक्सों घर पर रहती हैं। प्रियतम सकुशल लौटगे कि नहीं—यह जानने के लिए वे क्षियाँ आँरो बन्द करके उँगली से परतो पर रेखा खींचती हैं। यदि रेखा के दोनो सिर मिल जायँ, ती शुभ राजुन मानता हैं और न मिले, तो अशुभ समफती हैं। किन्तु, यहाँ ये खियाँ शकुन का निर्णय भी नहीं कर पाती. क्यों कि उनके अशुमल उन रेखाओं को मिटा देते हैं।—लेठ

रामचन्द्र अपने निवास में पहुँचकर, जानने योग्य सव विषयों के जाता अपने मित्रों के साथ आसीन हुए । ऐसे समय में (युद्ध ) नीति के अनुसार आचरण करनेवाली वानग-सेना के निकट, शब्दायमान वीर-वलयधारी विभीषण निःशक मन से आ पहुँचा।

जग समय (विभीषण की) ऐसी पुकार (राम के) कानो में पड़ी कि 'अपने ममान अन्य जपमान न रखनेवाले है विजयी वीर। शरण! शरण!' जन्होंने (जनका कारण जानने की इच्छा मं) अपने माथियों के मुख की और देखा।

उन्होंने पृछा--यह पुकार कि 'हे पिता | हे राघव । शरण (दो)।' किसकी है थ वताओं । तब भीषण वानग-सेनापितयों ने जो मत्रणा की, जसका वर्णन हम करेंगे।

तव वानर-सेन। में हलचल मच गई। 'भीषण धनुष्टकार से युक्त राक्ष्म हमारी सेना में आ पहुँचे ईं, उन्हें मारो। पकडो। जला दो।' यों वज्रघोप में चिल्लाते हुए वानरो ने (विभीषण आदि को) घर लिया।

'धर्म-देवता ने स्वय इसको यहाँ ला दिया है। यहाँ आनेवाला व्यक्ति लंका का राजा ही है, जो अति करूर पापकर्म करनेवाला है। अब हमारा छद्देश्य पूर्ण हो गया।' वानर यो कहते हुए उनको (विभीषण आदि को) घेरने लगे।

वे कहते— 'उम अभागे राच्चस के जो बीस मुजाएँ तथा दस सिर थे, क्या वे गिर गये ? क्या वह हमसे युद्ध कर सकता था ?' यों कहते हुए वानर-सैनिक एक के आगे एक ब्रह्म उनको घैरने लगे।

वे कहते—इनको पकडकर वदी वनायेंगे। फिर, महाराज (रामचन्द्र) के पास जाकर समाचार सुनायेंगे। कुछ यह कहते हुए कि 'इसे मारे विना देखते हुए जुपचाप क्यों खड हो १'— उनके निकट जाते।

वे वानर कहते—'पलक मारने के पहले ही ये गगन में उड़ जायेंगे। ये राज्य हैं न १ तब क्या कर सकीगे १ अतः, इनकी अभी मारने के अतिरिक्त और क्या कर्चव्य हो सकता है १

जब वे वानर-वीर यो कह रहे थे, तब 'एंद्र'' के विद्वान् की आशा से 'मैंद' और 'तुर्मिद' नामक दो नीतिज वीर वहाँ आये।

जार पान पान के हटाया और देखा कि वे (विभीषण आदि) धर्म और नीति के शाता जान पड़ते हैं। छल का चिह्न भी उनमें नहीं है। उनमें धार्मिक लचण ही प्रकट हो रहे हैं।

भन्द ए। रह ए।
तय उन्होंने (विभीषण आदि से) पूछा—तुम कौन हो 2 यहाँ क्यो आये हो 2
क्या (हमसे) युद्ध करने की इच्छा है 2 या और कोई विचार है 2 जो यथार्थ बात है,
उसे निर्भय होकर स्पष्ट कही।

तव अनल (नामक विभीषण के साथी) ने कहा—सूर्यवंश में छत्पन्न प्रसिद्ध चन्नवर्ती (राम) के चरणों की प्राप्त कर छद्धार पाने के लिए यह (विभीषण) आया है।

१. पेन्द्र व्याकरण संस्कृत का सब ने पुराना व्याकरण माना जाना है। हनुमान् इस व्याकरण के महापंडित माने जाते थे। — नेव

यह पवित्र विचारवाला है। धर्म और नीति पर चलनेवाला है। चतुर्मुख (ब्रह्मा) के पोते का बेटा है। सत्यसंध है।

इसने कमलमन (ब्रह्मा) की दीर्घ तपस्या की है और धार्मिक है। आदिमूर्त्ति (निष्णु के अनतार राम) पर अपार मक्ति रखनेनाला है, सत्यपरायण है, वेटज़ी का आदर करनेनाला है।

इसने (रावण को) परामर्श दिया कि तुम दुर्मति वनकर अग्नि को कपडे में वाँधने चले हो। भगतान् की देवी को तुमने वन्दी वनाया। यदि उन देवी को बधन से सुक्त कर दोगे, तो तर जाओंगे, नहीं तो तुम्हारा सर्वनाश हो जायगा।

किंत, पापपूर्ण ददयवाला वह (रावण) बुद्धिश्रष्ट हो गया है। अतः, उसने इस (विभीषण) से कहा कि तू मेरा भाई वनकर जनमा है, इसीलिए तू वच गया। यदि अव यहाँ खड़ा रहा, तो मृत्यु को प्राप्त होगा। चला जा यहाँ से। इसलिए, यह सव कुछ त्याग कर (राम की शरण मे) आया है—यो अनल ने विस्तार से समसाया।

इसे सुनकर मैने कहा—मै तुम्हारी वात प्रभु को सुनाऊँगा। फिर, वानरों से यह कहकर कि सजग होकर इनकी रज्ञा करते रही, वहाँ से चला गया।

धर्म, ज्ञान और तपस्या के प्राचीरो तथा दोषहीन च्चमा और गौरव-रूपी द्वारों से युक्त एवं करुणा-रूपी मदिर में विष्णु के समान स्थित प्रभु (राम) के निकट, आदरपूर्वक जाकर उनके चरणों को नमस्कार किया।

चस (मैद) ने निवेदन किया—हे प्रभु ! एक निवेदन है। तब कमल की शोमा को भी मद करनेवाली शोमा से युक्त प्रभु ने जटाओं से शोमित सिर को हिलाकर कहा—हे सत्पव्रत ! तुमने जो देखा और सुना है, उसे कही।

न जाने क्या घटना हुई है कि उस छुत्ती लंकेश का भाई कमल केसमान करोंवाला विभीषण अपने चार साथियों के साथ हमारी सेना में आया है।

वानर-सेना यह कहती हुई कि 'इनको पकड़ो । मारो ।' उनको घेरने लगी। तब हमने उनको रोककर उन आगंतुकों से पूछा कि तुम कौन हो १ क्यो आये हो १

जसने कहा कि 'प्रतिकृत (फल देनेवाले) पाणों को मिटानेवाले आदि भगवान् (राम) के चरणो की शरण में जाने के अतिरिक्त अन्य कोई ज्याय नहीं है।'— यही सोचकर कृपा के समुद्र (राम) की शरण में आया हूँ।'

यह भी कहा कि उसने ब्रह्मा से धर्म मे आसक्ति एवं आदिमृर्त्ति विष्णु के प्रति अपार भक्ति का वर प्राप्त किया है तथा पवित्र आचरणवाला है।

यह भी कहा कि — उसने अपने अप्रज (रावण) को यह परामर्श दिया कि यदि तुम पितवता (सीता) को यदी ही बनाकर रखोगे, तो लकानगर (राज्ञसो की) अस्पियों के पर्वतो से भर जायगा और तुम्हारे मुकुट-भूपित सिर विनष्ट हो जायेंगे।

तन रावण के यह कहने पर कि 'तू मरने योग्य है। यदि मेरे सम्मुख चणकाल भी खड़ा रहेगा, तो तुम्हारा नाश होगा। तू यहाँ से भाग जा।' यह विभीषण यहाँ आया है— यो उसने कहा। चस समय राम ने अपने पास वैठे हुए मित्रों से पूछा—हुमलोगों ने सारा वृत्तात सुना। वताओं कि यह शरण देने योग्य है या त्यागने योग्य । नीति का विचार करके अपना परामर्श दो।

तत्र देश-काल के औचित्य की जाननेवाले, नीतिज्ञ, उज्ज्वल किरीट-भृषित सुग्रीन ने अपने करों को जोड़कर निशाल नयनोंवाले प्रभु से कहा—

हे ब्रह्मा से भी परे स्थित देव। प्रभूत वेटो तथा मनुधर्म आदि प्रसिद्ध शास्त्रों के पारंगत आप हम जैमें व्यक्तियों से परामर्श माँगते हैं, क्या हमारे मनोमाव को जाँचना चाहते हैं 2

फिर भी, मैं निवेदन करता हूँ | हे करुणासागर । मैं अपनी बुद्धि के अनुमार अपने विचार प्रकट करता हूँ | आप उन विचारों को उचित समर्मे अथवा अनुचित, परिणाम को समम्कर आप अपना निर्णय करें |

यह (निमीषण) यदि अपने भाई का त्याग कर यहाँ आया है, तो इसका कारण (अपने भाई के साथ) उत्पन्न कोई दुद्ध नहीं है। अन्य कोई निन्दनीय कार्य नहीं है। या अपने प्राणों का भय उत्पन्न होना भी नहीं। अतः, इसका अपने भाई को छोड़कर आना यहाँ धर्म या नीति के अनुकूल नहीं है। इन पापी राचुमों में क्या कोई सर्जन हो सकता है।

शतु द्वारा आक्रमण होने पर अपनी सेना को, अपने माता-पिता को, आदरणीय गुरुजनो को, अपने राजा को, इम प्रकार त्याग देना निन्दनीय है, प्रश्वसनीय कार्य नहीं है।

जब भयंकर युद्ध हो रहा हो, तब आवश्यक परामर्श न देकर, स्वय युद्ध में जाकर, निहत हुए बिना जो यों हमारे पास भागकर आया है, वह उत्तम कार्यों से पूर्ण इस ससार में आदरणीय नहीं हो सकता।

यदि उसकी बुद्धि धर्म का अनुसरण करना चाहती है, तो धर्महीन राचुसो का स्थान त्यागकर कही जाकर मरना ही उसके लिए उचित था। किन्तु, शत्रुपच में से जा मिलना क्या उसके उचित है 2 क्या इससे उसका अपयश नहीं होगा 2

अपने माई के सुखमय जीवन में साथी बना रहा। जब युद्ध उपस्थित हुआ, तब शत्रुपच्च में आकर मिल गया। यह व्यक्ति किसका साथी बनकर रहेगा ? हे कृपामय चक्रधारी। विचार करें।

जो राच्यस (मारीच) पहले स्वर्णिहरण बना था, वह अपने मतीजे (रावण) का पापकर्म करने की प्रेरणा से प्रेरित होकर अपनी तपस्या एव तत्त्वज्ञान को छोडकर पाप करने लगा था। उसे देखकर भी वना अब हम इस (विभीपण) को आअय देंगे? (अर्थात, यद्यपि अभी धर्म की ओर इमकी प्रवृत्ति हुई है, तो भी समय आने पर पुनः पाप में निरत होगा)।

चाहे यम ही सारे ससार को नाथ लेकर हमसे लड़ने के लिए आये, तो भी हम समका सामना करने को तैयार हैं। हमारे शत्रु का भाई आकर हम लोगों से मिल जाय और हमारा साथी बने, यह कैसी बात है ? हम राज्ञ्य का समूल नाण करके सद्धर्म की स्थापना करने के उद्देश्य से आये हैं |—ऐसे गौरन से युक्त होकर हम यटि कृपा-हीन राज्ञ्य को ही अपना साथी बनायें, तो क्या लोग यह नहीं समस्तेंगे कि हमारा पराक्रम कुठित हो गया है।

वशुजन एक दूमरे से पृथक् होकर भी एक जैसे रहते हैं। अपने मित्र के सुख को देखकर भी एक जैसे रहते हैं। अपने मित्र को सपत्ति खोकर दरिद्र वनते देखकर भी एक जैसे रहते हैं और जब वह सपन्न वनकर मवको भोज देता हुआ सुखी रहता है, तब भी व एक जैसे रहते हैं ( अर्थात् , वशु मदा सभी अवस्थाओं में अपने मित्र का साथ देते हैं।)

यह छल करने के लिए ही आया है, हमारी शरण की कामना से नहीं। ह ग्रंजनवर्ण। क्या इस विप के समान त्यिक को आप अपनायेंगे १ यो सुग्रीव ने कहा।

उसके पश्चात्, शास्त्रों के जान में अपना उपमान नहीं रखनेवाले जाववान् को देखकर राम ने पूछा—तुम्हारा क्या अभिशाय है १ भाषण की रीति को जाननेवाले (जाववान्) ने कहा—

चाहे कोई कितना ही वृद्धिमान् क्यों न हो, यदि वह अपने शनुओं में मिलकर कार्य करेगा, तो अवश्य उसकी हानि होगी। यदि नीति का विचार किया जाय, तो क्या ममार यह विश्वाम कर मकता है कि राच्यों में सहण हो मकता है 2

जो विजय प्राप्त करना चाहते हैं, अपना कार्य सिद्ध करना चाहते हैं, अपनी कमी को पूरा करने चाहते हैं, वैंस लोग क्या अपने शत्रु के साथ, अधम स्वभाववाले लोगों के साथ मिल सकेंगे ? क्या यह उचित होगा ?

जिन (राच्न्सो) ने बेटो और यज्ञों को नष्ट किया, बेटज्ञों को हानि पहुँचाई, देवताओं को कष्ट टिये, ऐसे पापी राच्न्स हमारे पास आकर हमारा अहित न करके क्या मित्रता करेंगे 2

यदि ऐसे लोगों को शरण दे, यदि छल और असत्य की बाश्रय दें या उसकी रक्षा के लिए हम अपने प्राण भी त्याग दे, तो भी हमें अपयश ही मिलेगा।

अव भावी हित या अनहित के बारे में क्या कहा जाय ? इम (विभीषण) का आगमन भी, इसके पहले बनवाम के ममय में हिरण के वेप में आये हुए राज्ञम के आगमन के जैमा ही (अहितकर) है ।—यो जाववान् ने कहा।

विविध शाखाओं में विभक्त शास्त्रों से उत्पन्न जान से सपन्न प्रभु (राम) न नीन को देखकर पृक्का—क्या नुम्हारा अभिप्राय है 2 कहो। तब नीन कहने लगा—

शतु को अपना साथी बना लेना ठीक नहीं है। हे शास्त्रों के जान में परिपूर्ण प्रभु । मैं कुछ कहना चाहता हैं। एक बानर का बचन उपहास के योग्य ही हैं। फिर भी, रूपा कर सुनिए।

जो भीषण युद्ध में अपने कुल के लोगों को ही मानते हैं, जो अत्यंत टीन बन-जर शरण में आते हैं, जो न्यी के निमित्त ( अपने पत्त के किमी व्यक्ति ने ही ) वैर रखते हैं। जो कुमरों के हारा अपनी प्रभत संपत्ति के हर लिये जाने पर टरिट्ट हो सये हैं— जो अभिमानी स्वभाववाले हैं, जो टुद्ध मे पीठ दिखाकर भाग जानेवाले हैं, जो मपत्ति का वारिस बने हुए अपने कुल के लोगों को मरवा देते हैं,

जो दूसरे राज्य के राजा की आजा से पीडित हैं, जो शत्रु के साथ मिले हुए हैं— वैमें लोग, एक ही माता के पुत्र होने पर भी ( अर्थात्, शत्रु के सगे भाई होने पर भी ) हमारी शरण में आने पर आश्रय देने योग्य हैं।

किन्तु, अब जो व्यक्ति हमारी शरण में आया है, वह अपने शत्रु से पीडित नहीं हुआ है | हमारी सहायता करनेवाला नहीं है | अतः, समय पडने पर वह हमें छोडकर चले जाने का विचार करेगा ! उसे हम क्यों आश्रय दें १

इस समय के महत्त्व का विचार करें, या नीति-प्रन्थों का विचार करें।—क्या इस समय (अपने भाई पर) कुद्ध होकर आये हुए (विभीषण) के चरित्र को पहचानना सभव है 2—यो नील ने कहा।

सत्य ज्ञान रखनेनाले, तथा प्रेम से पूर्ण अन्य मित्रयों ने भी एक ही निर्णय सुनाया कि उम ( विभीषण ) को आश्रय देना उचित नहीं है।

जब सब लोग अपना-अपना मत प्रकट कर चुके, तब ज्ञान से परे रहनेवाले प्रसु ने अनुपम ज्ञानवान तथा नीतिज्ञ मारुति से प्रश्न किया कि तुम्हारा अभिप्राय क्या है, बताओं।

मित्र मले ही अज्ञ हो, फिर भी उनके विचारों पर ध्यान देना उचित होता है।—यो कहकर सूदम ज्ञान से पूर्ण वह मारुति सिर मुकाये, गुँह को हाथ से दके हुए, आगे बोला—

परामशं देने योग्य जितने लोग हैं, उन सब उत्तम व्यक्तियों ने एक ही निर्णय दिया है कि इस (विभीषण) को स्त्रीकार नहीं करना चाहिए। हे विज्ञ प्रभु। अब और (अर्थात, उम निर्णय के विरुद्ध कुछ) क्या कहा जाय 2

हे चक्रधारी । विद्वानों के विचार का खडन नहीं करना चाहिए, तो भी मैं कुछ कहना चाहता हूँ। इस (विभीषण) को मैं पापी नहीं समकता। इसपर मुक्ते दुछ आशका नहीं है। मैं कुछ विषय निवेदन करना चाहता हूँ।

हे भ्रमरों से शब्दायमान पुष्पमाला घारण करनेवाले। छली लोगों के उज्ज्वल मुख को देखने से ही उनके मन का कपट व्यक्त हो जाता है। (मन मं) कपट होने पर उसे छिपाना असभव है। जो भिन्न हैं, वे क्या एक होकर, मिलकर, पुन. पृथक् होते हैं 2 (अर्थात्, जिनके मन भिन्न हैं, वे क्यी मिल ही नहीं सकते।)

जैसे श्रंथकार गर्त में भरा रहता है, खुले स्थान में (जहाँ प्रकाश फैला रहता है) वह फैल नहीं पाता, वैसे ही कपट की भावना लोगों के हृदय के मीतर भरी रहती है। किन्तु, जमके मुख से वह व्यक्त हो जाती है।

रहता हा। जिल्हा उपाय छुल ता वह साम हो। साम प्राप्त (सुग्रीव) को राज्य देनेवाली यह (विभीषण) वाली को स्वर्ग एवं उसके अनुज (सुग्रीव) को राज्य देनेवाली आपकी विजय को तथा आपके सौजन्य को जानकर ही आपकी शरण में, (लका का) राज्य पाने की इच्छा सें, आ पहुँचा है।

यह जानता है कि वीर-वलयधारी राज्ञसों का शासन उत्तम धर्म के अनुसार नहीं है, अतः शीव्र मिट जानेवाला है। तरगायित समुद्र से आवृत पृथ्वी का राज्य भाई को दिलानेवाली आपकी करुणा को तथा सत्यपरायणता को जानकर ही वह यहाँ आया है।

यि यह कहा जाय कि इसके यहाँ आने का यह उचित समय नहीं है, तो ( मैं यह कहूँगा कि ) शत्रु वाली के नाश से आपका पराक्रम प्रमाणित हो गया है। इसलिए, यह विश्वास करके कि उम (लकाधिपित ) की भी मृत्यु निश्चित है, वह अपने साथियों को त्यागकर यहाँ आया है।

पापी राज्ञ्म बडे मायावी होते हैं। अन मायाओं को जाननेवाला एक व्यक्ति अब हमारे पास आ गया है। इससे योग्य फल की प्राप्ति हमारे लिए सुलम हो जायगी।

इसके मन में कुछ भी कपट नहीं दिखाई देता। यह समम्मना ठीक नहीं है कि यह हमारा अहित करेगा। इम दीन वनकर आये हुए व्यक्ति को वलवान् शत्रु समम्मना क्या उचित है 2

जब रावण ने आजा टी कि इसे मार डालो। तब इस (विभीपण) ने ही यह कहकर कि दूतों को मारना अधम कार्य है, उससे अपयश ही होगा। फिर, हम युद्ध में विजय नहीं पा सकेंगे—( उन राचसों को सुनेंं मारने में ) रोका।

स्त्रियों को मारना, अधर्म से रहित ऋषों को मारना, विनाशकारी होने पर भी दृतों को मारना, उचित नहीं है। इस प्रकार की उत्तम युक्तियाँ इस (त्रिभीषण) ने दी थी।

हे चक्रधारी । जब मैं (लंका में) एक रात को इसके स्वर्णमय प्रासाट में गया था, तब वहाँ ग्रुम लच्चण ही दिखाई दिये थे।

वहाँ मैने मद्यपान, अनैतिक मामाहार आदि निन्दनीय कार्य नहीं देखें। वहाँ धर्ममय दान, उपामना, नैतिक कार्य आदि इस प्रकार हो रहे थे, जैसे वह किसी ब्राह्मण का घर हो।

इस (विभीषण) की पुत्री (त्रिजटा) ने मेरी पृजनीया माता (सीता) से कहाथा कि ब्रह्मा का दिया हुआ एक शाप है कि यदि दुर्मित रावण तुम्हारा स्पर्श करेगा, तो वह यमपुर को पहूँच जायगा।

(रावणादि) राज्ञमों के द्वारा प्राप्त किये महान् वर, उनके जन्मसिद्ध छल-गय आपके धनुष से निकले एक शार से जलकर भस्म हो जायेंगे।—यह जानकर ही यह राज्ञम (विभीषण) यहाँ आया है। इसके जान को, इसके द्वारा प्राप्त वर को तथा अपनी करुणा का विचार करे, तो क्या इस राज्ञम (विभीषण) से बढ़कर तपस्वी अन्य कोई हो मकता है 2

आप देवों, टानवों, टिक्पालों एवं त्रिमृत्तियों के लिए भी असंभव कार्य को पूर्ण करने का निश्चय कर चुके हैं। आपत्ति में पड़ा हुआ एक व्यक्ति आपसे अभयटान की प्रार्थना कर रहा है। यदि उसे आप छोड़ देगे, तो क्या वह कार्य ऐसा ही नहीं होगा, जैसे ममुद्र एक कृष्ट को देखकर दर जाय।

यदि यह सोचकर कि शत्रुपच्च के लोग मित्रता के योग्य नहीं है, हम इस (विभीषण) को आश्रय न दें, तो हम उपहास के योग्य बनेंगे। स्वभावतः, एक दूसरे से प्रेम रखनेवाले पिता, भाई आदि निकट सबधी भी किसी वस्तु के लोभ मे पडकर परस्पर ऐसे वैरी वन जाते हैं कि एक दूसरे को मारने पर तुल जाते हैं, यही समार की रीति है न ?

अतः, इसके आगमन को मैं श्रेयोदायक ही मानता हूँ । वेद के समान (गमीर) आपके हृदय को मैं नहीं जानता !—यों उस मारुति ने कहा, जो चतुर्भुख ब्रह्मा के लिए भी गुनने को कठिन सकल शास्त्रों के जान को सूर्य से प्राप्त किया था तथा समुद्र को पार करके जगत् का उद्धार किया था।

हनुमान् के इन वचनों को सुनकर महान् ज्ञानी प्रसु सतृष्ट हुए, जैसे उन्होंने अमृत का पान किया हो, और बोले—'ठीक है! ठीक है।' फिर, सबको देखकर कहा—ठीक-ठीक विचार करके देखो, यह सलाह विलकुल उचित जान पड़ती है। आगे वे वोले—

यह (विभीषण) विचार करके उचित समय पर ही यहाँ आया है। यह (लका के) राज्य की कामना से यहाँ आया हो, फिर भी इसका ज्ञान सीमारिहत है। हमारी शरण में इसका आगमन यही सूचित करता है कि यह तपस्या-सपन्न और टोप-रिहत है, जो अब विपद-ग्रस्त हुआ है।

अव और कुछ कहना आवश्यक नहीं । हनुमान् का निष्कर्ष ठीक ही है । हम चाहे विजय पायें या पराजय, फिर भी जो 'अमयदान दो' कहता हुआ हमारी शरण में आया है, उसे हम अवश्य स्वीकार करेंगे।

यह आज ही हमारी शरण माँगने आया है—यह कोई महत्त्व की वात नहीं। यदि मेरे पितृतुल्य जटायु को मारनेवाला (रावण) ही शरण माँगे, तो मैं उसे भी शरण टूँगा। हमारे आश्रय में आनेवाले हमारे दीर्घकालिक मित्र के समान ही प्यारे होते हैं। यदि पीछे वह हमें छोंड़कर चला जाय, तो भी उनसे हमारा यश ही होगा, अपयश नहीं।

हम जन्म से ही उस 'शिवि' चक्रवर्ती का यश गाते आ रह हैं, जो (एक कपोत को व्याध से बचाने के लिए स्वय तराज मे बैठा या और उमकी तौल के बराबर अपना मान देने लगा था। आज यदि मै आश्रय न देकर इसको त्याग दूँ, तो इससे वह दिन ही मेरे लिए श्रेष्ठ होगा, जब मैं इस (आश्रित राज्ञम) के द्वारा मारा जाऊँगा।

क्या तुम यह नहीं जानते कि सकट-प्रस्त (देवो) के अमय माँगने पर किम प्रकार समुद्र में निकले हुए हलाहल को शिवजी ने पी लिया था। यदि कोई विपदा में पडे हुए व्यक्ति की सहायता न करे, अपने पास की कोई वस्तु दूसरों को नहीं दे तथा शरणागत पर कुपा न करे, तो उसका धर्म कहाँ रहा और उसका पीक्ष कहाँ ग्रहा 2

एक व्याध एक कपोती की पकड़कर, उसके नर-कपोत की भी पकड़ने के विचार से बृद्ध के नीचे वैठा था, तब उस कपोत ने उसकी भूख मिटाने के लिए अपना शरीर ही दे दिया था और मुक्ति प्राप्त की थी, यह चचन वेद के समान आटरणीय है न ।

जब मगर में युद्ध करते समय निर्वेत होकर एक गज ने भगवान् का पुकारा था और यह कहा था कि 'गरण दो', तब वेदों के लिए अगम्य परमपुरुप ने प्रकट होकर उसके महान् दुःख को दूर किया था। क्या ज्ञानीजन कभी इस बात को भूल सकते हैं १

जो भगवान् समस्त जगत् की सृष्टि और उमकी रक्षा करता है, जो भगवान् स्वय नानारूपात्मक जगत् तथा धर्म बनकर रहता है, वही शरणागत को शरण देकर (चाहे वह कितना बड़ा पापी क्यों न हो), मोच्च प्रदान करता है। तो, अब और क्या प्रमाण चाहिए 2 (भाव यह है कि चाहे कोई कितना भी पापी क्यों न हो, यदि वह भगवान् की शरण में आकर अभय माँगता है, तो वे उसके पापों का विचार किये विना उसकी रक्षा करते हैं। यही धर्म है।)

विष को कठ में धारण करनेवाले (शिवजी) ने पूर्व (मार्कण्डेय के) पिता की प्रार्थना से उसे पुत्र होने का वर दिया था। किन्तु, जब सोलह वर्ष की आयु में ही उम पुत्र को मृत्यु प्राप्त हुई, तब उमने शिवजी से अमयदान माँगा। तब उन देव ने पदाघात के द्वारा कोधी यम को हटा दिया था। शरणागत की ऐसी रच्चा से बढ़कर और क्या हो सकता है 2

जब (पंचवटी में ) जानकी यह कहकर रोई थी कि 'सुक्ते शरण देकर मेरी रचा करनेवाला कौन है?' तब जटायु ने, यह कहकर कि डरो मत, में हूँ, उस क्र्र राच्य (रावण) से भयंकर युद्ध करके अपने प्राण दिये थे। मेरे लिए भी वैमा ही आचरण योग्य है न ?

'तुम्हारी शरण में हूँ', यो कहनेवाले के प्राणो की जो अपने प्राणो के समान ही रचा नहीं करता, जो दूसरों के उपकार की भूल जाता है, जो वेदों के द्वारा विहित सत्य-मार्ग की असत्य कहता है—ने मब ऐसे नरक में जायेंगे, जिससे उद्धार पाना कठिन है।

मैने यह प्रतिज्ञा की थी कि देवताओं का अहित करनेवाले रास्ति। का वध कर्रुगा। वह प्रतिज्ञा मैने सीता के निमित्त नहीं की थी। किन्तु, जब मुनियों ने मुक्तिसे अभय माँगा था, तब मैने उनको वैसा बचन दिया था। क्या मैं उस बचन की लॉघ मकता हूँ 2

चाहे हित हो या अहित, दयालु लोगों के लिए इससे (अर्थात्, शरणागत की रत्ता से) बढ़कर अन्य कोई धर्म नहीं है, चाहे शरणार्थी नीच ही क्यों न हो, उनकी रत्ता के लिए अपने प्यारे प्राणों को देना ही चुत्रिय का कर्चेंग्य होता है।

अतः, 'अमय दो' यह सुनने मात्र से अमय प्रदान करना ही उत्तम धर्म है। तुम लोगों ने मेरे प्रति अपने अगाध प्रेम के कारण ही वैसा विचार प्रकट किया था (कि राच्म को शरण देना ठीक नहीं।) अब अन्य कुछ सीचना आवश्यक नहीं। हे सूर्य-पुत्र (सुप्रीव)! तुम स्वय जाकर उम दोपरहित (विभीषण) को ले आओ—यो राम ने कहा।

सुप्रीय का नारा सदेह मिट गया। क्योंकि, देवाधिनेव (राम) के अभिप्राय ने पृथक् सका अभिप्राय कुछ नहीं था। अतः, सुप्रीय यह कहकर कि 'मैं शीघ उस

<sup>ै.</sup> अरगप्रजागढ में राम तथा मुनि के संवाद में इसका विचरण है।

( विभीषण ) को ले आऊँगा, ' उस सत्य के आश्रयभृत ( विभीषण ) के निकट चल पडा।

इधर मैद के माई (तुर्मिद) ने किपराज को आते देखकर अपने अग्रज से कहा—हे भाई, पर्वताकार कंषोवाले सूर्यपुत्र आ रहे हैं। तय दुविधाग्रस्त चित्तवाला (विभीषण) प्रसन्नचित्त होकर सामने आया।

दीर्घकाल से सहवास करते रहने पर भी कपटी लोग पिवत्र मित्रता नहीं कर सकते। किन्तु, जो पिवत्र चित्तवाले होते हैं, वे (प्रथम) दर्शन में ही सुदृद् वन जाते हैं। वे दोनों (अर्थात्, विभीषण और सुग्रीव) परस्पर का दृदय एक करते हुए, ऐसे आर्लिंगन में बॅंध गये, जैसे दिन तथा रात्रिकाल परस्पर आर्लिंगन कर छेटे हो।

तव सूर्यपुत्र ने (विभीषण से) कहा—कमलनयन (राम) ने अपने प्राचीन कुल-धर्म के अनुसार निर्दोष रूप से तुम्हे अभय प्रदान किया है। अतः, अव शीष्र आकर उनके मनोहर चरणो का नमस्कार करो।

सिंह-सदृश सुग्रीव का वह वचन कान में पड़ने के पूर्व ही रात्रि के जैसे रगवाले उन (विभीषण) की आँखों से आनन्दाश्रु की धारा वह चली। उसके शरीर पर यो पुलक छा गई, जैसे उसके मन में उत्पन्न शीतलता ही उमड़कर वह चली हो।

रूई के ममान कोमल चरणोवाली (सीता) देवी की उनसे वियुक्त करनेवाले पापी वचक के भाई मुक्त (राज्ञ्स) को भी क्या उन्होंने अभयदान दिया है १ क्या मुक्ते भी उन्होंने अपने शरण में लिया है १ अहो। प्रमुक्ती कृपा से मुक्त-जैसा एक स्वान भी जटाधारी (शिवजी) के द्वारा पिये गये विष के समान श्रेष्ठ वन गया।

हाय। उस भ्रातिचित्त (रावण) ने मेरी वात नहीं मानी। रथास्ट हो गगन पर चलनेवाला सूर्य अब लका के उत्पर से जा सकेगा (अर्थात्, रावण का प्रताप मिट जाने से सूर्य अब उससे नहीं डरेगा)। यदि निर्मलचित्तवाले प्रसु (राम) का स्त्रमाव ऐसा है, तो वे राच्चस व्यर्थ ही अपने को मिटा रहे हैं (अर्थात्, वे प्रसु की शरण में न जाकर पापकर्म करके विनष्ट हो रहे हैं)।

कठोर पाप करनेवाले भी यदि उन पवित्र हृदयवाले महान् कृपालु की शरण में आते हैं, तो रत्ता पाते हैं। पूर्व में त्तीरसमुद्र ने, उसमें बडे पर्वत की डालकर सतस करते हुए उसे मथनेवाले देवी को भी अमृत दिया था न 2

मुनियो तथा तपस्त्रियो का हित करनेवाले पवित्र प्रमु ने मुक्ते शरण देकर मेरी रह्या की है। मै कठोर पाप से भरी माया से मुक्त हुआ और जन्म-वधन से भी मुक्त हुआ। नरक से बचा।

सुचार जान से पूर्ण सूर्यपुत्र ने कहा—हे बुद्धिमान्। प्रभु अपने शरणागतो की रज्ञा करने में निरत रहते हैं। इसमें चाहे उनका हित हो या अहित । वे सबको अपने प्राणों के समान प्रिय मानते हैं। वे निष्कलंक (प्रभु) तुम्हें देखना चाहते हैं। अतः, शीष्रतर प्राणों के समान प्रिय मानते हैं। वे निष्कलंक (प्रभु) तुम्हें देखना चाहते हैं। अतः, शीष्रतर प्राणों के समान प्रिय मानते हैं। वे निष्कलंक (प्रभु) तुम्हें देखना चाहते हैं। अतः, शीष्रतर प्राणों के समान प्रयोग के समान प्राणों के समान प्राणा के समान प्रणा के समान प्राणा के समान प्रणा के समान प्राणा के समान प्

चला। जैसे अजन-पर्वत एव (स्वर्णमय) मेर-पर्वत, मेघो मे आवृत अनेक शंलो मे धिरकर जा रहे हो, वैसे ही वे दोनो पुण्यात्मा (विभीषण और सुग्रीव) वानरो से धिरे हुए चले और सप्त सालवृत्तों को गिरानेवाले प्रभु के समीप जा पहुँचे।

चतुस्ममुद्रो से आवृत घरती के चक्रवर्ती के कुमार (राम) को विभीषण ने वानर-सेना से आवृत एक स्थान में देखा। उनके पार्श्व में धनुर्धारी लह्मण सतर्कता से उनकी रहा कर रहे थे। रामचन्द्र कुमार (राम) ऐसे शोमायमान हो रहे थे, मानो कोई कालमेंच चीरसमुद्र से घिरा हुआ; घनुर्धारी मेरु-पर्वंत से रिच्चत तथा प्रफुल्ल कमलो से युक्त दिखाई दे रहा हो ।

( विभीषण ने ) समय पड़ने पर इस पृथ्वी को भी उठाकर गगन में फेक देने की शिक्त रखनेवाली वानर-सेना के मध्य राम को यों शोभायमान देखा, जैसे पूर्व में स्वच्छ तथा शीतल वीचियों से युक्त एवं अतिस्वच्छ धवलवर्ण चीरसागर पर देवों की प्रार्थना पर (भगवान विष्णु) निद्रा से उठे थे।

विभीषण ने उन राम को देखा, जो ऐसे शोभायमान थे, जैसे वक वीचियो रूपी ' भाहों से युक्त, अत्यन्त उज्ज्वल मुक्ताओं की जैसी कांति से अलंकृत सैकत-रूपी श्वेत विस्तीर्णता के मध्य उज्ज्वल ललाटवाली सीता की (आँखों की ) पुतली शोभित हो रही हो।

प्रलयकाल में जैसे कोई कालमेघ इन्द्रधनुष से रहित होकर दिखाई पड़ रहा हो, वैसे ही वक्ष पर रत्नहार से रहित हो शोभायमान रहनेवाले एवं जैसे मदराचल, वासुकि नामक मथने की रस्ती में विहीन दिखाई पड़ रहा हो, वैसे ही ककण आदि आभरणों से रहित सुजाओं से शोभायमान होनेवाले प्रसु को (विभीषण ने) देखा।

विभीपण ने उन प्रमु को देखा, जिनका बदन धवल चिन्द्रका को छोड़कर केवल करुणा-रूपी अमृत को फैलानेवाले पूर्णचन्द्र के समान था और जो अपने पिता के दिये मुकुट को अपने भाई को देकर अपनी जननी के आज्ञानुमार जटामय मुकुट से शोभायमान हो रहे थे।

विभीषण ने जब उन महान् वीर (राम) को देखा, तब उसकी देह में पुलक छा गई। उसकी ऑखों से अधुधारा वह चली। उसका हृदय द्रवित हो उठा। उसके सोचा—क्या यह अरूण नयनोवाला कोई अंजन-पर्वत हैं १ किन्तु नहीं। या कोई काल-मेघ कमल-पुष्पों से भरा है १ नहीं। अवश्य यह भगवान् विष्णु ही है। अहो। क्या अपूर्व करुणा एवं धर्म का आकार भी काले रंग का होता है १

जुगनू के जैसे चमककर मिट जानेवाले जीवन से मुक्ति प्राप्त करके रत्निकरीट को छोड़कर (राम की) पादुकाओं को सिर पर धारण करनेवाले (भरत) के भाई, प्रभु (राम) के कमल-ममान चरणों में मैं शरण पा सका। अहो। मेरे भाई (रावण) ने मेरा कैमा उपकार किया है।

रे. बानर-सेना चीरसमुद्र है। लदमए मेरु-पर्वत और राम कालमेव।

२. समुत्रतर को किन ने सीता का नेत्र कहा है। बीची मीहे हैं। उब्ज्वल सेकत नेत्र का श्वेत माग है और रामचन्द्र ऑग्व का तारा। यह अति मुन्दर उपमान है।—अनु०

फिर, विभीषण ने मन में सीचा—महान् तपस्या करनेवाले लोगों की जन्म-व्याधि को दूर करनेवाली ओषिष बने हुए प्रसु (राम) स्वय शर-संधान कर (राज्ञतों को) जन्महीन करनेवाले हैं। अही। इसके बारे में क्या कहा जाय र राज्ञम भी बडी तपस्या सं संपन्न हुए हैं। (अर्थात्, राम के वाणों से निहत होकर राज्ञस मुक्ति के अधिकारी बन जायेगे, इसलिए जनकी तपस्या धन्य है।)

विभीषण के दोनो हाथ उसके रत्नमय किरीट पर जुड़ गये। (राम के प्रांत) उसकी भक्ति देखकर पत्थर और वृद्ध भी पिघल गये। करुणासगुद्र प्रभु की दृष्टि जैसे-जसे उस (विभीषण) पर पड़ती गई, वैसे-वैसे वह धरती पर गिरकर टडवत् करता हुआ जाकर वरदानो की जलिंघ के सदृश (राम के) चरणो पर नत हुआ।

'अब मेरा जन्म-चधन टूट गया'—ऐसा भाव उस (विभीपण) के मुख पर प्रकट हो रहा था। आँखों के अश्रुजल से सिक्त अपने वच्च को पृथ्वी पर अचित करते हुए और दण्डवत् करते हुए विभीषण की प्रभु ने देखा, मानों वे अपनी करणा से ही उसकी आर्लिंगित कर रहे हो और उठकर अपने कर कमलों से उसे पकड़कर आसन पर बिठा लिया।

कृपामय दृष्टि से चक्रधारी ने उसे देखा और उसग से भरकर कहा—जब-तक चौदह सुवन स्थिर रहेंगे और जवतक मेरा नाम समार में स्थिर रहेगा, तवतक उज्ज्वल दाँतोवाले राखसो की लका का राज्य तुम्हारा ही रहेगा।

प्रभु की कृपा का पात्र बनकर उस ( विभीषण ) ने वडा महत्त्व प्राप्त किया। ज्यों ही प्रभु ने वह वचन कहा, त्यों ही ससार के चराचर प्राणी सब पृथक्-पृथक् यह कहकर हर्प-चनि कर उठे कि अब हम तर गये।

'यह दाम अब उद्घार पा गया'—यह कहकर बार-बार चरणो पर नत होनेवाले अजन-पर्वत के समान उस (विभीषण) को प्रसु ने कृपापूर्ण दृष्टि से देखा। फिर, अपने दोषहीन यशस्त्री भाई (लक्ष्मण) को देखकर कहा—हे निद्राहीन नयनोवाले। इसे (लका का राज्य पाने के उपलब्ध में) सुकुट पहनाओ।

तव भविष्य के परिणामों को जाननेवाले विभीषण ने प्रमु से निवंदन किया— हं प्रमु । आपने सुक्ते अपरिमेच सपत्ति प्रदान कर दी । छली राज्ञ्म का भाई होकर जन्म लेने का मेरा दोष भी आपने दूर कर दिया । आपने अपने भाई (भरत) को जो पातुकाएँ दी थीं, उन्हें मुक्ते भी प्रदान करें ।

तव राम ने कहा—( पहले हम चार भाई थे ) गृह के साथ हम पाँच बने । फिर मेरु की परिक्रमा करनेवाले सूर्य के पुत्र (सुग्रीव) के साथ मिलकर हम छह भाई बने । फिर मेरु की परिक्रमा करनेवाले सूर्य के पुत्र (सुग्रीव) के साथ मिलकर हम छह भाई बने । ग्रेफ बन में भेजकर प्रेम-भरे हृव्य के साथ हमारे पास आनेवाले तुम मेरे सातवें भाई बने । ग्रुफ बन में भेजकर तुम्हारे पिता ( अर्थात् , यहाँपर दशरथ ) अनेक उत्तम पुत्रों के पिता बने ।

तव विभीषण ने कहा — है प्रसु । अब क्या कहूँ १ आपने सुक्त श्वाम-समान व्यक्ति को भी अपना भाई बना लिया । मैं पहले दास था, अब श्रेष्ट वन गया — बह कहकर मन की आशका से रहित होकर उसने प्रभु के स्वर्णवलय-भूषित चरणों की पादुकाओं को सिर पर रख लिया ।

प्रभु की पादुकाओं को निर पर थारण किये, सूर्य से शोभायमान पर्वत के जैसे स्थित उन राक्ष्मराज (विभीषण) को देखकर दोनो भाई आनन्दित हुए। सब बानर आनन्दित हुए। देवताओं ने आशीर्वाद देकर उसपर पुष्पवर्षा की।

तव सातो समुद्र हर्पध्विन कर छठे। मेघ शब्द कर छठे। दिव्य भेरियाँ वज छठो। शख वज छठे। स्वर्णमय वर्षा हुई। सुगधित चूर्ण ब्रतरित्त में फैल गया। उस समय मर्वत्र महान् ध्विन मर गई।

कमलभव ब्रह्मा, जो अमृत के समान मधुरवाणीवाली सीता के प्रति रावण के अपराध करने से यह सोचकर कि मेरा वश पतित हो गया, दुःखी हो रहे थे, अपने असह्य मताप से मुक्त हुए। धर्म-देवता भी यह कहकर हर्पनाद कर उठा कि रावण का पापमय वैभव अब मिट गया।

जब ऐसा हो रहा था, तभी राम ने लद्दमण से कहा—लका का राज्य विभीषण को मिला है—इस समाचार को सर्वत्र सुनाते हुए हमारी विशाल सेना मे इस (विभीषण) को बुमाओं।

तव मटर-समान कंघोवाले लह्मण एवं सुग्रीव ने अपार गुणो से पूर्ण विभीषण को (राम की) पाहुका-रूपी सुकुट के साथ, चन्दनमय विमान पर आरूढ कराके, वानर-सेना-पितयों के उम (विमान) को उठाकर चलते हुए, स्वयं यह घोषणा करके कि 'इस (विभीषण) ने इन्द्र की संपत्ति प्राप्त की है', सारी सेना में धुमाया।

अन्त्रपण करनेवाले (तत्त्रज्ञानी) जिन चरणों को प्राप्त करते हैं, उनकों चतुर्मुख ने स्वय प्राप्त करके अपने कमंडलु के जिस जल से उसको सिचित कियाथा, उस जल की धारा में (अर्थात्, गंगा में) स्नान करनेवाले भी जब सकल पापों से सुक्त होकर परमपट प्राप्त करते हैं, तब उन लोगों के बारे में क्या कहा जाय, जो स्वय उन चरणों को ही सिर पर धारण करते हैं ?

जानी महान् आश्चर्य के माथ यह कह छठे—अवतक जितने ऋषि, जानी, महान् यांगी, यंड-यंड यज करनेवाले हुए हैं, छनमं कीन ऐसा हुआ, जिसने इस लकेश (विभीषण) के जैसा भाग्य पाया  $\imath$  (  $\imath$  —  $\imath$ 4 $\iota$ 7)

### अध्याय ५

### लंकाप्रबंध-श्रवश पटल

रामचन्द्र ने अपने चरण पर आकर नत हुए राच्चसगज को एक सुन्दर विश्राम-न्थान प्रदान किया और (विश्राम करने को ) उसे मेज दिया। इतने में सूर्य ने भी अपनी उप्ण किरणों को समेट लिया।

श्रिविक्रमावतार में भगवान का चरण जब उत्पर के लोकों में पहुँचा, तत ब्रह्मा ने अपने कमटलु के जल से धानर उन्हार प्रस्ता ) की पूजा की । वहीं जल गंगा बनकर वहा था। —अनुः

राम सध्या-बदन आदि सायक्कत्य पूर्ण करके शान्तिचित्त होकर निःश्वास भरते हुए विश्राम करने लगे। मन्मथ अपने पुष्पवाणी का प्रयोग करके उन्हे पीडित करने लगा। तव संध्या आई। सारे ब्रह्माड मे अधकार छाने लगा।

विशाल दिशाओं को अंधकार यो आवृत करने लगा, जैसे काला समुद्र उमङ्कर सर्वत्र व्याप्त हो रहा हो । जल-भरे सरीवर में जैसे पुष्प विकसित हुए हो, वैसे ही नच्छ चमक छठे।

तन्वगी सीता का स्मरण करके सतस होनेवाले धनुर्घारी (राम) के मन को दुःखी करने की इच्छा से ही मानो मल्ली-पुष्पो का वन भी गगन के नच्चत्रों के समुदाय के समान ही प्रफुल्ल हुआ।

उज्ज्वल करवाल-समान चन्द्रमा, अपने अतर के कलक के साथ मानी यह विचार कर उदित हुआ कि अपने अनुपम मुखच्छ वि से मुक्ते नीचा दिखानेवाली (सीता) के पति को मै आज पराजित कर दूँगा।

चन्द्रमा ने मानो यह सोचकर कि दृष्टि से परे कही अदृश्य रहने पर भी यदि स्त्री (सीता) की छाया दिखाई पड़े, तो मैं पकड लूँगा, उसने समुद्र से आवृत पृथ्वी में सर्वत्र अपनी चन्द्रिका-रूपी जाल को फैला दिया।

अँची तरगी-रूपी हाथी को उठा-उठाकर वड़ा शब्द करनेवाला समुद्र ऐसा लगा, जैसे वह यह सीचकर कि अपने वास्तविक रूप को छिपाकर (मनुष्य-रूप धारणकर) आया हुआ राम जमपर वाँघ वनाकर उमें रोकने आया है, व्याकुल होकर हलचल से भर गया हो।

समुद्र-रूपी सर्प ने अनेक युगो से जो केंचुलियाँ छोडी हैं, व सब एकत्र हो पड़ी हो, यो समुद्र के विशाल तट पर सर्वत्र दृध की धाग के ममान चन्द्रिका फैल गई।

सुगधित मल्ली-पुष्प-रूपी दॉतोनाला, भ्रमर-रूपी काली चित्तियोगाला (पुष्पी के ) मधु-विहुरूपी बॉखोनाला मलयपत्रन-रूपी व्याघ पर्वत की कदराओं से होकर गरजता हथा निकला !

अपने हाथों से अति गमीर जीरसमुद्र को जिसने मथ डाला था, उस (वाली) के बच्च को एवं वन में सिर ऊँचा करके खडे रहनेवाले सस सालवृद्धों को जिसके शर ने विद्ध कर दिया था, उम (राम) के बच्च में चिन्द्रिका-रूपी करवाल, मन्मथ के शरी के साथ, घुस गया।

रामचन्द्र अपनी देह को देखते। अपने पाण-समान सीता को देखते (अर्थात्। स्मरण करते)। अपने सम्मुख उपस्थित वाधाओं को देखते, सामने पडे समुद्र को देखते। उस चोर (रावण) के निवासभूत (लका) द्वीप को देखते और फिर अपने धनुप को देखते। वे प्रभु अति सुन्दर मेखलाधारिणी (सीता) के प्रति प्रेम के कारण उन्मत्त-ने

वे प्रभु आते सुन्दर मखलाधारण। (नाता ) के आप ने के का है। गये। क्या सुक्ता-समान उज्ज्वल टाँतों तथा लाल मणि के समान शोभित (गीता के) में हो गये। क्या सकते थे 2

इमी ममय सूर्यपुत्र ने आकर निवटन किया—हे प्रभु । आप वयो व्यावृत

हो रहे हैं ? अब करने योग्य जो कार्य हैं, उनको उन आगतुक (विभीषण) के साथ परामर्श करके पूर्ण करने का विचार की जिए।

तव प्रसु शिथिलता को छोड़कर स्वस्थ हुए। और, (सुग्रीव से) कहा—'उस मन्मार्गगामी दुद्धिमान् (विभीषण) को ले आओ।' सुग्रीव के बुलाने पर, दुष्ट मार्ग को छोड़कर धर्म-मार्ग पर चलनेवाला (विभीषण) आ ण्हुँचा।

सुरिमित तथा मद्योविकसित कमल-पुष्पो से भरे तालाव के समान लगनेवाले प्रभु ने सुन्दरता से पूर्ण कमल-समान चरणो पर नत हुए विभीषण से कहा— उठो। यहाँ आसीन होओ। तब विभीषण वैसे ही आसीन हुआ।

राम ने विभीषण से पूछा—समुद्र से आवृत लंका के प्राचीरो, उसकी रज्ञा, वहाँ के मुखरित वीर-ककणधारी राज्ञ्स (रावण) के वल तथा उसकी सेना के विषय में विस्तृत रूप में कहो।

तव विभीषण उठकर खठा हुआ । राम ने कहा—वैठ जाओ । फिर, कमल-नयन ने उस सम्पूर्ण ज्ञानवाले (विभीषण) से जो पूछा, उसका विस्तृत उत्तर उस (विभीषण) ने हाथ जोड़कर यो दिया।

पूर्व-उत्तर दिशा में स्थित मेरु के शिर के समान स्थित स्वर्णमय शिखर-त्रय के तांडकर हनुमान् के पिता (पवन) ने तरंगायमान समुद्र के मध्य डाल दिया था।

लम (लका) का प्राचीर सात सौ योजन विशाल है। लसकी गहराई शत योजन है, सारे समार को जैसे चक्रवाल-पर्वत घरकर रहता है, वैसे ही वह प्राचीर स्थित है ओर स्थ्रं से भी अधिक ऊँचा है।

उस (प्राचीर) की व्यवस्था को, उसमें रखें गयें यत्रों के महत्त्व की तथा उसकी रचक सेना आदि के सबंध में हम विचार भी नहीं कर सकते। काला समुद्र ही उसके चारों ओर परिखा बनाकर पड़ा हुआ है।

उसके उत्तर द्वार पर सोलह कांटि राच्यस निरतर उसकी रच्चा करते रहते हैं। व सुगात मे प्रकट होनेवाले रुद्र से भी सुद्ध करने की शक्ति रखते हैं।

पश्चिम द्वार पर रहनेवाले भयकर राच्चस, उनमे (अर्थात्, उत्तर द्वार पर स्थित राच्चमों की अपेचा) दो करोड़ अधिक हैं। यदि वे अपनी ऑखें टेढ़ी करके यम को दख लें, तो रक्त के साथ उसके प्राण भी सुख जायेगे।

विज्ञण विशाम सोलह काँटि क्रूर राच्यस स्थिर हैं। उन पर्वताकार राच्यसे की क्र्रता का क्या वर्णन किया जाय 2 व यम को भी उनके राज्य से हटा देने की शक्ति रखनेवाले हैं।

पूर्व दिशा में जो अधम राज्ञम हैं, वे भी मोलह कोटि सख्या में हैं। दिशाओं में स्थित पर्वताकार दिग्गजों को भी पैरों से पकड़कर उन्हें धरती पर पटक दे नकते हैं।

मोलह करोड़ क्र्र राच्नम गगन में रहकर लका की रच्चा करते हैं। धरती पूर भी उतने ही राच्चस, देवता आदि शत्रुओं से लंका की रच्चा करने के लिए खड़े रहते हैं।

<sup>े.</sup> यह. विगट-पर्वत हे जिसपर लंका बनी थीं।

उस अति विशाल प्राचीर के डोनी पारवों में, निष्ठा से हीन, हवा का है। आहार करके रहनेवाले तथा चरखी के मसान सर्वत्र धूमनेवाले राज्य डम नौ कोटि हैं।

ऐसे प्राचीर तीन हैं। उनकी व्यवस्था का वर्णन कहाँतक किया जाय १ नमस्त वैभव से परे लकानगर के रज्ञक के रूप से तीन कोटि से तिगुने राज्ञन रहते हैं।

जन (रावण) के द्वारा मम्मानित, प्रभ्त सपत्ति ने पूर्ण, घर्म के महान शबु, अपार शक्ति से मरे हुए, वडे-बडे शबुओं से युद्ध करके मची महायता करनेवाले राज्ञन मोलह मी करोड़ हैं।

क्रोधामि से पूर्ण नयनोवाले, पलक मारने में भी कर्त्तव्य की हानि समसनेवाले राज्ञम, सेरु की नमता करनेवाले और नगर-द्वार पर बार्य और वाये धूमत रहनेवाले राज्ञ की सख्या चामठ करीड़ हैं।

अधिक कहने से क्या प्रयोजन १ उसने इस विशाल धरती पर जी बड़ी नेना एक्त्र कर रखी है उनका यदि सहार करना चाहें, तो अनेक दिनी तक ऐमा करते रहना पड़ेगा। ऐसी उसकी सेना की सख्या महस्त्र 'ममुद्र' है।

इतना ही नहीं। यदि उनके विशाल प्रासाद के आँगन में स्थित राज्ञनां के बारे में कहे, तो वे इस ससार को उठाने की शक्ति रखते हैं, पर्वत के समान दृढ हैं। उनकी सख्या करोड़ों में हैं।

लका की रच्य-व्यवस्था ऐसी हैं। शिवजी ने जो करवाल दिया था, उसे दिवा हस्त में रखनेवाले उस (रावण) के साथी असंख्य हैं। वं अपार बल, वर तथा तपावल से युक्त हैं।

प्रजयाग्निसे भी अधिक तीच्या कुम नामक एक बीर है, जिनके पान हाथियों, रथों- अञ्जो बाटि की टी करोड़ सेना हैं। स्त्रर्गमें स्थित मिछो को उनने बडी बनाया था।

अनेक युग-पर्यंत तपस्या करके जिमने अनेक वर प्राप्त किये हैं. जिमको युढ के अतिरिक्त और कीई सुख ही नहीं है. जिमके पाम बहुत बड़ी मेना है और जो नख एव डॉतों से हीन नरसिंह के समान है, ऐसा अकप नामक एक बीर है। वह तरगायमान नमुद्र को भी पीने की शक्ति रखता है।

'निकुम' नामक एक बीर है, जिसके पास पर्वत से भी बड़े बांड़ा, हाथियों, ग्यां तथा पटासि-सेना है, जो नी करोड़ में भी अधिक है और जिसने गगन में मेट के बाहन पर मबार होकर आनेवाले अग्रिदेव को भी हरा दिया था।

'महोदर' नामक एक बीर हैं, जिसके पास भूतों, शरभों हाथियों तथा गर्हों ने जुते रथों की दस करोड़ सेना हैं, जिसने अपनी माता को भी छल ने पीडित किया था।

पर्वतों में निवास करनेवाले नो करोड़ राज्यमां का अधिपति 'यजगत्व' नामण एक कर्र राज्य है, जो सब प्राणियों की दाँतों से जवाकर यों खा जाता है कि जो आज है वे क्ल बहरूव हो जाते हैं। उसने बनेक बार देवों की युद्ध में हराया है।

एक 'सूर्यशबु' नामक तीवण स्वभाववाला राज्य है जो औरयों से शुरूर और

को भी भयभीत कर देता है और जिसके पास आठ करोड़ की ऐसी सेना है, जो धरती एव स्वर्ग के सब निवासियों को एक ही दिन में निगल जा मकती हैं।

एक 'महापार्श्व' नामक बीर है, जो पर्वत से भी अधिक प्रवल है, जो इतना भयकर और कोधी है कि देवता, मुनि तथा त्रिमृत्तिं भी (उनके भय से) वगलें कॉकते रहते हैं ओर जिसके पास सोलह करोड़ की भयकर सेना है।

'वजरपू' नामक एक वीर है, जो यम का प्रतिद्वन्द्वी है, जिसका सुख प्रज्वितित शिखावाली अग्नि के समान है, जिसके पाम आठ करोड़ की घातक हेना है और जां त्रिमृत्तियों के लिए भी अजेय है।

ृ एक 'पिशाच' नामक उन्मत्त राज्ञम भी है, जिसके पास दम करोड अचंच्ल मेना है, जो युद्ध में अपने अतिरिक्त अन्य किसी को भी अपने वश में कर सकता है और जिसने पूर्व में एक सयकर युद्ध में यच्चों का विनाश किया था।

एक 'दुर्मुख' नामक धर्म-रहित राज्ञ्म है, जो अति महान् रथो, हाथियो, अश्वो तथा उत्तम धनुषीरी पटाति सैनिको की चौटह करीड़ मेना का अधिपति है और जो इतनी शक्ति में युक्त है कि समुद्र को भी बड़े पर्यंत के समान मथ सकता है।

'विरूपाच्च' नामक एक राच्चम है, जो बूर्कर देखता है, तो सूर्य को भयभीत कर देता है, जो मसुद्र-मध्य स्थित लका नामक द्वीप के मध्य दम करोड़ शूलधारी सैनिको का नेता है और जिमने खड्ग-प्रयोग में कुशल विद्याधरों के यश को भी मिटा दिया था।

एक 'धूमान्त' नामक रान्त्तत है, जिमने देवताओं को मगाया था, जो शवो को श्मशान में न छोड़कर अपने टॉती के मध्य रखकर उन्हें चवा जाता है तथा जो ध्वजाओं में शोभित एक 'पदा' सैनिको का पति है।

'रणमत्त' आदि अनेक भयकर राच्छ ऐसे हैं, जिनकी सेनाएँ समुद्र से भी विशाल हैं। समार में उनका सामना करनेवाला कोई वीर नहीं है। यह समार जितना बड़ा है, उनकी वीरता का यश भी उतना ही बड़ा है।

मै क्या कहूँ कि ऐसे कितने सहस्त राच्यस वहाँ है। 'प्रहस्त' नामक एक युडोन्मत्त राज्यस ऐसा है, जिसके पास उसकी आजा का मटा पालन करनेवाली अतिविशाल मेना है।

जनने अनेक बार युद्धों में तीच्ण शर छोड़कर देवों को परास्त करके भगाया था श्रीर इन्द्र के सिंदूर-मस्तक गज के पेरी को उखाड दिया था।

'कुमकर्ण' नामक (रावण का) एक भाई हैं, जो बढ़े मत्तराजों के शुक्रपत्त के चार चन्द्रों के ममान आकारवाले टाँतों को पकड़कर, खीचकर खखाड़ देता हैं, जो बुढ़ के उन्माद में भरकर मेक-पर्वत के ममान घूमा था और जिसने पूर्व में देवों को परास्त किया था।

'इन्द्रजित्' उस (रावण) का पुत्र हैं, जिसने एक बार टोनो ग्रहों (सूर्य और चन्द्र) को बदी बना रखा था, जिसने युद्ध में देवन्द्र पर ऐसा आघात किया था कि अबतक उसके वक्त एवं कंधों पर उन चोटों के चिह्न बने हुए हैं। 'अतिकाय' नामक एक राज्यस है, जो अपने राजा (रावण) की आजा का पालन करने में निरत रहता है, जिसने ब्रह्मा से धनुष प्राप्त किया है।

'अतिकाय' नामक एक राज्ञ्स है, जो यह नहीं सोचता कि धर्म उस अधर्मी को मी कभी मिटा सकता है। ब्रह्मा से उसने एक दृढ धनुष प्राप्त किया है। इन्द्र को उसने पराजित तो किया था, किन्तु (इन्द्र-पद) के जैसा दूसरा कोई पद न रहने से उसने 'इन्द्र' का नाम स्वय नहीं रख लिया।

(रावण की सेना के) वीरो का यह रूप है। अनका वल ऐसा है। अब जहाँ-तक मै जानता हूँ, रावण की शक्ति को बताता हूँ। वह ब्रह्मा के पौत्र का पुत्र है। असने अपनी तपस्या के प्रभाव से ब्रह्मा एव शिव से वर प्राप्त किये हैं।

जसने, बड़े भूतों से घिरे तथा विदियोवाले हरिण-चर्म एव जमादेवी से इक शिवजी के महान् रजत-पर्वत को, जड़ से जखाडकर, सारे ससार को भय-विकायत करते हुए, गगन में जठा लिया था।

उसने सारी पृथ्वी का भार वहन करनेवाले दिगाजों के दृढ दाँतो को 'अपनी पुष्ट सुजाओं से द्वाकर तोड दिया था। उमके त्राम से तैतीस करोड़ देवता व्याकुल होकर भागते हैं।

जल्ज्वल करवाल से उसने 'कालकेय' राजाओं के कुल को मिटा दिया था। उसका नाम सुनने मात्र से अब भी दानव-स्त्रियों के गर्भ विचलित हो जाते हैं।

कुरड (नामक जलचर पत्ती) जहाँ कीडा करते हैं, ऐसे सरोवरों से शोभायमान अलकापुरी का अधिपति कुबेर अपनी विशाल सपत्ति और सब निधियाँ खोकर, लंकानगर को एव दिविध मान (अर्थात्, अभिमान और पुण्यक-विमान) को भी खोकर ऐसे भाग गया, जैसे सिंह को देखकर हरिण भागा हो।

जब यम (रावण से) पीठ दिखाकर भागा, तब उसकी पीठ पर अनेक घाव लग गये। दशमुख का क्रोध कभी उमके प्राण पी जायगा—इस डर से वह अपने पर से भ्रष्ट होकर आतक में अपने दिन गिन रहा है।

अधकार की नि:शेष मिटा देनेवाले सूर्य की छोड़ दीजिए, ( उसका सार्ध ) अरुण भी कभी लंका पर अपनी दृष्टि नहीं डाल सका । युद्ध-कला में अत्यन्त निपुण वरण भी अपने भयकर पाशायुध के ( रावण के द्वारा ) अपहृत हो जाने पर मकरों से पूर्ण समुद्र में सिपकर रहता है।

पर्वत भले ही हिल जायें, पर उसकी भुजाओ का वल नहीं हिलेगा। ऐसी विजय एवं पराक्रम में युक्त वह रावण चोहे आज मरें या कल या कुछ दिन और जीवित रहकर उसके वाट मरें, वह आपको छोडकर और किसी से नहीं मरेगा।

उस दिन हनुमान् के हाथ राच्नसों की वडी दुर्दशा हुई। तोरण के खंभे की चोट से समुद्र पर के वालुकण से भी अधिक सख्या में राच्नस मरे। हिंसक व्याघ जिस प्रकार वकरियों को मारता है, उसी प्रकार राच्नम मिटे और लकानगर जल गया।

उस ममय जो राज्ञम जल गये थे, उनके रक्त के चिह्नों में पूर्ण शत्रु अवतक ममुद्र

कं मध्य ढेरी पडे हैं। हनुमान् नं 'अन्नं को उनके धनुष के नाथ धरती पर पटककर, पीमकर जो कीचड़ बनाया था, वह (कीचड़) अवतक लका की वीथियों में सूखा नहीं हैं।

पाँच वीर सेनापित ऐसे थे, जिन्होंने पूर्व में देवताओं की सुरचा एव अभिमान को मिटा दिया था। वे बीर अपनी समुद्र-समान सेना के साथ हाथी के पैरो के नीचे आये टीमकों के जैसे पिस गये।

मेरे कुल के अस्सी सहस्र राजा, जो पर्वत-समान आकारवाले थे, हनुमान के पैरो से, पूँछ से एव हाथों से आहत होकर ऐसे मिट गये, जैसे शिवजी के हाथ से त्रिपुरासुर मिटे थे।

हे प्रसु । जबुमाली मसुद्र के ममान एक विशाल सेना को लेकर (हनुमान् से ) युद्ध करने आया था। इस (हनुमान् ) की सुजाओं में सहस्रो वाण चुभा विये थे। उसी शिव-धनुष से ही मारा जाकर वह स्वर्ग मे जा पहुँचा।

जम विशाल लका-नगरी मे असल्य राज्ञम राँदे जाकर, पिमकर, छिन्न-भिन्न हो गये थे। अत्र जो वीर वचे हैं, वे आपके ही हाथी मरनेत्राले हैं। उस दिन म्क्तधारा से भरी लंका इम (हनुमान्) की लगाई हुई अग्नि से जलकर भस्म हो गई।

वहाँ सब प्राणी कैसे जलकर मरे, उसका पृथक-पृथक वर्णन क्या करूँ १ लकाधीश (रावण) भी सुन्दर पुष्पमाला, चटन तथा उस दिन पहने हुए आभरण, वस्त्र एव हाथ में उज्ज्वल करवाल के साथ सात दिनो तक गगन में रहा।

अति बलशाली रावण की लका के बारे में मैंने कहा। वहाँ की रच्चा एवं वैभव के बारे में कहा। उस रावण की आज्ञा से ब्रह्माने स्वय उस लंका को पुनः निर्मित किया।

यदि में यहाँ आया हूँ, तो वह यह सुनने के कारण नहीं कि अुद्ध में खर आदि राज्ञस निहत हो गये। किन्तु, हनुमान् के हाथीं राज्ञसों का नाश एवं लका का जलना देखकर ही उनसे प्रभावित होकर मैं यहाँ आपकी शरण में आया हूँ।

चस (विभीषण) के द्वारा कही सब बाते राम ने सुनी। क्लापी-त्त्य अति सुन्दर सीताजी से अनेक दिनो तक विश्वक रहने से अत्यन्त कृश हुई उनकी भुजाएँ (उत्माह में) उमड उठी। उन्होंने दृत (हनुमान्) को देखकर कहा—

तुमने उन शत्रुओं की सेना को मिटाया। लका को जलाया। अब वहाँ और क्या बचा १ उम मजुभाषिणी सीता को देखकर भी यदि तुमने अपनी शक्ति से ही उमको सुक्त नहीं किया, तो वह केवल मेरं धनु कीशल की प्रकट कराने के लिए ही तो था।

तुम्हारे अद्भुत कृत्यो से पूर्ण लका के निकट अब हम आ पहुँचे हैं। हम भी कुछ बीरता के कार्य करनेवाले हैं। किन्तु, अब हमारे कार्य अधिक महत्त्व नहीं रखते। हे स्वर्ण-शैल-समान कंभोवाले। हम एक बड़ी सेना को लेकर यहाँ आये हैं। हम कीन-सा बड़ा कार्य करके अब यहा पार्येंगे १

हे मानार भारय-जैसे स्थित वीर। तुसने हमको समर्पित किये हुए अपने बल

म उस रावण की शक्ति को भी अपने अधीन कर लिया । पूर्व में इस सारी सृष्टि की रचना करनेवाले ब्रह्मपद को उसके परचात् मैने तुम्हे दे दिया ।

तय हनुमान् मकोच के कारण प्रभु के सम्मुख कुछ बोल नहीं सका और सिर नीचा करके खडा रहा। तब वहाँ स्थित वानरों, सेनापतियों और वानरपति (सुप्रीव) सबने उम (हनुमान्) का पराक्रम सुनकर कहा—अहो। अब हम सभी मुक्त हुए। (१—७३)

### अध्याय ६

#### वरुग्-आराधना पटल

राम ने चिभीपण से कहा—यटि हम चाहे, तो तीनो लोको को अपने भुजवल से ही ट्या सकते हैं, या मिटा सकते हैं। यह कार्य हमारे लिए कुछ कठिन नहीं है। किन्तु है विज । अब ऐसा कोई उपाय सोचो, जिससे हमारी सारी सेना इस निशाल समुद्र को पार करे।

तय विभीषण ने कहा—यह तरंगायमान ससुद्र आपके गृढ स्वरूप को पहचानेगा, आपके प्रमिद्ध कुल के आदिपुरुप मगर-पुत्रों के प्रमान को सोचकर यह आपको वर देगा। अतः आप इससे सेना के चलने के लिए मार्ग देन की प्रार्थना कीजिए।

लकेश (विभीषण) का वचन ठीक है।—यह सोचकर प्रमु अपने महान माथियों से अनुस्तत होते हुए समुद्रतट पर जा पहुँचे। तभी सूर्य के अश्व उदयाचल पर से गगन में फाँद चले।

सूर्य से जलन्न किरणी से सारा अधकार फट गया। तन समुद्र से आइत पृथ्वी ऐसी लगी, जैसे घोडश कलाओं से पूर्ण शीतल चद्रमा, अत्यन्त रोषभरे काली रेखाओं से युक (राह नामक) सर्प से मुक्त होकर प्रकाशमान हो रहा हो।

राम ने यह आशा की कि उनकी पत्नी को वधन से मुक्त करने के लिए (सेना को समुद्र के पार ले जाने के लिए ) ममुद्र मार्ग देगा। वे करुणासमुद्र शास्त्रोक प्रकार में दमों की शब्या विक्राकर उमपर लेट गये ओर वरुण-मत्र का ध्यान करते रहे।

उनकी देह में धूल लगी। उष्णिकरण (सूर्य) के कर उनके नीलरल-समान उड्डिशन बदन पर फिरते रहे। एक-एक दिन एक युग के समान व्यतीत हुआ। ऐसे सात दिन व्यतीत हो गये। फिर भी, मसुद्र का अधिपति वर्षण नहीं दिखाई पड़ा।

समुद्र के देवता से 'हाँ या 'नहीं', कुछ उत्तर हमें नहीं मिल रहा है—यह सोचकर राम के कमल-ममान नयन क्रोध से लाल हो गये, जैसे जलपूर्ण सरोवर में अगिन उत्पन्न हुई हो !

में अपने दीर्घ धनुप को छोड़कर मार्ग देने के लिए इस समुद्र से प्रार्थना करता रहा। किन्तु, यह प्रकट नहीं हुआ—यह सोचकर राम मन में अत्यन्त कृद्ध हुए। तह एवास के साथ जनकी भीहें यो छुंचित हुई, जैसे प्रत्यचा चढ़ाने पर धनुष सुक गया हो।

किमी के समीप जाकर कोई कुछ माँगे, तो वह (माँगनेवाला) हीनता को प्राप्त होता है। अहो ! आज मैने इस समुद्र से प्रार्थना की, तो इसने मेरा तिरस्कार किया। ठीक है ! ठीक है। —यो सोचकर वाष्प निकालते हुए वे (राम) हँस पड़े।

रावण ने मेरी पत्नी का अपहरण किया। मैं प्रताप से रहित धनुष से युक्त और वीरता से हीन एक साधारण मनुष्य हूँ, इमिलए यह समुद्र भी मेरा तिरस्कार करके निष्करण हो गया है | —यो राम ने सोचा।

किनी का कुछ उपकार करके, प्रशंसा के साथ कुछ प्राप्त करना, या युद्ध में किनी को पराजित करके उसका धन अपहरण करना—यह परिपाटी आदिकाल से ही चली आई है। अब यह समुद्र, प्रार्थना करके इससे कुछ माँगने पर भी, स्वामाविक धर्म तथा गुणो से हीन होकर चुप रहता है, तो अब और क्या किया जाय 2

में वन में आकर कद-मूल खाकर अपना जीवन व्यतीत कर रहा हूँ—कदाचित् ममुद्र यही सोच रहा है (और मेरी छपेचा कर रहा है)। अब देवता मत्स्यों से पूर्ण इम ममुद्र के महत्त्व को एवं मुक्त मनुष्य के लघुत्व को देखें।

किसी का अहित न चाहते हुए मैंने इससे विनम्रता से प्रार्थना की, तो मुक्ते दीन मानकर इसने मेरा तिरस्कार किया। मैं ऐसे सात समुद्रो को सुखाकर धूल बना दूंगा। पाँचों भूत हाथ जोड़कर व्याकुलप्राण होकर मेरे चरणो पर आकर लोटेंगे, तब मेरी सेना आगे बढ़ जायगी।

परमतत्त्व को पहचाननेवाले सच्चे ज्ञानी भी यदि इस संसार मे आयें, तो भी यहाँ के अज लोग उनमें कोई विशेषता न देखकर उसका अनाटर करते हैं। कोई प्रज्वलित अग्नि के समान ही गुणवान् क्यों न हो, वे उनको नहीं चाहते। जो लोग द्मरों के लघुत्व को ही देखते हैं, वे उनके महत्त्व को देखना भी नहीं चाहते।

यों मोचनेवाले राम की शिथिलता कुछ कम हुई। उनका वटन प्रलयकाल के एर्य के समान दहक उठा। उन्होंने अपने अनुज से कहा—मेरा धनुप लाओ। क्रोध से किंप उगलती हुई आँखोंवाले भाई (लद्दमण) ने धनुप लाकर दिया।

राम ने धनुप को उठाया। उमपर शर-संधान किया। अगुलित्राण को पहन-कर डोरी को खीचा। तब उस धनुप से जो ठकार निकला, उससे त्रिनेत्र (शिव) की देवी (पार्वती) का मान भी दूर हो गया (अर्थात्, टंकार सुनकर भय ने पार्वती ने शिवजी के प्रति अपना मान छोड़कर उनका आर्लिंगन कर लिया)।

मूर्य की किरणो के जैसे अति तीचण, वर्षा की बूँदों से भी अधिक सख्या में, ऐसे चुने हुए वाणों को राम ने प्रयुक्त किया, जो उस समुद्र के सारे जल को निःशिष पी मकते थे।

जन्होंने ऐसा शर प्रयुक्त किया, जो सप्त कुलपर्वतों से भी अधिक शक्तिशाली था, रेखाओं से युक्त था और संमार के चर और अचर प्राणियों को जलानेवाली अग्निशिखा के समान था। मत्स्य, हाथी तथा पर्वत सभी ईन्धन वने । चर, अचर सभी जल उठे. जलिष का जल घृत के समान हुआ और समुद्र नामक छोटा तालाब अग्नि से जलता हुआ, एक अग्निकुंड के समान दिखाई पड़ा।

राम के धनुप से निकले शर ने सत समुद्रों को जलाते हुए, प्रलयकालिक अनि-ज्वालाओं के समान सर्वत्र धूम फैलाते हुए, चक्रवाल-पर्वतों के परे रहनेवाले अधकार को भी दूर कर दिया।

समुद्र के त्रातराल में स्थित बड़े-बड़े मीन जले, स्वर्ग के कल्पवृत्त भी जले। व कल्पवृत्त स्वर्ग से ऐसे गिरे, जैसे वज्र गिरे हों, जिससे समुद्र-जल के बिंदु चळ्ळलकर स्वर्गलीक में जा गिरे।

अग्नि जगलनेवाले उस शर से जलकर गगन पर चलनेवाले मेघ कर गये। नृत्य करनेवाली देवित्सयों के केश भी श्वेत हो गये। अग्निशिखा से निकला हुआ धृम सर्वत्र भर गया।

उस शर की अग्नि से आहत होकर मकर-दुल रुधिर उगलता हुआ जलकर मस्म हो गया। अनेक 'तिर्मिगिल' एवं 'तिर्मिगिलगिल' छिन्न-भिन्न होकर छितरा गये।

अग्नि यों भड़की कि उससे पर्वत भी भस्म हो गये। अनेक सहस्रकोटि तीइण बाण पेसे निकले कि उनसे अति गभीर समुद्र भी स्ख गया। उनका कीचड भी जल गया और (पाताल में स्थित) आदिशेष के शिर भी भुलस गये।

मीनकुल यों निःशेष हो गया, जैसे असत्य साह्य देनेवाले का कुल मिट जाता है। अनेक मीन शर से विद्ध होकर ऐसे तैर रहे थे, जैसे ऊँचे मन्तृल से युक्त नौकाएँ हो।

रुधिर का प्रवाह एव अग्निकणों से भरा हुआ वह अपार समुद्र स प्रावाणिक गगन के समान लाल हो गया। पक्तियों में निकलनेवाले अग्निमय गरों से आहत होकर कुछ मीन भस्म हुए, कुछ कुलसे, कुछ काले पड़ गये और कुछ सुन गये।

पृथ्वीनाथ (राम) के द्वारा प्रयुक्त तीव्ण शर के पीन से सारा जल सल् गया। सर्वत्र अग्नि के फैलने से मव मीन ऐसे भुन गये, जैमे वे काले समुद्र-स्पी भाद में तम पन म भूने गये हो।

असल्य भीषण वाणों ने रक्तमुख होकर समुद्र के जल को नि रेए पी छाना। उममें स्थित रत्न-समुदाय, आग से तस हो जाने के कारण, अग्निकणों के ममान विधार गरे।

सर्वत्र अग्नि के क्यात होने से मजा से भरे हुए अगल्य मीन ाय शयः-गगुनायः शाक एवं कंद के समान टेरों में समुद्र के मध्य पड़े थे, जैसे वे स्वक्ते हुए करा ने प्रभारे गये हो।

जण्य शरी से मीनकुल यो जला, जैसे वॉमो के बन म आग भएक उठी है। जीव-जन्तुओं के द्वारा जगले गये कियर-प्रवाह, समुद्र-एल की समता करने हुए हर्य की रहे थे।

प्रभु के तीच्या शर के लगने से पर्वती पर उदता से मिट्टी से एक असरे मारे र

कट-कटकर उड़ रहे थे ओर ज्यो-ज्यां उनपर समुद्र से उठनेवाली अग्निशिखाएँ लगती थी, त्यां-त्यों ने ऐसे जल उठते थे, जैसे तेल में भिगोये गये हो।

रामचन्द्र के बाण ब्रह्मदेव के शाप के समान अत्यत तीच्ण थे और मन से भी अविक वेग से जा रहे थे। नमुद्र मे यत्र-तत्र अग्निशिखाएँ भड़क छठी थी। वह दृश्य ऐमा था, मानों समुद्र कमल-पुष्पों से शोभायमान एक सरीवर वन गया हो।

महान् लोग यदि क्रोध करें, तो भी उससे हित ही होता है। यहाँ भी वही बात हमने देखी। लवणसमुद्र नाम पाने से जिसे अपयश प्राप्त हुआ था, वह समुद्र अब 'अजुकड़ल' वन गया।

(प्रलयकाल मे) पृथ्वी को जल निगल जाता है। उस जल को अग्नि पी जाती है।—इस तत्त्व को अब प्रभु ने प्रमाणित कर दिखाया। जो भगवान् एक के ऊपर एक स्थित अनेक ब्रह्माडों को उठाकर निगल जाते हैं, उनके लिए यह कार्य क्या दुष्कर है?

मंगल से युक्त तपस्वी, जो रात-दिन उस समुद्र में रहकर तपस्या करते थे, भगवान् के चरणों का ध्यान करते रहने के कारण, ताप से पीडित नही हुए। उमडती अग्नि-रूपी जल में भी वे अच्चत रहे।

दिल्ल, पश्चिम आदि मत्र दिशाओं में प्रभूत धूम उठकर भर गया। जिससे (भुनसकर) काले पढे हुए सूर्य के घोडे खडे हो गये और मार्ग से भटककर आगे नहीं जा सके।

'वियोग में कैमा दुःख होता है, यह जानकर भी ये (राम) न जाननेवाले की तरह कार्य कर रहे हैं'—यो सीचते हुए पच्ची, राम के शरो से उनकी पत्नियों के विद्व होने पर, दुःखी होकर स्वयं भी अग्निज्वाला में गिर जाते थे।

काला समुद्र रोष-भरे राम के वाणों से ऐसे जलने लगा, जैसे वाँम का वन जल उठा हो। उमका वर्णन कैसे करूँ 2 उसकी अग्नि से सर्वत्र धूम ऐसे उठा कि अनिमेप (देवताओं) ने भी अपने पलक बद कर लिये और उनकी देह में स्वेट छा गया।

जिनके कोमल चरण पुष्प पर भी चलने में हिचकते थे, ऐसी उन (सीता ) की गित की नमता करने में अनमर्थ होकर अपयश पाये हुए हस अग्नि से हीन कोई दिशा न होने से ऊपर नहीं उड सके और वरणदेव के यश के समान ही जलकर भस्म हो गये।

विशाल ममुद्र के रहनेवाले पत्ती जब आकाश में उड़ने लगे, तब पिघलकर नीचे गिर पडें: जैमे अल्प पुण्यवाले जीव स्वर्ग जाने का प्रयत्न करके भी पुनः पृथ्वी पर गिर पडें हों।

जो जलचर पत्ती राम के वाणों से विद्ध होकर मरे, वे तो मर ही गये, पर जो विद्ध नहीं हुए, वं भी चारों ओर आग के फैल जाने से अस्त-व्यस्त हो भागने लगे और वहीं विखरें मोतियों को अपने छाड़े समक्तकर उठा-उठाकर ले जाने लगे।

<sup>°.</sup> तिमल में 'अप्युक्ततल' मब्द के दो अर्थ होने है— रू. स्वन्छ जल का समुद्र तथा २. शरो का समुद्र प्रमृत पय में श्रोप के जाधार पर चमन्कार है।—अनु०

समुद्र के जल में रहनेंवाले (जल-) वानर यह कहते हुए कि 'हाय। हमने इन महानुभाव (राम) को एक साधारण नर समस्तकर उनका उपहास किया। हम कितने मूद हैं', अपने धत्रल दाँतों को निपोरकर गगन में उछल जाते थे।

अनेक क्रूर कार्य करनेवाले, समुद्र के मध्य छिपकर रहतेवाले तथा मास एव रक्त से ऋंचित शूल धारण करनेवाले राच्स मरकर सूज गये और पर्वताकार होकर मरे हुए मीनो के साथ उतराने लगे।

जैसे कोई स्वर्णघट फूट गया हो, यों गगन में चलनेवाले विमान पिघलकर दुकड़े-दुकडे हो गये। आकाश-गंगा का जल सूख गया और गगन में चमकनेवाले नच्छत्र भी मुलस गये।

रामचन्द्र के वाण अत्यन्त प्रमावपूर्ण थे, अग्नि प्रष्विति करते थे, सीधे मार्ग पर ( सन्मार्ग पर ) चलते थे, तपोयुक्त थे ( तपस्या से एवं ताप से युक्त थे ), अति क्रोध से भरे हुए विविध रूपवाले थे ; अतः वे ( वाण ) वामन सुनि (ससुद्र को सोखनेवाले अगस्त्य) की समता करते थे ।

लहरों से भरें समुद्र की अग्निज्वालाएँ लंका के स्वर्णमय प्राचीरों से जाकर टकराईं। उन प्राचीरों को जलकर पिधलते हुए देखकर लका के राह्मस इस आशका से विकल हुए कि कही दुवारा वह दूत ( अर्थात्, हनुमान् ) तो नहीं आ गया।

अग्नि से जलकर कांति विखेरनेवाले स्वर्णमय (त्रिकूट-पर्वत के) शिखर पिघल गये और रुधिर से मिचित एव लाल होकर पलाश-पुष्प के समान लगने लगे। प्रवाल-लताएँ जलकर कोयले के समान काली हो गईं।

पर्वत के जैसे वड़े आकरवाले मत्स्य मी किसी भी दिशा मे जाकर जीवित नहीं बच सकें। कुछ जल के भीतर जा घुसते और कुछ यह सोचकर कि जलते हुए जल में पृथ्वी ही अच्छी है, घरती पर चछल आते थे।

वे वाण लहरों से भरे समुद्र के जल को पीकर, धरती को भेदकर पाताल में जा धुमते ये और सूर्य के समान प्रकाश फैलाकर वहाँ के अधकार को भी मिटा देते थे।

काले समुद्रों के साथ सारे लोक को तत करके वे वाण, आगे वटकर, ब्रहाड फें भी परे निकल जाते थे और वे (ब्रह्माड को) वाहर से आवृत करके रहनेवाले समुद्र को भी सुखा देते थे।

समुद्र से जो रत्न ढेरों में विखरकर गिरते थे, वे ऐसे लगते थे, जैसे गमुद्र का रक्त विखर रहा हो। समुद्र-जंल के सूख जाने पर उनमे जो वडे-वडे सॉप पडे थे, वे ऐसे लगते थे, मानों समुद्र की आँतें वाहर निकल पड़ी हो।

समुद्र का जल सूख जाने से अनेक रत्नों से भग हुआ वह (समुद्र) ग्ल्मेरिका के समान लगता था। शाखों के रंघों मे शर लगने से वे शब्दायमान शाख कल छुल के जैंगे लगते थे।

शत-सहस्र वाण लगने से शत पर्वती के महस्र कोटि टुकडे हो गये। सुका<sup>त</sup>्

भी एक-एक की सौ-सौ हो गईं। बड़े लोगों के कोध करने पर भी क्या उससे किसी की कुछ कमी हो सकती है ?

(सृष्टि करनेवाले) भगवान्, जब स्वयं कृद्ध हो गये, तब उनके हाथ मिटनेवाले सब प्राणी मोच्च पा गये। बाँसो के वन में जैसे आग लगी हो, यो अग्निज्वाला (समुद्र में) भड़क उठी। उससे गगन की नदी का जल भी सुद्ध गया।

यम के समान तीच्ण वाणी से भूमि का हरित वस्त्र जल गया और वह (धरती) अग्नि-रूपी लाल वस्त्र से शोभायमान हुई।

एक तिद्वान् दूसरे विद्वान् को देखकर जैसे ईंप्यां करता है, वैसे ही समुद्र में स्थिर वडवाग्नि, विजयी प्रभु के शरों से उत्पन्न अग्नि को समुद्र का जल पीते हुए देखकर, जैसे ईंप्यां कर उठी और उमड़ आई, मानो किसी दूसरे समुद्र में जाकर रहने की इच्छा से उमड़ आई हो।

ऐसी महान् अग्निज्ञाला सारे संसार को आवृत कर सब प्राणियों को स्वर्ग पहुँचाने लगी। ऐसा लगता था, मानों उस दिन सारी सृष्टि को मिटानेवाला प्रलय ही आ गया हो।

धरती से जो अग्निशिखा स्वर्ग तक उठी थी, उससे तत होकर स्वर्ग के निवासी उस लोक से ऊपर उठकर ब्रह्मा के सत्यलोक में जाकर शरण पाने लगे। तो अब अन्य लोकों के निवासियों के बारे में क्या कहा जाय 2

तय प्रभु ने यह विचार करके कि '(संसार के) अहित की मैं क्यो चिन्ता करूँ, अय (ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर) वरुण की विवश कर दूँगा, अस्वरणीय क्रोध से भरकर ब्रह्मास्त्र का स्थान किया। तब सभी देवता उससे भय-विकपित हो गये।

सभी पर्वत हाहाकार कर उठे। वरण का सुँह सूख गया। सभी प्राणी दुहाई देने लगे। सारी नदियाँ थम गर्ड। इस डर से कि अब किसी दिशा में कोई भी जीवित नहीं रह सकेगा, सभी जीव अत्यन्त व्याकुल हो उठे।

व्रह्मांड के वाहर स्थित महाजलिंध भी अवल उठी, तो (इस लोक के) सप्त मसुद्रों के बारे में क्या कहा जाय १ शिवजी की जटा में आदिकाल से स्थित गंगा भी कॉंप उठी। ब्रह्मा के कमडलू में स्थित जल भी 'कुलु-कुलू' करके अवल उठा।

शानी कह छठे—'जब (राम) प्रार्थना कर रहे, ये तब यह वरुण छनको समार की सृष्टि करनेवाले तथा छसका विलय करनेवाले भगवान् के रूप में नहीं पहचान नका। उन (राम) का कोध देखकर भी वह प्रकट नहीं हुआ। ऐसे वरुण से बढ़कर विरुद्ध आचरण करनेवाला क्या और कोई राज्यम हो सकता है ?

अन्य (पृथ्वी, वायु आदि ) भूत यह कहकर वरण की निन्दा करने लगे कि जो भगवान् अन्य किमी वस्तु की सहायता के विना स्वयं अपने से ही इस सृष्टि की रचना करता है, वही अब कुद्ध हो उठा है। अतः, हमारे जैसे टोपहीन भूत भी अब विनष्ट हो नागेंगे। हाव। यह सब वरण के कारण हो रहा है।

इसी समय, प्रव्वित्त अग्निशिखा के साथ अत्यधिक धूम से घिरा हुआ, वहीं कोई मार्ग न देख पाता हुआ और ऑखों से अश्रु बहाता हुआ वरुण, भयभीत और द्रिवित होकर, दूध के समान स्वच्छ हृदय के साथ, हाथ जोडे हुए आकर (राम के सम्मुख) प्रकट हुआ और विलखते हुए यो कहने लगा—

'श्वान के समान नीच मै, सप्त समुद्रों के उस सिरे पर था। अतः, यह नहीं जान सका कि आपने मेरा स्मरण किया है'—यह कहता हुआ जल-देवता वरण राम के रोप को शान्त करता हुआ अग्निशिखाओं से आवृत समुद्र-तरगों से होकर ऐसे आया, जैसे अग्नि पर ही चला आ रहा हो।

जस (वरुण) का सिर जल गया। उसकी देह मुलस गई। जसका मन भय से त्रस्त हो गया। चारो और धूम से घिरा हुआ वह वरुण अत्यन्त विकल होकर घवराया हुआ सुँह से शब्दो को विखेरता हुआ आया।

'हं समस्त लोकों के प्रसु! यदि स्वय तुम्ही क्रोध करने लगे, तो तुम्हारी शरण के अतिरिक्त और कहाँ रचा हो सकती है 2 ऐसी रचा का कार्य तुम्हारे लिए कुछ कठिन नहीं है। मेरा और कोई सहायक भी नहीं है। अभय दो! हे प्रसु शरण दो!'— वरण वार-वार इस प्रकार पुकार करने लगा।

'ह प्रसु! तुम जल हो, अग्नि हो। इनके अतिरिक्ति समस्त भूत तुम्ही हो। समस्त लोक तुम्ही हो। उन लोको में स्थित समस्त प्राणी तुम्ही हो। हे चक्रधारी। यह दास तुमको कैसे भूल सकता है 2 अब प्रज्वलित विह से धिरकर में जल रहा हूँ। हे वेद-मूर्ति। रज्ञा करो।'

'तुम्ही सारी स्र्रिष्ट को प्रकट करते हो, उसकी रचा करत हो और अन्त मं प्रलयाग्नि से उसे निनष्ट कर देते हो। तुम्हारे लिए क्या कठिन है १ तुम एक ही तीच्ण वाण से सब लोको को जला सकते हो। सुम्क श्वान-जैसे एक व्यक्ति पर क्या इतना कोप आवश्यक है १'

'अपनी प्रचड किरणो-रूपी खड्ग से घने अन्धकार का नाश करनेवाले स्र्य-मडल में तुम्ही रहते हो। हे ज्योतिरूप! हे बेदों के प्राण। आदिब्रह्मा से लेकर सक्ल चर और अचर वस्तुओं के अन्तःकमल में रहनेवाले! हे भगवन्। हे पुरातन। तुम्हारी जय हो। जय हो।'

''जब मकर से अस्त होकर महागज ने यो पुकारा था कि 'ह सारी छिट कें रचियता। सबके आदिकारण। हे करुणालु। ग्ला करो।' तब तुम गरुड पर आरट होकर प्रकट हुए ये और उसके महान् शोक की मिटाया था। हे पुगतन पुरुष। तुम्हारी जय हो।''

'तुम्ही माता हो। पिता हो। अन्य सब कुछ तुम्ही हो। भृत तुम्ही हो, भिवप् तुम्ही हो। पतन तुम्ही हो और उत्थान भी तुम्ही हो। हे प्रमु। यह कैसी बात है कि तुमने मेरा तिरस्कार किया। हे ईश्वर। तुम जब स्वय अपने प्रभाव को नहीं जानते हा, तो अब मैं तुम्हें कैसे समक्ष पाठाँ थे घोर श्रंथकार को सिटानेवाले सूर्य को भी मंद कर देनेवाले महान् प्रकाश से युक्त होकर वह वहण, धरती पर चलकर आया और यह कहता हुआ कि 'हे सहस्रनामवाले परमात्मा! शरण दो। यदि छोटे लोग अपराध करें, तो छन्हें चुमा करना बड़ी का ही कर्त्तव्य होता है'—राम के चरणो पर आकर गिर पड़ा।

जैसे सारा अंतरिच्च जल रहा हो। यो अत्यधिक प्रकाश को सर्वत्र फैलाता हुआ वहण 'अभय दो' कहता हुआ जब उनके चरणो पर आ गिरा, तव अदस्य प्रभाववाले प्रमु का कोध वैसे ही शांत हो गया, जैसे उवलनेवाला दूध शीतल जल का स्पर्श पाकर शांत हो जाता है।

हम शान्तकोध हो गये। अपनी कृषा से तुमको हमने अभय प्रदान किया। जब नम्रतापूर्वक प्रार्थना की थी, तब तुम प्रकट नहीं हुए। किन्तु, जब हम रोष करके छठे, तब तुम प्रकट हुए हो। इसका क्या कारण है 2 कहो। — राम के बचन सुनकर वरण हाथ जोड़कर बोला—

'हे प्रभु! सुक्ते अभी तुमसे यह समाचार विदित हो रहा है कि ह्यमा-गुण में पृथ्वी से वढ़ी हुई और पातिवृत्य-धर्म से पूर्ण सीता दारुण दशा में पड़ी हुई हैं ? यह विषय पहले मैने देवो से नही सुना था। सप्तम समुद्र में रहनेवाले मीनो में घोर युद्ध हो रहा था। उसी युद्ध को शान्त करने के लिए मैं गया हुआ था। अतः, मैं शीघ यहाँ नही था सका।'

जसके इतना कहते ही प्रभु ने जसपर कृपा करके पूछा-अव मेरे इस अमोघ शर का लद्य क्या हो १ कहो । तव वरण बोला-अंक हैं ! प्रभु ! यह भी अच्छा ही हुआ । यह संसार और मैं दोनो एक दुःख से अब मुक्त हो रहे हैं । तुम्हारे शर का लद्य क्या हो, मैं कहता हूँ-

'मरकातार नामक एक द्वीप में शतकोटि से भी अधिक राच्त्स रहते हैं। उनसे मारा लोक विनष्ट हो रहा है। हे प्रभु। तुम अपने इस अग्निमुख बाण का लच्च उन लोगों को ही बनाओ।'

तव वेदजों के ज्ञान के भी परे रहनेवाले प्रभु ने अपने शर को आज्ञा दी— 'त् जाकर उन असंख्य राज्ञकों को मिटा दे।' एक ज्ञण व्यतीत होने के पूर्व ही वह शर उन सबको निनष्ट करके लौट आया।

सद्धर्म का अनुसरण कर सत्यकार्थ करनेवाले लोगो को सदा हित की ही प्राप्ति होती रहती है। उनकी कभी हानि नहीं होती। विनाशकारी वाण ने वरुण पर आकर भी पाप करनेवाले राज्यों का ही विनाश किया।

अनेक कोसों की दूरी पार करके उस शर ने पाप-ही-पाप करते रहनेवाले राज्यसों को जलाकर, धुआँ बनाकर उड़ा दिया। वह बाण दीप के समान ज्ञान से पूर्ण वेदज सुनि के शाप के समान था। अहो | धर्म ही सदा बलवान होता है।

'तुमने मुक्तमे अभय माँगा। अतः मैने अपना क्रोध शान्त किया। अय तुम

सुके मार्ग दो, जिससे जाकर में अपने लिए अपयश उत्पन्न करनेवाले पापी राज्ञसी का विनाश कर सक्रूं — यों राम ने कहा।

तव नरण ने कहा—हे प्रभु ! मेरी गहराई और विशालता मेरे लिए भी अपरि-मेथ है । इघर सतलोक भी असीम रूप में फैले हैं ! अतः, सुक्ते सुखाना कठिन है । यदि अनन्त काल तक तुम्हारी सारी सेना मेरे जल को छलीचती रहे, तब भी यह कार्य पूर्ण नहीं होगा ।

यदि मेरा जल सूख जाय, तो सख्यातीत प्राणी तुरन्त मर जायेगे। अतः, एक उपाय यताता हूँ। तुम मेरे ऊपर एक सेतु वनवा दो। उसे मै अनन्त काल तक दोता रहूँगा। उसपर चलकर तुम अपना कार्य पूर्ण करो।

तव प्रसु बीले — ठीक है। ऐसा ही करेंगे। समुद्र पर हम सेतु बनायेंगे, जिससे सब भृत भी सुखी रह सकें और हमारा कार्य भी पूर्ण हो जाय। फिर, प्रसु ने बानरों की यह आजा देकर कि वे शैलों को लेकर सेतु बनावें, अपने आवास को चले गये। वरण भी सतुष्ट होकर चला गया। (१-८५)

#### अध्याय ७

### सेत्-बंधन पटल

कपिराज (सुग्रीव) ने अपार ज्ञान से युक्त सेनापतियो तथा रास्तिश्वर (रावण) के अनुज (विभीषण) के साथ परामर्श किया। फिर, उचित कार्य सपन्न करने के लिए नल (नामक वानर) की आने की आजा दी।

वानर-शिल्पी नल आया। उसने अपने राजा से पूछा-- 'क्या आजा है ' राजा ने आजा दी-- 'वीचियो से भरे समुद्र में सेतु बनाना है।' तब उस अनिन्दनीय नल ने कार्य आरम किया।

नल ने कहा—'ससुद्र की वॉधकर सेतु बनाना ही कार्य है न १ में ऐसा गेन बनाकॅगा कि मेर और अणु दोनों में कोई अन्तर नहीं रह जायगा। पत्थर की चट्टान उठवा-कर मॅगाइए।'

तय जाम्बनान् ने घोषणा की—अनुजदेन ( लदमण ), प्रभु ( राम ), लंकापित ( विभीषण ) तथा हमारे हुल के राजा ( सुग्रीव ) की छोड अन्य मभी ममुद्र में याँध बनाने के लिए बार्ये।

एक समुद्र पर वाँध बनाने के लिए दूसरा एक ममुद्र चला आया हो, टन प्रकार बानरों के दल काले पर्यतों को अमस्य परिमाण में दोनी हाथी, कधी और मिरी पर रखकर ले आये। कुछ (वानर) पहाड़ों को उखाड़ते थे। उखाड़े गये पहाड़ों को कुछ वानर खींच ते आते थे। कुछ सिर पर उठाकर लाते थे। कुछ वानर उन पर्वतों को पानी पर रखते थे और कुछ खड़े-खड़े शोर करते और नाचते-गाते थे।

कोई वानर एक पर्वत को पैरों से दकेलता, कोई भारी पर्वत को अपने हाथों पर उठा ले आता और कोई गगनचुवी शिखरों से युक्त मेघों से आवृत किसी पर्वत को पृँछ से घसीटकर ले आता था।

तीन करोड़ नानरों के छठा-छठाकर पर्वत लाने पर भी नल छन सबकों 'लाओ ! लाओ !' कहकर ललकारता और लाये हुए पर्वतों को एक हाथ से छठाकर सेतु में रख देता। वह अपनी शक्ति से समुद्र को कपित कर रहा था।

मेघो से आवृत बड़े-बड़े पर्वतों को बड़े-बड़े वानर छठा लात थे और समुद्र मे फेक देते थे, किन्तु नल अपने कौशल से छन सबको ऐसे ही सँमाल लेता था, जैसे 'वेण्णे नल्लूर' (नामक गाँव) में 'शड़ैयन' (नामक दानी) अपने आश्रय में आनेवाले असल्य व्यक्तियों को समाल लेता है।

विजयी किपिनीर जब ऐसे ऊँचे पर्वतों को अपने पैरो से दकेलकर लाते थे, जिनके सानुओं में हरिणाकित चन्द्रमा क्रीडा करता रहता था, तब मेघ-समूह घवराकर विखर जाता था, यज्ञ अपनी पहिनयों के साथ उठकर दूर हट जाते थे।

वे वीर जब एक पर्वत के ऊपर दूसरे को फेंकते थे, तब उनसे अग्निकण निकलकर चारों ओर विखर जाते ये और वरुण अपने जल में उन अग्निकणों को देखकर आशंका कर उठता था कि जाने यह अग्नि किसकी उत्पन्न की हुई है।

गवाल नामक एक वानर एक काले पर्वत को उखाड़ लाया और उसे समुद्र में फेंका। तव स्वरुद्ध कांतिवाले मोती, जलविद्धुओं के साथ उड़कर, आकाश में जा पहुँचे और वहाँ स्थित नल्त्रों के साथ प्रतिद्वंद्विता करने लगे।

जय वानर बड़े-बड़े हाथियों से भरे पर्वतों को लाकर समुद्र में फेंकते, तब उससे मोती उड़कर आकाश में फैल जानेवाले और मेघों में जा लगते। इससे आकाश ऐसा लगता था, मानो आकाश-रूपी वितान को मोतियों से सजाया गया हो।

जय वानर, बाँसो से भरे पर्वतो को समुद्र में फंकते थे, तब उनसे छिटककर जल-बिंदु स्वर्गागनाओं के बस्त्रो पर जा गिरते थे और उन (देवस्त्रियों) के नितंबो पर उन (गीलें) बस्त्रों के लगने से उनके अश प्रकट हो जाते थे। इन प्रकार अपने अगो को प्रकट होते देख व लिखत हो जाती थी।

मधु के छत्तो से पूर्ण पर्वतो को जब (व वानर) समुद्र मे फेंकते थे, तब उनसे उडकर जलविंदु स्वर्ग मे जा पहुँचते थे और स्वर्ग मे मानो वर्ण होने लगती थी।

रे 'राडैनन्' तमिलनाडु में एक प्रसिद्ध टानी था। महाकृति कवन को उसी ने आश्रय दिया था कवन ने अपनी इस प्रसिद्ध रचना में दस स्थानों पर अपने आश्रयदाता के महत्त्व का वर्णन इसी रीति से किया है। — अनुव

उन पर्वतों के नाथ अनेक हाथी समुद्र में बाकर गिरते ये और नमुद्र के मगर उनको एकड़कर ले जाते थे। नव अपनी सुँड उठाये हुए व हाथी उन गर्लेंद्र के नमान लगते थे, जिसने पूर्वकाल में एक तालाव में मगर के द्वारा पकड़े जाने पर भगवान की प्रार्थना करके उनको पुकारा था कि—'ह अमुरान्तक। हे पुराणपुरुष! तुम्हारी जय हो। मेरी रक्षा करों!'

मधु, पुष्प, चटन, अगर आदि सुनवित द्रव्य गगन में मर्वत्र छा गये और दुर्गध से भरित समुद्र का मारा जल यों सुनंध करने लगा, मानों उमे सुवासित किया गया हो।

मधु, फल, शाक, टिञ्च पुष्प आदि मब बस्तुएँ मीनों का मोजन बनी। गगन-बुबी पर्वत बद्यपि समूल नष्ट हो जाते थे, तथापि उनते समुद्र के मीनों को भोजन मिलने लगा। महान् लोग मिटने पर भी दूसरों का उपकार ही करते हैं न १

कुछ पर्वत, अपने सरस फलो, शाकों, पुष्पों आदि के साथ, की चड़ में धंम जाते ये और श्वेतवर्ण मीन उनसे कुछ भी नहीं प्राप्त कर मकते थे। वे पर्वत उन लोभियों के जैमे ये, जो अपार सपत्ति का दान न कर उसे छिपाकर रख देने हैं।

चरखी के समान धूमकर सचरण करनेवाले वे वानर अतिवंग में पहाड़ों को उखाड़-उखाड़कर समुद्र में फंकते थे। तब भी उन पहाड़ों में, बड़े हाथियों को निगलकर पड़े हुए अजगर नींट में सस्त रहते थे। जो बुद्धि-हीन होते हैं, वे क्या विपटा आने पर भी मजग नहीं होते १

विजली के जैने चमकत हुए दाँतींवाले मत्तगज और मकर, एक दूमरे के मुँह ओर सुँड को पकड़े हुए, युद्ध करने हुए पर्वन-सानुओं में घूम-घूमकर मेघों के जैमे गरज उठते थे।

जब जानर एक पर्वत पर हूमरे पर्वत को फेंकते थे, तब छोटे-छोटे शैल टूटकर रागन में दूर तक उड़ जाते थे और पुनः नीचे आकर गिरते थे, जैसे अल्पपुण्यवान लोग स्वर्ग तक जाकर पुनः पृथ्वी पर गिर पड़ने हैं।

मिह, व्यात्र, शरभ बादि जीन भी नमुद्र में स्थित तीच्य दॉतवाले 'शुरा' नामक मत्स्य से युद्ध करके हार जाने थे। विचार करने पर (विदित होता है कि) बड़े व्यक्ति भी जब अपने स्थान से ज्युत हो जाने हैं, तब वे किससे नही हार जाने १ (वर्षात्, वे सबसे हार जाने हैं)।

गगनचुंबी पवंतों के मधु को पीकर समुद्र के मीन ऐसे मत्त हांकर चहले और आनिन्डत हुए कि जैसे ने नानर ही हो । बड़े लोग यदि जान-वृक्तकर किमी का उपनार न भी करें, तो भी उनकी सपत्ति से ससार के प्राणियों का हित ही होता है।

वानर जिन पर्वतों को स्ठा-स्ठाकर लाते और फेंक्ते थे, स्नपर लगे हुए बाँसों चे मोती ज्ञितराकर ऐसे विखर जाते थे, जैसे मधु के बिंह विखर रहे हो और शखों एव मीपियों से निकले मोतियों के नाथ एक होकर फेल जाते थे।

वानर, गगन को छुनेवाले पर्यतो को जड़ से उखाडकर समुद्र में लाकर पंकते थे, जिससे समुद्र टीला बन गया और भूमडल नमुद्र होकर जल से भर गया। प्रभु चाहे, तो कोई भी वस्तु वदलकर दूसरी हो जा सकती है न १ अव 'नेयदल्' । ( अर्थात्, समुद्र-तट का ) प्रदेश मिह, शरभ, व्याघ्र आदि से भरे पर्वती को लाये जाने के कारण 'कुर्रिजि' ( अर्थात्, पर्वतीय ) प्रान्त वन गया।

पर्वतो के साथ आकर ससुद्र में गिरे हुए जंगली जीव, यह सोचकर कि यहाँ हमारे आहार के योग्य कुछ नहीं है, विना खाये ही पड़े थे। किन्तु, ससुद्र के मीन जिनको न खाये, ऐसा कोई वन्य मृग नहीं था।

जय कोई किसी मृग का पालन करता है, तय वह उसको छोड़कर कही नहीं जाता। ऐसे ही पर्वत पर पले हुए मृग उस (पर्वत) को छोड़कर नहीं जाते थे और उसके गाथ समुद्र में आ पहुँचते थे।

जो मुनि प्रतिदिन फल, शाक आदि खाकर पर्वतो पर कठोर तपस्या करते रहतं थे, वैसे निरासक व्यक्ति भी उसे छोड़कर जाने की इच्छा नही करते थे।

क्रूर कार्य करके जीवन वितानेवाले पर्वतवामी राज्ञस, यह सोचकर कि अव पर्वत पर निवास करना असभव है, सिर पर हाथ रखे हुए (अखन्त शोक से) लका को जा पहुँचते थे।

जो सिंह, शरभ आदि जीव, जल म पूरी तरह न झूचे हुए पर्वतो पर मुण्ड-के-मुण्ड खड़े थे, वे उस महान् सेतु के दोनो ओर ऐसे लगते थे, जैसे उसे माला पहनाई गई हो।

अनेक वानर, जल में पहले एक वडे पर्वत को डालने, उनके निमग्न होकर छिप जाने पर यह समफते कि वहाँ के बड़े गर्च को मरने के लिए एक बड़ा पर्वत डालना चाहिए, वहाँ वैसा एक पर्वत लाकर डालते थे।

वानर, पृथ्वी की पीठ को विकृत करते हुए, बड़-बड़े पहाड़ों को जड़' से उखाड़ डालने थे। बड़े-बड़े सॉप निद्रामझ होकर उनकी कबराओं में में लटकते हुए ऐसे लगते थे, मानो उन पहाड़ों की जड़े ही लटक रही हो।

लाल रग की धातुओं में भरे पर्वतों के पार्श्व में, ग्रथकार के जैसे काले पर्वत रखें गये थे। वह दृश्य ऐसा था, मानी राम ने यह सीचकर कि 'वरुण ने अपना रत्नहार मुक्ते दे दिया है और स्वय रिक्तकठ हों गया है', उसे विविध वर्णमय एक हार पहना दिया ही।

जिस मकार कांई योगी (दूसरे की देह में प्रवेश करके पुनः ) अपने प्राणी की अपने शारीर में ही लोटा लेता है, उसी प्रकार, पर्वतों से समुद्र में गिरे हुए सॉप पुनः पर्वतों की कटराओं में ही जा धुमते थे।

उन मेतृ की महिमा को बताने के लिए अन्य किसी प्रमाण की कामना ही क्यो की जाय र रान के दृत (हनुमान्) जो पर्वत लाकर फेकते थे, उनने उठनेवाले पानी के छीटों के नाथ मीन भी न्वर्गलीक में जा पहुँचते थे।

र गमिन-साहित्य में पांच प्रकार के प्रदेशों का वर्णन होता है, जिनमें नेयदल् और कुरिति नामक प्रदेश अर्थात नमुद्र-तट एवं प्रवेत-प्रान्त में हों। इब बामरों के कारण उनके लक्षण में पर्विर्त्तन हो रहा है। — धनर

नील ने जो बड़ा पर्वत फेंका, वह धरती के मूल से जा टकराया। उससे उमड़कर जल अपनी वेला को पारकर वह चला, तो सारा लोक घोर शब्द करता हआ भाग चला।

मैद ने एक वडा पर्वत लाकर फेंका, तो उससे उठकर समुद्र का जल गगनतल से टकराया, फिर नीचे गिर पड़ा। उस जल की चोट से दिगंतों में स्थित दिगाज भी चिंघाड़ मारते हुए अपना स्थान छोड भाग चले।

चीर-समुद्र की मथनेवाले ( वाली ) के पुत्र (अगद ) ने एक ऐसा पर्वत फेंका, जो लदमण का शर लगने से भी न डिगे। अंगद ने उस पर्वत को डालकर समुद्र को भली भॉति मथ डाला।

भालुओं के सेनापित (जाववान ) ने मरुत्पत्र (हनुमान ) के सुन्दर कर्ष के समान एक वहत वड़ा पर्वत उठाकर ऐसे वेग से फेंका कि उससे स्वर्ग के रहनेवाले (देवो ) के सिर भी चकरा गये।

क्रमूद ने एक कुलपर्वत को लाकर (उस सेतु मे ) ऐसा पटका कि नर्तन करते हए ससुद्र की वीचियों से जल के छीटे उडकर स्वर्ग में जा गिरे। उनको देखकर देवता यह सीचते हए कि मसुद्र से पुनः अमृत निकल रहा है, अत्यन्त आनन्दित हो छठे।

पनस ने बड़े उत्साह से जो मेघावृत पर्वत ला-लाकर फेंके, उनके भार को अनन्त शेषनाग (जो धरती की सिरपर बहन करता रहता है) भी नहीं दो सका और मन में अत्यन्त खिन्न होकर मानीं उस जीवन को ही त्याग रहा हो, युद्ध को अपनाने लगा।

हम गिन नहीं सकते, वहाँ कितने पर्वत डाले गये। वहाँ जैसे ही एक के ऊपर आकर दूसरा शैल गिरता था, वैसे ही वे (शैल ) यो चूर-चूर होकर और धूल बनकर रह जाते थे, जैसे पुण्य से रहित कोई प्रयत्न हो।

सहस्र योजन-पर्यन्त विशाल तिर्मिगिल जो समुद्र के मध्य पड़ा था, जब उसपर वडे भारी पर्वत जाकर गिरे, तव वह घवराकर अपनी देह हिलाकर चल पड़ा। तव वे पर्वत भी हिलते-इलते चलने लगे।

सेतु का निर्माण करने में दत्तचित्त ( नल ), सब पर्वती को तोड़-फोड़कर उन्हें समरूप बनाकर रखता था। वह एक के ऊपर एक शैल की चुनकर, उनपर मिट्टी डालता वपने निशाल हाथों को उनपर फेरता था।

वानरों की सेना उठ-उठकर सहस्र कीटि पर्वतों को लाती थी और नल अपनी दीर्घ बॉहों को फैला-फैलाकर उन्हें लोक लेता था और जो पर्वत फिमलकर गिर पडते थे, उनको अपने पैरो से सँभाल लेता था।

कभी-कभी वानरो का समूह पर्वती को ढोते हुए चलता था और आगे वढ़ने का मार्ग न पाकर वैसे ही खड़ा रहता था। उस समय ऐसा लगता था, मानी तरंगों से भरे समुद्र के अतिरिक्त उन (वानरों) के सिरो पर भी एक सेतु रखा हो।

जब बड़े-बड़े पर्वतों को लानेवाले वानरी की भीड़ जमा हो जाती थी, तब कुछ वानर

पृथ्वी पर आगे बढ़ने का मार्ग न पाकर, अपने हाथो पर रखे हुए पर्वतो को सिर पर रखकर समुद्र में छतर जाते थे और तैरकर आगे बढ़ जाते थे ।

बढ़े-बढ़े पर्वतों को ले आनेवाले कुछ वानर पहाड़ों की खोज में दूर-दूर तक चलते हुए थक जाते थे और भूख के मारे अपने उठाये पहाड़ों पर स्थित मधु के छत्तों से मधु लेकर खाते थे, जिससे मत्त होकर कमी-कभी वे वेसुध हो सो जाते थे।

आने और जानेवाले वानर दीर्घ दिशाओं में सर्वत्र भर गये थे। कुछ पूछते ये कि सेतु कितनी दूर त्रना है और कुछ उत्तर देते थे कि अभी आधी दूर तक ही बना है।

प्रभूत कुंकुम, कंदराओं के मधु, सुरिमत पुष्प-चि सव (समुद्र मे) सर्वत्र भर गये। समुद्र के घाटो पर पर्वत पडे थे, इस कारण से वह प्रसिद्ध जल-समुद्र मानो मधु-समुद्र वन गया।

वानर अनेक वडे-वड़े पर्वतों को लाकर समुद्र को पाट रहे थे, फिर भी वह समुद्र छलका नहीं। वह उस कुलीन ग्रहस्थ के समान था, जो कितनी ही वाधाएँ क्यों न उपस्थित हों, फिर भी वह अपने कुटुंव का भार संभालता रहता है।

वहुत पुष्ट होकर वढी हुई प्रवाल-लताएँ, (पर्वतो की) चोट से छितरा जाती थी, रत्न-समुदाय विखर जाते थे, जिनकी काति गगन में यों छठ रही थी, जैसे इन्द्रधनुष हो।

फलो से भरे हुए वृत्तो के ट्रिकर गिरने से पित्तकुल यो रोदन-ध्विन कर रहा था, ज्यों अनेक व्यक्तियों का सहारा बनकर रहनेवाले किसी मनुष्य के मरने पर उसके बंधुजन, अन्य आश्रय न होने से, रो पड़ते हैं।

पुष्पों से भरे आम्रवृत्तों के समुद्र में गिर जाने से भ्रमर सर्वत्र इस प्रकार धूम रहे थे, जिस प्रकार रहाक के मर जाने पर आश्रयहीन सेवक धूमते रहते हैं।

ऐसे मीन, जो दवकर छिपे नहीं थे, जलविंदुओं के दव जाने पर भी यो उछल रहे थे, मानो उस काले समुद्र के पट जाने से दूसरें किसी समुद्र में जाकर छिपने का प्रयत्न कर रहे हों।

त्रिविध मद वहानेवाले हाथियों पर आसक्ति रखने के कारण जी भ्रमर उनके माथ लगे आते थे, वे उन हाथियों के पर्वतीं-सहित जल में हूव जाने पर वैसे ही लौट जाते थे, जैसे वेश्या स्त्रियाँ।

पेड़ों के जड़-सहित उखड़ने पर भी अत्यन्त कुम्हलायी हुई लताएँ, उन वृत्ती को उमी प्रकार छोड़कर हटती नहीं थी, जैसे कुलीन स्त्रियाँ।

प्रवाल-लताओं से भरे उस महान् समुद्र के जलबिंदुओं के मिलने से ब्रह्मांड के बाहर स्थित ममुद्र का स्वाट भी मिट गया। कहीं भी स्थित चज्र शीतल पड़ गये और मेघों से बरसनेवाला जल खारा हो गया।

बडे-बडे पहाडों के गिरने से समुद्र का जल निरंतर चठकर गगन में विखरता रहता था. दमलिए सूर्य की उप्ण किरणें चन्द्र-किरणों के समान टंडी हो गई। पर्वतो के भली मॉित ट्रट जाने से त्रिखरी हुई स्वर्णमय धूलि तथा जल के छीटो से मिली हुई प्रवाल-लताएँ गगन में ऐसे फैल गई, मानी विजलियाँ ट्रकर विखरी हों।

जैसे वाजी लगाकर दीड रहे हो, यों एक के आगे एक दौडनेवाले वानर जा-जाकर वनों के पेड़ों, पहाड़ों तथा अन्य पौधों को दूँढ-दूँढकर, उखाड़ लाये। इसलिए, भूमि में कहीं भी कीई पौधा तक नहीं बचा रहा।

पृथक्-पृथक् अपने यश को सर्वत्र फैलानेवाले पर्वताकार वानरो ने, जैसे प्रकाश-मय स्थान पर पर्वतो एव अरण्यों को विकारहे हों, यो समुद्र पर पहाडो एव वृत्तो को विकादिया। उससे समुद्र का जल उमडकर ऐसा वहा कि तट-प्रदेश समुद्र वन गया।

जब दिन का तीसरा प्रहर समाप्त हुआ, तव वह सेतृ त्रिकूट-पर्वत पर स्थित लका में जा लगा। तव वानरों ने जो हर्प-ध्विन की, उससे गगन भी फट गया। तब भी जो आकाश स्थिर दिखाई पड़ा, वह क्या किसी दूसरे ब्रह्माड का ही आकाश था? (अर्थात्, वानरों के गर्जन से मानों एक आकाश फट गया और दूसरा आकाश दिखाई पड़ने लगा।)

वह सेतु ऐसा शोभायमान हुआ, मानों प्रमु कर्णाभरण से युक्त कुंतलों से शोभायमान (सीता) देनी के दुःख को दूर करने के लिए अन्य कोई मार्ग क्यो दूँदें, मेरी पीठ पर चलकर लंका मे जायें—यों सोचकर जैसे आदिशेष ही वहाँ लेटा हो।

(वह सेत ऐसा लगा) मानों सत्य में आसक्त लका नामक कोमलागी, राचसीं के पाय-कृत्यों का सहन न करके, प्रसु के द्वारा लाई गई सेना को देखकर, प्रेम से हाथ फैला रही ह ।

वह सेतु ऐसा लगा, मानो आकाश-गगा ने यह सोचकर कि जगली निदयों (मार्गों) से भरे समुद्र में प्रमु की सेना की चलना पडेगा, अतः मै स्वय वहाँ जाकर (मार्ग और नदी बनकर ) रहूँगी, इस लोक में आ गई हो।

रत्नों से भरा हुआ वह सेतु किपयों के द्वारा निर्मित होकर यो चमक छठा, जैसे महान् अंधकार के मध्य इन्द्र का धनुष पढ़ा चमक रहा हो।

जब वह विशाल सेतु निर्मित हो जुका, तब बन में निवास करनेशाले बानरों के राजा और विशाल ममुद्र के सध्य स्थित लका के राजा (विभीषण) तथा अन्य लोग राम के निकट गये।

लोकनायक राम के चरणों को नमस्कार करके उन लोगों ने निवेदन किया कि 'ममुद्र पर एक शत योजन लग और दम योजन चौडा सेत निर्मित हो गया है।' (१-७१)

१, तमिल में 'आरु' शब्द के दो अर्थ है १. नदी और २. मार्ग . इस पछ में बही रलेप है। — अनु०

#### अध्याय ८

# गुप्तचर-वृत्तांत पटल

प्रभु ने प्रेमामृत-भरे हृदय से नल को अपने हाथों से पकड़कर छाती से लगा लिया और उसको साथ लेकर उसके रचना-कौशल को देखने की इच्छा से चल पड़े।

जैसे ससुद्र के निकट आनेवाला कोई मेघ हो, यो रामचन्द्र उस सेंतु के निकट आ पहुँचे। (उस सेंतु को देखकर) इम ब्रह्मांड के आदिकारणभूत उन (राम) ने मानो अपने प्राण-समान (सीता) देनी को ही देखा।

वे दीर्घ काल तक वैमे ही उसे देखते रहे। फिर (नल से) उन्होंने कहा— एमा लगता है कि अनादि काल से स्थित इस समुद्र को पर्वतो से भरकर उमपर यह वाँध बनाने का कार्य इस सृष्टि को बनानेवाले ब्रह्मा ने स्वयं संपादित किया है।

सृष्टि के आदिकारणभूत प्रभु (राम) आश्चर्य के साथ वोले—अव इम समुद्र की गहराई की वात क्या की जाय 2 यदि समुद्र के मध्य स्थित वह लंका सप्त सागरों के पार भी हो, तो यह (नल) वहाँतक बाँघ बना सकता है।

यों कहकर प्रभु ने नल को प्रेम के साथ पुनः अपने आर्लिंगन में ले लिया और उम दिन वरण ने उन्हें जो रत्नहार समर्पित किया था, उसे उतारकर उस नल को पहना दिया। फिर, धनी काति से युक्त स्वर्णकवच तथा अन्य शस्त्रों को लेकर अपनी सेना के साथ शीव सेतु पर चल पड़े।

आगे-आगे राच्चसराज (विभीषण) चल रहा था। उसके पीछे सब शास्त्रो का जाता मारुति चल रहा था। उसके पीछे अपने अनुज से अनुस्त होते हुए वीरता से पूर्ण अति सुन्दर एव पुष्ट सुजावाले प्रभु चलने लगे।

प्रभूत वानर-सेना काले समुद्र में गिरने के निमित्त जानेवाली कावेरी नदी के समान बढ़ती जा रही थी। (समुद्र की) मिणयाँ एवं चन्दन की लकड़ियाँ भी उस (सेना-रूपी कावेरी) में दृष्टिगत हो रही थी। (सेतु के दोनों ओर उठनेवाली) समुद्र की वीचियाँ (कावेरी के दोनों कूलों पर स्थित) बनों के ममान थी।

वह कपि-सेना ऐसे जा रही थी, मानो कावेरी नदी 'कुरिंजि' (पर्वत-प्रात ) आदि प्रदेशों में स्थित समस्त वस्नुओं को प्रभूत मात्रा में बहाते हुए समुद्र में मिलने के लिए जार ही हो।

कुछ वानर, घनी सेना से भरे सेतु पर पट रखने का स्थान न पाकर, उम (सेतु) के किनारे-किनारे ही जा रहे थे और जब-जब समुद्र से लहर उमडकर (सेतु के किनारे) आ लगती थी, तब-तब व उसपर से उछलकर आगे बढ़ जाते थे। वह दृश्य ऐसाथा, मानों वे (वानर) युद्ध-चेत्र में घोडे फॅदाते हुए जा रहे हो।

घनी सेना ने संतु का मार्ग देंघ जाने से कुछ वानर शीष्ट्र आगे नहीं वढ पात थे और नमुद्र के जल में भी नहीं जा पाते थे। ऐसे वानरों को अन्य टयावान् वानर अपने हाथी पर ही उठाकर क्रमशः पार लगा रहे थे। यो हाथो पर से जानेवाले वानर वहाँ अनेक थे।

सजज बाटल के समान राम की देह पर, चुमनेत्राली सूर्य की किरणें न पटें, इमिल्ट कुळ बानर घनी शीतल छाया में युक्त बडे चन्दनवृत्त को लेकर उनपर छाया करते हुए जा रहे थे।

यज करनेवालों के वेदों के सत्य-रूप उन चक्रवर्ती कुमार (राम) की देह को थकावट न लगे, इसिलए वानर-सेनापित पुष्पित कोमल शाखाओं को चॅवरों के समान हुलाते जा रहे थे।

अपने कटक-भूषित मनोहर कर से अपार दान देनेवाले प्रभु, किट को दुखाने-वाले स्तन-भार से शोभायमान यौवनवती (सीता-) देवी के संदर्शन की आकाला से आकुल होते हुए, यलवान् वानर-सेना को साथ लेकर जलिय को पार कर गये।

देनताओं की महान् तपस्या के कारण प्रभु, अपने अमृत-समान अनुज एव अन्य माथियों के सग उस नगर के वाहर स्थित एक पर्वत के निकट आकर ठहरे, जहाँ (लका में ) वह मधुर वचनत्राली लता-समान एवं अरुधती के लिए भी पूजनीय पितत्रता (सीता-) देवी थी।

तव प्रभु ने नील को देखकर कहा—'तुम हमारी सेना के ठहरने के लिए शिविर वनाओं'। तव उनके चरणों को नमस्कार करके वह गया और शैलो से समुद्र में वाँप वनानेवाले (नल) से वह वात कही।

स्वर्ण एवं रत्नों से चतुर्मुख ने जो (मेर-) पर्वत बनाया है, बैसे ही नत ने चतुष्कोण आकार में शिविर निर्मित किया। प्रभु तथा अन्य सब लोगों के योग्य आवास अतिशीष्ट बनाये। उन निर्माण-कार्य को देखकर ब्रह्मा भी लिजत हो गये।

ज्याने धनुषारी प्रमु के रहने के लिए शिलाओं को जुनकर दीवार वनाई। वॉसों से खंभे एवं ठाट बनाये। दाभ एवं सुगधित पुष्पों से छुग्पर छा दिया।

तव सब लोगों ने मन एव वचन से उन प्रमु की, जो सब प्राणियों के लिए माता से भी अधिक प्यारे थे, स्तुति की और उनके चरणों को नमस्कार किया। उनकी आजा पाकर वे अपने-अपने आवास को गये। रामचन्द्र भी अपनी पर्णशाला में जा ठहरे।

उसी समय सूर्य अस्त हुआ, मानो वह अतिविशाल वानर-सेना के द्वारा समुद्र म बडे-बड़े पहाड़ों को फेंककर पुल बनाने से (ऊपर उड़े हुए समुद्र-जल के छोटो के कारण) लवण-जल लगकर काली पड़ी हुई अपनी किरणों को धोने की इच्छा से जल में उतरा हो।

बुग्ध-समान कांति विखेरता हुए उज्ज्वल चन्द्रमा मेघो से युक्त पश्चिम दिशा में यों प्रकट हुआ , मानो मन्मय कमलनयन (राम) पर कृद्ध होकर अपने धनुष को देग से सुकाकर शर-संधान कर रहा हो।

१, इसमें कृष्णपद्म के चन्द्रमा का वर्णन है, जो पश्चिम दिशा में प्रकट दुशा है।

शतटल कमल की सुगधित रजों से युक्त एवं मृदुल ओमकणों से मिचित मंद माक्त से, पुष्यमाला-स्पी अग्नि में तथा मन्मथ-नाण स्पी यम से भी अधिक तीच्णता के माथ बहु शीतल चन्द्रमा ताप देने लगा।

गोप करने पर भी जिनके मुख की सुन्दरता बढ़ जाती है, वैभी सुन्दरी (सीता) में बिह्युइकर, निद्रा के सुख की भूलकर रहनेवाले उन प्रमु (गम) के कधीं पर चन्द्र-किरणी का फैलना ऐसा लगता था, मानी मयूरकुल के हट जाने पर धवलवर्ण सर्प-शिशु मरकतमय पर्वत पर निर्भय होकर मट-मट गति से चल रहे हो।

वज्र-ममान अरुण कर एवं पुष्ट भुजाओं से शोभायमान प्रभु उस विशाल नगर के समीप पहुँचकर अत्यन्त शोक में उद्धिन हो गये। जो लाल अग्निशिखा अनेक कोम दूर रहने पर भी ताप देती है, क्या उमके निकट आने पर उमका ताप शान्त हो जायगा 2

जय यह हो ग्हा था, तमी लकेश (रावण) के द्वारा मेजे गये गृहचर, वानर का रूप धारण कर वहाँ संचरण कर रहे थे। उन राचमचरो को, पूर्व में किये गये तप से प्रेग्ति होकर प्रमु की शरण में याये हुए विभीषण ने पहचानकर पकड़ लिया।

द्ध के बड़े समुद्र में एक जलविंदु पड़ने पर भी उससे निकालनेवाले हंस के समान उस (विभीषण) ने उस अतिविशाल किपमेना के बीच आये हुए गुमचरों की पहचान लिया।

स्त मसय वह (विभीषण) उस योगी के ममान हो गया, जो एक माथ उन परमातमा एव जीवातमा टोनो का माज्ञात्कार करता है, जो (परमातमा एवं जीवातमा) विभु (सर्वव्यापी) एव अणु वनकर रहते हैं, जो अपूर्व शक्ति ने युक्त (वेटांत में प्रतिपादित) विद्याओं के वशीभृत बनते हैं और जो इस देह में गृद रूप में छिपे रहते हैं।

वानरो ने मुद्दी बाँधकर उन (राक्तन गृहचरो) को धूँसे लगाये। कुछ जो ऐसा न कर सके, उन्होंने उनके हाथों को लताओं से भली भाँति बाँघ दिया। वे मुँह से रुधिर उगलते लगे। ऐसे चरो को लाकर त्रिभीषण ने राम के समज्ञ उपस्थित किया। करणामसुद्र ने उनको देखा।

मर्प-शय्या पर शयन करनेवाले उन उदार प्रभु ने शतुस्त्र का विचार नहीं किया। उन राज्ञानों की मारनेवाले वानरों की दया के साथ देखा। सीचा कि आखिर ये वानर ही तो हैं। फिर, उनने कहा—'स्वय अपराध करनेवाले व्यक्ति भी यदि हमारे आश्रय में आये, नो क्या हम भी उनके प्रति आराध ही करेरो १ इनको व्यप्त से दो।'

तय प्रभु की करणा को देग्वकर अश्रुमिक्त नयनोवाले विभीषण ने क्हा—'ये पर्वतो और अरण्यों से रहनेवाले हमारे पक् के वानर नहीं हैं। उस धर्महीन रावण के द्वारा प्रेपित गुप्तचर हैं। यह 'शुक्त' है और वह 'सारण'।

१ विजिद्यादेन-चेंद्रान के अनुसार जीवानमा जगु-रा माना गया १। जिस प्रकार देह के मीनर जीवानमा रहता है, उसी प्रकार जीवानमा के भीतर परमानमा गृढ रूप में रहता है। उपनिषदों में दहर-विद्या (१) धादि जो दिल्ली विदार्ग प्रतिपादिन की गरे हैं, उसके हारा जीव एवं परमानमा का परस्पर सालात्कार होता है। — धन्त ।

जय जानवान् विभीषण ने इस प्रकार कहा, तब कपट देषधारी उन राज्ञती ने राम से कहा—'हे वलवान् धनुर्धारी! रावण का यह भाई (विभीषण) यह मोच्चर वि बलशाली वानरों की सेना को युद्ध में हराना कठिन हैं, पड्यूच करके तुम्हारी शरण में आया है और हम निरपराध वानरों को मरवाने का प्रयत्न कर रहा है।

तय विभीषण ने (प्रसु से ) यह कहकर कि 'ये कपट-वेषधारी हैं, इस सल को आप जानें', उन राज्ञ्मों की माथा को दूर करनेवाले एक मंत्र का चचारण किया। सल को प्रकट करनेवाले उम मंत्र के उचिरत होते ही वे राज्ञ्स वानर-वेष से मुक्त हो अपने निज रूप में ऐसे प्रकट हुए, जैसे पारस से युक्त होकर रजत की भ्राति उत्पन्न करनेवाला ताँवा (रम-विनाशक मुटपाक से ) अपने पूर्व रूप में प्रकट हुआ हो।

विजली के समान दाँतों से युक्त राज्ञस का रूप लेकर वे चर भयग्रत होकर खंड हुए। पतितों के पाप को दूर करनेवाले प्रमु उन चरों को देखकर मदहास करते हुए बोले — 'डरों मत। तुम यहाँ क्यों आये १ स्पष्ट कहों।'

तव वे चर घवराहट के साथ नमस्कार करके यो बोले—हे बीर। जगन्माता तपस्विनी (सीता) को अपने विनाश का कारण न जानकर जिस रावण ने खोजकर उन्हें प्राप्त किया है, उसकी आजा से ही हम, टुर्माग्य से युक्त पापी यहाँ की बात जानने के लिए गुमचर बनकर आये हैं।

तव प्रभु ने उनसे कहा — तुम जाकर (रावण से) कही कि मैने लंका का अपार वैभव विभीषण को दे दिया है। यह भी कही कि किएसेना के डारा मकरों से भरें ममुद्र में पर्वतों का सेतु बनाकर हम समुद्र को पार करके आ गये हैं और उनसे यह भी कही कि उम (रावण) की जीवन-लीला को समाप्त करने के लिए हम धनुषारी आ पहुँचे हैं।

यह भी कहना कि सिरों की पिक से युक्त वह रायण जहाँ रहता है, उन लका से युक्त त्रिकूट पर्वत के अपार जल से समृद्ध समृद्ध के मध्य कही एक स्थान में रहने के कारण हम उसके स्थान की अवतक नहीं पहचान पाये थे। अवतक उन (रावण) के जीचित रहने का यही कारण है।

उमसे यह कहना कि चाहे प्रचड वेग से जानेवाले गरुड पर आस्ट विष्णु, चन्द्र-कला को धारण करनेवाले शिव और चतुमुख ब्रह्मा सभी आयें तो भी उस धर्महीन (राषण) की रक्षा नहीं कर सकते। उसके शरीर के अनेक टुकड होकर गिरंगे, जिनको सभी टंग्येंग।

ती हण परशु को धारण करनेवा ले (परशुराम) ने जिस प्रकार अपन पिता के णात्रु कार्त्तवीर्थ की, उसके कुल-सिहत विध्वस्त कर डाला था, उसी प्रकार में भी उस (रावण) के प्राण हरकर और उसके वधु-वर्ग की मिटाकर, अपने पिता-समान जटायु के निमत्त उस (रावण) की वित्त देकर देवताओं की तृप्त करूँगा।

यह भी उससे कहना कि उसने महान तपस्या करनेवाली एक पांवन नागी को वही बनाकर रखा है, इसलिए उस वचक की मागी सपत्ति उसके भाई को समर्पित करपे हम उसे (रावण को), उसके साथियों के सगा नगक नामक अवार्य कारागार में रायनेवाले हैं। तुमने सेना में मर्बत्र जाकर सत्र कुछ देख लिया | यदि अब और कुछ नहीं देखना हो, तो तुम निर्मय होकर लौट नकते हो | मन, वचन और कर्म में कुछ पाप न रखकर शीव यहाँ से चले जाओं | प्रमु की ये बाते मुनकर हम तर गये कहते हुए वे टोनो गृप्तचर वहाँ से चल पड़े |

शब्दायमान महान् ममुद्र का भयभीत होना, उमपर एक दृढ सेनु का बाँबा जाना, उम पर में (राम आदि का ) आगमन—यह सब देखकर लकापति (रावण) एकात स्थान में रात-भर विचार करता रहा।

कचुक मे वॅबे पृथुल स्तनोवाली सुन्दरियों को तथा अन्य जना को छोड़कर दुछ बुद्धिमान् (मित्रयों) को साथ लेकर वह मंत्रणायह में जा पहुँचा। मंद्र मादत भी यह मोचकर कि जब रावण उसे नहीं चाहता है, उस स्थान में नहीं गया।

जो कुछ नहीं ममक मकते थे, ऐसे गँगे जो कथित बचन को सुन नहीं मकते थे, ऐसे यहरें, जो अगहीन थे. ऐसे कुबड़े तथा बौने जैसे लोग टीपों को लिये चारों और खंडे रहें।

टानवों के रत्नमय किरीट जिसके सुन्टर चरणों पर नत होकर उसका प्रकाश कैलात थे, ऐसे उस लंकेश ने कहा—'हमारे निकट मनुष्य आ पहुँचे हैं। अब क्या कर्नव्यहैं 2' तब उसके नाना ने कहा—

प्रलयाग्नि के गमान शरों से समुद्र का त्रस्त होना, ग्यांतप के गमान रस्तहार देकर ( तरुण का ) नमस्कार करना, यह मत्र शृल बनकर मेरे हृदय को माल रहे हैं।

मसुद्र फट गया। उनका प्रसिद्ध वल स्टिगया। महान अपयश का भागी यनकर भन्नभीत होते हुए वरुण ने (राम को ) मार्ग दिया।—ये यार्ते मेरे हृदय को पीडा देगहीं हैं।

जो बडे-बंड पर्वन थे, उन सबको जड़ ने उखाड़कर बानर-बीगो ने जो ताल ठोका और मसुद्र मे जो मेनु बनाया—ये मब मेरे मन को घोट रहे हैं।

गोप-भरे अमल्य बीर अपनी-अपनी शक्ति के अनुकृत बडे-चड़े पहाड़ी की ला-लाकर देते थे, तो एक त्रानर अपनी उँगलियों ने उन मवको मैं भाल-मॅभालकर समृद्ध में डालता रहा। उमने भी मेरे हृदय में पीडा डाल दी है।

( ममुद्र को ) जलाना देखकर, पुरातन ममुद्र को ( वॉथ मे ) रोकना देखकर. शक्तिहीन शत्रु का पर्वत लाकर डालना देखकर एव अपनी ऑखो के नामने उनका आना देखकर अब हम और क्या मोर्चे 2

जय (रावण की) माता के पिता ने इस प्रकार कहा—तय रावण ने अपने ओठ चयाकर आँखों में आग उगलते हुए कहा—'अच्छा है। अच्छा है। हमारी वह मत्रणा यहन नुन्दर ने। जाओ। किरंजीबी रहो। तुम भी भाई (विभीवण) के जैसे चले जाओ।

तय वर वृद्ध यह मीचकर कि 'हित कहना हीनता का लक्षण है'. मीन हो रहा । तर उप (रायप ) के चरवी को नमस्कार करके उसके रोमायति ने कहा— उनका समुद्र पार करके इस दढ नगर मे आना कौन बड़ी बात है ? अप्ट दिशाओं के अधिपति भी इन (रावण) की आजा का पालन करते हैं, इस वात की तुम भूल गये।

उन भय खानेवाले वानरों ने शैलों को उठाकर विशाल समुद्र में फेंका—यह कहकर तुम उनकी वीरता का वर्णन क्या कर रहे हो १ क्या (रावण ने ) महान् (हिमालय) पर्वत को ईश्वर के साथ ही उसके सुद्दम मूल तक को नही उठा लिया था १

अव इन सब बातों से क्या मतलब १ ये बुद्धिहीन लोग, अपने विनाशकारक विधि से प्रेरित होकर हमारे आवासभूत इम नगर में स्वय ही मरने के लिए आये हैं।— यो उसने कहा।

इसी समय एक कचुकी, जो आग उगलनेवाले नेत्रो तथा वेत्र रखे हाथ से युक्त था, आया और निवेदन किया कि गुप्तचर लौटकर आ गये है।

वे चर प्रासाद में आये और (रावण को) नमस्कार किया। विलिष्ठ हाथीवाले वानरों की सेना का वार-वार स्मरण करके वे विकल हो छठते थे और ज्यी-ज्यों खाँसते थे, त्यी-त्यों रक्त खगलते थे।

प्राण लेने के लिए मुँह खोले हुए यम-समान रावण ने कहा— उस सेना की स्थिति, विभीषण की दशा और उन तपस्त्री नरो की हालत कही।

हम, तुम्हारे दासो ने, उस वानर-सेना को पूर्ण रूप से देखने का प्रयत्न किया। किन्तु, जैसे गरुड समुद्र को पूर्ण रूप से देखने के लिए मिन्न-मिन्न दिशाओं में उड-उडकर भी उनके एक द्यश को ही देख पाता हो, ऐसे ही हम भी उस वानर-सेना को पूरा नहीं देख पाये।

यह सब कहने के लिए हमारे यहाँ आने की क्या आवश्यकता थी 2 अपार शोकपूर्ण समुद्र शेतु वाँधने से जब पीडित हुआ, तब उससे निकले हुए जलविदुओं ने यहाँ विखरकर क्या कुछ नहीं कहा 2

मैने इसके तट पर आकर प्रार्थना की, तव भी वरण नहीं प्रकट हुआ—यों विचार करते हुए ज्यों ही उस मनुष्य ने अपने कंधो-रूपी पर्वतों को देखा, अपने वाणों को देखा और अपने धनुष को देखा, त्यों ही वह (वरुण) प्रकट हो आया।

हे पुष्पमालालकृत वच्चवाले । तुम्हारे भाई (विभीषण) ने जनतक स्थास्ट सूर्य भ्रमण करता रहे और उन (राम) का नाम जनतक स्थिर रहे, तवतक के लिए समुद्र- मध्य-स्थित लका का राज्य प्राप्त किया है।

'सेतु बॉधा गया' —यह क्या अभी जात हुई कोई नई बात है १ वृत वनकर जो (हनुमान्) आया था, उमके भुजवल ने ही हमें अपार प्रमाण दे दिये थे १

पूर्वकाल में जब देवता अमृत-पान कर रहे थे, तब उनके बीच में छिपे दानवी (राहु और केन्द्र) को जिल प्रकार (सूर्य ने) उन्हें मायाबी मगवान को दिखा दिया था, वेसे ही तुम्हारे अनुज ने हमको (राम के सामने) प्रकट कर दिया।

वानर-वीरों ने अपने दृढ हाथों से हम मारा। हमारे हाथों को वाँधकर खीच

ले गये और (विभीषण ने) हमको ज्योति के समान प्रकाशमान प्रसु के सामने उपस्थित किया।

सस विजयी राम ने कहा कि 'मैं इन शरों से रावण के दीर्घ समय से प्राप्त सब वरों को मिटा दूँगा।' हमें कपट-वेपधारी राज्ञस जानकर भी उस (राम) ने हम पर दया दिखाई। इसी से हम सप्राण लौट आये हैं।—इस प्रकार उन गुप्तचरों ने कहा।

और, उन सत्यमय प्रभु ने जो-जो वार्ते कही, वे सव वार्ते उन गुप्तचरी ने (रावण को) सुना दी। फिर वोले—'आज से हमारे सव पाप दूर हो गये।' (१—६५)

#### अध्याय ए

## लंका संदर्शन पटल

शाप के समान तीच्ण धनुषवाले वे मनुष्य समुद्र को पार करके शीघ अपनी विशाल सेना-सहित तुम्हारे प्रसिद्ध नगर में आ पहुँचे हैं। तो अब और क्या सीचना है 2 और क्या करना है 2—यो कहकर सेनापित फिर बोले:

यदि लंकेश उस स्त्री को छोड़ देंगे, तो देवता यह कहकर उपहास करेंगे कि यह भयभीत हो गया। यदि शत्रुओं के साथ संधि कर लें, तो भले ही वे शत्रु (संधि के लिए) सन्नद्ध हो जायें, फिर भी तुम्हारा भाई उसके लिए तैयार न होगा। अतः, अव उन (शत्रुओं) के यहाँ पहुँच जाने पर युद्ध के अतिरिक्त और क्या कर्त्तव्य हो सकता है 2'

(जब वे शत्रु समुद्र-तट पर आये थे) तभी वहाँ जाकर उन शत्रुओ को युद्ध में मिटाकर हम अपने नगर को लौट आते—पर ऐसी वात नहीं हुई। अब वे लोग स्त्रय यहाँ आ गये हैं। इससे हमारा भला ही होगा। जब हमारा इच्छित कार्य स्वयं ही आकर प्राप्त हुआ है, तो उससे हमारी विजय निश्चय ही है।

राज्ञमों की सेना सहस्र 'समुद्र' संख्या में है। यदि वह निहत भी हो जाय, तो भी यह निश्चित है कि उनको मारने मे शतयुगों का समय लगेगा, अतः हम दीन क्यो वने 2 अगर तुम स्वयं युद्ध करने जाओंगे, तो जैसे सिंह के सम्मुख श्वानों का मृह हो; यो तितर-वितर हुए विना क्या वे वानर ठहर सकेंगे 2

हमारे शत्रु जो यहाँ आये हैं, उनके साथ में अपनी सेना को लेकर ऐसा युद्ध करूंगा कि उन्हें परास्त कर दूंगा, जिससे युद्ध में मरे हुए शत्रुओं को छोड़कर वाकी यहाँ से भाग जायेंगे। मेरे इस भयकर युद्ध को तुम देखों और इसकी मुक्ते आज्ञा दो—इन्द्र की पीठ को देखे हुए सेनापित ने उम रावण को यो समकाकर कहा।

विवेकपूर्ण और विचारवान् माल्यवान् ने (रावण से ) कहा— 'कोई अच्छी वात नामान्य रूप में ही कही जाय, तो भी उसे अपने विषय में लाग् कर लेना ही बुढिमता है।' फिर, उसने अपना यह अभिप्राय स्थक किया कि जो यह कह रहे हैं कि शत्रुओं का आगमन विधिकृत हितकर कार्य है, व भी (प्रहस्त आदि सेनापित) युद्ध मे शिथिल पड जार्येगे।

तरगायमान ससुद्र से आवृत पृथ्वी के चक्रवत्तीं राजा दशग्थ के पुत्र (राम) को, जो अब यहाँ हमसे युद्ध करने के लिए आया है, (ससार के लोग) कलकरिंहत प्रकाश-पुज से पूर्ण, अतिरिक्त की ऋतिम सीमा पर प्रकट होनेवाले देवाधिदेव विष्णु ही कहते हैं।

उस (राम) के अनुज को, उन पवित्र भगवान् विष्णु का—जो (भगवान्) परमपुरुप के रूप में वेदो से प्रतिपादित हैं और जो इस प्रकार नानाविध वस्तुजात के रूप में निवास करते हैं, मानो अपना शार्वत स्थान छोड़कर आ गये हो—अनुपम पथक आदिशेष ही कहते हैं।

उस (राम) का धनुष, पूर्वकाल में ब्रह्मा के द्वारा कुलपर्वतों की शक्ति को पृथक् करके बनाया गया था। उसकी डोरी आदिशेष है। उसमें से जो तीहण शर वेग से निकलते हैं, वे कालचक को भी (अपनी निर्वाध गति के कारण) मात कर देते हैं—ऐसा लोग कहते हैं।

वालिपुत्र, इन्द्र है। नील, अग्निदेव है। वह दृत (हनुमान्) जो यम-समान है, वायु एव त्रिनेत्र (शिव) का अश्र है, और यह भी कहते हैं कि वह (हनुमान्) भिष्ण में ब्रह्मा बननेवाला है।

सव लोग यह भी कहते हैं कि उस (हनुमान्) को जिसने (ब्रह्म-) पद दिया, वहीं राम राज्ञमों का समूल नाश करने के लिए इस नगर में आया है। न जाने, उपमान के रूप में वे ऐमा कह रहे हैं या यथार्थ ही कह रहे हैं। अधिक कहने से क्या प्रयोजन है १ देवता ही वानर-रूप धारण करके आये हैं।

यह ज्ञानियों का सत्य-वचन है, या मय है, अथवा अनुमान मात्र है, जाने क्या है, किन्तु लोग कहते हे कि वह (सीता) पवित्र है, अमृत के सग उत्पन्न (लह्मी) हैं और वह सब लोकों की माता है। अतः, उम सद्गुणवती को केवल एक अत्रला मानकर मन में उनकी उपेक्षा न करों।

लोग यह भी कहते ह कि राम का बन में आगमन देवों की प्रार्थना से ही हुआ है। 'मत्स्यों से पूर्ण समुद्र के मध्य-स्थित पर्वत पर वसी लका के राजा ने अनेक बर प्राप्त किये हैं'—यह सोचकर ही सब देवता प्रथक्-प्रथक नर-रूप धारण करके आये हैं।

लोग कहते हैं कि यहाँ (लका में ) सहस्रों उत्पात दिखाई पड रह हैं। यह भी कहते हैं कि जब वह (हनुमान्) सब माणियों के लिए माता से अधिक प्रेमपूर्ण (मीता) देवी का अन्वेषण करता हुआ यहाँ आया था, तब उसके आघात को न सहकर लका की अधिग्रात्री देवी यहाँ से चली गईं। और, यह भी कहते हैं कि अब यहाँ भीषण युद्ध होनेवाला है।

लोग कहते हैं कि यहाँ के राज्ञम अपने राजा के माथ ही शरों के लब्य वनन-वाले हैं। जिह्ना में जो अमस्य में रहित है और दुद्धि में देवों के मंत्री (वृहस्पति ) में भी एक हाथ ऊँचा है, वह विभीषण ही यह मब कहकर गया है—यों माल्यवान ने वहां। मैं यह सब जानता हूँ। मेरे कुल का अन्त समीप आते देखकर तथा तुम पर प्रेम के कारण मैंने अपने हृदय की वेदना से पीडित होकर घटित होनेवाली वार्ते हुम्हें बताई। यदि तुम सीता को मुक्त कर दो, तो यह मारी विपदा ही दूर हो जायगी—यो माल्यवान्ने कहा।

जसकी वार्ते सुनकर रावण वोला—तुमने जन मनुष्यो की, वानरो की तथा अयतक स्वर्ग में स्थित देवो की प्रशम। तो की | इसे रहने दो | किन्तु तुमने यह भी कहा है कि मैं युद्ध में हार जाऊँगा | तुम्हारा ज्ञान अच्छा है ! भला है !

इन निर्वल मनुष्यों के साथ, वानर ही नहीं, यदि अन्य लोग भी आये, भूमि की सीमा के वाहर रहनेवाले नाग आदि भी एक साथ मिलकर मुक्तमें युद्ध करने पहुँचे, ना भी सीता के लिए उन सबके साथ युद्ध करने से क्या अपने पैर पीछे हटालें 2

मेरे हाथ के शरों ने समस्त लोको पर विजय प्राप्त की हैं। पूर्व में जब देवता मेरे माथ ऐसा युद्ध करने आये थे, जैसा और किसी ने नहीं किया था, तब (मेरे शर) उन (देवताओं) की पीठ में प्रविष्ट हो गये थे। ऐसे मेरे शर आज क्या यहाँ आये हुए इस वानरों पर नहीं चलेंगे ?

जिश्ह्ल को अपने विशाल कर में धारण करनेवाले देव (शिवजी) भी यदि एक वानर का रूप धरकर आयें, तो सुक्तसे पराजित होने के सिवा मेरा क्या विगाड़ मकोंगे १ मेरे हाथ का शर भी क्या पूर्वकाल में ससुद्र की वेला को पार कर नमस्त लोकों को निगलने के लिए प्रवृत्त हलाहल विष है, जिसे वे (शिव) उठाकर पी जायेंगे ?

अजी ! कदाचित् तुम यह वात नहीं जानते कि यदि पूर्व में मुक्तसे युद्ध करने से डरकर भागा हुआ वह चक्रधारी (विष्णु) भी यदि अब पुनः आ जाय, तो मेरे हाथ के अग्नि उगलनेवाले शर उसके हृदय को पार कर जायेंगे। क्या मेरे शर भी समुद्र मथने से उत्पन्न वह (वैजयन्ती) मणि है, जिसे वह अपने वच्च पर आभरण के रूप में पहन लेगी 2

यदि देवों का राजा देवेन्द्र भी वानर-रूप धरकर आ जाय, तो (वह भी सुकने पराजित होगा)। क्या मेरे कंधे वे पर्वत हैं, जिनके परों को उस (इन्द्र) ने वज्रायुध लेकर काट डाला था और जो उड़ नहीं पाने से निःशक्त हो पड़े हैं 2—यो रावण ने कहा।

इसी समय प्रभात हुआ और रात्रि का ग्रथकार मिट गया। अपने हृदय कां ही दूत बनाकर अपने प्राण-समान प्रियतमों के स्थान का अभिसार करनेवाली नारियाँ व्याकुल हुई। चक्रवाक-युगल का वियोग-दुःख दूर हुआ। और, देवों के आवासभृत (मेरू-) पर्यत पर बाद के जैमा फैला हुआ ग्रथकार-समृह सूख चला।

सूर्य इस प्रकार उदित हुआ, मानो भय के कारण लका नगर की ओर कॉककर देखने की भी समता न रखने से उनके प्राचीरों के बाहर-ही-बाहर जानेवाला वह सूर्य अब यह गांचकर कि राजाधिराज विष्णु ही आ गये हैं (तो अब क्या भय हैं), उन पुरातन नगर को देखने की इच्छा से कॉक रहा हो।

'अरुधती-समान पातिबस्य से युक्त मीता उस नगर में हैं —यह मांचकर ही मानी रामचन्द्र प्रेम से प्रेरित होकर उस स्वर्ण-नगर को देखने चले हो —यी, महान् वीरो के विरे हुए तथा अपने भाई को भी साथ लेकर वे (राम) एक पर्वत के शिखर पर चढ़ गये। चारो ओर महावली वीर चल रहे थे। दोनो पाश्वो में दोनों राजा (अर्थात, सुप्रीव और विभीषण) उन (राम) के कमल-समान करों को सहारा देते हुए जा रहे थे। और रामचन्द्र इम प्रकार जा रहे थे, मानो महान् वलशाली सिंह, व्याव आदि से विरा हुआ, कोई मुगेन्द्रराज पर्वत पर जा रहा हो।

राच्चसों के उस नगर एव पर्वत के—जहाँ के ग्रंधकार उमडकर गरजनेवाले तथा तरगों से भरे समुद्र को एव समस्त लोक को डुवा रहा था—विध्वस्त हो जाने के अधुभ शकुन को सूचित करनेवाले और उत्तर दिशा के पर्वत-शिखर पर डिटत होनेवाले काले सूर्य के समान रामचन्द्र ( लंका के ) उत्तर में स्थित उस पर्वत पर प्रकट हुए।

भीषण युद्ध मे शरो की महान् वर्षा करनेवाले दृढ धनुए को लियं हुए एक बढे पर्यंत के जैसे वे महान् वीर (राम) कालमेष्ट के समान थे, जिसमे दृढ तथा अति सुन्दर कर, वदन, नयन तथा चरण-रूपी कमलो के वन खिले हो।

दृद शैलशिखर के समान कंघों से युक्त वे वीर (राम), अपार वीचियों से पूर्ण समुद्र-समान मनोहर वीर-समुदाय के बीच में खड़े हुए यो दिखाई पहें, जैसे स्वर्ण-शिखरों के मध्य एक मरकत-शिखर शोभायमान हो रहा हो।

समुद्र पर सेतु वनानेवाले उन रोष-भरे प्रमु (राम ) ने जो दीर्घ नयन-युगल से शोभित अपने प्राण-समान (सीता ) देवी से वियुक्त होकर अपने जोडे से पृथक् हुए क्रींच के जैसे दुःखी हो रहे थे, अपने कमल-नयनो से लका नगर को समीप में देखा।

तव रामचन्द्र ने अपने अनुज से कहा—किवजन हमारे (अयोध्या) आदि नगरों का वर्णन करते समय उपमान के रूप में इन्द्र के आवासभूत (अमरावती) नगर का ही उल्लेख करते हैं। किन्तु इन लका-नगर का उल्लेख नहीं करते। अही विकिष् लोग भी (अमरावती और इस लंका में स्थित) वास्तविक अन्तर को नहीं जानते।

लका के भवन कलंक से हीन अति स्वच्छ स्वर्णमय धरातल पर वने हुए हैं और सूर्य को भी लिंबत करनेवाले, अन्युज्ज्वल काित विखेरनेवाले, रत्न-समुदाय से निर्मित हैं तथा अवर्णनीय कला से पूर्ण हैं। किन्तु, अपनी अत्यधिक काित से आवृत रहने से उनकी अति सन्दर कला भी स्पष्ट प्रकट नहीं हो रही है।

पुज्यत्व रत्नों से विकीण होनेवाली काित गगन मे व्याप्त हो रही है। उस प्रकाश-पुज के कारण पताकाओं से शोभायमान यह नगर ऐसा लगता है, मानो मिह-समान मारुति ने इस (लका) नगर में जो आग लगाई थी, उससे अभी तक यह नगर जल रहा हो।

कातिपूर्ण विशाल मरकतमय सतह पर स्वर्णमय भवन ( सुनहली ) आभा विखेर रहे हैं । उनके मध्य अति मनोहर रजतमय सौध हैं। यह सारा दृश्य ऐसा लगता है, मानी एक सरोवर में कमल-पुष्पों के मध्य हस विश्राम कर रहे ही।

अपिन की जैसी काति विकीर्ण करनेवाली मणियों से खिंचत स्तभों पर फहराने वाली पताकाओं से शीभायमान प्रासादों पर जब मेघ-समुदाय जाते हैं तब उन (मधाँ) की कालिमा द्र हो जाती है और व सुनहले दीखने लगते है। ऐसा लगता है, माना लौहमय मेघ अरिनमय लका के मध्य तप रहे हो।

धनुप को धारण करनेवाले दृढ करों से शोभायमान हे अनुज । वेखां तीम् ण अगॅबोबाले हाथी यदापि अंधकार के जैसे रंगवाले हैं, तथापि अपने वज्रमय पैरों से स्वर्णमय भृमि को कुरेदकर उस धूल को अपनी सूँड़ों से उठाकर शरीर पर डाल लेते हैं, जिससे वे चलते नमय स्वर्ण-पर्वत जैसे लगते हैं।

टकार करनेवाले धनुष में युक्त हे वीर (लच्मण)। देखो, स्वर्णमय पताकाएँ, जिनके निचले भागों में चामर शोभायमान हैं, गगन में फैले हुए मेघों को यो पोछ रही हैं कि सारा आकाश उज्ज्वल दिखाई दे रहा है।

शिल्पशास्त्र के अनुसार निर्मित, चित्रकलाओं से युक्त उत्तम रत्नों से खचित, अति सुन्दर, राज्ञसराज (रात्रण) का भवन ऐसा लगता है, मानो वह ससुद्र-देवता की माला वनी हुई इस नगरी की मध्यमणि हो।

हं सन्मार्ग को जाननेवाले । देखो, इस नगर की विशाल वीथियों में जानेवाले अब दोनों और स्थित रत्नमथ प्रासादों की छाया जनपर पड़ने सें, अपने वर्ण को छोड़कर विचित्र रंगों से दिखाई पड़ते हैं। अतः, यह ज्ञात नहीं होता है कि कौन अश्व किस जाति का है।

'ह बीर । देखो, मृदु स्फिटिक शिला से निर्मित वहाँ के प्रासाट मन्मथ को भी आकृष्ट करनेवाले हैं। उनपर अन्य किसी छाया के पड़ने से ही वे स्पष्ट दृष्टिगोचर होते हैं, अन्यथा दृष्टि में नहीं आतं। अहो। कैसी सुन्दरता है। मानो जल से ही इनका निर्माण हुआ हो।

युद्ध में शत्रु को भयभीत करके भुकनेवाले धनुप को धारण करनेवाले हे वीर । वेखो, इस नगर से पूर्ण चन्द्र की काति के समान उज्ज्वल धवल काति गगनतल में उठकर छा जाती है। ऐसा दृश्य उपस्थित-हो रहा है, मानी मरकत-काति के मध्य, मुक्तामय वितान की छाया में, जीरसमुद्ध में रहनेवाले भगवान् (विष्णु) शयन कर रहे हो।

हे मिंह-शावक जैसे वीर ! देखो, गगन-चुवी प्रामाटों में रहनेवाली देव एव नाग-िम्त्रयाँ (अपना अलकार करते समय) अपने काले आवरणों से जो दर्पण वाहर निकालती हैं, वे (दर्पण) गहु से अस्त होकर वाहर निकलनेवाले चन्द्रमा के समान दीखते हैं।

है विजयी धनुष से शोभायमान बीर ! पताका-युक्त, सौधो तक ऊँचे उठे निर-वाले ऊँट, उन प्रामाटो के रत्नो से निकलनेवाले काति-पुज को आम्रवृद्धों के पल्लव-गुच्छ नमफकर मुंह खोलकर उन्हें खाने का प्रयत्न कर रहे हैं।

हे विजयी धनुप धारण करनेवाले बीर ! पुष्पमालाओं से भूषित केशोवाली मगर-ममान सुन्दिग्याँ (अपने केशो को सुखाने के लिए ) जो अगर-धूम निकाल रही हैं, उनमें घरा हुआ प्रवातमय वह भवन, हस्तिचर्म को धारण करनेवाले अर्धनारीश्वर के नमान लगता है।

<sup>ं</sup> शिवनी का रंग रक्तवर्ण ह और पार्वनी का रंग काला। शिवनी हाथी का चर्म पहनने ह। ---- अनु०

हे धनधारी बीर । चक्रवर्त्ता कुमार । देखो । देवताओ के विये नीलरलो से निर्मित अनेक कीडा-पर्वत दिखाई दे रहे हैं, जो ऐसे लगते हैं, मानी दान क्या होता है, यह न जाननेवाले राचसो के द्वारा संचित पापो के ढेर हो।

हे भाई। (रावण से) हरी जाकर, अपने प्रियतमों से वियुक्त हुई स्त्रियाँ, जो दु:ख से म्लान हो गई है और जिनका हृदय उद्दिग्न हो रहा है, हमारी ओर इस प्रकार देख रही हैं, जिम प्रकार मयूरो का समूह घन-घटा की ओर देखता है।

हे सहो विकसित पूर्णों को धारण करनेवाले वीर । देखी, गर्धव और विद्याधर-स्त्रियाँ, गगन में उड़ते हुए यो दिखाई पड़ रही है, मानो यह सोचकर कि अब उनका जीवन पनः सधर जायगा, ( रावण की ) महान् नगरी की शूल्य बनाकर वे दूर जा रही हो।

जब रामचन्द्र अपने भाई को इस प्रकार लका-नगर दिखाकर उनका वर्णन कर रहे थे, तभी वानर-सेना की विशालता को देखने की इच्छा से, उस नगर का अधिपति ( रावण ) गगन को छुनेवाले एक स्वर्णमय गोपुर पर जा चढा। (१—-४८)

# अध्याय १०

# रावण द्वारा वानरसेना-संदर्शन पटल

दाॅतो में युक्त कुजर के समान वह (रावण) सीता के प्रति मोह के कारण, पुष्पवाणों से पीडित भुजाओं के साथ ऐसा दिखाई पड़ा, जैसे कोई अनेक शिखरोबाला पर्वत खड़ा हो।

यह कहते ही कि अब युद्ध प्राप्त हुआ है, उस ( रावण ) की मुजाएँ, जो ( सीता नामक ) सुन्दरी के प्रति मोह के कारण अत्यन्त कृश हो गई थी, क्तट फूलकर मेरु से भी वड़ी हो गई। उसका मन उत्माह से भर गया।

स्वर्णमय मेर बना था वह गोपुर और उसपर स्वर्णमय शिखर वने थे उस (रावण) के निर। इससे वह ऐसा दिखाई पड़ा, मानों क्रोध-भरे वायुदेव को निगलने के लिए पूर्वकाल मे गगन मे उठा हुआ वासुकि सर्प ही हो ।

उस (रावण) के ऊपर एक विशाल छत्र छाया दे रहा था। जी (छत्र)

पचसूतमय दसी दिशाओं में अपनी छाया फैला रहा था।

उस ( रावण ) के वल पर पड़ा उत्तरीय वस्त्र, दोनो और डुलनेवाले चामरो की वायु से हिल चठता था। वह दृश्य ऐमा था, मानी स्निग्ध नीलवर्णवाले पर्वत पर निर्भग कर रहे हो।

स्वर्ग में रहनेवाली तिलोत्तमा, उर्वशी आदि मदहास फेकनेवाल अरुण अधर स युक्त तथा सुगिधत पुष्पधारिणी अन्सराएँ जानकी को अपना सादर्थ प्रदान करते हुए उम \_ ( रावण ) को चारो और से घरकर खडी थी |

विव-समान अधर और वॉस के समान कधो से युक्त अत्दुत्तम पॉच मौ सुन्दरियाँ उम (रावण) के पाश्वों में जा रही थी।

उस (रावण) के कंदरा-समान मुंहों से, चन्द्रकला-समान दॉतों की उज्ज्वल धवल काति चन्द्रिका वनकर फैल रही थी। जैसे किसी पर्वत पर मेघ, गर्जन किये विना फैले हो, इस प्रकार उसके केश थे।

जिन कानों में पहले वदघोप पड़ता था, उनमें मी (आज) 'सीता' भीता'—शब्द ही सुनाई पड़ता था। यो वेदध्विन भी एक ओर हो रही थी और एक ओर नारद अपनी बीणा बजाते हुए गा रहे थे।

अपने भयकर हाथों में शृक्ष, धनुप, करवाल आदि शस्त्र रखनेवाले, अपने वल से शकर को भी पराजित करनेवाले अगरस्त्रक वीर शतकोटि रक्त-नेत्रों के नाथ उस (रावण) को घरकर खड़े थे।

आवश्यकता होने पर जो सब लोको को भी खोडकर उठा सकते थे, जो लंका के निर्मित होने के समय से ही प्रधान स्थान प्राप्त किये रहते थे और जो किसी भी ब्रुटि से रहित थे, ऐसे शतकीटि यज्ञ, धनुप को लिये उस रावण के पाश्वों में चल रहे थे।

गरान में फैली घनी घटा के समान शब्द करनेवाले बाद्य भेरी, पटह, आक्रुलि, तुरही आदि शब्दायमान हो उठे, जैसे विशाल ससुद्र शब्द कर रहा हो।

विष भी जिनमें डर जाय, ऐसी आँखों से युक्त नागकन्याओं को भी लिंडात करनेवाली लता को भी सकोच (लांडा) उत्पन्न करनेवाली किट से शोभायमान सुन्दिरियाँ स्वर्ग की अमृतभाषिणी अपसराओं के संग पचम गुग गा रही थी।

आँखों से विप उगलनेवालें, हाथों में गढा रखनेवालें, मेध-समान गर्जन करने-वाले अति वेगवान् कचुकी दिशाओं में चल रहे थे। (अर्थात्, चारों ओर जा रहे थे)।

जिनका उपमान कुलपबंत भी नहीं वन मकतं थे, ऐसे (गवण के) विशाल कियों पर लगे चटन की सुगिव दूर से ही यह सूचना देग्ही थी कि रावण आ रहा है।

नेत्रधारी, अग्नि उगलती ऑखोवाले अपने गाजा (रावण) के खड़े रहने पर भी स्थिर नहीं रहनेवाले दस महस्र प्रामाद-रत्तृक वीर उसको घरे हुए थे।

तीरण से शोभायमान मणिसय द्वार पर वह (रात्रण) ऐसे खड़ा हुआ, जैसे जल-भरा वादल हो। और, वेट-प्रतिपाटित सत्य को, वेटो के अन्वेपण करने योग्य मूल-कारण हरि को, उम (रात्रण) ने अपनी उठी हुई ऑखो से देखा।

उस समय वह (रावण) ओठ चबाने लगा। उसकी आँखों से अग्निकण वरसं। दिशाओं में बज़ गरजें और सबके हृदय कॉप उठे। उस (रावण) के वाम नेत्र और वाम मुजाएँ फड़क उठी।

इस प्रकार उस (रावण) ने राघव को वेखा, जब एक राशि में सूर्य और चन्द्र आते हैं (अर्थात् , अमावास्या के विन ) उस उज्ज्वल प्रकाशवाले सूर्य को निगलने के लिए आनेवाले राहु के समान वह (रावण) रुप्ट हुआ। तव रावण ने सारण से कहा—यह राम है, यो उसकी देह-काति ही बता रही है, अन्य मेनापतियो के वारे में तुम कहो, तब सारण ने कहा—

वह जो खड़ा है उसीने—'मै लकेश की वहन हूँ', यह कहनेवाली ( रूर्षणखा ) के स्तन, कान और नासिका को, वड़े क्रोध के साथ अपने उज्ज्वल करवाल से काट डाला था।

धर्म को छोड़कर और किसी पर दृष्टि नहीं डालते हुए, उस (लह्मण) ने, जैसे काले समुद्र को घेरकर चक्रवाल-पर्वत खड़ा हो, वैमें ही (अपने अग्रज के साथ) खड़े रहकर, सन्यासी लोग भी जिस निद्रा का त्याग करने में असमर्थ हैं, उसी निद्रा को दूर भगा दिया है।

वह लच्मण जिसके कर को छूता हुआ खड़ा है, नहीं सूर्य का पुत्र है, जिसने वाली के साथ भयकर युद्ध किया था और उसे पराजित किया था, जो किसी से नहीं डरनेवाला है।

जस (सुग्रीव) के पार्श्व में जो खड़ा है, जसके पिता (वाली) ने अमृत चाहनेवाले देवताओं के देखते हुए, मटर-पर्वत और वासुकि-सर्प को लेकर अपनी सुन्टर सुजाओं से चीरससुद्र को मथा था।

वह जो खड़ा है, उसी (हनुमान्) ने पूर्व में खरिकरण (सूर्य) के साथ सचरण किया था (और उससे शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया था)। वह धरती को दृष्ट्रा पर उठानेवाले आदिवराह के समान है और जब वह समुद्र पार करके (लका में) आया था, तब उसके सब कार्य तुमने देखे ही थे न 2

वह जो खडा है, वही अग्नि का पुत्र नील है। इसके शत्रु कहते हैं कि यह शूल और पाश से हीन होकर आया हुआ यम ही है, जो हलाहल के समान है।'

वह पृथक ्खड़ा हुआ व्यक्ति नल है। जिनने वरुण के मार्ग न देने पर कर पर कुद्ध होकर राम ने जो अग्नि प्रज्ज्वित की थी, उनके दुक्त जाने के पूर्व ही समुद्र के मध्य सेतु बना दिया।

वह जो खड़ा है, वही भल्लूकराज जाववान् है, जिसने त्रिकाल का जान प्राप्त किया है। जो उस समय भी था, जिस समय (चीरसागर से) हलाहल निकलकर सब देवां को विकल करने लगा था और जो अब भी सप्तलोकों को उठा लेने की शक्ति रखता है।

जैसे एक ग्रंधकारमय पर्वत के पार्श्व मे टो स्वर्णमय पर्वत हो, वैसे ही वानग सेनापित के पार्श्व मे खडे हुए वे दोनों (वानर), देवताओं के वैद्य (अश्विनीकुमारों) के पुत्र हैं।

यही कुमुद है और वह कुमुदात्त है। यह गवय है और यह गवयात्त है? उन स्थान में दृत (हनुमान्) का जनक केमरी (नामक वानर) है, जो अपार वल से सपन्न है।

यह प्रसिद्ध है कि लक्ष्मण ने रामचन्द्र के साथ चौद्द वर्ष वन में रहते हुण कमी निद्रा नहीं की।
 पूछ में उसी वात का उल्लेख है।

हे प्रभु। वलवान् नरिसह के समान हाथों में उने नखी के माथ दॉतों से प्रकाश फेंकते हुए कोध के साथ विराजमान उस वीर का नाम सुरम है। वही शरम नामक वानर है, जो अनेक पर्वतों को जड़ में एक माथ उखाड़ मकता है। यही 'शतवली' नामक वीर है।

तीन नेत्र न होने पर भी, त्रिपुरो को जलानेवाले ( शिव ) के जैसे जो खडा है, वही पनस है। वह ऋपभ है, जो ऐसा खड़ा है, मानो इस सारे युद्ध को वही जीतनेवाला हो। और, वह सुपेण है, जो अपार ज्ञान से सपन्न है।

स्र्यपुत्र (सुग्रीत ) के वाम पार्श्व में खड़ा हुआ वह दिधमुख है, जिसने बाँमों से भरे सब पर्वतों को जड़ से उखाड़-उखाड़कर घरती की पीठ को भार से मुक्त कर दिया था और जो अग्नि पर भी रोप कर सकता है। और, वह शंख नामक वानरवीर है।

हे प्रभु ! सुनो । इस (वानर-सेना) की कुछ मीमा नहीं है । कोई परिमाण भी नहीं है । हम गगन के सब नहांत्रों को गिन मके, समुद्र की सब मछ लियों को गिन सकें, अथवा नागर के सैकत-कणों को भी गिन सकें, तो भी इस वानर-सेना को गिनकर उनके परिमाण को जानना कठिन है ।

सारण की ये वार्ते सुनकर क्रोधपूर्ण राक्त्म (रावण) ने मन्हाम किया। फिर कहा—इन तुच्छ सिरवाले वानरों की त् प्रशसा कर रहा है। वनो एव विशाल पर्वतों में जितने भी हरिणों के भुड़ धूमते हैं, वे सिंह का क्या विगाड़ सकते हैं ?

जिस समय रावण यो कह रहा था, उसी समय इधर रामचन्द्र ने रावण के भाई (विभीषण) को देखकर कहा—उस अति सुन्दर नगर-द्वार के ऊपर, श्रंतरिच्च को दकत हुए खडे रहनेवाले एव हमारी सेना का अवलोकन करनेवाले उन वीरो के नाम कहो। और उनका अन्य परिचय दो।

तिलोत्तमा आदि स्वर्ग की स्त्रियों के मध्य गोपुर पर खड़ा हुआ वही रावण है, जो पापकर्म में निरत है और जिसने अपने कुल के लोग-रूपी अक़रों को नरक के खेत में योने के लिए अभी से कीचड़ तैयार करके रखा है।

विभीपण मोचकर आगे कुछ कहे, इसके पूर्व ही, सूर्य का पुत्र ( सुग्रीव ) आँखों से आग छगलता हुआ, कूदकर ऐसे छड़ चला, जैसे पूर्व में हनुमान्, अरुण फल के जैसे दिखाई पड़नेवाले श्रुतिमय भगवान सूर्य की ओर, ऋपटकर गया था।

सुप्रीव, गगन तक उठे हुए सुवेल-गिरि के शिखर पर से अतिवलवान् रावण नामक पर्वत पर यो कूद पड़ा, जैसे उसका पिता (सर्य) अपनी अरुण किरणें फैलाने हुए, उदयगिरि पर से अस्ताचल पर कृट रहा हो।

जैसे नीचे की ओर वहनेवालो जल की धारा हो, यों सुग्रीव उस गोपुर पर कुट पड़ा, जिससे स्वर्णमय (त्रिक्ट)- पर्वेत भी हिल गया। उस समय वह (सुग्रीव) उस जटायु की समता करता था, जो ( रावण के द्वारा हरण किये जाने पर ) सीता को अश्र वहाते हुए देखकर, अपने मन के समान ही तीव वेग से रावण पर कपटा था।

काले मेघ एव करणा के मसुद्र प्रभु को देखने के लिए, बडी-बडी ऑखो के माथ जमंग से भरी हुई आकर खड़ी हुई आतराएँ एव अन्य स्त्रियाँ यो डर से तितर-वितर हो भागी, जैसे पर्वत पर विजली गिरने पर वहाँ के सब मयूर भाग जाते हैं।(१—४१)

### अध्याय ११

# मुकुट-मंग पटल

काले-अधकार को मिटानेवाले सूर्य का पुत्र (सुग्रीव) रावण को देखते ही कपट-कर उसके सम्मुख जाकर ऐसे खडा हुआ, जैसे किसी नील पर्वत पर कैलाम-गिरि खडा हो और हलाहल विष के प्रकट होने पर ( उसे निगलने के लिए ) आये हुए शिव हो।

रावण ने उनये पूछा—'त् क्यो आया है 2' तव मुग्नीव एछला और दमो दिशाओं की जीतनेवाली वीस विशाल मुजाओं ये उक्त उम रावण की देह को पीडा पहुँचात हुए अपने दौनों हाथों से ससके वन्न पर मारा।

तय रात्रण के मन में क्रींघ मङ्क एठा । उसने ऐठकर, धूरकर देखा । तक्वन के समान पुष्ट अपनी बीसी भुजाओं को उठाकर, (सुग्रीव पर ) ऐसे आघात किया, जैसे बज़ गिरा हो । उस शब्द से दसो दिशाएँ गूँज उठीं ।

वह चोट जहाँ लगी, वहाँ से ( सुप्रीव की देह में ) क्षिर छमडकर वह चला। तब सुप्रीव अपनी देह को संभालकर अति प्रचड वेग से उछला और (रावण के ) दमों सिरों और सुखों पर पद से आधात किया।

तव च्रणकाल में ही रावण ने पदाघात करनेवाले (सुप्रीव ) के पैरो को पकड़कर उसे तह्याते हुए चारों ओर धुमाकर सुधामय भूमि पर दे मारा और जैमे मिंह मत्तगज को द्योचता है, उसी प्रकार उसने अपने पैरो से रोदा।

उस रादनेवाले (रावण) को (सुग्रीव ने) हाथों से पकडकर व्याया और भूमि पर मुकाया। (रावण के) चद्रकला के समान दाँतों से मरे हुए मुँह-रूपी विली से जी रक्त वहा (सुग्रीव ने) उसे अपनी श्रजलि में मरकर पिया।

अपनी अंजिल में पिंघर भरकर पीनेवाले (सुशीव) की देह-रूपी स्वर्णशैल को (रावण ने) ऊँची गरदनवाले सर्प के समान पकड लिया। फिर, उस अजन-पर्वत के ममान राज्ञस ने वडे रीज के माथ उसे ऐसे घुमाया कि मब दिशाओं के पर्वतों के (सुग्रीव के शरीर में) टकराने से अग्निकण विखर पडे।

जय रावण उसको इम प्रकार घुमा रहा था, तय सुग्रीव ने अपने विशाल कर से उमके वह पर इस प्रकार आघात किया कि उसके नख गड़ गये और उमकी किट की एकड़कर उसकी बुद्धि को भ्रीत करते हुए, उमे उठाकर खाई में फेंक दिया। तव दशमुख लडाखड़ाता हुआ किसी प्रकार दीवार पर चढ़ गया और अपने को खाई में डालनेवाले (सुप्रीव) को पकड़कर खार्ड में ढकेल दिया और कहा—चढ़ सके, तो अब ऊपर चढ़ आ। क्तट सुप्रीव प्राचीर पर चढ़ गया और वे दोनो एक दूसरे को पकड़कर लुढ़ककर परिखा में जा गिरे।

(पिण्खा मं) वे दोनो गिरे। रुष्ट होकर घूम उठे। इवे, उतराये। विना हटे स्थिर रहे। एक दूसरे में हटे। उठे विना ही (एक दूसरे का) सामना करते ग्हे। दोनो परस्पर मारकर अदृश्य हुए और फिर प्रकट हुए। यो लड़ते हुए उन्हें अन्य किसी बात का जान नहीं रहा।

(जव सुग्रीव ने रावण को अपने हाथों से दृढता से पकड़कर जल में बुमाया, तव) पिखा ही समुद्र बनी। सुग्रीव के सुन्दर करों से जल की भीर में यंत्रवत् घूमनेवाला रावण मदर बना और उसे मथनेवाला (सुग्रीव) वाली बना। 9

उनके घावों से कियर निकलकर, बाढ़ के रूप में परिखा में वह चला। वे दोनों वाजों के जैमें भयकर रूप में लड़ने हुए गगन में उड़े, तो उस दृश्य को देखकर सारे ससार के प्राणी भयवस्त होकर चारों ओर भागने लगे।

दूर गगन में संचरण करनेवाले सूर्य के पुत्र (सुधीव) को मेघ से आवृत मेरु के ममान रावण ने पुष्पमालाओं से भूषित अपनी भुजाओं से इम प्रकार पकड़ा, जैसे उस (सुधीव) के पिता (सूर्य) को सर्पग्रह (राहु) प्रम रहा हो।

गगन में भीषण युद्ध करते हुए अरुणिकरण (सूर्य) के पुत्र की उज्जवल काति को रावण ने अपनी सब भुजाओं से ऐसे दक दिया, जैसे उष्णिकरण (सूर्य) को मेघ दक रहा हो।

ज्ज्जिकरण का पुत्र नरिमह के समान भाषटकर उस गोपुर पर कूदा। नूपुर-धारिणी स्त्रियाँ भय के कारण विलाख उठी। शत्रुओ का (लंका) नगर विचितित हो उठा।

तव अतिरुष्ट राच्नस ने 'तुभे खा जाऊँगा' कहता हुआ उस (सुग्रीव) का पीछा करके उसे पकड़ लिया। मानो टूटकर गिरे हुए वज्र का पीछा करता हुआ, विजली के समान चमकती दंष्ट्राओं से युक्त कोई कालमेघ आ गया हो।

आये हुए (रावण) का खड़े हुए (सुग्रीव) ने सामना किया। यम को भी भय-विकंपित करते हुए उस (सुग्रीव) ने उसे पकड़कर धरती पर पटक दिया। तब राज्ञस यत्र के समान कट सँभलकर खड़ा हो गया और उसने (सुग्रीव को) उठाकर फेंक दिया। तब सुग्रीव गेंद के समान लपककर उससे आ टकगया।

जनके अतिहद आधात से वृत्त् टूटकर गिर पड़े । धरती फट गई । विशाल दीनार टूट गई । ऊँचे पर्वत दह गये । लंका के प्राचीर हिल छठे और टूट गये ।

चरखी के समान ध्मते हुए वे लड़ रहे थे। उनको देखनेवाले यह जान नही

१. कंबन ने कई स्थानों पर वाली के द्वारा स्नीरसागर के मथे जाने की वाल कही है।

पाते थे कि ने एक दूसरे से सटे हैं या हटे हैं, या किमने किसको चोट करके दूर हटाया है। सामने खड़े हुए राच्चस-योद्धा भी कुछ नहीं समक्त पाने से निष्क्रिय हो खड़े रहे।

जन ऐमा हो रहा था, तब मेघवर्ण (रामचन्द्र) अपने प्राण-समान प्रिय मित्र को न देख दुःखी हुए। वे यह कहते हुए कि 'मेरे सोचे हुए सब कार्य तुम्हारे साथ ही अब समाप्त हो गये हैं'—क्याकुल चित्त के साथ अपनी प्रजा खोकर गिर पडे।

फिर सज्ञा पाकर राम बोल उठे—'हे मेरे चैतन्य, मेरे अनन्यप्राण मित्र। तुम्हारे विना मै अकेले रहकर क्या कर सक्रा १ कुछ नहीं। अहों। तुमने मब देवों को दुःख में डाल दिया और राज्ञमों को विजय दे दी। (रावण के प्रति) तुम्हारे कोध ने मेरी बडी हानि की है।'

दिन्य अस्त्रों तथा अवारणीय माया से युक्त पापी राज्ञ्य के हाथ मे तुम फँग गये। अब किम प्रकार उसके बंधन से छूटकर आ सकोगे ? यदि तुम सजीव लौटकर नहीं आओगे, तो क्या मै सप्तद्वीपों के मिलने पर भी जीवित रह सक्षा ? मुक्त एकाकी रहने-वाले के प्राण बचानेवाले हे बीर। अब मै कैसे निस्तार पा सक्षा ?

हाय। मैने कुछ सोचा था और अब कुछ और हो गया। यह मेरे कर्म का परिणाम है। तुम्हारे बिना मै जीवित नही रह सक्रूँगा। यदि वह दुर्गुणों से मरा राच्चम तुमको मार डालेगा, तो मै भी मर जाकर्गा। आज युद्ध-त्तेत्र में अमिट अपयश उत्पन्न करते हुए तुमने मुक्ते मार डाला।

तुम्हारे मर जाने पर, यदि मै जीवित रहकर राज्ञसों को मारकर अपने प्राण क्रोड़ूँ, तो भी लोग यही कहेंगे कि अपने प्राण भी देकर सहायता करनेवाले अपने मित्र को इसने भुला दिया। अतः, ऐसा करना भी मेरे लिए संभव नहीं।

हे मित्र । मेरे प्रति प्रेम के कारण तुमने जो किया, उससे सर्वनाश ही उत्पन्न हो गया है। मुक्त निस्सहाय का उपकार करनेवाले तुम-जैसे मित्र को खोकर यदि में सत्तर समुद्र वानरों में से एक को भी खोथे विना सबके साथ अयोध्या को लौटकर जाऊँ, तो भी मेरा यह शोक कम नहीं होगा। (अर्थात्, एक मुगीव को खोने पर, लंका पर विजय पाने एव सब वानरों के साथ जीवित रहने से भी राम को शांति नहीं मिलेगी)।

यहाँ जय रामचन्द्र यो शोक-लिह्रिन हो रहे थे, लम समय लघर दोनों में (अर्थात, सुग्रीय और रावण) न किसी की विजय हो रही थी, न पराजय। सुग्रीय क्षट शिक्तिशाली राज्यस के सुकुटों में स्थित अनेक लक्तम रत्नों को उखाडकर वहाँ से चला आया। राज्य (रावण) यह सोचता हुआ कि इसमें तो मेरा मारा जाना ही श्रेष्ठ होता, लिंडित होकर खड़ा रहा।

सुग्रीव ने (उनके ही वियोग मे) अशु वहानेवाले (रामचन्द्र) के चरणों में (गवण के) सुकुटों के रत्न ममर्पित किये और नमस्कार करके हिचकियाँ लेता हुआ एक और खड़ा रहा । तब उन दोनों पवित्र मूर्तियों (राम और लद्दमण) के एवं सत्तर समुद्र वानगें के प्राण लौट झाये।

्र .... अस्थि तक गहरे फटे हुए घानी से वहनेवाले रुधिर के साथ ही, चुट राज्ञम फे क्रूने से उत्पन्न अशुचिता को भी दूर करते हुए, प्रशु ने सुग्रीव को अपने गाढ आलिगन में बाँघ लिया और अपने कमल-समान विशाल नेत्रों से अशुधारा बहाकर उसको स्नात कर दिया।

अपनी आँखों से निर्मल अश्रु वहानेवाले प्रभु ने अपने मित्र (सुग्रीव) को देखकर कहा-अहो ! तुमने क्या किया १ मेरा हृदय विचलित हो रहा है, मेरे प्राण निकल रहे हूं; मेरा शरीर शिथिल हो रहा है; मेरा चित्त विकल हो रहा है।

हे शैल से भी अधिक टढ कधोवाले ! यदि वह निष्करण राज्ञम तुमको मार देता, तो मै छन मय राज्ञमो को बहुत बड़ी शर-वर्षा से ममूल मिटाकर विजय प्राप्त करने पर भी अपने को हारा हुआ ही मानता ।

विचार करने पर जात होता है कि गौरन, धृति, बहुत सुन्टर पौरक — ये मव इमाग्रण के स्रोत होते हैं ( अर्थात् , इन गुणों से च्याशीलता उत्पन्न होती है ) ; अहो। तुम भूल गये कि (तुम्हारे कार्य से) अनन्त अपकीत्तिं उत्पन्न हो जाने की संभावना थी, इह लोक और परलोक दोनों के मिट जाने की संभावना थी ; तुमने क्या सोचकर ऐसा किया १

यदि तुम इतना शीघ लौटकर नहीं आते, और अधिक विलय करते, तो सुन्दर ललाटवाली सीता से क्या प्रयोजन रहता १ संसार (के राज्य) से क्या प्रयोजन होता १ मै तुम्हारा अनुगमन (करके प्राण-त्याग) करता; यह संसार मेरा अनुगमन करता; फिर शेष क्या रहता १ अही ! तुमने केल-खेल में क्या किया १

जब राम ने यो कहा, तत सुम्रीब ने उनके दोनो चरणों को नमस्कार करके, पर्वत के जैसे पुष्ट एवं उमरे कभोवाले वीरों के देखते हुए, जैसे आँखों से अमि उगलनेवाला कोई मिह सुपचाप खड़ा हो, उनी प्रकार धरती पर दृष्टि गड़ाये, ग्लानि से भरकर कहा—

वन में गृहराज ने जी किया, वह मैं नहीं कर सका, (अपने) गाँव मे गृह ने जो किया, वह मैं नहीं कर सका, शुक्र के समान वीलीवाली (सीता) देवी के दर्शन भी मैंने नहीं किये और कुछ सुना भी नहीं; उस राच्चस के दम मिर भी नहीं ला सका; हाय! मैं रिर्हस्त ही लौट आया!

जन वह (हमारा) वलवान् शत्रु जीवित है, तन तो मैं अपने वानर-स्वभाव के अनुकूल तुच्छ शत्रुत्व ही दिखा मका हूँ। अहो। क्या मैं प्रसिद्धि पाने योग्य शत्रुता निवाह सकता हूँ व आपने मेरे शत्रु (वाली) को मिटाया, मेरे प्राण-पत्नी को एवं राज्य सुक्ते दिलवाया। किन्तु, मैंने (राज्य के प्रति) आपका निरोध आपको ही सीप दिया; (अर्थात्, मैंने आपके निरोधी को नहीं मिटाया)। मैं अपने प्राणो का भार दोता हुआ धूम रहा हूँ।

ताँवे के समान रक्तवर्ण नेत्रोवाले विम्मजो के वलवान् दती की अपेक्षा सुक्त बानर की बाँह अत्यन्त त्तुद्र हैन ? (अर्थात्, मेरी सुष्टि के घात से वह रावण कैसे मर सकता है, जिसने दिग्मजो के दाँतो के आघात अपने वक्ष पर सँमाले थे)। आपका शर वहाँ पहुँचने के पहले ही मै (आपके) शत्र को मिटाने गया; किन्तु असफल हो विकल मन से लौट आया। शास्त्रों के शान में चतुर, आपका दृत (हनुमान्) भीषण युद्ध में शूल एवं शरों के प्रयोग में अपना चातुर्य दिखानेवाले राच्चसों की, अपनी पूँछ का चातुर्य दिखाकर लौट आया (अर्थात्, लका को अपनी पूँछ में लगाई अग्नि से जलाकर अच्चत लौट आया), पर लकानगर में जाकर भी में केवल अपने पैरों का कुशल दिखाकर ही नापस आया (अर्थात्, भाग आया)। अहो। मेरा युद्ध-चातुर्य भी कैसा है १

वानरराज इस प्रकार के अनेक दीन बचन कहता हुआ, राजाओं के राजा (रामचंद्र) के सामने निर भुकाये खडा रहा। तब उस (सुग्रीव) को देखकर एव सुन्दर (रामचन्द्र) को भी देखकर उज्ज्वल, वीर-कंकण से भूषित निभीषण वोला—

सुत्रीव ने उस (रावण) के सिरो पर के जो रत्न उखाड़कर लाये हैं, उनसे वहकर प्रभावशाली और कौन-सी वस्तु हो सकती है १ वह (रावण) इन रत्नों को अपने प्राणों से भी अधिक मूल्यवान समकता है। हे सुत्रीव, तुमने उसकी समस्त की ति को जड़ से उखाड़ दिया है।

पृथ्वी का भार वहन करनेवाले आदिशेष के फनो पर स्थित रत्नों को भी यदि पाना हो, तो वह (रावण) अपने पैरों से (धरती को ) कुरेदकर ही छन्हे प्राप्त कर सकता है, ऐसे रावण के पुष्पों से भूषित दसों मिरो के रत्नों को तम ले आये हो। तुम्हारी वीरता से बढ़कर अब और कौन-सी वीरता हो सकती है ?

नीलकठ (शिव) की जटा में स्थित चन्द्रकला को भले ही छीन लायें, या नीलरत्न-समान कातिवाले विष्णु के वह पर स्थित कौस्तुभ-मणि को ही ले आयें, किन्तु हे चमकते रत्नो से शोभायमान सुजाओंवाले (सुप्रीव)। दशसुख के सुकुटो में जटित रत्नो को ले आने की यह वीरता अपनी समता नहीं रखती।

रत्नहार से शोभायमान कघोवाले। है कपिराज। अब और क्या कहे १ तुम शिवजी से रत्न-खचित चन्द्रहास (करवाल) प्राप्त करनेवाले उस (रावण) के मुक्कटों से रत्नों को उखाड़ लाये हो, या तुमने उसे समाप्त करने की विजय (-रूपी भवन) के निर्माण के लिए शिलान्यास किया है।

तब राम ने भी कहा—वीर सदा विजयी ही नहीं होते तथा वे सदा सफत ही नहीं होते। हे वीर। पृथ्वी की एक दण्ट्रा पर छठानेवाले आदिवराह के समान तुमने जो वीरता विखाई है, वैमी वीरता और कीन दिखा सकता है 2 तुम्हारी यह विजय अतुपम है।

इसी समय सूर्य अस्त हुआ, मानों वह यह तोचकर कि उसके पुत्र (सुप्रीव) के द्वारा रावण के सुकुटों के रत्नों को अपहरण कर लेंने से कृद्ध होकर वह रावण कुछ न कर बैठे द्वारा रावण के अपराध का प्रतिकार पिता (सूर्य) से लेने न लग जाय], अतः आशक्ति [अर्थात्, पुत्र के अपराध का प्रतिकार पिता (सूर्य) से लेने न लग जाय], अतः आशक्ति होकर वहाँ से अदृश्य हो गया हो।

रात्रिका अन्धकार छा गया, रावण के शिरोरत्न दीप बनकर प्रकाश पैला रहे थे। पुष्ट कघोवाले रामचन्द्र सूर्यपुत्र (सुग्रीव) की विजय की भावना से पूर्ण हुटय के साथ अपने आवास में चले गये। रावण ने ऐसा अपमान कभी नहीं प्राप्त किया था। आज इस प्रकार अपमानित होने से, यह सोचकर कि देवता लोगों ने मेरी इस दशा को देखा होगा, अत्यन्त लिंजत हुआ; तब सुन्दरी अवितयों के कटाच-पात उसके लिए पुरुपों की दृष्टि वन गये (अर्थात्, रमिषयों के कटाचों से वह रावण आनिन्दत नहीं हुआ)। यो अपने यश के समान ही वह भी वहाँ से (गोपुर से) उतरकर नीचे चला गया। (१—४६)

#### अध्याय १२

## सेना-प्रबंध पटल

अपमानित होने के कारण रावण विकलचित्त हुआ और मुरक्ताये कमल के समान मुँह लिये अपने विशाल प्रामाट में जा पहुँचा। वह मधुपान में निरत नहीं हुआ, संगीत में उसका मन नहीं लगा, नृत्य देखने भी उसकी रुचि नहीं हुई। वह मृदुल पर्येक पर मीन पड़ा रहा।

गचनराज ऐसे पड़ा ग्हा, मानो शेपनाग अपने अमृत्य रत्नो को खोकर अपने शेप अनेक फर्नो से तीच्ण श्वास छोड़ते हुए, चीरसागर की तरगो पर, पुष्प के समान कोमल पर्येक पर शयन करनेवाले विष्णु भगवान् से विछुड़कर, यहाँ आ पड़ा हो।

इसी समय माता से भी अधिक घनिष्ठता प्रकट करनेवाला भी जिसकी माया को नहीं पहचान सकते, ऐसी माया से युक्त एक चर (शाईल ) आ पहुँचा। द्वाररचक ने रावण के निकट आकर विनम्नता से निवेदन किया कि शत्रु-सेना में जाकर उसका समाचार जानकर एक गुप्तचर आया है।

रावण ने कहा कि उमे आने दो। वह गुप्तचर आकर नमस्कार कर खड़ा रहा। यह पूछने पर कि तुमने क्या जाना है, कही। तब कंदरा में वंट रहनेवाले सिंह के समान रावण के मुख की सुटा से उसका मनोभाव समककर गुप्तचर धीरे-धीरे कहने लगा।

हे वीर ! मारुति मत्रह मसुद्र वानर-सेना को माथ लेकर पश्चिम द्वार पर आया है , आर्य (राम) सूर्य के पुत्र सुप्रीन से पृथक् नही रहना चाहते थे । इसलिए, उसको सत्रह मसुद्र वानर-सेना लेकर अपने माथ ही ( उत्तरी द्वार पर ) रहने की कहा ।

कपिराज का पुत्र (अगड़) मत्रह ससुद्र सेना को लेकर दिल्ला टिशा में युद्ध छेड़ने के लिए आया है और नील नामक बीर सत्रह मसुद्र वानर-सेना को लेकर पूर्व टिशा में आ पहुँचा है।

दो समुद्र वानर मर्वत्र श्रूमकर कद-फल आदि लाकर वानरों का भोजन देने के लिए भेजे गये हैं। तुम्हारे भाई (विभीषण) को प्रत्येक नगर-द्वार से समाचार लाने और ले जाने का काम सीषा गया है। और, राम अपने अनुज के माथ (उत्तर द्वार पर) खड़ा है। यही ममाचार है—यों चर ने कहा।

जय शार्द्र्ल ने यो कहा, तब रावण की आँखों से अग्नि उमड पडी। जैसे प्रलय-कालिक दृश्य उपस्थित हो गया हो। अपने ओठ चवाते हुए वह वीला—कल युद्ध-चेत्र में उन सबके शरीरों को धूल में मिला दूंगा। उनके रुपिर-प्रवाह में रथ भी हूव जायेंगे।

वृद्धों से भरे नील-पर्वत पर जैसे प्रभातकालिक ( सुनहली ) किरण छाई हो— वैसे माम से युक्त रुधिर-र्विदुओं से चिहित कंघोवाला वह रावण, सन्मथ के वाण लगने से जलनेवाली पुष्प शथ्या को छोड़कर मत्रागार में एक रत्नमय आसन पर जा वैठा।

कर्त्तव्य कमों का भली भाँति विचार करके उचित निर्णय करनेवाले निष्कलंक, कुल-कमागत, मित्रयो को आते हुए देखकर 'आओ' कहकर उनका स्वागत किया। वहाँ कोई भवन ही नहीं है—ऐमी भ्रांति उत्पन्न करनेवाला स्फटिकमय उस मंत्रागार को घेरकर उम करोड़ भृत उसकी रखवाली करते रहे।

सल्यातीत अमाखो को अपनी दृष्टि के सामने एकत्र देखकर (रावण ने)
, कहा—नानरों की सेना प्रत्येक नगर-द्वार पर आकर घेरा डाल रही है। अब भीषण युद्ध
आ प्राप्त हुआ है। इन (वानरों) की पीडा से सुक्ति पानी है। अतः, आवश्यक कर्तव्य
का विचार करना है।

तय निकुम नामक राज्ञस ने कहा—सत्तर समुद्र वानर हमारे दुर्ग पर घेरा डाल रहे हैं, तो हम इमसे अपने मन में चिंतित क्यों हो १ हमारी सेना सहस्र समुद्र है न १ यदि वे वानर 'उर्लिजै' पुष्पों की माला पहने हैं, तो हमारी सेना 'नोच्चि' पुष्पों की माला धारण किये है। तुम्हारा नगर विजय से भूषित होगा।

फरमे, दड, शूल, करवाल, बाण आदि आयुष लेकर जब राच्चस-सेना युद्ध करने लगे, तब देवता भी अपनी सेना के आगे मिर पर हाथ जोडे हुए भाग जावेंगे। अब खाली हाथवाले ये बानर यहाँ आकर हमारा क्या विगाड़ सकते हैं?

हाय। इनकी क्या दशा होगी 2—यह कहकर ऑखो से आग उगलते हुए, ध्रूकर पृथ्वी पर हथेली से मान्ते हुए क्क्रघोप में निकुम हँस पड़ा। तव रावण का मामा माल्यवान् नामक वीर मन में यह सोचकर कि 'अहो। कामुकता से कैसी-कैमी वेदना उत्पन्न होती है। उससे सर्वनाश ही हो जाता है', (रावण के प्रति) स्नेह के काग्ण यो बोला—

पहले जिम वानर ने लका में घुसकर आग लगाई, मव कुछ तहस-नहम करके चला गया, क्या स्पक्ष पास कोई चक्रायुध था? जो वानर इस दशसुख के निर-स्पी पर्वती से रत्नों को खखाड़कर ले गया, क्या समके पाम कोई त्रिश्ल या करवाल था?

राम के धनुष से शुर ख़ुट, इसके पहले ही अदृश्य कटि को पीडित करनेवाले

अपनोन तमिल-साहित्य में ऐसा वर्णन मिलता है कि दुर्ग पर आक्रमण करते समय रातु के सिनिक 'उर्लिजै' नामक पुष्प की माला पहनते थे और दुर्ग की रक्षा करनेवाले सैनिक 'नोचि' नामक पुष्प की ।—अनु०

स्तन-भार से युक्त उस स्त्री (सीता) को उसे सीप दे और उसकी शरण मे जायें। इसके अतिरिक्त अब हमारी रज्ञा का अन्य कोई मार्ग नहीं हैं।

जिसको अपयश प्राप्त होनेवाला है, उस राज्ञम (रावण) ने माल्यवान को अग्निम्य ऑखों से देखा और कहा—सुमे अनन्त अपयश देने के विचार से ही कढाचित तुम ऐसे अनुचित वचन कह रहे हो। स्नेहीन चित्त से ऐसी वाते मत कहो। वह (रावण) आगे वोला—

हे 'कालकेमो' के मान एव मजा से भली भाँति चमकाये गये शस्त्रों से युक्त वीर-सेना के अधिपति (प्रहस्त)। तुम चुने हुए वा मौ ममुद्र वीरों को साथ लेकर पूर्व द्वार पर जाओं।

यम के युद्धोन्माद को भी दूर करनेवाले हे महोवर। तुम युद्धोन्माद से भरे महापार्श्व को साथ लेकर दो सी समुद्र राज्ञम-वीरी के सहित यम की विशा (विज्ञ्ण) के द्वार पर जाओं और सब वानरों को निहत करी।

हे इन्द्रशत्रु । (इन्द्रजित्!) तुम्हारी क्या प्रश्नसा करूँ १ पवनपुत्र (हनुमान्) की प्रचडता को तुमने पहले देखा ही है। दो सौ समुद्र सेना को लेकर प्रमात होने के पहले ही पश्चिम द्वार पर पहुँच जाओ।

हे विरूपाच । तुम इतने टीर्घ काल तक देवताओं की शक्ति का अन्त किये रहे। अब इन चुट वानरों पर आक्रमण करना तुम्हे शोभा नहीं देगा । तुम मूलवल एव अमात्यों के साथ नगर की रचा करते रहों ।

कमलभव (ब्रह्मा) के लोकों में इस थोर (के समस्त लोको) को युद्ध में जीत-कर अब युद्ध के लिए बातुर रहनेवाली, गज, अश्व, रथ एवं पैदलों की दो शत समुद्ध सेना लेकर में स्वय उत्तर दिशा के द्वार की रह्मा करेंगा—यो रावण ने व्यवस्था की।

व्याकुलता से पूर्ण रात्रि-रूपी कल्प (समय) व्यतीत हुआ। जो, सौमान्य से युक्त देवों को ही नहीं, चतुर्वेदों में पारीण मुनियों को ही नहीं, सौंदर्य से युक्त मीता को ही नहीं, वलवान् राम को ही नहीं, लका के राजा को ही नहीं, किन्तु इन सभी लोगों को आनन्ददायक प्रतीत हुआ।

करुणा से हीन किसी शक्तिशाली चक्रवर्त्ती राजा की क्र्रता के डरकर, बदना से पीडित होकर छिपे पडे रहनेवाले छोटे-छोटे राजा उस चक्रवर्त्ती के गर्व को मिटाने-वाले एक राज्ञम-बीर को देखकर जिस प्रकार वाहर निकल आते हैं, उसी प्रकार अब सूर्य उटित हुआ।

हलचल से मरे समुद्र के घोप को भी दवात हुए, अपार धूलि से सब दिशाओं को भरते हुए, सब राज्ञम-बीर प्रभात होने के पूर्व ही, अपनी-अपनी सेना-सहित लका के मब हारो पर जा पहुँचे।

वानर-वीर प्राचीन नगर लका के प्राचीरों पर उछलकर कूट पड़ते ओर ऐसे गरजत कि अतरित्त के नत्त्र भी ट्टकर गिर पड़ते थे। रामचन्द्र सूर्य के पुत्र एव अपने भाई (लन्मण) के आगे-आगे चलते हुए तथा इन्द्रके द्वारा प्रशमित होते हुए यह चले।

उस पातकी (रावण) का वह प्राचीन नगर, समुद्र के समान शास्त्रों में निपुण विद्वानों के लिए भी अगम्य, वल से भरी त्रिश्र्लधारी राज्ञस-वाहिनी नामक विशाल समुद्र से घिरी थी। ऐसी लका को जब बानर-समुद्र ने घेर लिया, तब वह दृश्य ऐसा था, मानो ज्ञीरसागर के मध्य कोई काला समुद्र दिखाई दे रहा हो। (वानर-सेना, ज्ञीरसागर है और राज्ञस-सेना काला समुद्र)।

अपरिमेय राज्ञस-सेना को घेरकर वानर-सेना जाल के समान चारो ओर वैसे ही फैल गई, जैसे प्रलयकाल में सप्त समुद्रों के छमड़ आने पर सब लोक एक कोने में एकत्र हो रहे हो। (१—-२८)

#### अध्याय १३

# श्रंगद-दौत्य पटल

उदार प्रभु शीघ उत्तर द्वार पर जा पहुँचे और सम्रह समुद्र नानर-रेना के साथ उस चोर ( अर्थात्, रावण ) के आने की प्रतीचा करते रहे। जब उसे आते नहीं देखा, तव ज्ञानवान् निभीषण से कहा—

अय शीघ एक दूत को (रावण के पास) भेजना चाहिए और यह पूछना चाहिए कि क्या वह सीता को मुक्त करने को तैयार है। यदि वह वैसा करने से इनकार करें, तो हम यह सममेंगे कि उसके साथ युद्ध करना ही हमारा कर्चव्य है। ऐसा किसी दूत को भेजना ही धर्म और राजनीति है। —यो उन करणा के आगार ने कहा।

विभीषण ने वह सुनकर उत्तर दिया—यह कार्य उत्तम ही है। किंग्राज ने कहा—यह कार्य विजयी पुरुष के योग्य ही है। किन्तु, अनुज (लक्ष्मण) ने कहा—ऐसी करुणा दिखाने से अब अहित ही होगा। अब शर-प्रयोग करने के अतिरिक्त और कोई बात ही नहीं करनी चाहिए।

रावण ने सुन्दरी सीता को बंदी बनाया। देवो को पीडा दी। भृसुरो को ब्याकुल किया। धरती के प्राणियो को मारकर खाया। दिशाओं के अत तक के सब लोको को अपने बश में कर लिया। इन्द्र के ऐश्वर्य का भी हरण किया। वह अनुचित मार्ग पर चलनेवाला है।

'हे विजयी प्रसु! उस दिन उसने अपिरमेय दुःख मे आपको निमम्न करके अवारणीय माया से आपकी पत्नी को (आप से ) पृथक् किया। उस निस्तहाय स्वी पर दया करके उस राज्ञम का सामना करनेवाले आपके पितृतृल्य जटायु को, जो प्रलयकाल तक जीनित रह सकता था, उसने मार डाला।

यदि वह (रावण) सीता को छोड़ दे और आप उसे करणा से जीवित छोड दे तो

7

आपने अपनी शरण में आये हुए निमीषण को जो यह बचन दिया है कि 'जनतक मेरा नाम ससार में स्थिर रहेगा, तनतक लंका पर तुम्ही राज्य करोगे', उनका क्या होगा ?

आप भले ही अपनी धर्ममय तपस्या के कारण उन सब बातों को भूल गये हो, या इस लका के ऐश्वर्य की देखकर और यह सोचकर कि इसका विनाश अच्छा नहीं है, कृषा करने लगे हो, तो भी विचार करने पर विदित होगा कि इस दशा में युद्ध करना ही उचित है। जब लद्मण ने यह बात कही, तब प्रभु सुस्कराये।

उन्होंने समकाया—में शिथिल नहीं हुआ हूँ। मेरा भी ख्रांतिम निर्णय वही है। फिर भी, जानवानो के द्वारा निर्मित नीतिशास्त्र के विधान को छोड़ देना भी हमारे लिए उचित नहीं है। भले ही हम अनुपम भुजवल से युक्त हों, तो भी च्रमाशील होकर रहना ही विजयप्रद धर्म होता है।

यदि इस बार भी मारुति ही जाय, तो ने सोचेंगे कि इसको छोड़कर यहाँ अन्य कोई समर्थ है ही नहीं । ग्रांगद को छोड़कर अत्र इसके लिए और कौन योग्य हैं १ कदाचित् वह इसपर आक्रमण भी कर दे, तो भी अच्चत लौट आने की शक्ति रखनेवाला त्रही है।

तव सबने कहा कि यही उचित है। उसके वाद अंगट को बुलाकर प्रमु ने उससे कहा—हे वीर। शत्रु-समीप जाकर दोनों में से एक बात करने को कहकर लौट आओ। प्रमु की कृग का पात्र बनने से अगट की सुन्टर मुजाएँ पर्वत से भी ऊँची होकर उभर गई। उस समय उसके मन की दशा का क्या वर्णन करें 2

जब त्रगद ने पूछा कि उससे में क्या कहूँगा, तब राम ने कहा—उससे कहना कि वह उस सुन्दरी (सीता) को सुक्त करके अपने प्राणो की रच्चा करें, नहीं तो युद्धचेत्र में आये, जिससे उसके दसो सिर छिन्न-भिन्न हो जाये। इन दोनों में से एक कार्य करने को उससे कहना।

ि ह्या का स्वाप्त की का पर्म नहीं है। उनको ऐसा काम शोभा नहीं देता। इसमें पुरुषार्थ भी नहीं है। अधर्म के मार्ग में हित नहीं होता। अगर वह धनुष्र पर शर-संधान करके खड़ा रह सकता हो, तो मेरे मामने आकर मुक्तसे युद्ध करे। यह बात उससे कहना—यो राम ने (ग्रंगट से) कहा।

सिंह-समान अगद राम को धरती तक भुककर दडवत् करके यो वंग से गगन में उड़ गया, जैसे राम के धनुष से निकला हुआ शर ही हो। वह ( ग्रागट ) प्रभु से यह बात सुनकर यहुत ही आनिन्दत हुआ कि यदि मारुनि नहीं है, तो उसके पश्चात् में ही ( किसी कार्य को करने का अधिकारी ) हूँ। अब मेरी समता करनेवाला कौन हैं 2

क्र्रता से भरे अग्निमय बॉखों से घ्र्नेवाले राच्चसी को विध्वस्त करने के लिए समुद्र के मध्य शयन करना छोड़कर जो प्रभु अयोध्या में अवतरित हुए हैं, उनका दृत (अंगड) सूर्य के लिए भी दुर्लच्य एवं मेंक से भी ऊँचे प्राचीर को पार करके लका में प्रविष्ट हुआ और राच्चस (रावण) के प्रासाट में गया।

उसने उस रावण को देखा, जिसके दसी सिरो के कानों में एक ओर से उन बन्धु-

जनो की चीख-पुकार पड़ रही थी, जो अगद को हनुमान् ममक्कर भयभीत होकर भागेथे और दूसरी ओर से विभिन्न राजकीय अधिकारियों के निवेदन पढ रहे थे।

उसे देखकर अगद आश्चर्य से यह सीचता खडा रहा कि 'हमारे पास शैल हैं, वृत्त ह, एक वेचारे ममुद्र को भी पार कर हम चले आये हैं, पर इस रावण को मारनेवाला यम भी क्या कोई है । यदि यह शस्त्र लेकर आ जायगा, तो इसका सामना करनेवाला कौन होगा १ हाँ, राम के हाथ की धनुष यदि (इसका सामना ) करे, तो कर सकेगा।

वह (प्रभू), जिन्होंने इसके साथ सम्मुख-युद्ध करके इसे हरानेवाले मेरे पिता (वाली) के वज्ञ में एक शर छोड़कर मार डाला था, स्वय इसे मारने के लिए आ गये हैं। अन्यथा इसके सामने आकर इसे पराजित करनेवाला कौन ही सकता है ?

विना आभरणो के भी अत्यन्त सुन्दर लगनेवाली उन (सीता) देवी के प्रति इसके मन मे जो मोह बैठा हुआ है. उसको उखाड़कर इसे समाप्त करनेवाला कौन है ? भीवण सुख से युक्त मर्प को जैसे गरुड उठाकर उड जाता है, वैसे ही इस रावण को पकडकर उडने-वाले मेरे पिता से भी जो अधिक वलवान हैं, उसकी प्रसु राम ही मार सकते हैं।

प्रसुका भेजा हुआ वह दूत इस प्रकार विचार करता हुआ उस रावण के सम्मुख छोटा रूप धारण करके खड़ा हो गया, जो ऐसा था, मानी विशाल समुद्र ही, भीषण अग्नि, विष, यम, इन सवका मिश्रण बनकर चरण आदि अगी एवं उज्ज्वल मुक्क्टी से द्वक्त होकर बैठा हो।

रावण ने अग्नि उगलती ऑखों से वहाँ खड़े रहनेवाले श्रगट को देखकर पूछा-'तूकीन है, जो अब यहाँ आया है शक्या काम है शबे राह्मस तुमे मारकर खान डाले, इससे पहले ही बता है।' तब बलवान वालिपुत्र ने कहा-

सव भूतो के नायक, जल से आवृत पृथ्वी के नायक, पुष्प से अधिक कोमल सीतादेवी के नायक, देवों के नायक, तुम जो वेट पटते हो, उन वदों के नायक तथा विधि के नायक उम राम के द्वारा प्रेषित दृत हूँ मैं। उनके सदेश सुनाने के लिए आया हूँ |

जब क्रागटन यह कहा, तब राज्ञम ने कहा— वह न हर है, न हरि है और न ब्रह्मा है ।---ऐसी कोई वात नहीं है । सब मर्कटो को इकटा करके, मसुद्र नामक तलैया पर पुल वॉधकर वह यहाँ आ पहुँचा है—ऐसा वह नर ही क्या लोको का अधिपति है १ बाह ।--यो कहकर रावण हॅस पडा।

गगा एव चन्द्रकला को सिर पर धारण करनेवाले (शिव) तथा चक्रधारी (विष्णु) जैसे लोग भी इस नगर मे आने का साहस नहीं करते। ऐसे देवताओं का इत वननेवाले एक मनुष्य का दूत वनकर आनेवाला त् कोन है १—यो रावण ने पूछा।

तव अगट ने उत्तर दिया-पूर्व में इन्द्र के जिस पुत्र (वाली) ने रावण नामक एक व्यक्ति की सब मुजाओं को एक एक करके अपनी पृंछ से बॉध लिया था और हाथियो से मरे पर्वतो को पार करता हुआ उड़ चला था और जिसन चीरमागर को मथकर अमृत निकालकर देवताओं को दिया था, उमी (वाली) का मै पुत्र हूँ।

वह सुनकर रावण ने कहा— तरा पिता तो मेरा मित्र था। अहा। क्या गही

धर्म है १ इससे बद्कर अपयश क्या हो सकता है कि तू उस मनुष्य का दत बने १ में स्वयं तुमें वानरों का राज्य देता हूँ। तू मेरे पुत्र-समान है। तू सवक कैसे बना १

क्या तेरे पिता को मारनेवाले के पीछे-पीछे िमर पर हाथ जोड़े धूमता हुआ तू निर्वल के जैसे जीवन विताता रहेगा १ अब यह अपयश दूर हो जाय। मैंने सीता को प्राप्त किया। तुमे अपने पुत्र के रूप में पाया। अब मेरे लिए असाध्य क्या रह गया १— यो अपनी आयु की समाप्ति देखनेवाले रावण ने कहा।

असने फिर कहा—इसमें सदेह नहीं कि वे मनुष्य आज या कल निहत हो जायेंगे। तरा राज्य तुर्फे मैंने दिया। युगात तक तू शासन करता रह। देवताओं के देखते हुए स्वर्गमय आसन पर तुफे विठाकर में स्वय तेरा राज्याभिषेक करूँगा।

वह वात सुनकर त्रागद एक हाथ पर दूसरा हाथ मारकर, अपना दृढ वत्त एव कभी को हिलान दृए हॅम पड़ा। फिर बोला—यह मोचकर कि तुमलोगो का विनाश निश्चित है, तुम्हारा भाई (विभीषण) तुम्हे छोड़कर हमारी शरण में आया है।

ऐसी सुँह-मीठी वाते कहकर यदि तुम सुक्ते अपने वश में कर लो, तो दूत वनकर मेरा यहाँ आना और राजा वनना भी खूब होगा। यह सोचने की वात है। तुम राज्य दो, ओर मैं उमें लूँ १ इसके समान और क्या होगा १ क्या कोई सिंह एक श्वान के देने पर मृग-राजयद स्वीकार करेगा १—यो अगढ ने कहा।

'इसे मार डालूँ' यो सोचकर रावण ने शस्त्र छठाया। किन्तु, फिर यह सोचकर कि यह एक वानर है, इसे छूना ठीक नहीं है, चुप रह गया। उसने फिर पूछा— 'ह उन दुर्वल मनुष्यों के दूत। त् मरने का निश्चय करके ही यहाँ आया है। अब तेरे आने का प्रयोजन क्या है, बता।'

तव अगड ने कहा— 'करणा का कभी त्याग न करनेवाले प्रभु ने मुक्ते दुलाकर कहा है कि तू उस पापी (रावण) के निकट जा, जो अपने सारे कुल का नाश करने पर तुला हुआ है ओर भय से दुर्ग के भीतर क्षिपा बैठा है। उमसे कह कि वह देवी की वधन से मुक्त कर दे, नहीं तो दुद्ध-रग मे आकर अपने प्राण छोडे।

जिस दिन मेने उसकी वादी ( अर्थात्, ताटका) का वध किया था, जिस विन उमके मामा (सुवादु) को मेना-सहित मिटाया था, जिम विन अरण्य में रहते समय उसकी बहन की नाक और कान काटे थे, तब वह (रावण) युद्ध करने के लिए नहीं आया। क्या वह अब आकर अपना पौरुष विखायगा ?

उनके बधुजनों को सेना को एवं सब प्राणियों के विनाशकारी उसके भाइयों (अर्थात्, खर ओर दूपण) को मैंने समूल मिटा दिया था। तब भी वह नहीं आया। किन्तु, माया से मेरे भाई को दूर हटाकर मेरी पत्नी को चुरा करके ले गया। ऐसा वह वकटपूराच्चम अब क्या युद्ध करने का साहस करेगा 2

जब हनुमान् ने (सीता) देवी के दर्शन करने के पश्चात् सामने आये हुए राच्चसी को मिटाकर, उनके पुत्र (अच्) को चटन के ममान धिन-धिनकर मिटाया था और उनकी लका को जलाकर समुद्र पारकर लीट आया था तब भी वह (रावण) युद्ध करने की नहीं आया। अब क्या वह युद्ध करने का साहस करेगा थ

जब उसके गृहचर यहाँ आकर एकडे गये और हमसे प्राणो की भिचा पाकर अपने मन का कपट दूर करके यहाँ से लौट गये, तब वह नहीं आया। जब वर्ण हमारी शरण की प्रार्थना करके आया, तब भी नहीं आया। जब उसके भाई (विभीषण) को लका का राज्य हमने दिया, तब भी वह (रावण) नहीं आया। और जब हमने मसुद्र पर सेतृ वाँधा, तब भी वह नहीं आया। ऐसा वह (रावण) आज क्या आयगा 2

कल जब देवों के देखते हुए, कमल-समान मुँहवाली स्त्रियों के समन्न ही चित्तियों वाले व्याम के समान एक वानर ने उसके मुकुटों को छीना था, तब भी वह नहीं बाया। अब क्या वह आकर युद्ध करेगा १

ये सब बातें कहकर प्रमु ने तुम्हे बुलाने के लिए सुक्ते भेजा है। तम भली माँति विचारकर अपना निर्णय करो, या तो अगनी भलाई को देखकर घने कुतलोवाली (सीता) को राम की शरण में भेजकर जीवित रहों, या यदि अपने बधुजन-सहित आकर युद्ध करना चाहते हों, तो मेरे माथ ही नगर-द्वार पर चलो—यो स्रंगद ने कहा।

जल, अग्नि, विशाल पृथ्वी और अतिरित्त में उत्पन्न सब भृती के प्राणियों को तुमने युद्ध में निहत किया है। ऐसे बीर तुम यदि अपने दुर्ग के भीतर छिपकर अपने ही गॉव में आहत होकर गिरोगे, तो उससे तुम्हारा बड़ा अपयश होगा—यो उस (रावण) के मन में बात बिठाते हुए अगद ने कहा ।

अंगद की वातो को सुनकर रावण कोध करके उठा, जैसे उसके सब प्राणों को पी डालनेवाला हो और 'इसे शीघ्र पकड़ों, इसे धरती पर पटक दो'—कहकर चार राचसी को मेजा।

जब वे राच्चस ऋगद को पकड़ने के लिए उसके निकट आये, तब वह उनके सिरो को पकड़कर यो उछला कि उनके सिर टूट गये और अगद ने गोपुर के द्वार पर जाकर उन सिरो को रौदकर, चिल्लाकर कहा---

'(नगर के लोगो।) बीर राम के उत्तत शर जलती विजली के जैसे आकर यहाँ गिरे, इसके पूर्व ही अपनी रच्चा चाहनेवाले सव लोग यहाँ से हट जाओ, हट जाओ।'— यो कहकर अगद चला गया।

चंदन से चर्चित शरीरवाला वह अगद अतरित्त में उड़ चला। जैसे चद्रमा आकाश से उतर पड़ा हो, इस प्रकार आकर प्रभु के चरणों पर नत हुआ।

जसके आते ही विजयी वीर (राम) ने जमसे सारा वृत्तात सुनाने को कहा। तय अगद ने निवेदन किया—जस (रावण) को बहुत समकाने से क्या प्रयोजन है? जबतक जसके सिर कटकर नहीं गिरेंगे, तवतक वह अपने मन की दुष्कामना का त्याग नहीं करेगा। (१—४३)

### - अध्याय ४४

### प्रथम युद्ध पटल

श्रंगत ने सूचना दी कि 'अब युद्ध अनिवार्य है। सुलह असमव है।' तब सब दिशाओं म नगाड़े बज चठे। राम ने छावनी में स्थित सब बानरों से कहा—अब तुमलोग लका के सब नगर-द्वारों पर मीची वाँध दो।

तुम लोग अपने अभ्यस्त हाथी से, जहाँ-तहाँ से पर्वती और हत्तों को समुद्र से तिग्रने परिमाण में लाकर लंका के चारो और स्थित परिखा को भरकर पाट दो।

(राज्ञसी के मागों मं) सर्वत्र अनेक वृत्तों को डाल दो और उनके गमन का मार्गरोक दो। युद्ध के लिए निकल पड़ो। युद्ध के लिए राज्ञसों को ललकारों। सूर्य के पथ को रोकनेवाली पताकाओं से भरी लंका के प्राचीरों के शिखरों पर कूद पड़ों—यो राम ने आज्ञा दी।

सिंह-समान उन वानरी ने बड़े-बड़े पहाड़ों और पेड़ों को लेकर समुद्र के समान परिखा को पाट विया। उम (परिखा) में रहनेवाले मकर आदि जलचर अस्त-व्यस्त हो भागने लगे। उसका जल उमड़कर वह चला।

मानी वह आठवाँ समुद्र हो। सत्तर 'समुद्र' वानर-सेना ने जल से भरी खाई को जब पाट दिया, तब छम खाई का घवल जल, नगर-द्वारों से धुसकर सारे नगर को प्लावित कर वह चला, मानो वह राम की सहायता करने चला हो।

वे वानर विकसित कमलपुष्पों की लताओं को जड़ से उखाड़-उखाड़कर फेकने लगे, मानों वे अवतक वृद्धि पाती रानेवाली रावण की साकार की चिलता को ही उखाड़ रहे ही।

मधु से युक्त जल मे पनपनेवाले दीर्घ कुवलय-पुष्प म्लान एव मुकुलित हो गये। मानो, निन्दनीय गुणवाले रावण का यश आज से मिट गया हो और यह सोचकर परिखा रो रही हो।

हरी-भरी कमललता के समृल उखड़ जाने से फैले पखीवाले भ्रमर गुजार करना छोड़कर अस्त-व्यस्त हो भागे | हसों के भुड़ अपने मुखों में अडे लिये हुए यत्र-तत्र भाग गये |

'तार' (नामक राग) गानेवाले भ्रमर उड़ चले। उनके साथ (नारियल, गुवाक आदि पेड़ो के) पत्तों के बीच से करें पुष्पों से भरें जलाशयों में स्थित, दीर्घनालवाले कमल पर निवास करनेवाले इस भी उड़ चलें। जब बानर फॉदते थे, तब जल में स्थित 'वाले' (नामक) मीन भी उछल एड्से थे।

धने बुच्चो, पर्वत-पक्तियो तथा मिहियो के जल में गिरते रहने से खाई में से अनेक निवया बहकर समुद्र में जा मिली।

जब-जब विशाल पर्वत उस खाई में गिरत थे, तब-तब जल-मध्य उत्पन्न मीर में बूब-इबकर उपर उठनेवाले कमल ऐसे लगते थे, जैसे तरंगों के मध्य निमन्न होकर उठनेवाली रमणियों के मुख हों।

सब उन्नितियों के आश्रय बने दशमुखं की पुरातन तथा विशाल परिखा को वानरो ने पाट दिया। अही । किमी के द्वारा प्राप्त होनेवाले अभाव की, या स्वत्व (अर्थात्, धन-सपत्ति ) और शक्ति की क्या कोई सीमा निर्धारित की जा सकती है 2

कॅचे पहाड़ी से खाई को पाटनेवाले वानरों ने प्राचीर के रक्वार्थ रोककर खटे रहनेवाले राज्ञमी को मारकर उस प्राचीर को, जो ऐसे थे, मानो लाहे को पिघलाकर ढाले गये हो, हस्तगत करके ऐसा गर्जन किया कि समुद्र एवं मेघ भी भय से काँप छठे।

'वर्त्तुलाकार मेर-पर्वत यही है'--ऐसी भ्राति उत्पन्न करनेवाले गगन को भेदकर उठे हुए उन प्राचीरो पर चढकर जो वानर आकाश को ख़ुते हुए खडे थे, व ऐसे लगते थे, जैंस आकाश मे गडी हुई धवल पताकाओ की पक्ति हो।

एक-एक वानर वजन में अपरिमेय रत्नों से भरे मेर की समता करनेवाला था। ऐसं अनेक वानर चढकर जब प्राचीर की दवाने लगे, तब वह प्राचीर धरती में धॅसने लगा।

तय (लका में ) वजनेवाले नगाड़ी की दोते हुए चलनेवाले गजी पर स्थित कंची पताकाओं से गगनतल दक गया। धूलि के उड़कर फैलने से दिशाएँ र्घ गई। युद करने को निकले राच्नमों का शीर गगन के अतराल में गूँज उठा।

शख बज उठे। (राच्चसो के पहने) हारे बज उठे। नाचनेवाले घोडों के मजीर वज उठे । रत्न-खिचत ऊँचे रथी पर की र्घाटयाँ वज उठी । मदजल वहानेवाले वहे-वहे हाथियों के दोनो पाश्वों में लटकनेवाले घटे वज उठे।

राच्चसो के प्राचीन कुल के मिटने एव राच्चसेतर (देव-मनुष्य आदि) सोगो के जीत रहने का ग्रुभस्चक काल विधि-विधान से प्राप्त हो गया। अतः, वानर-सेना उल्लिख होकर (राच्स-सेना से) जा टकराई।

वानरसेना-रूपी समुद्र, दाँतो से, वृत्ती से एव वर्ड पहाड़ो से आघात करता हुआ वह आया । राचमवाहिनी-रूपी ससुद्र धनुप से, शूल से तथा अन्य उज्ज्वल शस्त्रों से आघात करता हुआ बढ चला।

(राचसो के) वाणों ने (वानरो के फेंके) पहाड़ों को चूर-चूर कर डाला। शाखाओं से युक्त वृद्धों ने (राह्यसों के द्वारा फेंके) बाणों को छिन्न-भिन्न कर डाला। रक्त-रजित शूलों के भेदकर निकल जाने से सुगधित पुष्पों से पूर्ण वृक्ष विध्वस्त हो गये।

टीर्घ करीवाले वानरों ने शैलों को फेंककर राज्यमों के सिरो को फोड़ दिया। ती उन (गत्त्वसो) के कान, मुख एव सर्प-विल के जैसे लगनेवाले-नासिका-रधों से उनके मस्तिष्क वाहर निकल आये।

ग्रथकार मी हारकर माग जाय, ऐसे काले रगवाले राज्यसी के धनुष से निकले हुए बाणों के लगने से, वानरों के रक्त के साथ उनके दॉत भी कर जाते थे और अपने हाथ में शैलों को पकडे हुए ही वे (वानर) सिकुड़कर गिर पडते थे।

मेर-पर्वत के समान अन्नत प्राचीर पर खड़े होकर वानरों ने जो शैल फेंके, उन्होंने

पर्वत पर जैसे वज्र गिरे हो, यो राज्यसो पर गिरकर उनके प्राण हर लिये। सूर्य के समान तीच्ण नेत्रोंवाले राचिंगों के हाथी से भली भॉति हिलाकर फेंक गये पत्राकार शूल लगने से अनेक वानर, दीर्घ हाथों के साथ उनके प्राण भी ट्रंट जाने से, प्राचीर के वाहर मिट्टी में गिरकर गड़ गये।

वानरों ने क्रीध से भरकर (राच्नमों को) काटा। घूँमों से मारा। कट की पकडकर दवाया। नखीं से चीर डाला। लातों से मारा। यो असंख्य राच्नमों को निष्प्राण कर दिया।

कठोर ऑखोत्राले राच्यसी ने (तोमर आदि शस्त्र) फेककर (शरो को ) चला कर लौहस्तम जैमे गटायुद्ध ने आहत कर, शूलों को टेह में गड़ाकर असख्य वानरी की मिटा टिया।

वह रक्त स्वर्ण से निर्मित प्राचीर तॉवे के समान लाल-लाल रक्त धारा से रॅगकर ऐमा लगता था, जैसे प्रवाल-निर्मित कोई पर्वत हो । रक्त-प्रवाह, औंधे पढे शवो को वहाता हुआ, लवण-समुद्र मे जा गिरा।

इन्द्र भी जिसकी अपने वश में नहीं कर सका था, ऐसे उस लकानगर पर विविध विहग घने रूप में एकत्र होकर मॅडराने लगे, जिससे ऐसा लगा, मानी उस नगर पर कोई वितान तना हो।

भयकर अभिन-ज्वाला के समान उज्ज्वल, उमड़ते हुए रक्तप्रवाह-रूपी लाली से भरे आकाश पर अधकार यन करफे राल्चम-कवध, हाथ उक्काल-उद्घालकर, नाच उठे!

(मानमत्त्वी) पत्ती भय उत्पन्न करनेवाले लाल रग से युक्त रक्त-प्रवाह मे गांते लगा-लगाका उडते थे। उनके पंखों पर लगे हुए रक्त-बिन्सुओं के छीटे पड़ने में विविध रंगवाली कैंची ध्वजाएँ रक्तवर्ण हो गईं।

जब वह प्राचीर वहे हुए रुधिर से उमड़ पड़ा, तब वानर हतवल होकर, उस प्राचीर को छोड़कर वाहर यो कृद पड़े, मानों कोई समुद्र मेरु के ऊपर से नीचे उतर पड़ा हो।

व्याकुल करनेवाली भीषण ऑखो से युक्त राच्नसो की सेना, प्राचीर के भीतर की चौकियो पर, प्राचीर में लगाये 'नाजिल' (नामक ) यत्रो पर, नगर-द्वारो पर तथा ऊपर के बुजों पर मर्बत्र भर गई।

राच्चमों के ट्र पड़ने से झुछ वानर वढनेवाली रुधिर-धारा में कूटकर तैर चले। कुछ वानर शिथिल होकर शरिवड हो निष्पाण गिर पडे। झुछ अपने प्राणी को हाथों में लेकर भागे।

प्राचीर पर फैला हुआ वानरसेना-रूपी समुद्र जब यो निःशक्त होक्र भागा, तब भीषण शस्त्रों से सुमित्रत, घोर युद्ध में निरत रहनेवाली राच्चससेना-रूपी समुद्र ऐसे गरजा, मानो युगांत में त्रिलोक को मिटानेवाला समुद्र गरज एठा हो।

सुरज, 'सुरुड्ड', शाख, प्रशस्यमान काहल, 'आकुलि' (नामक छोटा पटह )— इस प्रकार के निविध नारा, धनुषों के टंकार के माथ मिलकर, तरंगायमान ससुद्र को भी भय-निकंपित करते हुए वज उठे।

१, यह विश्वास था कि युद्ध में एक सहस्र बीरो के निहत होने पर एक कदध नाचन लगता है।--अनु०

उस समय (राज्ञमो की) चतुर्विष सेना-रूपी समुद्र चारो गगनचुत्री नगर-द्वारो से यो निकल पड़ी, ज्यों ब्रह्मा के चारो मुखों से समस्त लोक निकले थे।

आठ 'खात' दूर तक फैले हुए गजा के समुदाय, जो त्रिविध मद बहाते थे, गोपुर-द्वारों से यो निकले, ज्यो पहाड निकले हो। उनके ऊपर रखी ध्वजाएँ परस्पर उलक्ष जाती थी और उनके दंड टूट जाते थे।

स्वर्णमय रथ, मुखणह्धारी गजी से बहनेवाले मदजल से उत्पन्न कीचड में, यो दौड़ने लगे, ज्यों प्रलयकाल में चड मास्त चल पड़ा हो और अपने भार से पृथ्वी को धूल बनाकर उड़ाने लगे।

घोंडे इस प्रकार वाहर निकल पड़े, मानो आक्रमण करनेवाले वानरो के मुजाघातों से पीडित होकर टूटनेवाले प्राचीर-रूपी वस्न से अलक्कत लंकानामक नारी, पहले अपने पिये हुए समुद्र की, उसमें उठनेवाली तरगों के साथ उगल रही हो।

(लका के भीतर से) काले राच्चस यों निकल पड़े, मानो इस अनुपम ससार में अनादि काल से प्रतिदिन जितनी रातें ज्यतीत हुई थी, वे सब एक स्थान पर एकत्र हो और वे ही सब रात्रियाँ अब शब्द करते हुए निकल रही हो।

(चतुरिंगणी) सेना के चलने से जो धूल उडी, उससे भृमि को ढोनेवाले आदिशेष का सिरोभार कम हो गया, स्त्रर्ग धूलि स भर गया और ब्रह्माड की भित्ति के परे भी धूलि छा गई। दिशाएँ रुंध गई।

जय राज्ञस पीछा करते हुए आये, तव वानरो के पैर उखड़ गये और वे भाग भले और उस सुग्रीव के निकट जा पहुँचे, जो युद्ध करने के उत्साह से भरा खड़ा था।

वानर-सेना को वलहीन होकर भागते हुए और राच्तर-सेना को क्रोध के साथ आगे वढते हुए देखकर सुग्रीव अखन्त क्रीध से भर गया। उसकी आँखो से चिनगारियाँ निकल पड़ी। उसने वहाँ पडे हुए एक वडे वृद्ध को उठा लिया!

गजों पर, अश्वों पर, रथो पर, राज्ञस-वीरो पर, सव पर क्रोध में आक्रमण करने को सन्नद्ध वह सुग्रीव इसके पूर्व (अशोक-वाटिका में) तोरण पर आसीन हनुमान के समान लगता था, जैमे प्रत्येक राज्ञस के सम्मुख एक-एक सुग्रीव खडा हो।

सुग्रीव ने अत्यन्त कोघ के साथ उस वज़मय वृत्त को यो बुमाया कि हाथियो, घोड़ों और रात्त्वस-वीरों के पैर टूट गये और उत्तम रत्नों से जटित रथ खुढ़क गये। उपण रक्त-प्रवाह भीषण रूप में वह चला।

उस समय सत्र वानर-त्रीर अपने राजा (सुग्रीव ) के पास आ पहुँचे । इतने में कठोर नेत्रींवाले राज्ञध-वीर भी युद्ध-भूमि में शब्द करते हुए आ पहुँचे ।

उस युद्ध में वानरों के फेंके शैलों से असल्य पापी राच्नस आहत हो मरे। राच्नमों के धनुषों से निकले वाणों से असल्य वानर कट मरे।

१. भाव यह है — जब बानरों ने परिखा को पाटा था, तब उसका जल खका के भीतर प्रविष्ट हो गया था। अब घोड़ों का निकलना ऐसा लगता है, मानों नहीं जल लहराता हुआ बाहर निकल पहा हो। — अनु

वानगो ने घोर युद्ध मं अपनी शक्ति प्रकट करते हुए जो शैल फेके, उनसे गर्व खोकर मरे हुए राच्चसो के प्राणो से सारी दिच्चण दिशा भर गई।

भूत गा उठे। कवध नाच उठे। रुधिर का प्रवाह गभीर समुद्र की ओर वह चला। सती (राच्चम-) स्त्रियाँ युद्ध भूमि में प्रवेश करके अपने पति की देह को हूँ हुने लगी।

वानरों से निहत हाथियों के शरीर से जो रक्त-प्रवाह हुआ, वह समुद्र में जा मिला। (राक्षमों के) शरों की वर्षों हुई, जिससे अपार वानर-सेना निहत हुई। रक्त की निदयाँ प्रवाहित हो चली।

क्रोधी वानरों के हाथों से अल्पायु राच्चसों का रक्तवर्ण रुधिर वहाया गया। गज-सेना विध्वस्त हो गई। राच्चमों का बल चीण हो गया।

अपनी राज्ञम-सेना की विध्वस्त हुए देखकर वश्रमुष्टि नामक राज्ञस-वीर कीध से भरकर, ऑखो से चिनगारियाँ उगलता हुआ, अपने रथ को अतिवेग से इस प्रकार चलाता हुआ, जैसे वाज आदि पिज्ञयों से अनुस्त होती हुई कोई वड़ी नौका समुद्र में चलती है, सम्मुख आया।

रथ पर आकर चम (राज्ञम ) ने तीच्ण वाणों की घोर वर्षों की, जिससे वानर-सेना क्लिन्न-भिन्न हो गई। तव चिन्ता-भरे सुग्रीव ने युद्ध-चेत्र पर दृष्टि फेरकर देखा।

देखकर, सुग्रीव उस वचक राच्चस के अरुव-चुते रथ पर उझक्तकर कूद पड़ा। उसके कथे पर स्थित तूणीर को और उसके धनुष को तोड़कर फेंक दिया। फिर, उसकी देह को भी विध्वस्त करके लौट आया।

वज्रमुष्टि निहत हो गिरा, जैसे कोई पर्वत ट्रूट गिरा हो । उसके साथ रहनेवाले राच्चस भय-त्रस्त हो ध्वजाओं से भूषित लंकानगर की ओर भाग चले । वह दृश्य देखकर वानर (समुद्र की) वीचियों के समान भीषण कोलाहल कर उठे।

विवक्तल के समान लाल-लाल आँखोंवाले राक्ततो की भीषण सेना प्रलयकालिक समुद्र के समान उमडकर (लका के) पूर्व द्वार पर आई। वहाँ घेरकर खड़े वानरी ने उनसे युद्ध आरम कर दिया।

कालकृट विष के समान राचस-कुल ने शूल, करवाल, भाले, चक्र, तोमर, भिंडिपाल, शर आदि की वर्षा की, जिनसे वानर-कुल की पुँछे और पैर कट गये।

विजयी वानरों ने शीव्रता से पर्वतों तथा बड़े-बड़े वृत्तों को प्रभजन के जैसे वेग से फंका। चनमें रात्त्वस निहत हुए। अरव और गज भी मिट गये।

वह दृश्य देखकर राज्ञ्स ने अत्यन्त क्रीध के साथ गदा, करवाल, शूल, चक्र, शर आदि से नानरों को मारा । नानरों के शरीरों में घान हो गये और क्षिर वह चला । नानर एकदम भाग चले ।

तव अग्नि के पुत्र नील ने, भूमि से बहुत दूर तक जड़ जमाये खडे एक महान् वृत्त को समूल अपने हाथों से उखाड़ लिया और उसे रात्त्ततो पर यो दे मारा कि वे जैसे प्रलयाग्नि से आहत हो विनष्ट हो गये हो।

रथ. सारथि, अश्व, लाल चित्तियों से भरे मुखवाले काले मेघ-समान हाथी, शरभ,

मिह—सभी इस कमनीय पृथ्वी पर गिर पडें । उनके ताजे घाची में रक्त की घाराएँ वहकर समुद्र में जा गिरी ।

युद्धभूमि स्नी करके राज्ञस-सेना भाग चली। तत्र उनके भयकर सेनापति कुंभानु ने वानर-सेना को निहत करने के उद्देश्य से बहुत दूर तक जानेवाले शर प्रयुक्त किये।

वानर-सेना को निहत होते देख, अप्टिदशाओं में रहनेवाले सभी प्राणियों के द्वारा सम्मानित हिडिय नामक राज्ञ्मपति ने एक बडे पहाड को उठा लिया और गरजकर उम कुमानु के मामने कूद एड़ा।

कुमानु के द्वारा प्रयुक्त शर उनके सामने आयें, इसके पहले ही हिडिंग ने उस पहाड को (कुमानु पर) फेका, जिनसे उनका धनुष ट्रूट गया और रथ, उसमे जुते घोडे तथा नारिथ समी विध्वस्त हो गये।

रथ और धनुष के टूट जाने पर वह राज्यम, जिमने पूर्वकाल में ऐसा युद्ध किया था कि देवता भी पीठ दिखाकर भाग गये थे, मेघ से गिरनेवाले वज्ज के समान पृथ्वी पर कृट पडा और कुमानु के सम्मुख लपक चला।

यो लपककर आनेवाले कुंमानु के वच पर हिर्डिय ने अपनी सुष्टि से ऐमा आधात किया कि उसकी शिर के मुकुट को नीचे गिरा दिया और उसकी विणाल सुजाओ को इदता से पकड़ लिया।

हिंडिंव ने उसके दोनो पार्शों में अपने पैरो की लगाकर उसे मली माँति जकड लिया। फिर, अपने हाथों से उसके कथों को पकड़कर उसके सिर पर ऐसा प्रहार किया कि वह कट गया और उसके प्राण निकल गये।

अपने अधीनस्थ सेनापति (कुमानु) को अपने सामने ही यो निहत हुए देखकर सुमालि-पुत्र (प्रहस्त ) अत्यन्त दुःखी हुआ। वह एक वादल के समान आकर सम्मुख खड़ा हो गया और अपना धनुष मुकाया।

प्रहस्त ने अपनी भुजाएँ फ़ुज़ाकर दीर्घ धनुष को मुकाकर, वानर-सेना को भय-त्रस्त करते हुए टकार किया और घोर वर्षा के समान निरतर शरो को बरसाया।

सैकड़ों और हजारों की सख्या में शर अतिवेग से आकर पृथक-पृथक उन वानगी पर लगते रहे, जिससे वानर विकल होकर सब दिशाओं में भागे। वह दृश्य देखकर नील अत्यन्त रोप से भर गया।

नील ने अपने निकट पड़े एक शैल को उठाकर, यम के समान आगे वढकर उम राज्ञम की सेना पर दे मारा। किन्तु, उस राज्ञस ने अपने धनुप से जो शर वरमाये, उनसे वह शैल टुकड़े-टुकड़े होकर विखर गया।

पुन. नील ने एक वहे बृज्ञ की उठाकर गगन से गिरनेवाले वज्र के जैसे उसे फेंका, तो उसकी चोट से राज्ञम ( प्रहस्त ) का मुका हुआ धनुष, ध्वजा, बलवान् अञ्च तथा ग्य चूर-चूर हो गये।

धनुष एव रथ से हीन वह राच्चस पृथ्वी पर यो जतर आया, जैसे मेघ से जतरा हुआ वज़ हो । जसके बाद वह वडी गदा लेकर यो दौडा, ज्यों सूर्य ही जतरकर दौड रहा हो । प्रहस्त ओठ चवाता हुआ, ऑखो से आग उगलता हुआ नील के निकट आ पहुँचा। तव नील ने आगे वहकर गटा-महित उस प्रहस्त को पकडकर उठा लिया और गगन में फेंक टिया।

प्रहस्त को गगन में चछालकर नील ने हर्पध्विन की। इतने में वह राच्य गगन से पृथ्वी पर उत्तर आया और मब देवों को विकपित करते हुए अग्निकृमार (नील) पर गवा से यो आधात किया कि उसके शरीर से रुधिर वह चला।

गटा की चोट से विचलित न होकर नील ने उम गटा को छीनकर दूर फेंका और उस युद्ध को समाप्त करने का विचार करके उस राच्मम को अपनी मुद्दी से इतना मारा कि वह रक्त उगलने लगा, जैसे अभी उसने वहुत रक्त पिया हो।

मुँह से रक्त जगलने पर भी वह राज्ञम शिथिल नहीं हुआ | किन्तु, नील के कुछ सँमलने के पहले ही जमके वज्ञ पर धूँसे से दे मारा | तव उन टोनो ने क्रोध में जो घोर युद्ध किया, उसका वर्णन करना असंभव है |

फिर, नील ने उम राच्चस को अपनी पूँछ, से भली भाँति बाँघ दिया और उसके कथी पर, बच्च पर एवं ललाट पर मुष्टि से मारा। उससे वह राच्चम निष्याण होकर एक पर्वत के समान गिर पड़ा।

प्रहस्त के मरते ही देवता आनन्द से नाच उठे। लाल केशो तथा धवल दाँतो से युक्त राच्नमवीर अस्त-व्यस्त होकर अपने प्राचीन नगर की ओर भागे।

जो राच्चस-बीर दिच्चण द्वार पर गये थे, वे भी विलिष्ट भुजाओं से युक्त द्यगट के मामने खड़े नहीं रह मके और उनके मेनापित सुपार्श्व के मर जाने पर वे भी भाग खड़े हुए।

उसी समय दुर्मुख नामक राच्चस-सेनापित एक सौ टो 'समुद्र' सेना को लेकर गरजता हुआ पश्चिम द्वार पर जा पहुँचा। वे सव वाग्रुपुत्र (हनुमान्) के हाथ-रूपी यम से निहत हो गये।

उस समय पूर्व आदि सब द्वारो पर होनेवाले युद्ध का अवलोकन करके दृत लोग शीष्र रावण के निकट जा पहुँचे और उन्होंने मिर भुकाकर नमस्कार करके कहा--- 'है राजन्। सुनो।' फिर, रहस्य प्रकट करते हुए वोले---

तुम्हारे आज्ञा-चक्र के ममान प्रहस्त, जिसने प्रलयकाल में भी विजय प्राप्त की थी, अपनी राल्य-सेना के साथ ही धूल में मिल गया। उसके प्राण परलोक में जा पहुँचे हैं।

विज्य के द्वार में शूलधारी हस्तोवाले क्रोधी राच्यसों के साथ जो सुपार्श्व र गया था, वह भी निहत हो गया। उसके साथ जो गये थे, वे अब कहाँ हैं, इसका कुछ पता नहीं है।

उत्तर द्वार पर वज्रमुष्टि एवं पश्चिम द्वार पर दुर्मुख— दोनो पर्वताकार राज्ञम, अटम्य शक्ति से युक्त पचाम समुद्र राज्ञस-सेना के साथ विध्वस्त हो गये।

ये वचन अग्नि मे पडे घृत के समान उम (गवण) के कानों में पडें। उमकी क्रोधाग्नि उमकी आँखों से होकर प्रकट हुई। वह रुक-रुककर उमाँस भरने लगा। फिर, रावण ने दूतों से पूछा—'उम प्रहस्त के प्राणों को हरनेवाला कीन हैं। उत्तर दों!' तब दूतों ने कहा—सब दिशाओं में अपने यश को स्थापित करनेवाला नील हमारी विशाल सेना के साथ युद्ध करने के लिए प्रहस्त के निकट आया।

तव, व दोनो अपने मीखे हुए सब प्रकार की युद्ध-कलाओं को प्रकट करके लड़ने लगे। तब शतु ने प्रहस्त के सिर पर सुक्कों से आधात किया, तो वह मरकर गिर पड़ा।

फिर, उन दूतों ने कहा — हे प्रमों । उम प्रहस्त के साथ जो राज्ञ्स गये थे, उनमें से बचकर लौटनेवाले केवल हमी हैं । तब रावण अपने ऑठ चवाने लगा। उसकी क्रोधानि से सब दिशाएँ जल उठों।

अपने निकट खड़े वीरों को उस (रावण) ने घूरकर देखा और फिर बोल उठा—वड़ी सेना से युक्त प्रहस्त को वृच्च लेकर लडनेवाले वानर ने मार डाला।

इस प्रहस्त का समूल नाश होना क्या है, इन्द्र का जीवित हो जाना है। यह ममाचार कि उसकी मृत्यु एक वानर के हाथ से हुई है, तीच्ण अग्नि वनकर मेरे कानों को जला रहा है और मेरे मन को भी।

चूहे के समान एक वानर ने आधात किया, तो सूर्य जिसकी परिक्रमा करता है, ऐसे मेरु के समान प्रहस्त मर गया। शत्रु को एव जलनेवाली आग को अल्प मानकर उनकी उपेन्ना करना क्या उचित होता है 2

यो कहकर आँखों में आँस् भरते हुए रावण ने फिर धनुप धारण करनेवाले भयकर योडाओं को आजा टी कि अन्य वार्ते छोड़ो, अब तुम लोग एक बहुत विशाल मेना को साथ लेकर ऐसी मनोहदता के माथ जाकर युद्ध करो कि कभी पीछे हटने की बात तक न उठे।

फिर, कैलाम को उखाडनेवाला रावण उम प्रभूत युद्ध का जो परिणाम हुआ, उमें मोचकर कोधरक्त आँखों के माथ, जैसे घाव फिर ताजा हो गया हो, एक अतिहद नय को चनकर अमपर आरट हुआ।

उस रथ में एक सहस्र अरव जुते थे। वह उमडते समुद्र के समान ध्वान ने युक्त था। स्वर्गमें सर्वत्र सचन्ण कर चुका था। प्रवेकाल में उन्द्र ने अपनी शक्ति गोकर वह रथ (रावण को) दिया था।

(रावण ने) अपने इष्टदेव (क्द्र) का ध्यान करके, बाम हस्त में दृढ धनुष की लेकर उसमें फेना टकार निकाला, जो उस धनुष के टकार के समान था, जिसमें यम के भी प्राण निकलते थे।

उमने ऐसे असल्य शम्म लिये, जो देवों के बच्चों पर लगरूर भी नहीं द्रदेश। अपने बच्च को कबच से आबृत कर लिया और 'तृस्ये' पुष्प की माला पहन ली।

उनके दोनों पाश्वों में चैंबर दुल रहे थे। वह दश्य ऐसा था, जैसे समुद्र एय उसका फेन हो। उसके मिर पर मुक्तामय छत्र शोभायमान हो रहा था। उस समय पर ऐसा लगता था, जैसे पूर्णचन्द्र की छाया में कोई कालमेय हो।

तिवन-माहित्य में बर्टन निजना है कि युव में शहेगांवे किये सामक पुष्प की मान-पहल्ल में 10-प्रतृ

पटह वज छठे। तव छत्तम शत्रुसेना-रूपी समुद्र मे हलचल छत्पन्न हुई। देवता भय से पसीना-पसीना होते हुए कॉप छठे। ब्रह्मांड फट गया। शंख वज छठे और युद्ध-योग्य दशागो के 'मुरज' भी वज छठे।

रथो, अश्वों और पटाति-वीरों से युक्त विशाल राज्ञस-सेना के साथ रावण यो शोभित हुआ, जैसे प्रलयकाल में सप्तसमुद्रों से घिरा हुआ मेर-पर्वत हो।

जसके रथ पर सत-स्वरमय वीणा से ऋंकित ध्वजा फहरा रही थी। विशाल दिशाओं में फैलनेवाली वह ध्वजा ऐसी लगती थी, जैसे प्रलयकाल में सब लोकों के प्राणों को रखनेवाले यम की जीभ ही लपलपा रही हो।

वाँसो से भरे पर्वत जैसे आकारवाले राच्यो के समुद्र को पार करने के लिए हमे एक नौका भिल गई है—ऐसा विचार करके जो देवता प्रमन्नचित्त होकर युद्ध देखने के लिए आये थे, वे अब (रावण को युद्ध-सिजत देखकर) तितर-वितर हो गये।

राह्मसों की आँखों से कोधाग्नि का जो धुआँ निकला, उससे काले वर्णवाले राह्मसों के लाल रंग के केश श्वेतवर्ण हो गये। इस रूप-परिवर्त्तन के कारण उनके निकट-तम बधु भी उनको देखकर पहचान नहीं पाते थे।

वड़े चक्रोवाले रथा पर लगी ऊँची पताकाओ, वीरों के द्वारा हाथा में ले जाई जानेवाली पताकाओ एव हाथिया पर रखी हुई पताकाओं के एक साथ फहराने से आकाश-गगा एवं मेघों का पानी भी शोषित हो गया और वे जलहीन हो गये।

महस्रकोटि भूत, सुन्दर तथा स्वच्छ शस्त्रों को लेकर पीछे पीछे चल रहे थे। उसके चारों पाश्वों में उज्ज्वल कातिपूर्ण बड़ी मणियों से खिचत चुने हुए दो सहस्र रच्चक रथ (अर्थात् . रावण की रच्चा के लिए नियुक्त रथियों के रथ) जा रहे थे।

सामना करने के लिए सन्नद्ध होकर खडी हुई वानर-सेना व्याकुल हो उठी। (रावण के) साथ चलनेवाले राज्ञस हर्षनाट करने लगे। यो एक के ऊपर एक स्थित तीनो लोको को पारकर विजय प्राप्त करनेवाला रावण समरभृमि में प्रकट हुआ।

वानर-वृतों ने रामचन्द्र के निकट पहुँचकर निवेदन किया कि क्र्र पापकर्म करनेवाला राच्म (रावण) काल-ससुद्र के समान विशाल सेना को लेकर रोप के साथ समर्गगण में आया है।

च्यों ही दतों ने यह कहा कि वह (रात्रण) युद्धभूमि में आया है, त्यों ही इस विचार से कि 'मीता वधन से मुक्त हो गई', रामचन्द्र की वे मुजाऍ, जो विरह-दुःख से अत्यन्त कृश हो गई थी, एकटम फूल उठी।

( मृष्टि के आरंभ और अन्त के ) मध्यकाल में फल प्रदान करनेवाले कमीं की सीमा को जिन्होंने देखा हो, ऐसे जानियों के लिए प्रत्यच्च का विषय बननेवाले प्रभु (राम) ने

र युद्ध के दशाग हैं - अहर, गज, पताका, मृत्य, रथ, दुर्ग, नगर और परिखा ! --अनु०

२. इस पद्य में 'नीका' प्रव्य में राम की और सकेन है। - अनु०

बुने-से दिखाई देनेवाले वल्कल को किट में इडता से बाँध लिया। फिर, उसपर इड करवाल की बाँधा।

त्रामनावतार में जब प्रभु ने अपने समानुरूप युगल चरणों को विश्व-भर में ब्याप्त किया था, तब यत्र-तत्र स्थित ज्ञानियों ने उन चरणों पर अपनी उँगलियाँ रखकर उन्हें नमस्कार किया था, मानों वे उँगलियाँ अब भी (उनके चरणों पर) दिखाई दे रही हो, यो राम ने (अपने पैरो में) वीर-फकण पहने।

उन्होंने नत्त्रनरूपी पुष्पों में भरें नीलें आकाश के समान कवच की दृदता से अपने वत्त पर धारण किया। क्या यह सोचकर ही वे प्रभु (कवच की) कसकर वाँध रहें हैं कि उनके श्रीवत्म से ग्राकित वत्त पर से लच्मी दूर हट गई हैं, अतः उन देवी की (कवच वाँधने से) कुछ दुःख नहीं होगा 2

प्रसु ने कमल-समान अपने अरुण करों को उत्तम चर्मकृत आवरण से दक दिया। वह दृश्य ऐसा था, मानों कल्पवृद्ध की शाखा पर काला सर्प लिपट गया हो।

अस्युज्डवल सूर्य के द्वारा अधकार का नाश किये जाने पर विकसित होनेवाले अक्ष कमल के पुष्प-दलों पर जैसे भ्रमर आसीन हो, वैसे ही, ग्रंधकार में मी विकसित रहनेवाली (कमल-दल के ममान) अपनी उँगलियों पर अंगुलिवाण पहन लिये।

समार की विविध माषाओं में स्थित उत्तम ज्ञान से पूर्ण अपार शास्त्र-समुदाय को जिन्होंने अधिगत कर लिया हो, ऐसे दोषहीन कवियो की जिहा से प्रकट होनेवाली वाणी के ममान अच्चय रहनेवाले तूणीर को कधे पर वाँध लिया।

उमडनेवाली घनघटा के मध्य जैसे विद्युत् चमकी हो, वैसे ही (चमकनेवाले) अपने मनोहर ललाट पर उज्ज्वल काति से पूर्ण वीर-पट्टी को बॉघ लिया। कीमल हंतों से युक्त पल्लव-सहित अतमी पुष्पों की माला के साथ तुलसी की माला एव युद्धोचित 'हम्बे' पृष्प की माला को भी धारण कर लिया।

यह विशाल लोक, उनमें स्थित चर-अचर सभी वस्तुएँ वही (परमात्मा) हैं। फिर भी, वह उनसे पृथक एक मनुष्य के रूप में अवतीर्ण हुआ है। इस तस्त्र को हम यथा-स्थित रूप में नहीं जान सकते। अब प्रभु ने अपने हाथ में जो धनुष धारण किया है, क्या वह भी कोई लोकोत्तर वस्त ही है 2

चारो ओर से समुद्र से आवृत इस पृथ्वी के निवासी तथा स्वर्ग के निवासी सधी-विकसित पृथ्पों को विखेर रहे थे। इसी समय भीषण किपसेना के साथ प्रसु यो शोभित हुए, जैसे काले समुद्र जैमी छविवाले नारायण, अपने शयन-स्थान चीरसागर के साथ ही प्रकट हुए हीं।

प्रलयकाल में वे (विष्णु) रुद्र का रूप धारण करके सप्त लोकों को विनष्ट करते हैं। ऐसे रुद्र की समता करनेवाले तथा किपमेना के पीछे दृढ धनुष धारण करके खडे रहनेवाले अपने भाई (लद्दमण) के पास प्रभु जा पहुँचे।

ऐसे समय में दिल्लण दिशा का अधिपति (यम) अपना (मारण-) कार्य वडी शीघता से करने लगा और राज्यस-रूपी सप्त समुद्र एव विद्युत् के समान चमकनेवाले दाँती से युक्त कपियो का प्रमुद्र रणागण-रूपी छोटे स्थान में घोर युद्ध करने लगे। 'यद दिल्लण है, यह उत्तर है'—ऐसी पहचान असभत्र हो गई। मर्वत्र शवो की राशियाँ एकत्र हो गई थी। किपयों के शवों की राशियाँ स्वर्ण-राशियों के समान थीं और राज्यमों के शवों की राशियाँ उपल-राशियों के समान।

सिर कट गये। ऑते निकल पड़ी। रथ के समूह विध्वस्त हुए। घोड़े और उनके सवार टुकड़े-टुकड़े होकर विखर गये। शवी की राशियों से भरकर पृथ्वी कँची हो गई। रुधिर का प्रवाह सर्वत्र वह चला।

भीषण वानरों ने अपने डोनो हाथों से सारी शक्ति लगाकर मारा, तो वलवान् टॉगो एवं मुके खुरो से युक्त घोड़े टुकड़े-टुकड़े हो गये। घूँसो की मार खाकर राज्ञस शिथिल होकर मर गये। रक्त का प्रवाह ऐसा वहा, जैसे दीर्घ वॉघ से रोके जाने पर जल उमड़ चलता है।

उस समय, रावण ने देवताओं को भी भयत्रस्त करते हुए, अपनी तीच्ण आँखों से अग्निकण उगलते हुए, अपने धनुष की डोरी को, इटता से अपने हाथ में वॅथे चर्मावरण के द्वारा भली भाँति खीचकर छोड़ा। उसके टंकार को सुनकर वानर भयभीत होकर सव दिशाओं में विखरकर भागने लगे।

वज्रध्विन होने पर जैसे सर्प विकल होकर भागकर छिप जाता है, वैसे ही कुछ वानर ( उस टंकार को सुनकर ) अस्त-व्यस्त होकर वड़ी घवराहट के साथ भागे। कुछ वानर मर गये। कुछ वानर भय से स्तव्ध होकर खड़े रहे। कुछ वानर रोने लगे। कुछ वानर सप्राण ही युद्धभूमि में गिरकर लोटने लगे।

युद्ध के जत्साह से रावण ने धनुप की डोरी को खीचकर ऐसा टकार निकाला कि नीलवर्ण आकाश में भी घाव पड़ गये। यदि वर्णन करें, तो (कहना पड़ेगा कि) राज्ञ्स-कुल के लोग भी उस टकार से भय-विकल हो उटे। तो, अब बानरों की दशा के बारे में क्या कहें 2

अपने कर्त्तव्य का विचार करके अपने स्थान पर हद खडे रहनेवालों में एक विभीषण था, अनुजदेव (लद्भण) थे एव किपकुल के राजा (सुग्रीव) थे। अन्य सब चारों दिशाओं में भाग गये। स्वर्गवासी भी कही जाकर छिए गये।

लोग कहते हैं कि रावण ऐसा है कि यदि वह चाह, तो पृथ्वी को भी खोदकर उठा सकता है। उसने धनुष के टकार से विश्व को भय-विकिषत कर दिया। स्वर्ग के देवताओं ने उप टंकार को यो सुना, मानो युगात में जिस समय प्रलय का प्रवाह उमड़कर सारे विश्व को हुवो देता है, उस समय होनेवाले विश्व की ध्विन को ही वे सुन रहे हो। अतः, रावण ने स्वर्गवासियो पर भी करणा नहीं की।

चम समय, किपकुलराज ने उम्र वज्र के समान एक ऊँचे पर्वत की उठाकर रावण पर फेका। अपार अग्नि-ज्वालाओं को उगलता हुआ जब वह पर्वत-शिखर आया, तब राच्तमराज (रावण) ने एक ही शर से उसे धवल वर्ण भस्म में परिवर्त्तित कर बिखेर दिया।

जब वह वडा पर्वत, पराक्रम में भरे राज्ञस-राज के शर से विनष्ट तथा चुर-चुर

होकर सब दिशाओं में विखर गया, तब वानरराज ( सुग्रीव ) ने ऑखो से बग्नि जगतते हुए अपने हाथों से एक बड़े बृत्त को यो उखाड़ लिया, ज्यो पृथ्वी का पेट ही चिर गया हो।

रावण ने सुग्रीव के हाथ के बच्च को अनेक वाणों से काटकर उसके सहस्र से भी अधिक दुकडे करके विखेर दिया। इतने में सुग्रीव ने अपने पहले उठाये पर्वत से भी एक वडे पर्वत की उठाकर उसपर फेंका।

रावण ने उस पर्वत को भी एक शर से काटकर विखेर दिया। फिर, सव दिशाओ के लोगो को भयभीत कर भगाते हुए अपने विजयप्रद धनुष को मुकाकर एक दृढ वाण सुग्रीव के वन्न मे इस प्रकार मारा कि उसकी नोक भीतर घंस गई।

उस तीच्ण वाण के लगने से सम्रीव विचलित हो गया। उसके विकल होते ही पश्चिम के द्वार पर स्थित हनुमान एक पल मे उत्तर द्वार पर आकर सुप्रीव से यो मिल गया. ज्यो वह पहले से ही सुग्रीव के साथ ही खड़ा रहकर सब बृत्तात जान गया हो।

<sup>4</sup>हे अति बलशाली राचस । सुग्रीव के सँभलने तक क्या त सुकसे युद्ध कर सकेगा १'-यो कहकर वायुपुत्र ने आँखों से अग्नि उगलते हुए देखा। फिर उसी स्थान से एक पर्वत को उखाडकर साकार वेग जैसे अपने हाथों से 'आओ। आओ।' कहकर ललकारनेवाले रावण पर फेंका।

देवीं को दु:ख देनेवाले (रावण) ने देखा कि वह पर्वत गगन के मेघी को जलाता हुआ, अग्निकण विखेरता हुआ आ रहा है। तव अति तीचण दम बाण चुनकर वडी शीघता से चलाये और उस पर्वत के सहस्रो दकडे कर डाले।

हन्मान ने पनः एक पर्वत को उठाकर अपने सारे अजवल को लगाकर वेग से फेंका | वह ( पर्वत ) गगन से गिरनेवाले वज़ से भी अधिक देग से, रावण के फ़र्के धनुप से निकलनेवाले वाणों के सम्मुख जाकर उस की विजयशील भुजा पर स्थित वलय के साथ टकराकर उस (वलय) के साथ स्वय चुर-चुर हो गया।

कठोर नेत्रोवाला रावण किंचित खिन्न ह्या। फिर, यह देखकर कि हतुमान् एक दूसरे मेघावृत पर्वत को उखाड़ रहा है, उसके शरीर-भर मे जैसे आग-सी लग गई। कद्भ होकर अपने दृढ धनुप को भुकाकर उसने हनुमानू के कधो पर और वन्न पर दस याण यो छोडे कि वे (हनुमान की देह में ) छिप गये। किन्तु, हनुमान उनको सहता हुआ खडा रहा।

'अहो । और कौन ऐसा सह सकता है १'-यो कहकर सारे देवता हनुमान् की प्रशासा कर छठे। तब हनुमान् ने पुनः वहाँ स्थित एक बडेवृ च को समूल छखाडा धुमाकर फेका। उसके आधात से लकेश के सारिथ का सिर चूर-चूर हो गया और अनेक राज्ञस मर मिटे।

तब एक दूसरा मारिथ उस (रावण) के रथ पर आसीन हुआ। तरगायमान समुद्र जैसे सुज्य हो उठा हो, यो विद्धुज्य होकर रावण ने सौ दिव्य शरो को हनुमान् पर चलाया । हनुमान् की देह में रुधिर नटी के जैसे वह चला, जिमसे वह बहुत पीडित हुआ । तव रावण बोला—तुम लोग मुँह से मनमानी वकते हुए, पत्थरी पेड़ो, हाथी

और सुद्ध रोमो से आवृत कंषो तथा धवल दांतो से चछल-चछलकर युद्ध करते हो, ऐसे नीच वानरों से युद्ध करने से मेरा अपयश होगा, यही सोचकर मैं अवतक युद्ध में नहीं आया था। यदि मैं एक धनुष को लेकर युद्धभूमि में खड़ा रहूँ, तो क्या तुम, वानर, यहाँ से जीवित लौटकर जा सकते हो ?

यो कहकर दंष्ट्राओं से भरे अपने फटे मुँहों से अग्नि चगलता हुआ वह हॅस पड़ा और प्रलयकालिक वज़ों के समान, स्वर्णमय तथा अति तीच्ण सहस्रकोटि वाण वरसाये। तव सारी किपसेना प्रमंजन से आहत समुद्र के समान विचलित होकर तितर-वितर हो गई।

रावण के धनुःकौशल एवं वानरो की दुर्दशा को देखकर लह्मण ने यह सोचा कि 'यह रावण अब मेरे शर का लह्य वनने योग्य है। मैं अभी इससे जा भिड्रूँगा' और एक धनुर्धारी मेर के जैसे आ पहुँचे।

समस्त पृथ्वी के शासक (दशरथ) के कुमार (लक्ष्मण) ने धनुष का टंकार किया। उस समय भयकर मायाकृत्यों में चतुर राच्यों की क्या दशा हुई—इसका वर्णन क्या हम कर सकते हैं शिसार संसार यह सोचकर काँप उठा कि यह प्रलयकाल में वर्णों करनेवाले मेध का ही गर्जन है। राच्यों की शूरता सिंह की दहाड़ सुननेवाले गज के पराक्रम के समान हो गई।

वलवान् रावण ने यह देखकर कि ( उस टंकार से ) उसके निकट स्थित बीरी के मन भी भयत्रस्त हो रहे हैं, महाबीर ( राम ) के अनुज के, यम की कठोर भाँही के जैसे धनुष से उत्पन्न टकार को सुनकर उसने सोचा—'क्या यह भी एक मनुष्य ही है ! अही ! और अपने सुकुट को ऊपर की और उठा लिया !

जैसे गिरनेवाली वर्ण की वूँदे अनेक स्थानो पर विखर जाती हैं, वैसे ही (लह्मण के ) शर दृढ रथो पर, मत्तगजों पर, फॉदकर जानेवाले घोड़ों पर और घवल दतों से अक राच्चसे पर वरस पड़े। सर्वत्र रिधर का समुद्र उमड़ चला।

( लह्मण के ) शर पर्वतों से भी बड़े आकारवाले हाथियों के सुगधित मद से भरे मुखों में जा लगते और (उनके शरीर को मेदकर) उनकी पीछे की टाँगों में भर जातं। फिर (वहाँ से निकलकर वे बाण) उनके निकट खड़े वीरों के बच्चों को चीर डालते। वे बाण रथों की धुरियों को मेदकर यो निरंतर चलते रहते थे, जैसे अनेक युगों का समय बीत जाने पर भी वे नहीं स्कनेवाले हो।

लक्ष्मण के बाणो ने शत्रुओं के हाथियों, रथों और अरुवों को विध्वस्त कर दिया। व्यूह बनाकर खड़ी रहनेवाली दस करीड़ राज्ञ्स-सेना ने सब प्रकार के शस्त्रों का प्रयोग करके (लक्ष्मण के साथ) युद्ध किया।

शल-प्रयोग करनेवाले राच्चस यह मोचते थे कि यदि हमारा शत्रु यह मनुष्य हमारे प्रभु रावण के निकट आ जायगा, तो हमारा पराक्रम व्यर्थ हो जायगा। यह सोचकर ने एक नई उमंग से भरकर लक्ष्मण के सामने उसी प्रकार आ जुटे, जिस प्रकार याचक के फैलाये हाथ के सामने 'नाही' न करनेवाले टानी के सामने दरिद्र याचक आ जुटते हैं।

लद्दमण ने बाणों की बर्षा करके राक्तमों हारा प्रयुक्त शस्त्रों को काट दिया

और जो न कटे, उन शस्त्रों को सह लिया। अब यम भी प्राणियों को खाते-खात उब गया। शबों की राशियाँ सर्वत्र विखरी पड़ी थीं, जो रक्त-प्रवाह को समुद्र में जाकर गिरने से रोक रही थीं।

(लद्दमण के शरों से राच्चसों के) सिर कटे। पद समूल कटे। कथे-त्यी पर्वत कटे। सुन्दर मालाओं से भूपित बच्च कटे। दाँत कटे। शूलों के फल कटे। विजयप्रद धनुष कटे। सब राच्चस चारों ओर छितराकर भागने को-बाध्य हो गये। यो उनका सारा युद्ध-कौशल मिट गया।

रथ विध्वस्त हो गये। घोड़े विध्वस्त हो गये। रक्त नेत्रोवाले मधसदृश हाथी विध्वस्त हो गये। वीरो के ककण विध्वस्त हो गये। कठो में पहने हार विध्वस्त हो गये। धनुष विध्वस्त हो गये। उन राच्चसो के द्वारा अवतक प्राप्त किये गये सारे यश विध्वस्त हो गये।

सर्प के समान क्रोधी तथा निष्ठर पदाति-वीर गिरे। उनपर अश्व गिरे। उनपर हाथी गिरे। उन (हाथियो) पर सुन्दर रथ गिरे और उन रथो पर मारी सिर गिरे। रुधिर से भरे उस युद्धाचेत्र में अब और कहीं कुछ गिरने के लिए स्थान नहीं रह गया।

जब लच्मण अतिवेग से बाण चला रहे थे, तब देवता भी यह नहीं जान सके कि वे (लच्मण) कब बाण निकालते हैं और कब धनुष पर चढ़ाकर उसे छोड़ते हैं। वे (देवता) यह भी नहीं देख पाते थे कि वे शर कब लच्य पर जाकर लगते हैं। उन शरों के लगने से ढेर लगे शबों को ही वे देख पाते थे।

करूर राज्ञमों के द्वारा उपयोग में लाये गये तथा भयकर यम को भी भयभीत करने-वाले करवाल, शूल, भाले, धनुष आदि विजयप्रद शस्त्र सभी एक-एक के सौ-सौ टुकडे होकर जितरा गये। कोई शस्त्र ऐसा नहीं था, जो न टूटा हो।

युद्ध में आये पर्वताकार असल्य हाथी, रोप से भरे घोड़े, पताकाओं से युक्त रथ, क्रोधपूर्ण शरम एवं मिंह तथा अन्य प्राणी थोड़ी देर भी सचरण नहीं कर पाये। सब नीचे गिरकर तडपने लगे।

राच्चमों के सिर कट और प्राण हरे गये। शेप सेना भागकर कही छिए गई। राच्चस-सेना परास्त हुई। रामचन्द्र के अनुज का धनुष 'वाहै' पुष्पमाला से अलकृत हुआ। कि लकेश का मन-स्पी प्रलयकालिक अग्नि भड़ककर जल उठी।

लगाम-लगे पत्रन जैसे अश्व जिसमे जुते थे, वैसे रथ को शीवता सं चलाता हुआ लकेश, लद्मण को ढेखकर कोघाग्नि उगलता हुआ उनके सामने आकर खड़ा हुआ, तब लब्मण भी उस (रावण) के निकट जाकर खड़े हुए जैसे कोघोन्मत्त यम हो।

'मं ( देवी की ) रह्या में निरत था। किन्तु, तू कपट से मेरी रह्या को पारकर ( सीता का हरण कर ) आया। अब तू सुक्तमें कैसे बच सकता है 2'—यो कहने हुए और

१ प्राचीन तमिल-साहित्य में वर्णन मिलता है कि युद्ध में विजय पानवाला व्यक्ति 'वाह' नामक पण कं। माला पहनते थे। —अतु०

धूममय निःश्वास भरते हुए शदमण अपने धनुप पर अग्नि के समान एवं सिर छड़ाकर है। जानेवाले वाणों का संधान करके छोड़ने लगे।

रावण ने अपने तीचण वाणों से लच्मण के शरों को बीच में ही काट डाला, मानी उन्हें शाप दिया गया हो कि 'ये शर मेरे पास न आकर बीच में ही कट जाय ।' निद्रा को त्यागनेवाले (लच्मण) ने यह कहते हुए कि 'वे वाण लघु थे। इसीलिए, तुम उनको काट मके। अब इनको काट सकी, तो काटो'—प्रलयकालिक वर्षा के समान शर वरसाये।

तव धर्म को भूलनेवाले (रावण) ने वलवान् हाथी के समान लहमण के द्वारा प्रयुक्त, वर्षांकालिक जलधारा के समान वरसानेवाले वाणो को काट दिया। भौर, उन (लह्मण) के हिलनेवाले तृणीर को काटकर गिरा दिया।

इसी समय हनुमान् आश्वस्त होकर अग्निमय ऑखो से देखता हुआ और यह कहता हुआ कि अब त् मायायुद्ध न कर सकेगा—उनके वीच में आया और सूँड्वाले हाथी के समान रावण के रथ के सम्मुख खड़ा हुआ और वोला—यदि तुम इस युद्ध से वच गये, तो भी आगे और भी युद्ध होनेवाले हैं। मेरी ये वातें सुनो—

त्ने अशिथिल वल से त्रिलोक को जीता है। सब दिशाओं में विजय-यात्रा की है। त्रीर-ककणधारी इन्द्र के यश को मिटाया है। इतने बड़े-बड़े कार्य त् कर जुका है। फिर भी, अब तेरा विनाश निकट आ गया है। —यह कहकर, त्रिभुवन को नापनेवाले त्रिविकम के समान विशाल रूप धारण करके (हनुमान्) खड़ा हुआ।

लोको को नापनेवाले त्रिविकम के चरण के नाम से प्रसिद्ध वह (हनुमान्) अब यो वढ गया, ज्यो वह सब लोको की ज्यास करके उठे हुए उस त्रिविकम का ही रूप ले रहा हो। हनुमान् ने अपना हाथ उठाया, तो वह ऊपर के लोको में जा पहुँचा। फिर, क्रूर रावण से कहा—देख।

हनुमान् वोला—हं रावण ! तूने धनुष आदि भयकर शस्त्रों का अभ्यास भली भाँति किया है । वीस अुजाएँ रखता है । युद्ध करने के अपार वल से संयुत है । हे बड़े पगक्तम से युक्त वीर ! अब युद्ध में मेरे सम्मुख खड़ा रह !—यह कहकर उसने अग्निमय निःश्वास भरें ।

फिर हनुमान् वोला—'त् बड़ा पराक्रमी वनकर मेरे सम्मुख खड़ा है। यह भी कोई वात है 2 अब देख, अपने करवाल के पौरुप को, समस्त लोको को मिटानेवाले अपने वल को, अपने पौरुप को, अपने मुजबल को—मैं तेरे यश-सहित सबको अब एक ही झूँसे से मिटा देता हूँ।

अधिक क्या कहूँ ? तरा पराक्रम विशाल कैलास से तथा रक्तवर्ण होकर जलती अग्नि के समान ऑखों से युक्त दिग्गजों से किंचित् भी कुठित नहीं हुआ। है अनेक सुजाओ-वाले । पराक्रमशाली । अब त् क्या एक वानर के एक हाथ के थप्पड़ की सहने से समर्थ है ?

है पर्वताकार भुजाओवाले । मेरे मुक्के को खाकर भी यदि त् मप्राण खड़ा रहेगा, तो त् अपने हाथों की पिक्त से जोर से मुफ्ते मार सकेगा । यदि उन आघातों से न मह ओर जीवित रहूँ, तो भी मैं तुक्तसे नहीं लड़्गा, हार मानकर लौट जाऊँगा। मेघ से भी अधिक काले रगवाले रावण ने हनुमान् की वातो की प्रशासा करके और फिर उसे देखकर कहा—हे बलवान्। त् ने वीरो के योग्य वचन कहे। मैं अपनी समता नहीं रखता। मेरे सम्मुख खड़ा रहनेवाला तेरे अतिरिक्त और कौन हो सकता है। (भले ही त् मुक्ते नहीं जीत सका, फिर भी त् मेरे सामने युद्ध में खड़ा रह सका है। इससे) सारा ससार तेरी प्रशंसा करेगा।

है प्रभावशाली । त् अकेला है । तेरे पास कीई शस्त्र नही हे । त्ने मेरे कुल के लोगों को मार डाला है । वड़ी सेना के साथ रथ पर आये हुए भयकर धनुष को लिये हुए मेरे जैसे वीर के सम्मुख त् इदता के साथ खड़ा है । तेरी समता कौन कर सकता है १

पागल व्यक्ति के अतिरिक्त तीनो सुवनों में दानवो और देवों में भी कौन ऐसा व्यक्ति होगा, जो युद्ध में मेरे सामने आ सके। तू अपने स्थान से विचलित हुए विना यह कह रहा है कि 'मेरे वक्त पर घूँसा मारो।' तेरे साहस के विषय में क्या कहूँ 2

युद्ध करने के लिए मेरे पास वीस हाथ है। सारे ससार पर विजय पाने से प्राप्त यश भी है। सूँड़वाले वड़े हाथी के वल को भी मद करनेवाले पराक्रम से युक्त हे बीर। तेरे तो दो ही हाथ हैं। तू कह रहा है कि मुक्का मार। (एक नीच वानर रावण जैसे पराक्रमी राज्य से, ऐसी वात करे — ) अब इसके बाद मेरे विजय का क्या प्रयोजन है! अतः, तुक्तसे युद्ध करना मेरे लिए उचित नहीं है।

सव दिशाओं में विजय प्राप्त करके मैंने जो यश कमाया था, वह सब, अब तुम्मसे प्राप्त अपयश से, मिट गया। इससे बढ़कर और क्या अपयश चाहिए १ मेरे प्राण-समान अच्चकुमार को तूने धरती पर पटककर, रगड़कर मारा। तब जो रुधिर वहा, वह अबतक नहीं सूखा है। ऐसा तू मेरे सामने खड़ा होकर ये वातें कह रहा है।

सुक्ते ऐसा अपयश प्राप्त हुआ है, इसिलए त् वीरवाद करता हुआ ये वाले कह रहा है। ऐसा कहना स्वाभाविक ही है। कालगति ने सुक्ते छोटा बना दिया है। अपयश की ग्लानि से मै युद्ध न करके सिर भुकाये खड़ा हूँ। आह । ससार के देखते हुए त् मेरे सामने आगे बढ़कर सुक्ता चला।—पापकृत्य को नहीं छोड़नेवाले रावण ने यो कहा।

यह वीरता भी भली है। —यो कहकर हनुमान ने हर्पनाद किया ओर कर ( रावण के ) रथ पर चढकर ऑखों से चिनगारियाँ विखेरते हुए, उसके विशाल वन्न पर अपनी वज्रमय मुष्टि से ऐसा प्रहार किया कि उसके हार एवं कवच चूर-चूर होकर गिर पढे और उसकी देह पर वडी चोट आई।

हनुमान् के उस मुष्टि-आघात से पर्वत भी चूर-चूर होकर बालूकण जैसे हो गये। रावण की आँखो से अग्निकण कर पढ़े। उसके मस्तिष्क दही के लच्छे के जैसे कर पढ़े। उसके सिर खड़े नहीं रहने के कारण कुक गये। राच्चसकुल के प्राण भी विखर गये। वडे-घड़े वानर भी अपने रोम एव टॉत गिराने लगे। गगनतल से मेध कर पड़े।

(वीरो के) धनुषों से दीर्घ डोरियाँ कर गर्ड। समुद्र उमडकर तीर को पार कर वह चला। बड़े-बड़े पहाडों से प्रस्तर-खड़ कर पड़े। सूर्य और चन्द्र की किरण कर पड़ी | सत्तगर्जा कंदत कर पड़े | सब अपने हथियार नीचे गिराकर खड़े हो गये | पराक्रमी वीर रावण के वाण से सर्वत्र अग्नि-ज्वालाऍ फूट पड़ी |

वीर-वलयधारी रावण के कलक-भरे तथा अजन-समृह की छुटा से युक्त वज्रमय वच्च में, पूर्वकाल में युद्ध करते नमय दिशाओं में स्थित रोषपूर्ण हाथियों के जो कठोर टॉत गड़कर टूट गये थे और (उस वच्च में ही) रह गये थे, वे अब हनुमान् की मुष्टि के आधात से उसकी पीठ पर से यो निकल गये, ज्यो उसका यश ही निकल गया हो।

सके टूंट कवच के उज्ज्वल रत्न यो छितरा गये, जैसे गगन से नज्ज कर पंड हो। उस समय, धर्म की हानि करनेवाला वह (रावण) आँखो से अग्निकण बरसाता हुआ खड़ा रहा। उसके अन्तर में संचरण करनेवाली प्राणवायु स्थिर हो गई और वह, यो लड़खड़ा गया जैसे मेर्पर्यंत हिल उठा हो। वह मूर्टिंक्ट्रत हो गया।

वह दृश्य देखकर स्वर्गवासी आनन्द-ध्विन कर छठे। हनुमान् पर सुगन्धित कोमल पुष्पो को वरसाकर उसको आशीर्वाद देने लगे। राच्चस पसीना-पसीना हो गये। वानर आश्चर्य एवं आनन्द से मरकर यह मीचते हुए कि 'इस (हनुमान्) ने रावण के विजय को मिटा दिया' नाचते हुए पुलकित हो छठे।

(देह में रहनेवाली) अग्नि एवं प्राणवायुं की गति को साधना से जाननेवाले योगी लोग जिस प्रकार 'परकाय-प्रवेश' की शक्ति से दूसरी देह में प्रविष्ट होकर, पुनः उससे बाहर निकलकर अपने पूर्व शरीर में ही प्रवेश करने हैं, ऐसे ही रावण की प्रज्ञा भी लौट आई।

रावण ने प्रज्ञा प्राप्त की, पर वह कुछ बोल न सकने के कारण उसाँस भरता एव अग्निमय दृष्टि से घूरता हुआ कुछ चण तक खड़ा रहा। फिर, अग्ना उपमान नही रखने-वाले हनुमान् के सामने आकर बोला—'हे सुक्ते दुःख देनेवाले! अब त् सुक्तसे दिये जाने-वाले भाग्य को प्राप्त कर।' फिर वॉस के समान सुजावाले हनुमान् से यो कहा—

हे बीर । शक्ति नामक कोई वस्तु है, तो वह तुक्तमें ही है । तुक्ते देखने पर अन्य सब बीर नपुसक ही लगते हैं। मैंने सप्तनोको पर विजय पाई है । ब्रह्मदेव भी यदि भेरे मम्मुख आकर मुक्ते विचलित करने का प्रयत्न करे, तो भी मैं विचलित नहीं होता । ऐसा मैं तुक्तसे शिथिल पड़ गया । हे बलवान् । त्ने जैंमे मुक्तपर विजय प्राप्त कर ली है ।

सुक्ते अब एक बात कहनी है। जैसे पर्वत पर बज्र गिरे, बैसे ही तेरे बच्च पर मरे एक हाथ का आधात होनेवाला है। यदि त् उससे जीवित रहेगा, तो समम्मना चाहिए कि इस सुष्टि में तेरे अतिरिक्त और कोई जीवित रहनेवाला नहीं होगा। तू चिरजीबी होगा। तेरा कोई शत्रु भी नहीं होगा—यो रावण ने कहा।

अपने पराक्रम से शतुओं को मारनेवाला तथा पुष्ट मुजाओवाला हनुमान्, रावण के मामने जाकर यह कहा कि 'तू प्राणहीन होकर अभी तक वोल रहा है, अतः त्ने मुक्ते हरा ही दिया। अभीतक तेरी दशा अच्छी ही है। ले, न् अपना ऋण चुका ले।—यह कहकर अपना वल फैलाकर खड़ा हो गया।

तब रावण ने अपने अनेक टीर्घ मुंही को बंद करके, टॉतो का पीसते हुए, ऑखो से

चिनगारियाँ निकासते हुए, बडे क्रोध के साथ, अपने हाथा को यो ऍटकर कि दिशाएँ भी फट जायँ, एक मुष्टि को अपने पर्वताकार कंधी से ऊपर ले जाकर सम्मुख खडे हनुमान् के बच्च पर बड़े जोर से मारा।

जब प्रलयकाल में गमीर समुद्र उमड़कर विशाल घरती की हुवा देता है, उस गमय भी जिसका विनाश नहीं होता, ऐसा वह महावीर, बलवानों से भी बलवान् हनुमान्, छल-भरे हृदयबाले वीर-ककण से भूषित क्रूर रावण के मुष्टि-प्रहार से यो लहखड़ा गया, जैसे महान् रजताचल दीला होकर हिल उठा हो।

तव देवों के लोक विचलित हुए। धर्म विचलित हुआ। सत्य-वचन विचलित हुआ। मद्गृण विचलित हुआ। यश के साथ श्रुतियाँ भी विचलित हुई। नीति विचलित हुई। करुणा एव तपस्या भी विचलित हुई।

हनुमान् को मृच्छित होते देखकर. वहाँ जितने वानर-सेनापित खडे थे, उन सबने यह सोचकर कि 'इस सकट के समय में हमारा कर्त्तव्य यही है', प्रत्येक ने एक-एक पर्वत लाकर, जिससे आकाश में कोई रिक्त स्थान नहीं रह गया, कुछ विचार करने के पूर्व ही ( अर्थात , अतिशीघ ही ), रावण की और फेंका )

समान भुजवल से युक्त उन बानरों ने युगात में ससार की मिटाने के लिए उमड़नेवाले गगन में सर्वत्र भरे मेची के समान दशशत कोटि सख्या से भी अधिक हिमाइत पर्वती को उस रावण पर फैंका। उससे देवता भी हट गये।

दर्भ से भरे वानरों के फेंके पर्वत, गगन में पर्यात स्थान नहीं होने से, एक दूसरें से टकरा जाते और आगे न वढ सकने से चैसे ही खड़े रहते। सूर्य भी अदृश्य हो गया। सारा संसार अधकार से घर गया। देवों ने समका कि अब राच्ह्स मिट गये।

वे पर्वत एक दूसरे से टकराकर हुटने लगे। उनसे वज़-जैसे शब्द निकले। अप्र-ज्वाला के समान विजलियाँ विखर गईं। उन पर्वतों में स्थित रत्नों की कांति से इन्द्र-धनुष की आभा प्रकट हुई। पर्वतों के निरंतर गिरते रहने से वे बडी वर्षा की समता करने लगे।

छन पर्वतो से राच्चसो की विशाल सेना अस्त-व्यस्त होकर भागी। गगन के नल्हों के साथ विमान ट्रटकर गिरे। अग्निकण कर पढ़े, जिनसे समुद्रों का जल स्ख गया। छन स्खे समुद्रों में जो मुलसी वस्तुएँ दिखाई पड़ी, वे राच्चसों की जली हुई आँखों के समान थी।

वानरों को यो पर्वत फेंकते देखकर रावण रोप से भर गया। तव वानरों को रोकनेवाला तथा देवों के यश को अपने वश में करनेवाला उसका प्रभावशाली धनुप भुक गया। उससे ऐसी ध्विन निकली, मानो पृथ्वी हुट गई हो। रावण के उस धनुप से असख्य वाण निकलकर उन पर्वतों को काट दिया।

रानण के अगिनमय वाणों के लगने से वानरों के फेंके वडे पर्वेत यो जलकर सस्म हो गये कि उन पर्वेतो पर के वॉस विध्वस्त हुए। हाथी विध्वस्त हुए। सॉप विध्वस्त हुए। शरम एव ब्याघ्र विध्वस्त हुए। घने वृज्ञ भी जलकर विध्वस्त हो गये। देवता रावण को देखकर यह कहते हुए कॉप उठे कि 'श्रहो ! इसके वाण कैसे चल रहे हैं।' 'श्रहो । एक-एक पर्वत के लाख-लाख दुकड़े हो रहे हैं।' 'श्रहो ! वे पर्वत एक दूसरे से टकराकर चृर-चृर हो रहे हैं'। 'श्रहो । इस राच्नस ने कैसा धनुःकीशल प्राप्त किया है।'

वानरों ने यह सोचकर कि आज रावण की शक्ति को मिटा देगे, जो पर्वत फेके, उनको रावण के वाणों ने चूर-चूरकर डाला। पर्वतों की धूलि दिशाओं में फैले समुद्रों में जा गिरी और वे समुद्र पट गये। युद्ध-रग से उठी धूलि से वीरों की देह मर गई और (उन वीरों की देह से) वहनेवाले रुधिर से वह धूलि धुल गई।

रावण ने क्रोध के साथ यह विचार करके कि 'अभी मैं इन वानरों को एव दोनों मनुष्यों को मिटा दूँगा।' अपने दसो वार्ये हाथों में दस टीर्घ धनुए लेकर टीर्घकाल से वरसनेवाली वर्षों के समान अग्निमय वाणों को निरंतर वरसाया।

दसी धनुपी से, अपने दसो हाथों से रावण ने सहस्र वाण छोडे, जिन वाणी से गगन, भूमि, ससुद्र एव सब दिशाएँ भर गईं।

रुधिर-धारा से वह रणभूमि यो लगा, जैसे सध्याकालिक आकाश हो । समुद्र एवं दिशाएँ शरों से पट गईं। वानर-सेना, पक्तियों में मर-मरकर गिरी। उनके शव-रूपी ऊँचे पर्वतों पर मेघ आ ठहरे।

शर से विद्ध होकर 'नील' चल नहीं सका। 'अनिल' खड़ा नहीं रह सका। वाण से आहत 'गवय' अभी यम के अधीन नहीं हुआ (अर्थात्, अभी मरा नहीं)। अंगद यो पड़ा था कि यह आशंका होने लगी कि इमके प्राण वचेंगे या नहीं। जांबवान् श्रृत-समान वाण के लगने से निष्किय हो गया।

अन्य वहे-वहे वीरों के भी वीरोत्साह एव पराक्रम उनके मर्मस्थान में वाण लगने से मिट गये। चारो विशाओं की वानर-सेना विध्वस्त हो गई। जो वानर जीवित बचे रहे, वे भाग खड़े हुए। यह सब दृश्य देखकर लक्ष्मण महान् कोघ से भर गये।

रावण के द्वारा पृथक पृथक प्रयुक्त शतकोटि एव शत-शत सहस्र कोटि शरी की वहुत वड़े पराक्रम से पूर्ण रामानुज ने अपने शरो से दूर हटा दिया और उम क्रूर राज्ञम (रावण) के दसी हाथी के दस धनुषों को काट डाला।

देवताओं ने हर्पष्विनि की। कर्म-बंधन से मुक्त ऋषियों ने सद्योविकसित पुष्प वरसाये। सद्धमों के शाता नाचने लगे। राच्नम खेद से भरकर अत्यन्त ब्याकुल हो छठे। रावण लच्मण के पराक्षम को देखकर आरुचर्यचिकत हो गया।

तुम्हारा युद्ध-कीशल बहुत सुन्दर है। युद्ध का संचालन करनेवाली तुम्हारी वीरता भी सुन्दर है। तुम्हारी दृष्टि सुन्दर है। हस्त-गित सुन्दर है। शिक्षा सुन्दर है। तुम्हारी दृदता सुन्दर है।—यो कहकर और अपने हाथ वाँघंकर रावण खड़ा हो गया और फिर वोला—तुम अनुपम हो।

उस दिन दडकारण्य में बलवान् खर और उसकी सेना को मिटानेवाले उस काले रग के मनुष्य (अर्थात्, राम), इन्द्र को अपने अतृल धनुःकौशल से स्वर्ग में पराजित करने- वाले मेरे पुत्र ( मेघनाट ), एव टट धनुष को हाथ में पकडे हुए मुक्त वीर के अतिरिक्त तुम्हारी समता करनेवाला और कौन है 2

फिर, रावण ने यह सोचकर कि यह (लद्मण) वाण से निहत नहीं होगा, रोप से भरकर मन में निर्णय किया कि इसे आज ही मार देना चाहिए और ओठों को ढाँतों से दवाये, अपने पुष्ट हाथ से चतुर्मुख के द्वारा दिये गये शूल को प्रयुक्त किया।

रावण के द्वारा प्रयुक्त वह यम-समान शृल (लह्मण के द्वारा प्रयुक्त ) सव वाणों को जलाकर, भस्म-कण विखेरता हुआ, अग्नि वरसाता हुआ, शीघ आया और घनी पुष्प-मालाओं से भूषित लह्मण के वन्न में धॅम गया। उम शृल के प्रभाव को मन में जाननेवाले कुमार (लह्मण) मूर्चिंछत हो गिर पडे।

विशाल वानर-सेना तितर-वितर होकर भागी। देवता विकल हुए। सुनि तड़प छठे। शत्रु राज्यम तरंगायित ससुद्र से भी दुगुना गर्जन कर छठे। पृथ्वी-मडल चक्र के समान घूम गया। सूर्य का प्रकाश मद पड गया।

यह (लच्मण) ब्रह्मा के द्वारा दिये गये शूल से डरा नहीं। इसके प्राण भी नहीं गये। अभी यह जीवित ही है।—यों निश्चयपूर्वक जानकर विवमय हृदय से युके रावण, लच्मण को उठाकर ले जाने का विचार करके पृथ्वी पर पद रखता हुआ आया।

रावण उष्ण रक्त के प्रवाह में शीघ गति से आकर अपने वीस हाथों से लहमण की देह को हदता से पकड़कर यो उठाने लगा, ज्यो पूर्वकाल में शिवजी के उत्तम रजत-गिरि को उठाकर लिजत होने के कारण वह अब (उस लजा से मुक्त होने के लिए) मेक्पर्वत को उठाना चाहता हो।

रामानुज इस तथ्य की प्रजा से कि 'मैं पीताबरधारी (विष्णु) का अश हूँ', मुक नहीं थे। अतः, जिम (रावण) ने अष्टमूर्ति (शिव) के साथ रजतिगिरि को उठाया थाः वहीं अब इन (लद्मण) की देह को नहीं उठा मका।

(लद्मण की टेह) को उठाने का प्रयत्न करनेवाला दशसुख एक स्थिर समुद्र की समता करता था। उसके दोनो ओर उठी हुई भुजाएँ तरगो के समान थी। कोमल तुलमी की माला से भूपित प्रभु (राम) का भाई उम समुद्र-मध्य स्थित चन्द्रमा के समान था।

रावण उन (लहमण) की देह को उठाकर ले जाने की इन्छा रखने हुए भी उसे न उठा सकने के कारण उष्ण नि श्वास भरता खड़ा रहा। इतने में एक और में हनुमान ्कट वहाँ आया और अनायाम ही लहमण की देह को उठाकर अति तीव वेग में चला गया।

एकत्र जानराशि से पूर्ण तथा सव गुणों से अति पवित्र बना हुआ हतुमान, सौहार्द एव अनन्य भक्ति नामक अनुपम आधार पाकर पुरुषोत्तम बने हुए लडमण की यो उठा ले गया, ज्यों कोई वानरी अपने बच्चे की उठा ले जाती है।

मोहयस्त चित्तवाले रावण के फेंक शल से मूर्च्छित हुए पुरुषिह-मद्द्या लडगण कुछ चण मे प्रजा पाकर उठे। तब हनुमान् उस प्रभु के निकट गया, जो असत्य-र्गात थे और जिनके कर चरण, नयन बादि ख्रम कमल की समता करते थे। जब हनुमान् वहाँ पहुँचा, तव रामचन्द्र हाथी पर आक्रमण करनेवाले भयकर सिंह के समान युद्धभूमि की ओर चल पढे। देव हर्पध्वनि कर उठे। उनपर पुष्पी की वड़ी वर्षां की। मास-लगे शल से युक्त रावण भी अपना रथ चलाता हुआ आया।

जब युद्धकुशल राज्ञम रावण रथ पर आ रहा था, तब रामचन्द्र अनेले ही पृथ्वी पर पद रखते हुए जा रहे थे। यह दृश्य देखकर वीर-कंकणधारी हनुमान् भक्ति से उल्लिमत होकर, यह विचार करके कि राम का इम प्रकार युद्ध करना सगत नहीं है, प्रभु के निकट आ पहुँचा।

पूर्वकाल मे उन (विष्णु-रूपी राम) के द्वारा दिये गये शीतल गगाजल को अपनी पावन जटा में धारण करनेवाले शिवजी, विद्या ऐसे युद्धलेत्र में, जहाँ क्रूरकर्मी राच्चस एकत्र हैं, उन कमल-समान चरणों को पृथ्वीतल पर चलते हुए देखकर भी यदि खिन्न नहीं, तो क्या यह उचित होगा 2

जिसका प्रतिकार न किया जा सके, ऐसा युद्ध करने में चतुर वह राज्ञस एक शीमगामी सहस्र अश्वो जुते रथ पर बैठकर आपका सामना करें और आप घरती पर खड़े-खड़े युद्ध करें—यह विलच्चण अर्किचनता का सूचक होगा। अतः, मै यद्यपि अघम व्यक्ति हूं, तो भी आपका मेरे कथे पर आरुढ होना उचित होगा।—यो हनुमान् ने निवेदन किया।

प्रसु 'ठीक है। ठीक है।' कहते हुए हनुमान के कचे पर आरूढ हो गये, मानी कोई सिंह ऊँचे पर्वत पर आरूढ हुआ हो। देवता लोगों ने जयजयकार करते हुए पुष्प वरसाये। हनुमान यो आनन्दित हुए, जैसे अपने वस्त को ले जानेवाली कोई गाय हो।

हनुमान्, जिसने वामन बनकर त्रिभुवन को नापनेवाले विष्णु के आकार का ज्ञान प्राप्त किया था, अब विस्मय एवं आनन्द से मुग्ध हो गया । गरुड, जिसने अनादि काल से (भगवान् का वाहन वनने का) अन्यों के लिए दुर्लभ अधिकार प्राप्त किया था, लिंजत हुआ ! अनंत सर्प के फन कॉप उठे ।

हतुमान् समुद्र था। रामचन्द्र चीरसागर-मध्य स्थित विष्णु थे |--पर यह कहना भी उचित नहीं है; क्योंकि राम निद्रा नहीं कर रहे थे। तो, यह उपमान दे सकते हैं कि हतुमान् वेद की समता करता था और रामचन्द्र वेद-सम्मित उपनिषदों मे प्रतिपादित जान-स्वरूप परमपुरुष की समता करते थे। इससे बढकर और क्या उपमान हो सकता है ?

(रामचन्द्र का) अति सुन्दर वाहन वने हुए विजयी हनुमान् की विलक्षण महिमा का क्या वर्णन कर सकते हैं १ वह हनुमान् ज्ञान मे श्रेष्ठ ऋषियों से अध्ययनीय वेद को गम्य होनेवाली मूल-प्रकृति के समान था और उसपर आरूद रामचन्द्र उस मूल-प्रकृति से परे स्थित परमपद के समान थे।

विशाल जलराशि-मध्य उत्पन्न सब अंडो को अपने उदर मे समा लेनेवाले आर्य राम के लिए विविध भगिमा से वार्ये और दार्ये धूमनेवाले मारुति के माला-भूपित स्वर्णमय कपो की समता मेरु-शिखर से करना भी ठीक नहीं है।

१ हतुमान् हिन्जी का अन्तार माना गया है। अन'. हनुमान का मनोमाव शिवजी का ही मनोमाव कहा गया है।—अनु०

अपूर्व तपस्या-सपन्न ऋषियों ने आशीर्वाद दिये। धर्म-देवता अपने पावन हाथ उठाकर नाचने लगे। कैलाम में स्थित शिव एवं ब्रह्मा प्रभृति देवता महान् युद्ध को देखने के लिए गगनतल में आकर भर गये।

महिमामय, श्रजनवर्ण प्रभु ने युद्ध का सकल्प करके, कल्पनातीत प्रभाव से युक्त अपने अनुपम धनुष की डोरी से टकार किया। वह ध्वनि, युगात मे पृथ्वी और गगन को अपने मुंह में डालकर निगल जानेवाले क्द्रदेव के हर्पनाद के समान थी।

(गम का धनुष्टकार सुनकर) राज्ञस और यज्ञ यद्यपि प्राणहीन नही हुए, तथापि एक स्थान पर स्थित नही रह सके। घथराहट से छनके मुँह सूख गये और वे विकल हो चारों ओर भागने और थरथराते रहे। विशाल ब्रह्मांड की पंक्ति अस्त-व्यस्त हो उठी। भय से रहित शिव एवं ब्रह्मा के मिर कॉप उठे।

खस ममय, रावण ने सात ऐसे कठोर वाण एक साथ छोडे, जो प्रलयकालिक भीषण अग्नि की समता करते थे, प्रवाल-समान वर्णवाले थे, समुद्र-जल को सपूर्ण रूप से पीने में समर्थ थे, सब दिशाओं को नापनेवाले थे, नीचे जाने पर धरती को एवं ऊपर जाने पर गगन को भेद सकते थे।

राम ने सात वाण चलाकर रावण के उन सातो वाणो को, एक-एक के सात-मात टुकड़े करके, विखेर दिये। फिर, पाँच वाणो का सधान करके एक साथ प्रयुक्त किया, जो ऐसी ज्ञाला उगलते चले, जिससे प्रलयकालिक अग्नि भी लजित हो जाय।

शरभ के समान शक्तिमान् रावण ने उन पाँच वाणों को अपने पाँच वाण चलाकर गगन में दूर हटा दिया। फिर, अपने धनुष की डोरी को अपने कंघे तक खीचकर धनुष को भली भाँति मुकाकर उस बाण छोडे। वेदों मे प्रतिपाद परमपुरुष राम ने दस वाण छोडकर उन वाणों को हटा दिया।

रावण के दसो वाणों को राम ने काट डाला। उसके समीप में खडे राच्छत-सेना-रूपी समुद्र ने बडे क्रोध के साथ जो शस्त्र प्रयुक्त किये, उन सबको अपने वाणों से ही रोक दिया। उन राच्छों ने जो पर्वत उखाड़कर फेंके, उनको चूर-चूर करके बिखेर दिया। और राच्छों के सिरों को काट-काटकर उनके पर्वत-से लगा दिये।

मीनो से भरे काले समुद्र-समान राज्ञ्स-सेना ने मास से युक्त जो शस्त्र फेंके, उनको, रावण द्वारा प्रयुक्त वाणो के साथ ही राम ने काटकर दूर विखेर दिया, जिससे वे शस्त्र वानर-सेना पर न लगें और अपने वाणो से उन राज्ञ्मों के सिर काट डालें।

हनुमान्, जो अपने ऊपर आरूट रहनेवाले प्रभु के शरों से भी अधिक वन से चल रहा था और मनोगित से भी अधिक वेग से चल रहा था, ऐसा सचरण कर रहा था कि जब (देखनेवाले) यह समक्तते थे कि वह घरती पर है, तभी एक चण में वह गगन में प्रकट होता। 'तुम्बै' पुष्पो की माला पहने रावण के प्रत्येक मुख के सम्मुख रहता। मन में व्याकुल होनेवाले वंचक राच्नसों की आँखों में घूमता।

कबंध नाच रहेथे। भृत उन कवधी के साथ नाचते हुए गा उठते थे। अजल

रक्त-प्रवाह, वड़ी सूँड़ो एवं दाँतो के कटने से मरकर पडे हुए हाथियी के भुड एवं अश्वो को वहाते हुए समुद्र की ओर वह रहे थे।

(राम के) वाणों से सव रथ यों टूट गये कि उनके चक्र विध्वस्त हुए। धुरियाँ विश्वस्त हुई। विखरें केमरोवाले घोडे मर मिटे। काले हाथी-रूपी पर्वत एक-एक वाण लगने से निष्प्राण हो खुदक गये। रणागण में फॉदकर संचरण करनेवाली अश्व-सेना भी लोट गई।

राज्ञम रथ खोकर, भीषणधनुष खोकर, रक्त-वर्ण से युक्त मेघ के सदृश हाथियों को खोकर, दृढ रास से रोके जानेवाले अश्वों को खोकर, अपनी शूरता को खोकर, दृढ कवच को खोकर, अपना यल खोकर, पुष्पमाला को खोकर और अन्त में अपना सिर भी खोकर गिरते रहे।

सर्प के समान क्रश कटिवाली राज्यस-स्त्रियों अपने पितयों के (अश्व, गज आदि के समान) मिरों के कट जाने से, अन्य अश्वों तथा गजो आदि के सिरों एव अपने पितयों के सिरों में कुछ भेट न समक्तकर अश्वों एव गजों आदि के सिरों को ही लाकर अपने पितयों के कवंधों के साथ मिलाकर उन देहों का आर्लिगन करती और मूर्च्छित होकर मर जाती थी।

राज्ञमों के मुँह, हर्पनाद न करके मौन हो गये। उनकी ऑखो ने अग्निमय दृष्टि को छोड़ दिया। उनके हाथों ने विविध अस्त्रों का प्रयोग करना छोड़ दिया। उनके चरणों ने भूलि उड़ाकर मत्र लोकों को आवृत करना भी छोड़ दिया। नगाड़े भी नि शब्द हो गये।

रामचन्द्र के शररूपी यम ने शत-महस्त्र कीटि सिरो को काटकर गिरा दिया। इसी से शात न होकर उनने अनेक कोटि बीरो का नाश किया। तब अपने रथ-सहित रावण अकेता ही बच रहा। यो उम (राम के शररूपी यम) ने राज्यमों को मिटाया।

प्रतापवान् धनुष धारण करनेवाले रावण ने देखा कि रथो, गजो, अश्वो तथा राज्ञस-वीरो के मुड सब दिशाओं में पडे हैं, जिनसे कही कुछ रिक्त स्थान नहीं रह गया है। उनकी शब-राशियाँ मेघ एवं गगन को छू रही हैं। वह दृश्य देखकर वह सर्प के समान कृद्ध हुआ।

तव रावण ने, मनोहर डोरी को कथे तक खीचकर और दृढ धनुष को एक ज्ञण में कमरूप में मुकाकर, दो अति दृढ वाण चढ़ाकर वीर प्रमु राम की दोनों मुजाओ पर यो छोड़े कि व उनकी मुजाओं में गड़ जायें।

कमज्ञ-समान नयनोवाल राम ने मटहास करते हुए एक त्रुटिहीन तीच्ण वाण को चढ़ाकर धनुप को भली मॉति मुकाकर रावण के धनुष को यो काट डाला, ज्यों युगात में प्रभजन मदर-पवत की काट रहा हो।

रावण ज्योही एक दूसरा धनुप लेकर उसपर डोरी चढ़ाने लगा, त्योही राम ने उमे भी अपने शर में तोड़ दिया। माथ ही, उज्ज्वल रत्नों से खचित (रावण के) रथ को खोचनेवाले, पवन के समान देगवाले तथा कटे केसरोवाले अश्वों के मिरो को भी काट दिया।

रावण पुनः एक मीषण शस्त्र उठाकर फेकने को सन्तद्ध हुआ। किन्तु, इतने में राम ने एक ऐसा अग्निमय वाण छोड़ा कि उससे वह शस्त्र जलकर मस्म हो गया। साथ ही (रावण के) रथ के श्वेतच्छत्र और व्वजा की भी काटकर गिरा दिया। एव प्रकाश-पुज से युक्त उस रावण के कवच को टुकडे-टुकडे करके विखेर दिया।

उम समय रावण के लिए पृथक्-पृथक् रथ आये । किन्तु, राम ने अपने उज्ज्वल वाणों से उनकों भी टुकड़े-टुकड़े करके विखेर दिया। तव रावण यों कुद्ध हो उठा कि रक्त के कीचड़ से भरे युद्ध-स्तेत्र में लाल-लाल आँखोंवाला यम भी भयभीत होकर हाथ उठाये काँपता खड़ा रहा।

चमकते हुए विविध रत्नों से खचित रावण के मुकुट पर राम ने एक शर छोडा। चष्णिकरण सूर्य पर जैसे हनुमान् कपटा हो, वैसे ही उस शर ने अतिवेग से जाकर रावण के मिर पर स्थित स्वर्णमय किरीट को ले जाकर समुद्र में गिरा दिया।

रामचन्द्र का विजयप्रद तथा अग्निमय वाण ज्योही लगा, त्योही रावण के मुद्धर के विविध रत्न समुद्र एव दिशाओं में विखर गये और उस राज्ञम का किरीट यो गिरा, ज्यो प्रमानन के आधात से मेर-पर्वत का शिखर टूट गिरा हो।

हेनाधिदेन राम के घातक नाण के द्वारा जडाया जाकर वह मुदुट शब्दायमान ममुद्र मे गिरा । वह दृश्य ऐसा लगा, मानों गोलाकार सूर्य-मडल, उसे ग्रस्त करनेवाले सर्प राहु के साथ जाकर, शब्दायमान समुद्र मे गिरा हो।

युद्ध मे अवतक कभी विजय के अतिरिक्त पराजय न प्राप्त करनेवाला रावण हुड़ कहने के पूर्व ही (अर्थात्, ज्लाकाल मे ही) मुकुटहीन हो गया और ऐसा लगा, जैसे चन्द्र-हीन रात्रि या रिव-हीन दिन हो।

अपूर्व रत्नों से खचित सुकुट को खोकर वह क्र्र राच्चम उस व्यक्ति के समान खड़ा था जो समार में अत्यन्त प्रभावशाली होकर भी किसी वास्मी किव की निन्दात्मक किवता का विषय बनकर, अपना सारा यश खोकर खड़ा हो।

रावण नीची दृष्टि किये, कातिहीन बदन एव सिर के साथ, अपने बीसों रिक हाथों को यो लटकाये, ज्यों वे वरगद की जटाएँ हो, काला पढ़कर, घरती को पैर की उँगलियों से कुरैदता हुआ खड़ा रहा और उसे देखकर सब लोग यह कहकर कि 'धर्म का तिरस्कार करनेवाले की यही दशा होती हैं' हुर्पनाद कर उठे।

यो खडे रहनेवाले उन (रावण) की दशा को देखकर राम ने सोचा कि यह रिक्तहस्त खड़ा है। इसे मारना उचित नहीं। फिर, यह कहकर कि 'आज से तुम्हारे पापकमो का अन्त होनेवाला है', आगे फिर कहा—

धर्म के विना, अधर्म की सहायता से महान् युद्ध की जीतना देवताओं के लिए भी असमत्र है। इम बात की मन में स्थिर कर लो। हे पातकी। अब तुम अपने नगर म बंधुजन के मध्य चले जाओ, मेरे हाथ से तुम अभी मारे जाते। फिर भी, तुम्हारे अवेलेपन को देखकर मेरे मन में करणा उत्पन्न हो ग्ही है। अतः, मैं बैसा कार्य नहीं करना चाहता। हे नीच कृत्य करनेवाले। यदि तुम अभी दुद्ध नहीं कर सकते, तो अपने वृत्त के सब लोगों को एव मत्र प्रकार के रास्त्रों को तथा जितनी सेना तुमने एकत्र कर रखी है, उन सबकी साथ लेकर आओ। यदि युद्ध करने में समर्थ नहीं हो, तो कही जाकर छिए जाओ।

अब भी यिंट तुम बंधन में रखी गई उस सीता देवी को छोड़ टो, सब देवताओं को उनके स्थानी पर स्थिर रख टो तथा अपने अनुज विभीषण को लंका का राज्य देकर उमके आदेशानुसार चलो, तो मैं तुम्हारे निरों को अपने शाग से काटे विना छोड़ दूँगा।

यदि तुम वैसा न करना चाहो और सव देवताओं के साथ लेकर युद्ध करने की भी शक्ति तुममें हो, तो उम सारी शक्ति को लेकर आओ और यह कहते हुए कि मेरा सामना करो, मेरे साथ युद्ध करो तथा युद्ध में प्राण त्यागो। यदि वैसा करोंगे, तो भी भला होगा। किन्तु अव अपने जीवन की आशा मत करों।

हे राज्ञसराज। तुमने देख लिया कि तुम्हारी विशाल सेना उसी प्रकार विश्वस्त हो गई, जिस प्रकार प्रमंजन के चलने से 'पूलें' नामक पौधा नष्ट हो जाता है। आज तुम लोट जाओ। कल फिर युद्ध करने के लिए आना—यों कहकर उस कोशल देश के, जहाँ वाल-क्षमुक-नृज्ञों पर 'वालें' नामक मझलियाँ उछ्छलती रहती हैं, अधिप (राम) ने रावण पर करुणा करके उसे छोड़ दिया। (१—२५६)

## अध्याय १५

## कंभकर्ग-वध पटल

दिग्गजो से भिडनेवाला बन्न, कैलास-पर्वत की उठानेवाली भुजाएँ, सामगान करने वाली जिह्वा, जिमपर नारदसुनि भी सुग्ध हो गये थे, मालाओं स भूषित दस सुदुट, शिवजी का दिया हुआ करवाल तथा शौर्य—इन सबको युद्ध-चेत्र में ही छोड़कर रिक्त-हस्त रावण अपने नगर को लौट चला।

युद्ध के योग्य पराक्षम से पूर्ण वीरों से कभी पराजित नहीं होनेवाले देवताओं को भी जिसने हराकर तीनों लोकों का शामन प्राप्त किया था, ऐसे वह रावण, उसका अनुसरण करके आनेवाले अपयश के माथ एवं भार वने हुए वीस हाथों के साथ, पैटल चलकर लका-नगर में प्रविष्ट हुआ। सूर्य भी अम्लाचल में जा पहुँचा।

पराजय की लजा के कारण वह रावण किसी भी दिशा की ओर नहीं देख रहाथा। अपने नगर के वैभव को नहीं देख रहाथा। सम्मुख आये पुत्रों की ओर नहीं देख रहाथा। स्वागत करने को आगत समुद्र-ममान विशाल सेना की ओर नहीं देख रहाथा। विकिसित पुष्पों की मालाओं से भूपित उसकी पित्नियाँ पृथक-पृथक (रावण की)

रे. बत्त, भुजा आदि को युद्धभिम में ही छोड़ने का यह भाव है कि रावण ने वत्त, मुजा आदि के द्वारा पहने जो पराक्तम दिखतायाथा, वह सब अब मिट गया। —अनु०

देख रही थी। तो भी वह किमी की ओर न देखकर भूमि नामक स्त्री पर ही दृष्टि गडाये अपने प्रासाद में प्रविष्ट हुआ।

उम दिन, दिन मे एक साथ विकसित कमल-वन के समान बदनों से युक्त रमणियों के कटाच उसे करवाल के समान पीड़ादायक लगे | पुत्रों के वचन राम के वाणों के समान दुःखद लगे | नवग्रहों को जिसने कारागार मे बदी बनाकर रखा, ऐसे उस रावण को (रमणियों के ) युगल स्तन आकर्षक नहीं लगे और वे स्तन उसके कधे-जैसे ही लगे ( अर्थात् , उमके कथे जिस प्रकार पराक्रम-हीन होकर व्यर्थ मार वन गये थे, उसी प्रकार सुन्दरियों के स्तन भी उमके लिए आकर्षक न होकर मारमात्र दिखाई दिये)।

मत्रणा में साथ देनेवाले (मत्री), उज्ज्वल ललाट से शोभित पिलयाँ, मेनापित, वश्च—सव मत्र से चलनेवाली प्रतिमाओं के समान स्तब्ध हो रहे थे। जैसे कोई सिंधुर-गज अकेले ही गजशाला में जा घुसता है, वैसे ही रावण अकेले अपने प्रासाद में जाकर प्रविष्ट हुआ।

चस प्रासाद में जाकर वह रक्त-स्वर्ण से निर्मित एक आसन पर आसीन हुआ। अपनी थकावट से किंचित् मुक्त होकर, बहुत गभीर चिंतन में डूब गया। फिर, निकट खंडे कचुकी को देखकर कहा—'अभी जाकर हमारे द्तों को बुला लाओ।' कचुकी शीध द्तों के साथ आ पहेंचा।

'मनोगित', 'वायुंवग', 'मास्त', 'महामेघ' आदि नामवाले तथा अपने कार्य को सुचार रूप से पूर्ण करने में समर्थ उन दूतों को देखकर रावण ने आजा दी—विचार करने के पहले ही तुमलोग सब दिशाओं में जाकर वहाँ रहनेवाले वीर-ककणधारी मब राह्नसों को ले आओ।

सप्तससुद्रो से आदृत सप्तद्वीपों में, असख्य पर्वतों में, नीचे स्थित पाताल लोक में, चक्रवाल पर्वतों में स्थानों में रहनैवाले राचमों को अविलम्य लेकर आयो। रावण ने यों आजा दी। उस आजा को शिरोधार्य करके वे दृत चले गये।

रावण की सेना में रहनेवालें, तीनों लोकों के निवासी उसके मनोभाव को न जान सकने के कारण ज्याकुल हो रहे थे। रावण ऐसी दशा में, अपने पुष्प-पर्यक पर इस प्रकार जा लेटा, जिस प्रकार मास से संयुत शुल से विद्ध होकर कोई मत्तराज अपने आवाल में जा लेटा हो।

जो हृदय मधुर सगीतनाद से पूर्ण, प्रवाल-समान सुँह से शीभायमान, स्वर्णलतातुल्य सीता नामक स्त्री से भरा था, उममे अब लजा आकर भर गया। फिर, वेटना ने उमे
यो घेर लिया कि वह किकर्त्तव्यविमूद हो गया। वह किचित् भी निष्ठा नही पा गका।
अपने भीतर के अपमान के भाव को प्रकट करते हुए उमने अपन-समान उप्ण निःश्वाम
भरे।

भर।
चज-ममान दृद कथीवाला रावण इमिलए लिखत नहीं हो रहा था कि उसे उम दशा में देखकर स्वर्गवामी हुँसेंगे या पृथ्वी के लोग हुँसेंगे या पूर्वकाल में उसके द्वारा पराजित शत्रु लोग हुँसेंगे। किन्तु, वह इमिलिए लिखत हो रहा था कि शल जी लिजत करनेवाले दीर्घ नयनो, अरुण अधर एव कोमलता से दुक्त मिथिलेशकुमारी उसपर हैंसेगी।

तब उस (रावण) का दादा बृद्धा माल्यवान्, जिसका शरीर दृढ धनुष के समान टेढ़ा हो गया था और जो मनोहर वीर-कंकण से युक्त था, आया और रावण के पर्यंक के निकट पडे एक गहेदार आसन पर बैठ गया।

मच पर आसीन माल्यवान् ने लंकाधिपति की दशा को ध्यान से देखा। फिर, कहा—कभी व्यर्थ न जानेवाले तपः प्रभाव से युक्त हे तात ! तुम्हारा मन एवं कथे यो शिथिल हो रहे हैं, जैसे तुमने युद्ध मे हार खाई है। क्या घटित हुआ १ कहो !

वेदना से पूर्ण हृदयवाला, प्रव्वित नयनोवाला, भाशी के समान अपनी दसो नासिकाओं से अग्निमय निःश्वास भरनेवाला तथा ऐसी सुखी जिह्ना से युक्त कि गुड़ का रस या अमृत की घारा पीने पर भी जो उनका स्वाद नहीं पा सके, ऐसा वह रावण कहने लगा—

हमारे साथ युद्ध करने तपस्वी-वेश मं दो मनुष्य आये हैं। (युद्ध को देखने के लिए) देवता भी तो आ पहुँचे हैं। युद्धभूमि में स्थिर-प्रवाह होने के कारण जहाँ वाज आदि पत्ती आकर बैठे थे, वहाँ हमारे कुल की पराजय ही नहीं, किन्तु चिरकालिक अपयश भी आ पहुँचा है।

हे आर्य। चद्रकला को सिर पर धारण करनेवाले त्रिनेत्र से लेकर तीनो सुबनो के लोग भी यदि एक साथ मिलकर आर्ये और मेरी विशाल सेना की महायता करे, तो भी राम क्या, उसके भाई लद्मण के सामने भी, उसके धनुप से निकलनेवाले वाणो को सहती हुई मेरी सेना खड़ी नहीं रह सकेगी।

जब राम घोर युद्ध में असल्य 'समुद्र' राच्नसों को मिटा रहा था और जब मेंगी सुजाओं में नाण मारकर मेरा अमिट अपमान उत्पन्न कर रहा था. नव भी उसकी दशा वैसी ही थी, जैसी उसके बच्चपन में थी, जब वह कूचड़ी (मथरा) के कूबड़ पर (अपने धनुप से ) मिट्टी के ढेले फेक रहा था। उसमें कभी कोध प्रेकट नहीं हुआ।

पर्वत-समान आकारवाले तथा करवाल-समान तीच्ण दाँतोवाले एक सी टो 'समुद्र' राज्ञम घने रूप में स्थिर खडे थे। फिर मी, अपने लच्च से भी न चूकते हुए राम के शर बिना किसी प्रतिरोध के, आगे वढ़कर अश्वा, हाथियो तथा पटाति-सैनिको को गिराते ही रहे। वे कही अटके नही।

उस राम के हाथ से जो बाण निकले, व सारे लोक मे प्रविष्ट हो गये। यह कहना असमय था कि वे युगात तक चलते ही रहेगे या कभी रकोंगे भी। व अस्त्र प्रलयकालिक अग्नि को भी मिटा सकते थे। सब दिशाओं को भुलसा नकते थे। यि इनके विरुद्ध कोई कुछ कहे, तो कहनेवाले मुँह को भुलमा नकते थे और मन को भी भुलसा सकते थे।

१ मान यह १—रामचन्द्र के लिए घोर युद्ध मी खेल के समान था और उन्होंने जात मान के अति रिक्त मभी रोप प्रकट नहीं किया।—अनु०

यदि मेर-पर्वत को भेदना हो, गगन को पार कर जाना हो, पृथ्वी को भेदकर पाताल में जाना हो, या समुद्र को पीना हो, तो भी वे शर वह सब करने में समर्थ थे। अनन्त कोटि मेर, गगन, धरणी और समुद्र उनके एक शर को सहने के लिए आवश्यक होगे।

देवता भी यह नहीं जान पाते थे कि राम कव अपने इद धनुष पर डोरी चढाता है और कब शर-सधान कर, धनुष को भुकाकर बाण छोडता है। फिर, और कौन उसके उस कौशल को समक्त सकता है ? जभी वह यह सोचता था कि युद्ध के लिए रोष से भरे राच्य निष्पाण हो जायॅ, तभी सारा लोक शरो से भर जाता था।

काकुत्स्थ राम के शर, सत्कवियो की जिह्ना से निकले हुए उत्तम अथा से पूर्ण वचनो के समान थे, उनकी कविता की वाका-रचना के समान थे एव उस रचना से प्रकट होनेवाली सीमा-रहित सुन्दर ध्वनियो के समान थे और विविध निर्दुष्ट अलकारो की मिगमा से युक्त थे।

इन्द्र का वज्रायुध, शिव के हाथ का मंत्र-शक्ति से पूर्ण त्रिश्रूल, मायाबी विष्णु का वत्तुल चक्रायुध—इन सत्रकी गति मैने देखी है। किन्तु, राम के शर इन सबसे विलक्षण हैं। उन सब शस्त्रों को मैने सह लिया था। किन्तु, इस तपस्वी के वाणों के वेग को मेन सह सका और पीडित हुआ । मेरे अतिरिक्त और कोई क्या उन शरो को दृष्टि उठाकर मी देख सकता है 2

भूतो के साथ रमशान में रहनेवाले शिव की अष्ट भुजाएँ, इन्द्र की दोनो भुजाएँ, विशाल लोको को अपने उदर मे रखनेवाले विष्णु की सहस्र भुजाऍ—सर्भा उस (राम) की एक उंगली के समान भी शक्तिमान् नहीं हैं।

उत्तम वीरता से युक्त, रक्त नेत्रवाले स्वयं विष्णु के जैसे भी अनेक वीर होगे, फिर भी मै उन सबको उस कार्तवीर्य अजुन के समान नहीं मानता। किन्तु, वह कार्तवीर्यार्जुन भी इस तपोवेषधारी राम के अनुज की पदधूलि बनने योग्य भी नहीं है।

हे आर्थ ! त्रिपुरों को जला देनेवाले (शिवजी का) धनुष वीर रामचन्द्र के महिमासय धनुष्र के सम्मुख विनोद के लिए भी नहीं रखा जा सकता है। (राम के) उस धनुप का उपमान वननेवाला और कोई धनुष भी नहीं है। वद भले ही मूठे हो जायँ, किन्त राम के बाण कभी विफल नहीं होते।

(राम के वाण) प्रकट होते समय ब्रह्मा की समता करते हैं। शत्रुओ की और जाते समय विष्णु की समता करते हैं (अर्थात्, सहस्र मुखवाले होते हैं)। शत्रु पर लगने पर प्रलयकर रुद्र की समता करते हैं। एन शरी की महिमा क्या इतनी लघु है कि हम जैसे लोग उसका वर्णन कर सके १ जब उन शरों ने मेरे गर्व को भी मिटा टिया है, तब अब **उनके वारे में और क्या कहा जाय 2** 

उस मानव राम का धनुप पश्चिम दिशा मे हैया पूर्व दिशा मे १ उत्तर दिशा मे है या दिल्ला दिशा मे १ गगन मे है अथवा धरती पर १ वह किस दिशा में कैसे रहता है--इसे मै जान ही नही सका। . क्या वह राम पवन के वाहन पर है 2 अग्नि पर है 2 यम को ही बाहन बना-

कर चलता है १ नहीं-नहीं। इनमें से कोई उसका वाहन नहीं। वह एक वानर पर ही आरूद है। किन्तु, उस वानर के जैसा पराक्रम क्या गरुड भी दिखा सकता है १ ऐसे वाहन का महत्त्व न समक्तना बुद्धिहीनता ही हैं।

अव युद्ध में जाकर हमें और क्या सीखना है १ चमा-गुण में पृथ्वी की समता करनेवाली और वाँसो के जैसे कथोवाली सीता यदि राम के रूप को एव उसके अग्नि-समान युद्ध के पराक्रम को भी देख ले, तो उसकी दृष्टि में कामदेव एवं हम स्वान कहलाने योग्य ही रह जायेंगे।

हे गुजायमान भ्रमरों से युक्त पुष्पमाला धारण करनेवाले ! मेरे नाश का समय आ गया है, इसीलिए इन्द्र, विष्णु, कमलवासी ब्रह्मा या परशुधारी शिव--जैसे निर्वल व्यक्ति नहीं, किन्तु उन सबसे अधिक पराक्रम से युक्त शत्रु की मैने पाया है। यही अब घटित हुआ है—यो रावण ने कहा।

ये वार्ने सुनकर माल्यवान् ने रावण से कहा—अग्न अथवा विजली भी जिसकी समता नहीं कर सकती, ऐसे उज्ज्वल मालाभूषित त्रिश्र्ल को धारण करनेवाले हे वीर । पहले जब मैने राम के पराक्रम के बारे में कहा था, तो तुम मुक्तपर मुद्ध हुए थे। कोध नामक गुण ही जिसमें नहीं है, ऐसे विभीषण की मीठी वातों की उपेचा तुमने की। यद्याप हमलोगों के इस प्रकार कहने का कारण था, तथापि तुमने कुछ विचार नहीं किया। क्या कोई तुम्हारी वातों का प्रतिवाद कर सकता है 2

तुम्हारे मन को दुःख लगने पर भी, बन्धुजनो के वचन भावी परिणाम का विचार करके ही कहे गये थे। किन्दु, तुमने उन वचनों को स्वीकार नहीं किया। उसके फलस्वरूप तुम हमारे कुल को, विजय को, मित्रता को, विद्या को, सपत्ति को तथा थकी सेना को विध्वस्त होते हुए देख रहे हो।

जिस समय माल्यवान् यो कह रहा था, उसी समय, विविध मायाओ में निपुण महोदर, जो एक द्योर खड़ा था, सत्वर आगे वढ आया और अग्निमय दृष्टि से माल्यवान् की देखकर कहा—इस प्रकार के हीनतापूर्ण वचन तुमने कैसे कहे! फिर, श्रातचित्त रावण के प्रति उसका हित न करनेवाले ये सांत्वना के वचन कहे—

जब हम किसी कार्य को अपने लिए उपयुक्त मानकर उसे अपनांत हैं, तब उससे विजय प्राप्त हो या उसके प्रतिकृत अपने प्राण छोड़ने पड़े, तो भी उसको करना ही उचित होता है। यदि शिथित्तचित्त होकर अपने कार्य से पीछे हटेगे, तो उससे हम अपयश एव नरक ही मिलेंगे।

जिसने अपना अनुपम वाण चलाकर त्रिपुर को जलाया था ओर जिसने अपने एक चरण से त्रिभुवन की नापा था, ऐसे शिव और विष्णु भी तुमसे हार गये थे। हे राजन्। हे कैलास को हिलानेवाल । क्या तुम मनुष्यों के साथ युद्ध करने से भयभीत हो छोगे ?

विजयी लोग हारते हैं। हारे हुए लोग जीतते हैं। मबसे ऊँचे स्थित व्यक्ति नीचे जाते हैं। सबसे नीचे रहनेवाले छन्नत होते हैं। समार की बही रीति हैं।—विद्वानो का यही कथन है। क्या किमी के पराक्रम की कोई मीमा भी हो सकती है?

हे सबकी प्रशासा के पात्र । अब इन चुद्र तपस्वियो (राम-लद्दमण) के युद्ध की हुम क्या प्रशामा करते हो १

यदि तुम (सीता) देवी को सुक्त कर दोगे, तो उससे तुम्हारे बल-यश सब मिट जायेंगे। सुक्त न करने से क्या होगा। प्राण जायेंगे। उससे अधिक कुछ नहीं होगा। अवतक जो तुम्हारा प्रभाव अन्तुष्ण रहा है, उसे क्या तुम स्वय ही घटा होगे? है रच्चक। निष्किय बनानेवाली इस चिन्ता का तुरन्त त्याग कर दो।

यदि अव एक चण भी तुम युद्ध किये विना चुणचाप वैठे रहोगे, तो वानर-समृह् हमें और हमारी लंका को उसी प्रकार जीत लेगा, जैसे वह फलों के वृत्व को जीत लेता है। यदि शीतल जल से पूर्ण समुद्र के किंचित जल को सूर्य ने पी लिया, तो उससे हम व्याकुत क्यों हो। (अर्थात्, राच्चसों की अतिविशाल सेना के द्राश्व को राम ने निहत कर डाला, तो उससे हम क्यों चिंतित हो।)

लोकनायक त्रिटेव (ब्रह्मा, विष्णु और रह् ) तुमसे परास्त हो गये। तीनो लोक तुम्हारी आजा के अधीन हैं। हे मेरे तात। घाम की नोक पर के ओस-कण जैसे मनुष्यों को भी महत्त्वपूर्ण समक्तकर तुम कुभकर्ण की उपेला कैसे कर रहे हो १

हे राजन्। यदि उन कुंमकर्ण को बुलाकर तुम युद्ध मे भेजोगे, तो उसके पर्वत-समान आकार को देखकर ही सब वानर भागकर छिप जायेंगे। यहि वे सम्मुख आ जायेंगे, तो भी वह कुमकर्ण उन तपस्त्रियों के प्राण-सहित उन सबको खा जायगा।—यों महोदर ने कहा।

तव राजण ने महोदर से कहा—हे सहाजिन ! तुम सब प्रकार की सपिचणें के पात्र हो । उत्तम कार्य को तुम जानते हो । मेरे प्रति तुम्हारे प्रेम की क्या हुछ सीमा भी है १ मेरे हित के बचन ही तुमने कहें हैं ।—यो उसकी प्रशामा करके राजण शातिचत्त हुआ । जब विनाश का समय आता है, तब क्या उसका हुछ प्रतिरोध भी हो सकता है १ (अर्थात, कोई प्रतिरोध नहीं हो सकता )।

'यह कार्य ही उपयुक्त है।'—ऐसे विचार करके रावण ने दूतो से कहा—'तृम दौड़कर जाओं और उस उत्तम बीर मेरे भाई कुभकर्ण को यहाँ बुला लाओ।' जैसे यमदृत ही जा रहे हो, यो चार दूत चलकर पर्वत से भी ऊँचे कथोवाले कुभकर्ण के विजयी प्रासाट मे प्रविष्ट हुए।

चारो दूत, पर्वताकार कुमकर्ण जहाँ सो रहा था, उस मेघाइत सीध के भीतर जा पहुँचे। 'ह राजन्। जागो'—कहते हुए उन दूतों ने अपने हाथों की गवाओं से उनके तिर, कानो एव शरीर पर आधात किया। फिर भी, वह नहीं जगा। तो क्रूनेअवाले वे राजत वोले—

हे सोनेनाले कुभकर्ण । तुम्हार भूठा जीवन अब समाप्त होनेनाला है। देखी, खठी, छठी, अब तुम शस्त्रधारी यमदृतों के हाथ में सीओरों। अब वहाँ जाकर मीओ।

१, यहाँ से चार पद्य प्रक्षिप्त-से लगते हैं। - अनु०

जो हमारा जीवन शाश्वत सुख से पूर्ण-जैसा लगता था। वह अब मिट गया है। तुम्हारे भाई ने जान-वूमकर खोजकर पाप को प्राप्त किया है। अब मृत्यु निश्चित है। अब मृत्यु निश्चित है। अब भी तुम क्यो सोते हो १—इस प्रकार कहते हुए ( उसे जगाने के ) अम से लाल हुए अपने हाथो से वार-वार हिला-हिलाकर उसे जगाने लगे।

यो कहकर जगाने पर भी जब कुभकर्ण नहीं जगा, तब उन दूतों ने जाकर रावण से कहा—'हे सुवासित मालाओं से भूषित वच्चवालें ! हम गाढ निद्रा से कुभकर्ण को नहीं जगा सकें।' तब रावण ने यह कहकर कि 'एक के पीछे सहस्र अश्वो एव शरभों से रांडवाकर उसे जगाओं।' यह कहकर उसने अश्व एव शरभ मेजें।

अश्वो एव शरभो से भी कुंभकर्ण नहीं जगा। दूतों ने वह वात रावण को सुनाई। तब रावण ने एक सहस्र मल्लों को यह कहकर मेजा कि तुमलोग अपनी सारी चातुरी दिखाकर उसे जगा दो।

वे सहस्र मल्ल यह सोचकर कि 'यदि कुंमकर्ण जग जाय, तो वह अभी पुष्पमाला-धारी राजा रावण की इच्छाओं को पूर्ण कर देगा,' सत्वर गये और उस प्रासाट मे प्रविष्ट हुए, जहाँ पर्यतो से भी ऊँचे कधोवाला कुमकर्ण पड़ा सो रहा था।

ज्योही उन नीरो ने कुंभकर्ण के सौधद्वार को खोला, त्योही उसके श्वास-प्रश्वास की वेगवान हवा के स्तोकों से वे सब वीर कभी बाहर दकेले गये, कभी भीतर खीच लिये गये। तब सब नीरो ने दृदता से एक दूसरे का हाथ पकडे हुए एक साथ सारी शक्ति लगा-कर बड़े वेग से भीतर धुस पड़े।

उन लोगो ने सोचा—'अब इसे जगाने का क्या उपाय करे ?' उसके उमरे एव फटे हुए सुँह को देखकर ने थर-थराकर काँप उठे। उसके हाथो को छूने से वे हिचके। फिर, उमके कानो मे शंख, काहल आदि वादों को वजाकर वड़ा शब्द करने लगे।

फिर, पर्वताकार गदा, हथौड़े, शूल आदि शस्त्रों से उसके गाल, वच्च, सिर आदि अगो पर आधात किये। शस्त्रों से मारते-मारते उनके हाथ थक गये, किन्तु, कुमकर्ण नहीं जगा। तब राच्चसराज के पास जाकर उस बात का निवेदन किया। तब राचण ने आजा दी कि अश्वसेना को ले जाकर फिर एक बार उसे रौदवाओ।

अपार निद्रा में निमम्न उस कुमकर्ण के वच्च पर, ( उन राच्चती ने ) सहस्र अश्वो की पिक्त को अतिवेग में चलाया। किन्तु, उससे कुंमकर्ण को ऐसा लगा, जैसे उसकी जाँच पर थपिकयाँ दी जा रही हो। वह सोता ही रहा।

तय सेवको ने रावण के निकट जाकर उसके शब्दायमान वीर-वलयो से भूषित चरणो को नमस्कार करके कहा—हे प्रसु! राज्यसों के उद्धार का उपाय सोचकर हमने कुभकर्ण को निद्रा से जगाने का बहुत प्रयस्न किया। हमारे हाथ शिथिल हो गये हैं। शीधगामी घोड़ों के पैर भी निःशक्त हो गये हैं। अब और क्या उपाय हो सकता है 2— यो पूछा।

तय रावण ने कहा — यडे-यडे पहियोवाले मनोहर रथी एवं गजी की सेनाओं के रोडने पर भी जिसका शरीर अचल रहता है, जो निरंतर निद्रामन रहता है और जो सुके कभी छोड़कर नहीं जाता है, ऐसे उस कुमकर्ण को, त्रिश्रुलो, परसो एवं अन्य शस्त्री से मारकर ही सही, जगाओ।

रावण के यो कहते ही एक सहस्र राच्यस रावण को नमस्कार करके चले बोग निद्रा हु राजा के आवास में जा पहुँचे। फिर, उसके दोनो बिलाट गालो पर दीर्घ मूसलो से आधात किया। तब वह कुभकर्ण यो हिलकर जग पड़ा, मानो कोई मरा हुआ व्यक्ति ही जग पड़ा हो।

रावण का अनुज एव विचार से बहुत वड़ा वह कुमकर्ण यो उठ खडा हुआ, ज्यों पृथ्वी को नापचेवाला विष्णु ही हो। उसका सिर गगन को खूरहा था। शरीर मारे अतिरक्ष को दक रहा था। उसके दोनो नेत्र समुद्र से भी अधिक विशाल थे।

तीनो लोक भयभीत हो गये! हद तथा महान् स्ँड्रोंबाले दिगाज अपने-अपने स्थान को छोड़कर भागे। स्य विचलित हुआ। ब्रह्मा, विष्णु, कह आदि सब देव थरथरा छठे। यो वह महान् वीर कुंभकर्ण उठकर खड़ा हो गया।

उन समय निद्रा से जगकर उसने खाने योग्य भुने हुए मास एव मद्य से पूर्ण घड़ों को वहाँ नहीं देखा, तो अपने ओठों पर जीम फेरता हुआ मृतक-समान मुँह लेकर रह गया।

फिर, कोधपूर्ण मुख पर दो लाल-लाल ऑखो से युक्त उम कुमकर्ण ने छह सहस्र शकटो मे भरे भात को खाया एव कई सौ घड़ी का मद्य पिया। उमसे उसकी भूख और भी भड़क उठी।

अत्युज्ज्वल वज्र को भी जो अपने हाथ से कुचल सकता था और जो अग्नि को उगलता था, ऐसे उम कुमकर्ण ने यह विचार करके कि वडा मोजन पश्चात् करेंगे. पहले कुछ अल्पाहार ही कर लें, एक सहस्र दो सौ मैसो को खा डाला। उससे उमकी भूछ कुछ शात हुई।

विशाल समुद्र में जिस प्रकार ऊँची वकाकार लहरें उठती रहती है, उसी प्रकार की मोही से वह युक्त था। जब वह सोता था, तब उसके मुँह से उसके द्वारा भोजन किये गये माम का सार वह चलता था। जब वह बैठता था, तब उतना ही ऊँचा रहताथा, जितना रावण खड़ा होने पर होता था।

(वह इस प्रकार खाने लगा कि) रक्त-प्रवाह, मास, अस्थि, चर्म सब छितग गये। वह मबको उठा-उठाकर खाता था। वह धान की वाली के समान आकारवाले करवाल को धारण करनेवाला था। चन्द्र के प्रकाश के समान कार्ति विकीर्ण करनेवाले वीर-ककण पहने हुए था।

अत्यधिक भूख से पीडित होकर, अपनी भूख मिटाने का औपध मानकर वह अपने हाथ के लोहे के शस्त्री को चवाने लगा। फिर, (उनको केवल शस्त्र जानकर) धवल टाँत प्रकट करते हुए हँम पड़ा। सत्त गजी को खाकर फिर माटक मद्य का पान करने की उन्छा से भर गया।

उसके कर मे उपमा-रहित शुलु था। उसका वर्ण मजल मेथ ये ममान था।

उसका शरीर यो पुष्ट था, ज्यो यम की देह हो। उसके पैरा मे बीर-वलय पड़े थे। उसके सिर पर ऊपर की ओर बढ़े हुए लाल रग के केश थे।

जिस ( कुंभकर्ष के ) कर ने स्वर्गलोक में स्थित इन्द्र के दांतों को चोट करके गिरा दिया था, जिस कर ने इन्द्र के नगर-प्राचीर पर यो आघात किया था कि उस (प्राचीर) का ऊपरी भाग टूटकर गिर गया था और जिस ( कर ) में शूल रहता था, वैसे कर से युक्त कुंभकर्ण ने सिंह का मास खाने के लिए भली भाति फैलाकर अपना मुँह खोला।

जब उसका शरीर पड़ा रहता था तभी उसे देखने पर देवताओं की आँतें अपने स्थान से विचित्तत हो जाती थी। उसके लाल-लाल केश ऐसे लगत थे, मानो सुप्त समुद्र पर तीव्र गति से चलनेवाली वडवाग्नि की ज्वालाएँ हो।

उसकी आँखें, जिसका चर्म सिक्टुड़कर उसकी निद्रा की स्चना दे रहा था, ऐसी थी, जैसी मेर पर्वत की निशाल गुफा हो, जिसमे रानण के रोज से भयभीत होकर स्यं एन अग्निदेन जा छिपे हो।

उसकी नाक के छिद्र बॉसी से भरे वैसे पर्वतो की कटराओं के समान थे, जिनपर सँड्वाले पर्वताकार मत्त गज स्वच्छन्द खाते और विचरते रहे हैं। उसके विशाल कर्णरंध्र ऐसे थे कि सर्प उनमे सी सकते थे।

ऐसे कुभकर्ण से दूतों ने कहा कि तुम्हारे अप्रज ने तुम्हें बुलाया है। तुरन्त वह पर्वताकार राज्ञस उठ खडा हुआ। वह चला, तो सारे नगर में कोलाहल छा गया। यो शीव्र गति से जाकर वह उस राजप्रासाद में प्रविष्ट हुआ, जो चन्द्रमा को छुनेवाला था।

विशाल प्राचीर से युक्त, अनेक मंजिलोवाले गोपुर से युक्त एव समुद्र से आवृत लकानगर के अधीरवर के सम्मुख, हिंसा करने में निपुण शूल को धारण करनेवाला कुंमकर्ण यो दंडवत करके गिरा, जैसे कोई पर्वत ही विखर गया हो।

वलवान् अनुज ने ज्योही नमस्कार किया, त्योही रावण ने उसे अपने गाढ आर्लियन में यो वॉघ लिया, ज्यों कोई खड़ा रहनेवाला पर्वत टीर्घ चरणों से आये एक दूसरे पर्वत का आर्लियन कर रहा हो।

फिर, रावण ने कुंमकर्ण को अपने निकट वैठा लिया। क्षिर और मद्य से पूर्ण अनेक घड़े उसको पिलाये, मास खिलाया, समुद्रफेन-तुल्य चौम वस्त्र पहनवाया और उज्ज्वल काति को चारो दिशाओं में विकीण करनेवाले अनेक रत्नाभरण पहनाये।

जब इन्द्र (रावण से ) युद्ध मे परास्त होकर भागा था, तब उज्ज्वल रस्त-खित सुखपट उसके हाथी के सुख पर से गिर गया था। रावण ने उसे वीरपट कहकर (कुभकर्ण को ) पहनाया।

समुद्र के समान रूपवाले कुंभकर्ण के शरीर पर रावण ने विवय सुगध से पूर्ण रक्त-चदन का लेप कराया। उसके शरीर-भर मे विजली के समान काति और अत्यन्त सौरभ से युक्त चंदन ऐमा दृश्य उपस्थित करता था, जैसे बड़ी मूँड्वाले हाथी पर लाल-लाल चित्तियाँ हो।

मानो विष ही उठ खडा हुआ हो, यो लगनेवाले और गगन को छूनेवाले कुंमकर्ण

के बच्च पर रावण ने उस कवच को पहनाया, जिसे बृषभवाहन रक्तवर्ण देव शिव ने उसे दिया था।

तव कुभकर्ण ने, जिसकी विजली के समान मौहें मुकी हुई थी और जिसका गगन को छूनेवाला वायाँ कथा फड़क उठा था, रावण से पूछा—यह युद्ध की पोशाक मुक्ते क्यो पहना रहे हो 2

तव रावण ने उत्तर दिया — मनुष्य, वानरो की बड़ी सेना लेकर हमारे नगर को घेरे पड़े हैं। हम पर अवतक जैसी विजय और किसी ने नहीं प्राप्त की, ऐसी विजय इन्होंने प्राप्त की है। तुम जाकर उनके प्यारे प्राणो को पी डालो।

तव कुमकर्ण ने कहा—जैसी आशका मै कर रहा था, क्या वैसा ही घोर छुद्र आ पड़ा है १ क्या उस उपमाहीन सीतादेवी का दुःख अभी समाप्त नहीं हुआ १ स्वर्ग और पृथ्वी में तुम्हारा जो यश फैला था, क्या वह सब मिट गया १ क्या राच्हितों के विनाश का समय आ गया है १

क्या युद्ध उत्पन्न हो गया है १ क्या उज्ज्वल स्वर्ण के समान उस सीता के कारण ही यह सब हुआ है १ क्या पूर्वचृत्ती का स्मरण कर, तुमने निपेले सर्प के समान उस पितन्नता देवी को अभी तक नहीं छोड़ा १ तुम्हारा ऐसा करना विधि की क्रूरता ही है।

हे भाई। घरती को खोदकर उठा देना सभव है। इस सारे ससार की सीमा निर्धारित करना सभव है। किन्तु, महान् वलशाली राम के मुजवल को जीतने की वात करना व्यर्थ है और सीता की देह का आर्लिंगन करना भी असभव।

क्या तुमको (जो अधर्म-मार्ग पर जा रहे हो) विजय प्राप्त हो सकेगी १ तुम्हारें कार्य तो विजय का विनाश करनेवाले हैं। जैसे पृथ्वी के गुण के अनुसार जल का गुण यदलता है, वैसे ही यह भी हुआ (अर्थात्, तुम्हारें कार्य के गुण से विजय का गुण बदल गया)। तुम्हारें कारण पुलस्त्य महर्षि के वचक गुण से रहित वश का यश मिट गया।

तुमने (अपने पाप-कर्म से) इन्द्र को स्वगलोक एव विजय प्रदान की। (तुमने) अपने विशाल कुल को मिटा दिया। स्वय अपना विनाश उत्पन्न कर लिया। अनेक देवों को वधन से मुक्त कर दिया। अब इन पापों से मुक्ति पाने का मार्ग भी तुम्हे नहीं प्राप्त हो रहा है।

धर्म तुमसे डरकर कही जा छिपा है। पूर्वकाल मे जब तुमने उस धर्म का सयल पोपण किया था, तब उसने तुमको शक्ति, सपदा नथा गौरव प्रदान किये थे। जब धर्म को ही तुमने सग्न कर दिया, तब अब कौन तुम्हारा उद्धार करके तुम्हें स्थिर रखने म समर्थ होगा 2

उन (मनुष्यों) के मन, कर्म और वचन परहित-निरत तथा धर्म एवं मत्य के आश्रित हैं। जब हमारे (मन, कर्म और वचन) छल, पाप एवं असत्य के आगार हैं, ऐमी स्थिति में, हम कैसे जीत सकते हैं शक्या उनके धर्म की भी कुछ हानि ही सकती हैं श अपने चरणों के बल में ही जिसने पवन के समान वेग से समुद्र को पार किया,

अपने चरणों के बल में हो जिसन पवन के समान वर्ग ते उछ का स्थान कर किया के बल में हो जिसा भी हमारे बधन म ही पड़ी हैं। व श्रुप्र भी बहु बलवान वानर उनका साथी है। सीता भी हमारे बधन म ही पड़ी हैं। व श्रुप्र भी

प्रस्तृत हैं, जिन्होंने वाली का वच्च चीरकर उसे मार डाला था। हम भी है (जो उन शरो का लच्य बननेवाले हैं)। अब और क्या कमी रह गई है 2

ये वार्ते कहकर कुमकर्ण फिर वोला—है प्रभो ! मुक्ते एक वात यह भी कहनी है। यदि तुम उसे समक्तकर स्वीकार करों, तो ठीक है। यदि स्वीकार नहीं करोंगे, तो तुम सन्मार्ग पर जाने में असमर्थ व्यक्ति हो और अपने को मृत ही समक्ता।

सीता को मुक्त कर दो, उस (राम) की शरण में जाओ और सदेह के अयोग्य अपने अनुज विभीषण से मैत्री करो—यही तुम्हारे उज्जीवन का उपाय है। यदि वैसा नहीं करना चाहते हो, तो तुम्हारे करने योग्य कार्य अन्य कुछ नहीं है।

कतार-की-कतार में हमारी सेना को मेजकर युद्ध में उसे मिटते देख यहाँ चिन्तित होकर तुम्हारा वैठा रहना ठीक नहीं । किन्तु, सारी सेना को एक साथ उनके लिए भेजना ही उचित कार्य है ।—यों कुंमकर्ण ने कहा।

तय रावण ने कहा — मैंने तुम्हें यह जानने के लिए नहीं बुलाया है कि भविष्य में क्या होनेवाला है। तुम ऐसे बुद्धिमान् मत्री भी नहीं हो कि उन मनुष्यों को युद्ध में मारने का सुक्ते परामर्श दो। कदाचित् ऐसी वाते तुम भय के कारण कह रहें हो। तुम्हारा पराक्रम क्या हुआ। 2—यों कहकर रावण पुनः वोला—

वीरोचित युद्ध करने का वल तुमने खो दिया है। प्रभूत मच के साथ माम भी तुम्हें मिल गया (अव तुम्हें और क्या चिन्ता है १) तुम सौध के भीतर जाकर अपनी धॅमी हुई आँखें बन्द करके दिन-रात सोते पड़े रही।

उन दोनों मनुष्यों को नमस्कार करते हुए, उस कूवड़ वानर को भी नमस्कार करते हुए जीवित रहना। विभीषण, जो इस मांसमय देह का प्यार त्याग कर चला गया है, तुम्हारे ही योग्य है। मै वैसा नहीं कर सकता। अब तुम उठकर चले जाओ।

फिर, रावण ने एक सेवक को देखकर कहा—मेरा रथ और शस्त्र लाओ। मेरी आज्ञा सबको सुनाओ। स्वर्ग और धरती के निवासी तथा अन्य स्थानो मे रहनेवाले सब लोग उन दो हाथोवाले छोटे मनुष्यों के साथ मिलकर मेरे सामने युद्ध करने के लिए आयें।

यह देखकर कुंभकर्ण ने, रावण के स्वर्ण वलय-भूषित चरणों को नमस्कार करके कहा—चामा करो । और अपने टीर्घ ग्रल को टिच्छण हाथ में लिया। फिर दोला— सुभे एक वात और कहनी है।

मै यह नहीं कह मकता कि मै विजयी होकर लौट्ँगा। विधि खड़ी है। मेरी गग्दन पकड़कर आगे दकेल रही है। बहुत भी करके मै युद्ध में निहत हो जाऊँगा। यदि मै मर जाऊँगा, तो हे अधिप। अपना भला मानकर सीतादेवी को छोड़ देना। छमी से तुम्हारा हित होगा।

इन्द्र को युद्ध में जीतनेवाला इन्द्रजित् भी राम के भाई लक्ष्मण के हाथ के मंत्र-शक्ति में युक्त वाण से मरेगा, यह निश्चित है । राज्ञम-सेना प्रभजन से ताडित मस्मराशि के समान खिन्न-भिन्न होगी । अतः पीछे ही सही, सब कष्टो को सममक्तर अपने योग्य कार्य करना। हे लकेश । यदि वे मुफे जीतेंगे, तो वे तुम्हें भी जीत लेंगे। यह निश्चित है। अतः, उम समय भी (मीता को मुक्त न करके) विचार करते रहना असगत होगा। उम सुन्डर ककणधारिणी को सुक्त कर देना उत्तम तपःफल के ममान होगा।

हे विजयी। आदिकाल से अवतक मैने कभी कुछ अपराध किया हो, तो उसे जमा कर दो। अत तुम्हाग मुख मै देख सक्रा, यह समव नही। हे आर्य। तुमसे विदा माँगता हूँ। यो कहकर कुमकर्ण चला गया।

तव रावण की सब आँखी से बहनेवाले अश्रुओं के साथ रक्त भी वह चला। मव वञ्जन करुणा से भरकर दु.खोद्दिग्न हो उठे। ऐमी दशा में वह कुमकर्ण जाकर नगरद्वार पर पहुँचा।

रावण ने आजा टी—महान् शस्त्रों से युक्त मेरे भाई के साथ विशाल सेना भी नगाडे बजाते हुए जाय। तत्र ऐसी विशाल सेना चल पडी, जिसके चरणों से उठनेवाली धूलि देवताओं के भ्रमरयुक्त पुष्पी से अलकृत मिरो पर भर गई।

रथों पर वॅघी ध्वजाएँ, हाथियों पर रखी ध्वजाएँ, सेना के आगे-आगे फहराने-वाली ध्वजाएँ—सब गगन में यो एकत्र हो रही थी, मानों वे युद्धभूमि से धड़कर गगनतल में छाई हुई धूलि को पोछ रही हो।

सीपण शस्त्र सर्वत्र भर गये । उनके परस्पर टकराने से जो अग्निकण निकलते थे, उनसे एव सेना के वीरो की आँखों से निकलनेवाले अग्निकणों में विशाल गगन में स्थित मेध-समुदाय भुलमकर गिर पडे ।

असल्य रथ और गज सेना के अप्रभाग की श्रेणियों मे जा रहे थे। (सेना के) पश्चात् भाग से लाल चित्तियों से भरे सुखवाले गज, वेगगामी रथ तथा पवनगति से छड़नेवाले घोड़े शीघ आगे वढ जाते थे। अतः, मध्यभाग में स्थित सेना यह मोचकर कि अब हम भूमि पर नहीं चल सकते, गगन-मार्ग से छड़ चली।

कुभकर्ण ऐसे रथ पर आरूद होकर युद्धभूमि की ओर चला, जिसमें सहस्न मिंह, महस्त शरम, सहस्र मत्तगज और सहस्त भूत जुते थे और जिसके भार को इस पृथ्वी का भार दोनेवाले सब ( आदिशेष, गज, कूमें आदि ) वहन नहीं कर पाते थे।

सैनिक तोमर, चक्र, शूल, वाण, परशु, भयकर भाले, मूमल, करवाल, गटाएँ, धनुप, वलय इत्यादि असख्य शस्त्रों को लेकर चले।

जय-जब कुभकर्ण मॉगता था, तब-तब मट मास, मद्य आदि हाथों में उठाकर उसको देने के लिए एक महस्र शकटो, मद्य-भरे घडो तथा भली मॉति पके माम को भगका, चद्रकला के समान वक दतों से युक्त अनेक राज्ञम उस कुमकर्ण के पीछे-पीछे जा रहे थे।

असल्य सेवको के द्वारा दिये जानेवाले विविध माम तथा मद्य की कुभकर्ण अपने दोनो वलवान हाथों से लेता और अपने मुँह में यो डाल लेता था, जैसे पर्वत की ग्रथकारमय कदरा में उन्हें डाल रहा हो। वह दृश्य देखकर मय चिकत रह गये।

देवता यह सोचते हुए कि 'इमके भोजन के लिए ससार के मब प्राणी भी पर्याप्त नहीं होगे, यह मब बानरों को खा जायगा, अब मर्बत्र शब-ही-शब गिरंगे, यम भी इम बात को जान गया है, अब हम वचकर कहाँ भाग सकते हैं १'—भागने लगे राम ने बड़े स्वर्णरथ पर कुभकर्ण को आते हुए देखा, मानो आव्हिशेष के सिर से फिमलकर मेन-पर्वत ही भूमि के साथ आ रहा हो।

इस रथ पर लगी गगन को छूनेवाली ध्वजा में क्या वीणा का चित्र है ? नहीं, विजयी मिंह का चित्र है। यह राच्यस इतना बड़ा है कि वायु से भी अधिक बंगवान सन भी एक साथ इसे पूरा नहीं देख पाता। वच्च पर आभरणों से शोभायमान यह राच्यस कीन है 2—यो प्रमु ने सोचा।

एक भुजा से दूसरी भुजा तक फैले हुए इमके विशाल वच्च को क्रम से देखा जाय, तो देखने में ही अनेक टिन व्यतीत हो जायेंगे। यहा (भूमि के) केन्द्र में स्थित मेक ही चला आ रहा है? ऐसा नहीं जान पड़ता कि यह बीर केवल युद्ध के लिए यहाँ आ रहा है।

चितत हुए सूर्य की कार्ति इसकी देह से छिप रही है, जिससे सर्वत्र ग्रॅथिरा छा रहा है। हमारी विशाल सेना के बीर इमके महान् आकार को देखकर भय व्यानृल हो अस्त-व्यस्त हो भाग रहे हैं। यह कौन है १ हे धीर हृदयवाले (विभीषण)। कही

क्या रात्रण ही वानर-सेना को भयत्रस्त करने के लिए ऐसा रूप धारण करके आया है 2 हे विभीषण। इसे समकाकर सुक्ते बताओ।

राम के यो पूछने पर निभीषण ने राम के दोनो चरणो को नमस्कार करके कहा—हे प्रमो। यह, महिमामय लकेश का अनुज है। मेरा अग्रज है। कालवर्ण यम के समान, वीर-कंकणधारी इस नीर का नाम कुमकर्ण है। यह त्रिशृलधारी है।

है मेरे पितृतुल्य! सूत्म तपस्या से सपन्न वेदन्न मुनि न्नान पाने के लिए जिन शिवजी का ध्यान करते हैं, उन शिव के ध्येय वने हुए तथा चतुर्मुख ब्रह्मा केध्यान का विषय वने हुए विष्णु भगवान जब अपनी योगनिद्रा छोड़कर उठते हैं, तब सब राचुसों का नाश होता है। जब यह (कुभकर्ण) अपनी गाढ़ निद्रा से उठता है, तब सब देव मरते हैं।

चीरसमुद्र में शयन करनेवाले हे विष्णु (के ग्रंशभृत ) । क्रूर रावण का यह वुर्टमनीय अनुज है। एक युग-पर्यंत सोता रहता है।

मानो, वह यम के प्राण पीने के लिए उत्पन्न एक दूसरा यम है। वह पवन से भी अधिक गति से चल सकता है। पहले इन्द्र को परास्त करके विजयमाला धारण कर चुका है।

यह ऐसा वलवान् है कि जब इसने चार वॉतोवाले महान् ऐरावत की उठाकर बुमाया था, तब देवेन्द्र भयभीत होकर उस गज को दृढता से पकड़कर लटक गया था।

यह इतना बलशाली है कि अग्नि और पवन को भी पकड़कर निचोड़कर रस निकाल सकता है। समुद्र में उत्तरकर उसमें रहनेवाली सब मछलियों को कुचलते हुए पैदल ही उमे पार कर सकता है।

अपरिमित शारीरिक वल से युक्त होने के कारण मन में भी वड़ी धीरता से भग है। महान् तपस्या में अनेक वर प्राप्त कर चुका है।

;

लटकती मालाओ स भूषित यह कुमकर्ण जब पेतरे बदलकर (युद्धक्तेत्र में ) ध्रम्वे लगता है, तब चरखी के गमान हो जाता है। अवतक यह मोया हुआ पडा रहा. हमी ने यह सृष्टि बची हुई है।

इसके पास एक शृल है, जिसने देवों के प्राण पी डाले थे। सृष्टि को निगनन्तर सुरिद्धित रखनेवाले हे विष्णु (के अश्वभृत राम)। हलाहल को पीनेवाले शिव ने इसे वह शृह्ल दिया था।

विजली के समान कातिवाले देवता 'खड़ा रह।' कहकर यदि युद्ध आरंभ करते हैं, तो उनकी पीठो पर ही इसकी दृष्टि पडती है (अर्थात् देवता इसके सम्मुख पड़े नहीं रह सकते और भागने लगते हैं)।

इसने रावण को दो बार से भी अधिक समकाया कि परवारा का हरण करना उचित नहीं है। उम अधर्म-कृत्य में हमारा नाश हो जायगा।

इसने रावण को अपने वचनो से धिकारा, शक्ति-भर ममकाया, उनके न मान्य से यह मोचकर कि मरना ही निश्चित है, आपके मामने आ पहुँचा है।

रावण को इसने समकाया कि परस्त्री का हरण करना अधर्म है। किन्तु, रावद ने न माना, तो अब यम के सम्मुख आया है। —यो विमीषण ने राम से कहा।

जब विभीषण ने यो कहा, तब सुग्रीव बोला—डम कुभकर्ण को मारने ने इस्र प्रयोजन नहीं है। यदि यह सम्मत हो, तो हम इसे अपने माथ मिला लेंगे। उमने इन राज्यम विभीषण का भी दुःख दूर हो जायगा। यही उचित है।

तब राम ने पूछा— 'उसके पाम कौन जायगा 2' तब विभीषण ने कहा— 'यहें दाम जाकर अपनी बुद्धि की चातुरी में उसे मममायगा और यदि वह हमसे मिलने की राजी होगा, तो उमे ले आयगा।' मेध-महण प्रभु ने कहा— 'ठीक है। जाओ'।

विभीषण वानर-वाहिनी को पार कर राज्य-सेना के निकट जा पहुँचा। संवर्ग के कुमकर्ण को सूचना टी कि विभीषण आया है। विभीषण ने अपार आनन्द में भगर उप (कुमकर्ण) के वीरककण-भृषित चरणों को अपने मिर पर धारण किया।

अपने सम्मुख अश्रु की वर्षा करते हुए नयनों से युक्त हो नमस्कार वरनेवाले विभीषण को कुभकर्ण ने गले से लगा लिया। सिर सूँघा। फिर कहा—तुम अकेते हमसे पृथ्क हुए, जिससे तुम तर गये। यह मोचकर में प्रमन्न हो रहा था। अब मेरी प्रमन्नता ने मिटाने के लिए तुम पुनः यहाँ क्यो आये हो।

तुम्हारा अभय प्राप्त करना तथा देवों के लिए भी दुर्लभ दोनों लोगों ये छेठारें को प्राप्त करना सुनकर में आनन्टित हुआ ! कियों में भी अधिक प्रतिभा ने मदरन हे भाई ! हम यम के मुँह में आनन्द ने प्रविष्ट होनेवाले हैं. उस हमारे निषट पुरा परी आये ? अमृत खाकर क्या पुनः विष खाना चाहते हो ?

ह मुसार । ( रायण के कारण ) हमारे खुल का गीरण मिट गया । ह राष्ट्र ( विभीषण ) । अय तुम्हारे कारण ही पुलस्त्य (महर्षि) के यश का ऐसा सीमारण होगा कि उसका समृत नाश नहीं होगा । यह सोचकर आनन्द में सेरी भुष्पर्य पूर्ण पटी भी। किन्तु, अब तुम पुनः हमने आ मिले हो, जिनसे मेरे मुँह का पानी भी सूख रहा है। हाय। मेरा मन इःखी हो रहा है।

रामचन्द्र धर्म के रच्क है। उनके प्राण भले ही चले जाय, किन्तु 'अभय !' कह-कर उनकी शरण में जो जाते हैं, उनकी रचा वे अवश्य करते हैं। तुम तो पहले से ही मृत्यु के भय से मुक्त हो गये हो। राम की शरण में जाकर (राच्चस-) जन्म के कारण प्राप्त चूहता से भी मुक्त हो गये हो। फिर भी, अब लौटकर क्यों आये हो 2

मानो साचात् धर्म ही प्रकट हुआ हो, ऐसे रामचन्द्र का दासत्व तुमने प्राप्त किया है। पाप से उत्पन्न अज्ञान, संदेह आदि को मिटा दिया है। वलवान् पापकर्म को इहलोक में ही तुमने दूर कर दिया है—तुम ऐसे भाग्यवान् हो। किन्तु, क्या तुम अब परनारी पर दृष्टि डालनेवाले हमलोगों से पुनः बंदुत्व स्थापित करना चाहते हो 2

हे सद्गुणों के आगार ! तुमने तपस्या करके आदिमूर्ति ब्रह्मा से न्याय और धर्म में स्थित रहनेवाली बुद्धि एवं मत्-स्वभाव प्राप्त किये हैं। विप्रश्रेष्ठ छन ब्रह्मदेव से अविनश्वर आयु भी प्राप्त की है। फिर भी तुम अपनी जातिगत चुद्रता से सुक्त नहीं हुए 2

हमको मारने के लिए मवके प्रभु राम धनुष पर डोरी चढाये खड़े हैं। अनिवार्य वीर लक्ष्मण भी उनके साथ खड़े हैं। वानग-त्रीर भी असंख्य हैं। यम भी उपस्थित हैं। विधि भी प्रतीक्षा कर रही है। हे तात । क्या तुम अपने पराक्रम को मिटा देने के लिए ही पुनः हमारे पास आये हो १

हे तात । हम तरने के बदले राम के शरो से निहत होकर मर मिटेंगे। यहि तुम भी छन राम की शरण में रहकर नहीं बचोगे, तो हम मृतको को अपने हाथ से तिल-जल देनेवाला और कौन रहेगा 2 बताओ।

लका मं तुम्हारे प्रवेश करने का समुचित समय भिवष्य में आयगा । जब चुद्र राच्चस मिट जायेंगे, तब लक्सी के आवासमृत वच्चवाले राम के साथ मिलकर तुम यहाँ आ सकीगे और अविनश्वर सपदा का भोग कर सकोगे । अभी शीघ्र लौट जाओ । —यो कुंभकर्ण ने कहा । तब विभीषण वोला — तुमसे एक बात कहनी है । कुंभकर्ण के 'कहो' कहने पर विभीषण ने कहा—

मुक्त, अज्ञान से भरे मनवाले पर भी राम ने कृपा की है। यदि तुम आओगे, तो तुम पर भी कहणा दिखायेंगे, इतना ही नहीं। तुम्हे ऐमा अभय प्रवान करेंगे, जिससे तुम्हे किसी से कोई हानि नहीं होने पायगी। अज्ञानमय जन्म से भी मुक्ति प्रवान करेंगे। रथ के चक्र के समान, सुख-दु:खों से पूर्ण जीवन से मुक्ति पाने का मार्ग भी दिखायेंगे।

राम ने मुक्ते लका का जो राज्य दिया है, वह तुम्हारा होगा। मैं तुम्हारी आज्ञा मानूँगा और तुम्हारी सेवा करता रहूँगा। हे उत्तम! तुम्हारा इससे बढकर अन्य कोई पुरुषार्थ नहीं होगा। तुम अपने अनुज के (मेरे) मन का दुःख दूर करके अपने कुल का उढार करो।

हे धर्मसहित नीति को माननेवाले ! प्राण वचना असंभव है । यदि वच भी

जायेंगे, तो भी आश्रय पाने के लिए योग्य स्थान नहीं मिलेगा। शीश मृत्यु निश्चित है। अत', व्यर्थ ही प्राण देने से क्या प्रयोजन १ हे तात । वेदों में प्रतिपादित धर्म को ही द्वता से ब्रहण करना चाहिए।

जी धर्मे दृष्टि रखते हैं, वे पाप करनेवालों के वारे गयह नहीं सीचते कि यह मेरा भाई है या पिता है या माता। तुम तो यह बात जानते ही हो। तुम्हें में क्या कहूँ १ पवित्र कार्य करने से भी क्या अपयश प्राप्त हो सकता है १

यह समार दुःखदायक है—ऐसा विवेक जिन्हें हुआ है, वे अपने पुत्र, पत्नी वंधुजन, प्राण-समान मित्रो एव अपना उपकार करनेवालो को भी त्यागने को तैयार रहते हैं। वे जिसका त्याग नहीं करते, वह एक धर्म ही है। अतः, उससे उन्हें मोस्स मिलता है।

हे तात । एक व्यक्ति पाप करता है, तो उमसे उसके साथ रहनेवाले निग्पराध व्यक्ति भी मरें—यह क्या उचित है १ इमसे हीनता होगी न १ तुम विवेकवान हो। धर्म में श्रेष्ठ परशुराम ने अपनी जननी को पाप करते हुए देखकर उसका वध किया था न १

ललाटनेत्र शिव ने एक पाप करने के कारण कमलमन पितामह ब्रह्मा का गिर काट दिया था | हे मास से मिक्त श्रृत्वाले । क्या बुढिमान् लोग अपयश के कारणभूत एव नरक में डालनेवाले पापकृत्य करेंगे 2

हे पुष्पमाला-भूषित वज्ञवाले। शरीर में घाव होने पर उसे काटकर उमसे रक यहा देते हैं और उसमें चार रखकर, जलाकर फिर दूसरी ओषधि से उस घात्र को दूर करते हैं और उसके कष्ट से मुक्त होते हैं। विवेकवान व्यक्ति सुगधित कस्त्री को समुद्र में नहीं वहा देते।

तुम्हारे अग्रज (रावण) को बचाने का कोई खपाय नहीं है। उसके अधर्म को मिटाने का मार्ग भी नहीं है। यदि चाहो, तो तुम भी दिशाओं में स्थित देवताओं के द्वारा हैंस-हॅमकर देखे जाते हुए रणागण में अपने प्राण दे सकते हो। इससे फिर तो नग्क में ही खाओं। इसके अतिरिक्त और क्या होगा?

हे तात! तुम वीरतापूर्ण जीवन विताकर अपने जीवन को सार्थक नहीं बना पाये। इम पृथ्वी पर तुम्हे वडा यश मास करना चाहिए था। किन्तु, अवतक तुमने अपने योवन को चुद्र निद्रा में ही व्यर्थ गँवा दिया। इसके अतिरिक्त हमने और क्या किया। (कुछ नहीं)। अब धर्म को मिटाते हुए रावण की महायता करके मरने पर तुम क्या प्राप्त करोगे १ (नुरुक ही पाओंगे न १)

लहमी एव श्रीयतम से त्र्यांकत बच्चवाले प्रसु राम की करणा मे तुम निद्रासुक होकर मणदा और महिमा प्राप्त कर अनन्त जीवन ब्यतीत कर मकोगे। एकन्छ्रत्र राज्य भी कर सकोगे। इममे कोई आश्चर्य नहीं। हे तात । यही उचित समय है।

जिम्चियों में प्रधान भगवान ( विष्णु ) धर्म की रत्ना करने के लिए वाहुत्य का वेप धरकर आये हैं । देवाधिदेव में अगर तुम लका की मपत्ति प्राप्त करोगे, तो तुम दिनी र हीन नहीं कहलाओंगे। तुम्हारा विरोधी भी कोई नहीं रहेगा। तुम चुद्र स्वभाववाले राच्चसो के साथ न रही और उत्तम स्वभाववाले देवों का धर्म अपनाओं। यदि रामचन्द्र की शरण में आओगे, तो तुम्हारी संतान और मुक्त-जैसे तुम्हारे अनुज की संतान राच्चसकुल का विनाश उत्पन्न करनेवाले रावण की सतान के साथ ही सिर उठाकर विचरण कर सकेगी।

मुनिजन हम पर करणा करेंगे | त्रिलोक में हमारा विरोधी कोई नहीं रहेगा | हमारी मृत्यु भी नहीं होगी | कोई भय नहीं रहेगा | अब हमसे वैर रखनेवाले देवता भी हमारे महायक वन जायेंगे | जब पेड़ों में फल लगने का समय आया है, तब क्या फूलों को तोड़ देना उचित होगा 2

वेदों में प्रतिपाद भगवान राम ने स्वयं अपनी सहज कृपा से तुमसे प्रार्थना करने के लिए सुक्ते प्रेषित किया। अब उन प्रसु के आश्रय में जाना ही कर्तव्य है। बतः, हे तात! धर्म के प्रतिकृत न रहकर उन प्रसु के दर्शन करने के लिए आओ—यह कहकर विभीषण ने कुमकर्ण के चरण अपने सिर पर रखे।

श्रमरो से भरी पुष्पमालाऍ धरती पर लोट गई। उज्ज्वल किरीट मिट्टी में लोट गये। यो विभीषण ने नमस्कार करके बीर-ककणों से भूषित कुंभकण के चरणों को पकड़ लिया। तब कुंभकण ने उसे उठाकर अपने बच्च से लगा लिया। उसकी आँखों में उप्ण रक्तमय अशु बहे। फिर यो वोला—

हे पुष्पमालाधारी । रावण ने टीर्घ समय तक मेरा पालन-पोपण किया है और अब युद्ध के निए मुक्ते मिलत करके भेजा है । उसके लिए में अपने प्राण न देकर क्या मैं जल पर की रेखा के ममान विनश्वर इम भोगमय जीवन की इच्छा करके उन राम की शरण में आकॅगा 2 नहीं । यटि तुम मेरा दुःख दूर करना चाहने हो, तो शीघ्र उन घनश्याम राम के पास चले जाओ ।

कमलभव ब्रह्मा के वर-प्रभाव में तुमने विनाश-रहित जीवन पाया है। जबतक ससार रहेगा, तवतक तुम जीवित रहोंगे। तुम सब लोको पर शामन करनेवाले हो। तुम्हें उचित है कि तुम राम की शुग्ण में जाओ। चुद्ध मरण पाना ही सेरे लिए योग्य है।

विचारहीन शासक यदि कोई पापकार्य करे, तो यथासमव उमे रोककर उमे उस पाप से निवृत्त करना चाहिए। यदि ऐमा करना संमव न हो, तो विरोधियों में जाकर मिल जाना क्या उचित है १ जिनका मैने अन्न खाया है, उमके लिए, उससे पहले ही युद्धक्तेंत्र में अपने प्राण छोड़ना ही मेरा धर्म है।

जिसने त्रिलोक पर शामन किया, ऐसा मेरा अग्रज रावण, मधुकरो ने पूर्ण पुष्प-माला धारण करनेवाले राम के उष्ण शर का लद्द्य बनकर, दुःख से व्याकुल बधुजनो से चारों ओर से बिग हुआ, देवो एव बानवो के देखते हुए, अपने भाई के रहते हुए, पृथ्वी पर मग पड़ा रहे 2

हिरण के ममान नवनोवाली पार्वती को अपने अर्थांग में रखनेवाले शिवजी के उन्नत हिमालय को जिसने उठावा, ऐसे विलिष्ठ भुजाओवाले रावण को कालपाश में बॅथे देखकर जब उनके विरोधी लोगा जो पहले (गवण के) पराक्रम ने डरने थे. हैंमते हो, तव

क्या यह ठीक है कि रावण अपने से पहले त्रस्त रहनेवाले यम के पास अपने भाई से मी रहित होकर जाय १

हे तात ! मैं, जो यम के भी बल को परास्त कर सकता हूँ, क्या ताम्न-निर्मित्त प्राचीरों से युक्त लकानगर के ऐश्वर्य की कामना करके, अपने भाई के प्राण लेनेवाले शत्रु की प्रशासा करता हुआ तथा शर से विद्ध हो विद्युत हुए वद्य के साथ ( शत्रु को ) नमस्कार करता हुआ जीवित रहूँगा 2

मै उस हनुमान् को, अगद को, स्यंपुत्र (सुग्रीव) को, सुन्दर स्वर्ण-धनुष रखने-वाले राम-लक्ष्मण को, विलक्षण शक्तिवाले नील को, जाववान् को तथा फल की ओर हाथ बढानेवाले वानरो की सेना को पराजित कर, कुहासे को दूर कर पृथ्वी की परिक्रमा करने-वाले सूर्य के समान घूमूँगा। तुम देख लेना।

जैसे (हलाहल) निष को देखकर देवता भागे थे, वैसे ही सुक्ते देखकर वानर भाग खंडे होगे। ऐसा दृश्य उपस्थित होगा, मानों एक समुद्र हाथ में त्रिशल लेकर दूमरे समुद्र का पीछा कर रहा हो। नीलवर्ण समुद्र अपने स्थान से विचलित होकर चलेगा। अग्नि और पवन निचलित होगे। और, प्रलयकाल में सारा ससार अस्त-व्यस्त ही उठे, इस भयकरता के साथ मै हाथ में त्रिशल लेकर घुमुँगा।

यदि कोई युद्धक्त्र से न भागकर मेरे सामने आ जायगा, तो उम नीलपर्यत (राम) और स्वर्णपर्यत (लक्ष्मण) के देखते-देखते उन सबको ऐसे मार डाल्ँगा कि कोई प्राणी के साथ न वना रहेगा।

सबके प्रशंसनीय महत्त्व से युक्त हे विभीषण । तुम अविलव उन राम-लद्दमण के निकट चले जाओ । यदि तुम मेरी वात को शिरोधार्य मानते हो, तो शीघ ऐना करो । अय तुम और एक भी वात करने लगोगे, तो तुम्हाग हित नहीं होगा ।—यो कुमकर्ण ने कहा।

हे तात ! तुम जाओ ! सुनियों के लिए उपास्य उन राम के निकट जाकर रहों और पुरातन शास्त्रों में त्रिहित विधान के अनुसार मृतकों की अतिम क्रिया पूर्ण करों } जिममें वे (मृतक ) नरक के दुःख से सुक्त हों !

जिस समय जो होना है, वह उस समय होकर ही रहेगा! मिटनेवाला मिटकर ही रहेगा। ऐसे मिटनेवाले के निकट रहकर यदि उनकी रत्ता भी करें, तो भी वह नहीं बचेगा। टोगहीन जान से युक्त व्यक्ति हुममें बटकर और कौन होगा? तुम टु.ख छोडकर जाओ। हे चिरजीवी। मेरे लिए चिन्तान करों।

यह कहकर कुमकर्ण ने विभीषण को पुनः घटाकर अपने वक्त से लगा लिया। अश्रु से भरी आँखों से टीर्घकाल तक टेखता रहा। फिर वीला—तुम्हारा और गेरा श्रातृत्व-वधन अब टूट गया। हाय। और पुनः आर्लिंगन करके छोड टिया। विजय तथा पराक्रम से पूर्ण विभीषण उसके पटतल में गिर पड़ा।

प्रणाम करके चिमीपण उठा । उसकी ऑखें, मन, मुख---गय स्त्र गये । प्राण एव शरीर सकुचित हो गये । फिर, यह मोचकर कि अब अधिक बात करने रहने से वृष्ट प्रयोजन नहीं होगा, वहाँ से चल पड़ा। कुंभकर्ण की सेना के सब लोगों ने हाथ उठाकर उसको नमस्कार किया। यो विभीषण प्रभु के निकट वापस आया।

कुमकर्ण यह नोचता हुआ कि कपट-स्वमाववाले हम राच्चिं। को छोड़कर इस (विभीषण) ने हमारी परंपरा से प्राप्त स्वमाव को भी छोड़ दिया। साथ ही वालकोचित युक्ति एव वृद्धि को भी छोड़ दिया। वह अपनी ऑखो से रक्तमय अश्रुओ को यो वहाता रहा कि जल की बाढ से भरकर समुद्र मे गिरनेवाली नदी भी छन (अश्रुओ) का उपमान नहीं हो सकती।

इधर विभीषण ने रामचन्द्र को नमस्कार करके कहा—है सेरे पिता । जो पाप से मुक्त होना चाहते हैं, वे ही तो धर्म की ओर प्रवृत्त होते हैं। मैने अपनी सारी कुशलता दिखाकर कुभकर्ण को समकाया । तो भी उसका मन नही बदला । अपने कुल के अभिमान को वह किंचित् भी नही छोड़ सका ।

धनी जटाओं के प्रसृत भार से युक्त, धन के समान वर्णवाले प्रसु ने विभीषण की वात सुनकर मंदहास करके कहा—हे मित्र ! तुम्हारे सम्मुख तुम्हारे भाई को वाण से निद्ध कर, काटकर गिराना उचित नहीं होगा—यही निचार कर मैंने तुमसे दुख्न कहा था ! अव हम और क्या कर सकते हैं 2 विधि के निधान को कीन टाल सकता है 2

जब राम यो कह रहे थे, तभी राज्ञससेना-रूपी गरजते समुद्र ने वानरसेना-रूपी समुद्र को घर लिया और भयकर युद्ध छिड़ गया। तब ऐमी धूल छठी कि तीनो लोक छस (धूल) से भर गये। समुद्र अपने उत्पर पड़नेवाली धूल को हटाकर गरजने लगा।

भूमि पर अर्व दौडे । गज दौडे । चक्रवाले दृढ रथ दौड़े । रुधिर की बड़ी-बड़ी निदयॉ पहाड़ों को लुढकाती हुई वह चली । कबध-समुदाय नाच छठे । भृत नृत्य करने लगे । गगन में पताकाएँ भी नाच छठी । ( वाज आदि ) पची मॅडराने लगे ।

करवाल-समान दॉतोवाले राच्चम कीचड़ वनकर, मिस्तष्क, मास, अस्थि, रुधिन, मजा आदि के कीचड़ में अपने हाथ के शस्त्रों के साथ ही विलीन हो गये। जन राच्चमों पर वृत्त, शिला आदि से प्रहार करनेवाले किप जनके रुधिर-प्रवाह में डूब गये।

राच्यों ने (वाणों से) प्रहार किया | वानरों ने शैंकों से प्रहार किया | राच्यों ने उन शैंकों को अपने हाथों में लेकर पुनः वानरों पर फेका | वानरों ने उनकों पकड़कर दवाकर, चूर कर डाला | राच्य गालियाँ देने लगे | वानर उनकों पकड़कर खींचने लगे | यो युद्ध करनेवाले उन वानरों एवं राच्यों को देखकर देवता भी चिकित हो गये |

जो ऑधी वर्षा को छितरा देती है और उस ऑधी का सामना करके खड़ा रहनेवाला वर्षा का जल भी इन (वानरो तथा राच्चसो) के युद्ध को आश्चर्य से देखने लगा। वह कुंमकर्ण, जो अपने शूल पर इतना ध्यान रखता है कि श्रीदेवताओं की ओर भी नहीं देखता, रथ चलाता हुआ आ पहुँचा।

प्रलयकालीन प्रभंजन में फॅमकर जैसे सब लोक विकल हो उठे हो, वैसे ही वानर धूिल मे, रुधिर-प्रवाह मे, उज्ज्वल मुख्यण्डवाले गजो के पैरो के नीचे और रथो के पहियो में फॅसकर मिट गये।

कुंभकर्ण वानरों को पकड़कर पर्वतों पर फेंक देता। धरती पर दे मारता। एक से दूसरे को टकराकर मार देता। पैरो से मार देता। दुछ को पैरो से कुचल देता। दुछ को मुँह में टूँसकर चवा-चवाकर उगल देता। दुछ के सिर पकड़कर ऐंठ देता। दुछ को धरती पर रगड़ देता। कुछ को अंतरिज्ञ में उठाकर फेंक देता। कुछ को मुडी में निचोडकर अपने शरीर पर उनके रक्त का लेप कर लेता।

कुछ को समुद्र में डाल देता। कुछ को हाथ से उठाकर घरती पर दे मारता। कुछ की अग्नि में डाल देता। कुछ को रथ पर दे मारता। कुछ को उठाकर आठो विशाओं में छितराकर फेंकता। कुछ को पेडो से टकराता और कुछ को शैलो पर पटक देता।

यम भी जिसे देखकर डर जाय, इस प्रकार कुमकर्ण वानरी की मारने लगा। देवता भयभीत होकर भाग गये। असल्य पत्ती शवराशियो पर मॅडराने लगे। (उन शवराशियो से) आठो दिशाएँ छिप गईं। पर्वतो का गौरव मिट गया।

नानर यह कहते हुए कि आज दूसरो पर फेकने के लिए एक भी वृत्त् या शैल न बचेगा, सबको आज ही इस कुमकर्ण पर फंक देंगे, आज ही विजय पायेंगे सब वृत्तो और शैलों को उठा-उठाकर फेंकते रहे। पर, कुमकर्ण उन सबको अपनी दोनो भुजाओ पर ही संभालता हुआ खड़ा रहा।

पवन के वेग से फेके गये वृक्ष, शैल, मूल, तृण आदि सव चूर-चूर हो गये। किसी दिशा में उठाकर फेंकने के लिए कुछ न पाकर वानर दॉतों को कटकटाते हुए कुमकर्ण पर जा टूटे और मरकर गिरे।

कुछ वानर एक साथ परामर्श करके, पर्वत पर उतरनेवाली चिड़ियों के मुण्ड के समान दौड़कर कुंभकर्ण परचढ जाते और अपने हाथ दुखाते हुए उत्तपर मुधि से घात करत, वाँतों से काटते, नाखूनों से चीरते और सबको विफल पाकर उतरकर भाग जाते।

नील ने एक ऐसे अनुपम शैल को, जिसका मूल घरती में दूर तक गड़ा हुआ था, प्रलयकालिक चप्र प्रभजन के नेग से समूल चखाड लिया और अतिरिच्च से गिरनेनाला जैंग कोई अग्निपिड हो, वैसे ही उस शैल को बुम।कर कुंभकर्ण पर फेंका। कुमकर्ण ने त्रिशृल से उसे चूर-चूर करके मदहास किया।

तव नील, यह सोचकर कि यदि इसरे शैल को खोजने लगेंग, तो अन्य वानग को हानि होगी, अपनी सुजाओं को शस्त्र बनाकर (कुमकर्ण के) रथ के सम्मुख दौडका गया और कुमकर्ण पर ऐसे घूँसे मारे ओर पदाघात किये कि उनमें जो शब्द निकला, उनमं सम्बद्ध-घोष एवं विविध वांचों के शब्द भी टब गये।

नील के हाथ शिथिल पड़ गये। पेर दुखने लगा। अपने उद्देश्य में विफल होने से नील यो उम्र हुआ, जैसे घी के गिरने से अग्नि मड़क उठी हो। ऐसे नील को, उमक निश्शस्त्र होने के कारण, कुमकर्ण ने अपने त्रिश्ल से न मारकर वाये हाथ में मागा।

ग्रगद ने उस दृश्य को देखकर, वहाँ स्थित एक महान् शैल की यो उखाट लिया कि भूमि ने उस भार से मुक्त होकर अपनी पीठ की एठन मीधी कर ली और उसे सुभवर्ष पर फेका। सातों लोकों के निवासी यह विचारकर कि रावण का भाई अब मरा उस (अगद) का जय-जयकार करने लगे। किन्तु, कुंभकर्ण ने उस शैल को अपने एक अनुषम कुंध से रोक लिया।

तव उस शैल के असल्य टुकड़े होकर विखर गये। वानरसेना यह मोचकर कि अब हमसे कुछ नहीं हो सकेगा, अस्त-व्यस्त हो उठी। किन्तु, ग्रंगट हटता से खड़ा रहा और कोध से भरा रहा।

तव कुभकर्ण ने तीच्ण नोकवाले एक वज्रमय दड को अपने वाये हाथ मे उठाकर 'इमके प्राण लो' कहकर द्यंगद पर फेंका, अंगढ़ ने उसे अपने विशाल हाथ से पकड़ लिया। वह देखकर देवों ने उसका जय-जयकार किया।

त्रगढ उस ढडायुथ को बुमाता हुआ वोला—मै इस महान् वलशाली राचल के प्राण पिक्संगा। रोष से अग्निक्षण उगलते हुए नयनो से उमे देखा। फिर, ज्यो बज ही गरजता हुआ पर्वत पर वौड़ा हो, त्यो कुमकर्ण के पताका से भूपित रथ पर चढ़कर उमके सामने जाकर खड़ा हो गया।

जब ग्रंगट उसके सामने आकर खड़ा हुआ, तब कुमकर्ण ने अग्नि उगलती आँखों से उसे देखा और प्रश्न किया—त् वानरपति ( सुप्रीव ) हैं 2 या उसका पुत्र (ग्रगद) 2 या त् वह (हनुमान्) है, जिसने हमारे नगर मे आग लगाई थी 2 मेरे हाथ मरने के लिए आया हुआ तू कौन है ? शीघ बता !

तव अगव ने कहा—जिस वाली ने तुम्हारे अप्रज रावण को अपनी पूँछ से वॉध-कर चारा दिशाओं में घुमाया था और त्रिशृल्खारी शिवजी के चरण-कमलों की पूजा की थी, उमी वीर का पुत्र हूँ मैं। तुमे अपनी पूँछ में वॉधकर ले जाऊँगा और शत्रुओं साथ युद्ध में निरत रामचन्द्र के निकट जाकर उनके चरणों को नमस्कार करूँगा।

तव कुंमकर्ण ने कहा—जिस राम ने आड़ में खड़े रहकर तेरे पिता को मारकर तेरा बड़ा उपकार किया, उसके शत्रु को तूनहीं मारेगा, तो लोग तेरी निन्दा करेगे। मला, त्ने बहुत सुन्दर कार्य करने का विचार किया है। सच्चे वीर तुमें प्रणाम करेगे।

त् जो यहाँ आया है, वह सुक्ते अपनी पूछ में वॉवकर राम के पान ले जाने के लिए नहीं, किन्तु, देवों के वच्चों में मेरा जो त्रिश्चल चुमा था, उनके तुम्हारी पीठ तक चुमने पर पँछ के जैसे ही अपने हाथों और पैरों को लटकाये पढ़े रहने के लिए ही आया है।

जव उस कुमकर्ण ने यों कहा, तब श्रगद ने अग्निमय ऑखो से उसे देखा और अपने सारे भुजवल को लगाकर वज़दड को कुमकर्ण पर फेका। तब ऐसा शब्द धुनाई पड़ा, मानो पर्वत पर वज़ गिरा हो। सब लोग मयत्रस्त हो गये। कुमकर्ण की देह से टकराकर वह वज़दड शत खड होकर चिनगारियों के साथ विखर गया।

च्या ही वह दडायुष ट्रा, लो ही अगद ने, यह सांचकर कि अब इसे हाथी से पकड़कर मालॅगा, उसे पकड़ने के लिए किचित् भुका। तब कुमकर्ण ने उट होकर अगढ पर चोट की। अगड मूर्टिअत होकर धरती पर गिर पड़ा। तब एक पल में हनुमान् वहाँ आकर प्रकट हुआ।

कुभकर्ण अपने हाथ के शूल को अगद के वस्त में गड़ाने ही जा रहा था कि इतने में हनुमान ने एक शैल को उठाकर यो फेंका कि वह शैल कुंभकर्ण के ललाट पर ऐसे जा जुमा, मानों वह पहले से ही उसके माथे पर रखा हुआ हो। और, (हनुमान् ने) पवित्र-मूर्ति रामचन्द्र का जय-जयकार किया।

सिर पर दूसरा एक सिर हो—यो कुंभकर्ण के सिर पर वह शैल चुभा रहा। कुभकर्ण ने एक हाथ से उस शैल को निकालकर हनुमान् के वच्च पर दे मारा, तो जैसे जुहार की निहाई पर हथौड़ा मारा गया हो, वैसे ही उससे चिनगारियों विखर पड़ी। फिर, (कुभकर्ण ने) सुजा पर ताल ठोककर कोलाहल किया।

तव कुछ निर्मय वानर-वीर श्रंगद को उठाकर ले गये। उमके वाद हनुमान् ने सारे श्रवरिद्य को भरनेवाले एक महान् पर्वत को उठाकर दोपहीन वल से पूर्ण कुंभकर्ण की ओर देखकर कहा —

मै हम पर यह पर्वत फेकनेवाला हूँ। चुणभर मे तुम्हारा सारा वल मिट जायगा। यदि तुम शक्तिशाली होकर इसका निवारण कर सकोगे तो सव लोग तुम्हारे पराहम से परिचित हो जायेंगे। फिर, मै तुमसे नहीं लडूंगा। हट जाऊँगा। तुम्हारा नाम ससार में फैल जायगा।

इन वातो को सुनकर अपना सुँह खोलकर वह ऐसे हॅसा, जैसे पर्वत की कोई कदरा हो, या यम का ही फटा हुआ सुँह हो। फिर बोला—तरे इस शैल से आहत होकर यदि मै किचित् भी विचलित हो जाऊँ, तो मै हार मान लूँगा। तेरे बल के सामने मेरा वल नीचा हो जायगा।

तव हनुमान् ने, यह कहते हुए कि अरे । यदि त्वलवान् है, तो खड़ा रह। यदि नही, तो प्राण लेकर भाग जा—उस शैल को कुमकर्ण पर फेंका । उस पर्वत के वग से मेघ भी छितरा गये । कुंभकर्ण ने अपने भुजवल से उस पर्वत को रोक लिया। तव मारे सतार ने भयभीत होकर देखा कि वह पर्वत सी टुकडे होकर विखर गया।

कुभकर्ण को अशिथिल भाव से स्थिर खंडे देख हनुमान ने सोचा—'इसका बल ऐसा नहीं कि उनका अनुमान लगाया जा सकें। इसके सामने अप्र कुलपर्वत भी नहीं ठहरेंगे। किसी से यह विचलित नहीं होगा। रामचन्द्र के सुन्दर वाण ही यदि इसे भेट सके. तो भेदें।'

देवता यह सोचकर विचित्ति हुए और कॉपने लगे कि (वानरों की) सत्तर समुद्र सेना में से जो मर गये हैं, जनको छोड़कर जो अभी शेप रह गये हैं, व सब आज ही इस (कुंभकर्ण) के त्रिश्रल नामक स्ली पर चढ जायेंगे और सारा समार मुहूर्सकाल ग ही अस्त-व्यस्त हो जायगा।

वानरों ने कुभकर्ण पर आक्रमण किया। आक्रमण करनेवालों के ही हाथ शिथिल हो गये, किन्तु कोई उसे न हिला सका, न पीडित ही कर मका। उस युद्ध म एक-एक वानर के पद-चिह्न तक को मिटाकर उसने अपने यश को नया कर लिया।

यम को भी त्रस्त करनेवाले कुभकर्ण ने ऊँची ध्वनि में पुवारा- वानर मर ग्ये.

किन्तु तपस्वी कहलानेवाले वे दोनो अभी तक दृष्टिगत नहीं हुए । वे क्या यही हूँ १ या इस लंका में नहीं हूं । वे कहाँ गये १ कहाँ गये १'—और, अपने ऊचे भुज पर ऐसा ताल ठोका कि देवता भी भय से विकल हो गये ।

युद्ध में असंख्य वानर मरे, तो शेप वानर प्राण लेकर भागे और युद्धत्तेत्र शूल्य हो गया। जैसे पूर्णिमा के दिन समुद्र छमड़ पड़ता है, वैसे ही रक्त का प्रवाह छमड़ चला।

देवता लोगो को, जो यह कहकर चिंतित हो रहे थे कि 'पर्वत और वृत्त सव समाप्त हो गये, वानरो की विजयी सेना आधी से कम रह गई है', आनन्दित करते हुए उपमा-रहित सौमित्रि आ पहुँचे।

लदमण ने धनुज का टकार किया। उससे अनेक राच्चियो के स्वर्ण-कंकण टूट गये (अर्थात्, अनेक राच्चस-वीर मरे)। जैसे धरती पर कोई वज्र गरज उठा हो, वैसे ही उसकी ध्विन चारो दिशाओ को बहरा बनाती हुई फैल गई। भृत मासखड खाना छोड़कर हाथ उठाकर नाचने लगे।

लक्ष्मण के द्वारा छोड़े गये पख-सहित वाण, कुछ आहार न पाकर कोध से चारी दिशाओं मे, अपने मुख से लुहार की भट्टी के समान चिनगारियाँ उगलते हुए गये और दिगाओं के शरीरों में गड़कर उनका रक्त पीकर तृप्त हुए।

कुछ शरों ने समुद्र के समान राच्नितों के कठ काट दिये। कुछ शर उनके सिरों को भेदकर, युद्धभूमि में ही न गिरकर उन सिरों को लिये त्रशाल विशाओं में छड़ गये और ऐसा दृश्य उपस्थित हुआ, मानो सिरवाले वाण उड़ रहे हो।

सूर्य के समान कुछ वाण मुखपट्ट से भूषित पर्वताकार मत्तगजो के शरीर को भेदकर निकल जाते, फिर युद्धत्तेत्र से जिनके पैर उखड़ रहे थे, वैसे राज्यसो के सिर जुड़का देते और कदरायों में जा छिपनेवाले सपों के समान पर्वतों में जाकर अदृश्य हो जाते थे।

जैसे विजलियों का भुड़ जा रहा हो, वैसा दृश्य उपस्थित करते हुए स्वर्णमय वीच्ण अग्रभाग से युक्त वाण ऐसे वेग से जा रहे ये कि सेनाग्र में स्थित (राक्त्स-) वीरों के सुख पर एवं सेना के पश्चात् भाग में स्थित वीरों के कंठ के पीछे की ओर—उनका वेग समान रूप में होता था।

लद्मण के वाण, नगाड़ों के मध्य जाकर गड़ जाते। काहल वाय में प्रविष्ट होकर उसे बजानेवाले के वर्जुलाकार मुँह के भीतर गड़ जाते। शख आदि वजानेवालों के हाथों में गड़ जाते। हाथियों के कठों में गड़ जाते। रथों में गड़ जाते। घोड़ों के सिर पर गड़ जाते। और, देखनेवालों की आँखों में गड़ जाते।

लद्भण के वाणों से गजों के दाँत टूटे। पूँछ और कान कटे। अग्नि जगलनेवाली ऑखें विध गईँ। सूँड़े कट गईं। युद्धभूमि में शीव्रता से आगे वढनेवालों के पैर कट गये। उनके मिर कटकर यो लुढ़क गये, मानो पर्वत ही लुढ़क गये हो।

घरती और गगन पर खुर वढाकर जानेवाले अश्व, निरंतर जानेवाले ( लह्मण के ) वाणों के अपने सिर पर लगने से निष्पाण हो गिर जाते। कुछ वह्न पर शर लगने से मरकर गिर पड़ते।

( लच्मण के ) उन असल्य वाणों के लगने से रथों में वेंध अरव मरे। उनपर स्थित सारिथ और धनुर्धारी रथी मर मिटे। रुधिर के प्रवाह में वे रथ धँसकर आगे वह नहीं पाते हुए विध्वस्त हो गये।

अवश्यमेव फल देनेवाली विधि के समान ( लह्मण के ) वाणों के लगने से अनेक सिर कटकर गिरे। कठ कट गये। ( राह्ममी के ) मुँह खुल गये, जैसे कोई पेटी खुल गई हो। रुधिर पर उतरानेवाले सिर ऐसे लगते थे, मानो भूतों के द्वारा गागर भरे जा रहे हो या रक्तसमुद्र पर नौकाएँ चल रही हो।

'तुडि' नामक भेरी-वाशों में, उनके फटे चर्म के मध्य चामर इस प्रकार घंसे पडे थे, मानी सर्वलोकनायक (राम) के विजय-मंगल मनाने के दिन के लिए पुरवों (मिट्टी के छोटे पात्रों) में अनाज के ब्राकुर उगाये गये हो ।

जलते वाणों के अपने मुख पर लगने से हाथियों की सूँडें कट गई और हाथी-वानों के मर जाने से, मली माँति शिच्चित होने पर भी वे हाथी प्रमंजन के समान वानर-सेना में युसने लगे।

वसत के नायक मन्मथ की समता करनेवाले लक्ष्मण के तीच्य वाणी से आहत होकर रोप से भरे उज्ज्वल दाँतीवाले राक्षस जो शस्त्र उनपर फेकते, वे जिन-जिन दिशाओं में जाते, वहाँ अग्नि की ज्वालाएँ भड़क उठती थी और ऐमा दृश्य उपस्थित होता था, मानो नक्षत्र ही गगन से चूर-चूर होकर कर रहे ही।

मान पर चढ़ाये हुए (लहमण के) अति तीहण वाण, कतरे हुए केसरोवाले तथा दीड़नेवाले अश्वो के खुरो को मेदकर निकल जाते थे और अश्वारोही वीरो के बीठ दिखा-कर भागने पर उनकी ध्वजाओं को काट देते थे। फिर, सुन्दर रथसमूह को भी विनष्ट कर देते थे।

यद्यपि राज्ञ्स निर्देथ थे, धर्म से अप्र थे तथापि (वीरमृत्यु पाने पर) अप्पराऍ उनका आिलगन कर लेती थीं। जिस प्रकार हमने (शास्त्रों से) यह जाना है कि तत्त्वज्ञान होने से कमों का वधन ट्रूट जाता है, उमी प्रकार अब हमने यह भी देखा कि वीरता-गुण पापों को मिटा देना है।

अवारणीय वर्षा के समान आनेवाले ( लक्ष्मण के ) वाणो से निहत होकर पाप-मय क्रूर कार्य करनेवाले राच्छम भी मृत होकर स्वर्ग मे जा पहुँचे । तो अब उस स्वर्ग की अपेचा और उत्तम वस्तु क्या ही सकती है 2

लक्ष्मण के बाण, जो मानो प्रत्येक च्यक्ति ने पृथक्-पृथक् वस्तु माँगनेवाले के समान थे, किसी के हाथ को, किसी के सिर को और किसी के शब्दायमान वीरवलय-धारी चरणों को, किसी के कधी और अन्यान्य ख्रंगों को काटकर ले जाते थे। फिर, एक भी शबु को न पाकर दिरद्र व्यक्ति के समान हो गये।

(लहमण के द्वारा प्रयुक्त) वाणी ने कुछ के करो की, कुछ के कानो की, कुछ की नासिकाओं की, कुछ के पैरी की और कुछ की ऑखों को हर लिया। वे वाण ऐसे थे, जैसे

१. सगल पर्वों के समय मिट्टी के पुरवों में नवधान्यों के अंकुर उगाने की प्रशा है।

पृथ्वी पर दानी व्यक्तियों के द्वारा दी जानेवाली वस्तु के अनुकूल कविता करनेवाले तमिल-भाषा के कवियों की वाणी ही हो।

धर्मदेव के प्यारे प्राण के समान स्थित लच्मण ने जो शर छोडे, उनसे राच्चस भय-विकल हो, यह सोचकर कि यदि हम एक च्रण भी यहा रहेगे, तो मिट जायेगे, छिन्न-भिन्न होकर भागने लगे। वे सब दिशाश्रो में बहनेवाले रुधिर-प्रवाह के समान ही मुंड-के-मुड भाग चले।

पुलस्त्य मुनि के वंशज उस राज्ञ्स (कुमकर्ण) ने युद्ध मे निहत असंख्य राज्ञ्सों को एव लद्दमण के धनुःकौशल को देखा और सहस्र वार कह उठा कि त्रिपुर-दाह करने-वाले शिवजी तथा यही (लद्दमण ही) युद्ध मे परस्पर एक दूसरे के समान हो मकते हैं (और कोई नहीं)।

फिर, वह ( कुंभकर्ण ) विशाल तल ( पीठ ) पर स्थित सार्थियों के द्वारा सब दिशाओं में चलाये जानेवाले, पवन एवं मन से भी अधिक वेगवाले, भीषण ललाट-जैसी ध्वजा के सिंहों के निरंतर गर्जन से भरें तथा उत्तर दिशा में स्थित सुन्दर स्वर्णपर्वत (मेरु) के समान अपने रथ को लिये आया।

तव हनुमान् ने विचार किया कि जव वक्रदंतो से युक्त राच्स वड़ी धुरीवाले रथ से युद्ध करेगा, तव (लद्दमण का) धरती पर खड़ें रहकर युद्ध करना उचित नहीं होगा। फिर, लद्दमण के निकट जाकर कहा—'हे अनुजदेव । मेरे कंघे पर आरूढ हो जाइए।'

वाल-सिंह के सदृश लक्ष्मण (हनुमान् के कंधे पर) आरूढ हो गये। देनो ने आशीर्वाद किया। नानर-संघ ने ऊँची ध्विन से जयघोषणा की। उस हनुमान् की विशाल सुजाएँ यो उत्फुल्ल हो उठी कि सहस्र अश्वो से जुते रथ की अपेचा भी वह महान् दिखाई पड़ा।

अपना उपमान स्वयं ही वने हुए हनुमान् के कंधे पर पुजीसूत काित वनकर बैठे हुए लक्ष्मण ऐसे शोभायमान हुए, जैसे स्वर्णमय पर्वत रजत-पर्वत पर आसीन हो । इसके अतिरिक्त और क्या उपमान हो सकता है 2

तव वीर लद्दमण के साथ युद्ध करने के विचार से राच्चस (कुभकर्ण) ने असंख्य वाणों से भरे त्णीर को (पीठपर) वॉधकर, अपनी भारी मुजा के योग्य मेर-पर्वत समान एक गांठदार धनुष को यो सुकाया कि इन्द्रधनुष भी भीत हो गया।

कुंभकर्ण ने लच्मण से कहा—'तुम राम के भाई हो। मैं रावण का भाई हूँ। हम दोनों अब युद्ध करनेवाले हैं। इसे देखने के लिए देवता भी आये हैं। इस अद्भुत युक्चेत्र में हम अपनी वीरता के योग्य महान् कोशल दिखायेंगे।

हमारे सुकृत के कारण हमारे यहाँ जो वहन उत्पन्न हुई उस निरपराध के नाक-कान को काटनेवाले हे वीर ! अब मै तुम्हारे उन हाथों को काटनेवाला हूँ, जिन हाथों से तुमने उस (शूर्षणखा) के केशों को पकड़कर खीचा था। यदि हो सके, तो अपने को यचाओं।

<sup>?.</sup> लक्त्मस्य के बास्य कि बियो के जैसे थे। जिससे जितना मिल सकता है, उतना पाने के योग्य कार्य करने थे। — अनु०

जैसे श्रधकार से ही निर्मित हो, वेमें कुमकर्ण ने जब या कहा, तब बल नामक गुण से निर्मित अजावाले लह्मण ने कहा—तुम्हारे वचन का उत्तर मैं धनुण से ही दूँगा। अपने पराक्रम को लिजत करते हुए अपने वचनों से नहीं।

तव कुमकर्ण ने आँखों से अग्निकण उगलते हुए उज्ज्वल तथा तीच्ण नोकवाले एक ही साथ धनुष पर चढ़ाकर अङारह वाण छोडे। तब देवता यह देखकर वस्त हुए कि गगन फट गया, पर्वत छिन्न-भिन्न हुए। पृथ्वी के दो टुकड़े हुए।

जो वाण चार दॉतोंवाले मत्तगज (ऐरावत) के मस्तक में प्रविष्ट हुए थे, जिन्होंने देवों के वल को हर लिया था और जो विजली के समान गतिशील थे, ऐसे उन असुष्ण अद्वारह शरों को लहमण ने चार वाणों से काट डाला।

जब लक्ष्मण ने उसके वाणी की काट दिया, तब कुमकर्ण ने अपने उस वाण का, जो उसे ब्रह्मा से प्राप्त हुआ था, जो सहस्ररूप था और जिसने दीर्घकाल से सब देवों को दबाकर रखा था, प्रयोग किया और कहा—'यदि शक्ति हो, तो इसे रोक लो।'

लद्मण ने देखा, जहाँ भी दृष्टि जाती है, वहाँ सब कुछ शरी की वर्षा से जल रहा है। फिर, उन्होंने एक दिव्य बाण छोड़कर उम शर को काट डाला।

तव उस कर राच्स ने उग्रवेगवाले वारह वाण हनुमान के शरीर में गड़ा दिये। दो वेगवान् वाणों को लह्मण पर छोड़ा और एक साथ, पचास-पचास ओर सौ-सौ वाणों को चढाकर सारे श्रवरिक्ष एव दिशाओं को दक दिया।

लच्मण ने अंतरिच्च को आवृत कर पैले हुए कुमकर्ण के वाणी को अपने शरो से काटकर विखेर दिया! उसके रथों में जुते रहनेवाले हाथियो, सिंही तथा वहे भूती की मुडों में मारकर गिरा दिया और फिर उसके रथ को भी विध्वस्त कर दिया।

मानों सहस्रकिरण (सूर्य) के चारो ओर स्थित ग्रह विध्वस्त हो गये ही—यो (कुमकर्ण से आरूढ) वह रथ विध्वस्त हो गया। उसे चलानेवाले सारिथ मर मिटे। उसका धनुष यो ट्टा, मानो सजल मेघो के मध्य ऊँचा दिखाई पडनेवाला इन्द्रधनुष ही टूट गया हो।

तय देवता वह दृश्य देखकर यह सोचते हुए विस्मित होकर खडे रहे कि लद्मण ने (कुमकर्ण के) रथ में जुते शरम, सिंह, हाथी आदि को क्या शर-प्रयोग करके ही मारा या मत्रोचारण करके या शाप देकर निहस किया १

रथ और धनुष से हीन हो खड़ा रहनेवाला वह कुमकर्ण समुद्र के समान चमड चठा। यह कहकर कि 'इस ( लच्चमण ) के प्राण पीकाँगा', सामने आकर अपने हाथ में चष त्रिश्रूल-रूपी यम को चठाया, जो (त्रिश्रूल) त्रिलोक-विजय का चिह्न-सा बन गया था।

प्रवहसाण जलमय समुद्र जैसे चमड़कर चला हो, वैसे रोप से भरा हुआ कुमकर्ण नीचे की ओर बढ़ा, तो विशाल धरती भी फटकर दो भागों में बॅट गई। तब लहमण यह सोचकर कि 'यह (कुमकर्ण) पैदल ही आ रहा है, अतः मुक्ते वाहन पर सवार होकर इससे युद्ध करना छचित नहीं है' हनुमान के कंध पर से छतर पढ़े।

इसी समय, कुमकर्ण की सहायता के लिए रावण ने जो मेना भेजी थी, वह

गरजते समुद्र के समान उमड़कर सुमित्रा-सिंह (अर्थात् , सुमित्रा के पुत्र सिंह-समान लच्मण) को घेरकर कोलाहल कर उठी। वह सेना अवतक निहत राच्चमसेना से दुगुनी थी।

वानरसेना अस्त-व्यस्त होकर भागी। लच्मण, चारो ओर से आनेवाले भीपण शस्त्रों को तोड़ते हुए अवार्य पराक्रम से सचरण कर रहे थे। निष्करण होकर वे उस राच्यससेना-रूपी काले समुद्र में बुस पडे।

सद्योविकसित पलाश-पुष्प के समान स्थित रोष-भरी आँखोवाले राच्निसो के लाल-लाल केशो से युक्त काले निर-रूपी पर्वतो के वाँघो के मध्य से रक्तवर्ण पिघले ताम्रद्रव के समान रुधिर-धारा वह चली और निशाल समुद्र से जा मिली।

हाथियों की सूँड़ों, अश्वों की टॉगों, पवनगति से दौड़नेवाले रथों के चक्र, राच्सों के सिर—सव, कटे ग्रंगों से वहनेवाले रुधिर-प्रवाह की मौरी में गिरकर नाच छटे। घनी शवराशि-रूपी किनारों को पार कर रक्त-प्रवाह आगे नहीं बढ़ सका।

लक्ष्मण ज्यों-ज्यो करवाल, लौह-मूसल, गदा, भाले, परसे आदि शस्त्री को तथा चारो ओर वहनेवाले विविध शस्त्री को अपने शरो से ज्यो-ज्यों काट-काटकर विखेरते थे, खों-त्यों उन शस्त्र-खडों के लगने से और भी असंख्य शस्त्र कट जाते थे।

कुंडल, किरीट, हार, रत्नों की लड़ियाँ, वीर-कंकण, अगद, कटक आदि आभरण लदमण के शरों से कटे शस्त्रखड़ों से छड़ायें जाकर गगन में यो चमक चठे, ज्यों सूर्य, चंद्र और नच्चत्र चमक रहे हो।

विशाल छत्रो, चामरों, दीर्घ ध्वलाओं, शरों, धनुषों, ढालो तथा मयूरपंखों के छत्रों को, जो रक्तधारा में बहे जा रहे थे, भूतगण निकाल-निकालकर किनारे पर ढेर लगा रहे थे।

जन यो भयकर युद्ध हो रहा था, तभी दीर्घ तथा उज्ज्वल दाँतीवाला कुंभकर्ण दूसरी दिशा में जाकर वहाँ युद्ध में रत सूर्यपुत्र (सुग्रीव) के साथ लड़ने लगा। देवता वह युद्ध देखने के लिए आ एकत्र हुए।

घनी किरणोवाले (सूर्य) के पुत्र (सुग्रीव) ने ऑखों से अग्निकण उगलते हुए और सुँह से धुआँ निकालते हुए रोष से भरकर एक वडे शैल को उखाड़कर राज्ञस के कथे पर यो मारा कि देखनेवालों ने समका—'अव इस राज्ञस के कंधे टूट गये।'

सुप्रीव के द्वारा फेंके गये पर्वत से जो गज घरती पर गिरे वे और राच्चससेना में स्थित गज आपस में लड़ पड़ें। जिस सुप्रीव ने ऐसे ऊँचे पर्वत को छठा लिया, छमके लिए न उठाने योग्य पर्वत और कौन होगा ?

ज्स पर्वत से गिरे अजगरी ने राच्चससेना के हाथियों को पकड़ लिया। पर कुंमकर्ण ने उस पर्वत को अपने एक हाथ से पकड़ लिया। वह दृश्य देखकर राच्चम हर्प-ध्वनि कर छठे।

अपार वल से युक्त कुभकर्ण ने एक हाथ से उस पर्वत को पकड़कर, यह कहते हुए 'अरे! त्ने सारा वल लगाकर जिसे फेंका है, क्या वह यही पर्वत है ?' उसे पीसकर धृल वना दिया और फूँककर उड़ा दिया।

तव सुप्रीव सोचने लगा—'क्या में एक दूसरा पर्वत ढूँढकर लाऊँ १' इतने में कुंभकर्ण ने 'मारो।' कहते हुए अपने उस श्रल को फेंका, जो अपार तपस्या से सपन्न सुनि के शाप-वचन के समान था।

वह शूल गगन मार्ग से आया। देखनेवाले वोल उठे '(सुग्रीव) अब मरा, मरा।' इतने में हनुमान् ने सपटकर उसे पकड़कर तीड़ डाला। धर्म की रच्चा करनेवाला हनुमान् क्या (सुग्रीव पर शस्त्र गिरते) चुपचाप देख सकता था १

हनुमान् ने जब उस शूल को तोड़ा, तब उससे निकली ध्वनि उस ध्वनि के समान थी, जो (ध्वनि) उम दिन मिथिलापुरी में सुन्दरी सीता के प्रति आकृष्ट विष्णु (के अवतार राम) के द्वारा सर्वज (शकर) के धनुष के तोडे जाने पर निकली थी।

राच्नम-कुल का बीर (कुमकर्ण) हनुमान के हस्त-कीशल को देखकर आश्चर्य-चिकत हुआ और वोला—तुम्हारा वल कथन एव विचार से परे है। सब लोकों मे तुम्ही एक ऐसे विलच्चण व्यक्ति हो कि असमव कार्य भी कर सकते हो। तुम्हारे इस वल का उपमान क्या हो सकता है ?

फिर, कुमकर्ण ने हनुमान् से कहा—युद्ध वही है, जो तुम्हारे साथ किया जाय। यदि अब भी तुम मेरे साथ युद्ध करने को सन्तद्ध हो, तो आओ। मैं तुम्हारे कहने के अनुसार ही करूँगा। किन्तु, हनुमान् ने यह कहा कि 'पहले मैंने प्रतिज्ञा कर दी है कि मै तुमसे युद्ध नहीं करूँगा। अत', उस प्रतिज्ञा को तोड़ना ठीक नहीं, और वहाँ से हट गया।

श्र्ल के टूट जाने पर कुभकर्ण के हाथ में और कोई शस्त्र नहीं रहा। तो भी वह अपने स्थान पर अविचल रहा। तत्र स्थपुत्र (सुग्रीव) ने सामने वढकर कुभकर्ण को अपने हढ हाथों से मारा।

तत ताम्र के ममान ऑखोनाले कुंमकर्ण ने रोप से यह कहकर कि 'तुम्हारा पराक्रम बहुत सुन्दर है। फिर भी, तुम्हारा गर्व आज से समाप्त हो जायगा', सुप्रीव को ऐसी दृदता से पकड़ लिया कि कुळ कहा नही जा सकता।

वे दोनो घोर युद्ध करते हुए पैतरे बदलते रहे। तब देवता भी उन्हें ठीक-ठीक नहीं देख पाये। धुआँ उठकर सब दिशाओं को आवृत कर वढ चला। उस समय जो अग्नि निकली, उससे बन्न भी जल उठे। उन दोनों के मुँहों से घिषर वह चला। तो भी वे किंचित् भी शिथिल नहीं हुए।

उन्होंने एक दूसरे को अवरुद्ध करके डाँटा । क्रमशः आक्रमण करके एक दूसरे पर कपटे । कुभकर्ण ने अपना सारा वल लगाकर सुग्रीव को दवाया । उसमे सुग्रीव मृच्छित हो गया ।

तव कुमकर्ण ने सोचा—'यिद मैं इस (सुप्रीव) को उठा ले जारू, तो यह घोर युद्ध आज से समाप्त हो जायगा। राजा के न रहने पर सारी वानर-सेना विखर जायगी। युद्ध आज से समाप्त हो जायगा। राजा के न रहने पर सारी वानर-सेना विखर जायगी। अतः, इससे उत्तम विचारणीय कार्य और कोई नहीं है।' फिर, वह सुप्रीव को उठाये लका की ओर जाने लगा।

प्रकार वालपत्ती करण ध्विन करके रो पड़ते हैं, उसी प्रकार कुमकर्ण के सुग्रीव को उठाकर जाने के समय सब वानर उप्ण निःश्वास भरते और हाथों से सिर धुनते हुए मुक्तकंठ रो पड़े। राज्ञम आनन्द-ध्विन कर उठे।

देवता भी कॉप छठे। वानर-सेनापितयों के शरीर से स्वेद वह चला। छनकी जीम सूख गई। छनकी ऑखें धॅस गईं। छनका मन विकल हो गया। वे दुःख से यों खड़े रहे, मानों निष्पाण हो गये हो।

मन को विकल करनेवाला तथा भीषण रोष से भरा कुभकर्ण, अनायास ही (चद्र को) प्रसनेवाले (राहु-) सर्प की समता करता था और उमड़ती किरणोवाले सूर्य का पुत्र (सुग्रीव) उस सर्प से ग्रस्त चंद्र की समता करता था।

सय दिशाओं को उच्चल करनेवाले सूर्य का पुत्र (सुग्रीव) पापी कुमकर्ण के मेघ-समान आकार में किचित् प्रकट और किंचित् ओफल होता हुआ यो विखाई पड़ा, ज्यों मेघ के पीछे चद्रमा ओफल हो रहा हो।

हनुमान्, जिसके पैर काले ससुद्र को पार कर सके थे. अपनी इस प्रतिज्ञा को स्मरण करके कि 'मै कुभकर्ण से युद्ध नहीं करूँगां उस (कुभकर्ण) का सामना नहीं कर मका और यम के निवासभूत अपने विशाल हाथों को मलता हुआ कुम्मकर्ण के पीछे-पीछे जाने लगा।

तव वानर सहस्र नामोवाले रामचन्द्र के चरणो पर जाकर गिरे और कहने लगे—कुम्भकर्ण उल्ज्वल किरणोवाले सूर्य के पुत्र को अपने हाथों से वाँधकर ले गया। हाय। अब हमारा राजा कहाँ है 2

मेध-सदृश शरीरवाले प्रसु, अग्नि से भी अधिक रक्तवर्ण नेत्र के साथ, अपने हाथों में अग्निमय शरों तथा धनुप को लेकर एक चणकाल में लकानगर के विशाल द्वार पर जा पहेंचे।

राम अपने मन मे यह सोचते हुए कि 'यदि कुम्भकर्ण मेरे प्राणसम आप्त मित्र सुप्रीय को कॉची पताकाओं से अलकृत लकानगर मे ले जायगा, तो अनर्थ होगा। अब मै शर्गों से (लका के ) सब मागों को रुद्ध कर दूँगा', शरों की वर्षा आरभ कर दी।

राम के शर अतिरिक्ष में भर गये। उनसे सब दिशाएँ अवस्द्ध हो गई। उप्प-किरण (सूर्य) का प्रकाश भी भूमि पर पड़ने से क्क गया। गगन में संचरण करनेवाले मेघ अतिरिक्ष से हट गये।

मन से भी अधिक वेग से गगन-मार्ग से होकर चलनेवाला कुम्भकर्ण, जी रोप से भरा था और क्रूर पराक्रम से युक्त था, राम के शरों से निर्मित प्राचीर के निकट गया और यह सोचकर कि उन शरों को हटाना अब असभव है, लौट पड़ा।

कुम्मकर्ण ने उन प्रभु को देखा, जो मुख, चेहरा, नयन, कर ओर चरण नामक कमलो से युक्त, मनोहर इन्द्र-धनुष से संयुत तथा धरती पर संचरण करनेवाले मेघ के समान दृश्य उपस्थित करते थे। तय कुम्भकर्ण के वक्त अधरों से धुयाँ निकल पड़ा । उसके अधर कीय से कॉप उठे। रोष से उसकी माँहे चढ़ गई। उसकी आँखें चिनगारियाँ उगलने लगी। उसके महान् गर्जन की ध्वनि से पर्वत चूर हो गये।

कुस्मकर्ण वोला—'कटाचित् तुमने मुक्ते भी वह कवंष समका। या फला को तोड्कर खानेवाला मर्कट वाली समक्त लिया। इमीलिए इम सुप्रीव के प्राणो की रहा करने के विचार से सुक्तपर आक्रमण करने आये हो। तुम्हारा यह कार्य देखने योग्य है।'

हे शरयुक्त धनुष रखनेवाले । मैंने युद्ध मे तुम्हारे अनुज पर रोप नहीं किया। उसका वाहन वने, भौर (के समान धूमनेवाले) जैमे हनुमान पर कष्ट नहीं हूँ। मेरा पीछा करके आये हुए वाली के भाई (सुप्रीव) पर कष्ट नहीं हूँ। क्योंकि उनपर विजय पाना वश्य कार्य नहीं है।

मै तुमको खोज रहा था। तुम्हारी सेना अस्त-च्यस्त होकर भागी। यह जान-कर तुम्हारा भाई एक और चला गया। हनुमान् निर्वल होकर खड़ा रहा। अतः, मुक्तमे युद्ध करके शिथिल हुए इस (सुग्रीन) को उठाकर जाने लगा।

यदि अब तुम इस ( सुग्रीव ) को बचाने के लिए आये हो, तो कहना चाहिए कि मेरा भाग्य फलीभूत हुआ है। अवतक मैने जितने युद्ध किये हैं, वैसे अब फिर करूँगा और अपने भाई ( रावण ) के हृदय में उत्पन्न प्रेम-पीडा की मिटा हूँगा।

कुम्मकर्ण ने कहा—हे शस्त्रकौशल से युक्त वीर । देवों के सामने व्याक्तल-चित्त मर्कट ( सुग्रीव ) को मैने जिस वधन में बाँधा है, यदि उस वंधन को तुम अपने शर् से तोड़ सको, तो मैं यह मानुँगा कि तुमने जैसे सीता को वधन से सुक्त कर लिया है।

तव राम ने प्रतिज्ञा की—मेरे प्राणिमत्र सुत्रीव को घठा ले जानेवाले (तुम्हारे) पर्वत-समान कभी को यदि में काट न डाल्ँ, तो मैं अपने को तुमसे परास्त मानुँगा और फिर कभी मैं धनुष को नहीं झुकँगा।

कुम्भकर्ण अपने हाथों को पसारकर सामने स्थित शरो के प्राचीर को हटाने का प्रयत्न करता रहा। उन समय राम ने अपने कथे पर स्थित तृणीर से करवाल की धार के समान नोकवाले दो वाणो को जुनकर कुम्भकर्ण के ऊँचे ललाट पर चलाया।

कुम्मकर्ण के रक्त से चारो दिशाओं का आकाश लालिमा से भर गया। उनके माथे पर दीर्घ शर उज्ज्वल टिखाई पड़ा। वह दृश्य ऐमा था, जैमे महस्रकिरण (गर्य) के उटय होने के पूर्व अरुण का उदय हो रहा हो।

कुम्मकर्ण के चुद्र निर से पर्वत से गिरनेवाले करने के समान कियरधारा वह चली। वह सुग्रीव के मुँह पर फैल गई, जिससे सुग्रीव यो प्रज्ञा पाकर उठ गया, नैन निद्रा से ही जाग पड़ा हो। हुस्मकर्ण जो अवतक कमी शिथिलपराष्ट्रम नहीं हुआ था, मृह्छित हो गया।

सुप्रीव ने कुम्भकर्ण के माथे पर उज्ज्यल शरों को लगे देग मन में जान लिया कि वे राम के शर हैं। उसने चारों और अपनी दृष्टि केरी और समार के मानन प्राणियों के चरमधाप्य तस्त्र उन प्रभु को देखकर नमस्कार किया। सुन्नीव ने प्रसुको देखा। उनको देखकर वह अपरिहरणीय रोप और लजा से भरगया तथा कुम्भकर्णकी नाक और कानो को फट समूल उखाड़कर अपने लोगों मे जा मिला।

तय सब वानर हर्पध्विन कर उठं। वेढ हर्पध्विन कर उठे। वेढक सुनि एव उनकी पत्नियाँ हर्पध्विन कर उठी। मछ्जियों से पूर्ण मसुद्र और पर्वत हर्पध्विन कर उठे। देवताओं के साथ धर्म-देवता भी हर्पध्विन कर उठे।

क्रोध-भरे पराक्रमी राच्चस (कुम्भकर्ण की कैट) से छूटकर आये हुए सुप्रीव को देखकर रामचन्द्र अमन्द आनन्द में भर गये। उन्हे ऐमा हर्प हुआ, मानो सीता देवी ही लंका के कठोर कारागार से मुक्त होकर उनसे आ मिली हो।

रामचन्द्र ने अपने दीर्घ धनुप से ऐसे शर छोड़े, जो कुम्भकर्ण के ललाट को भेट-कर निकल गये। उनकी चोट से वह राच्चम मूर्चिंछत हो गया। तमी सुग्रीव उमकी नाक और कान लेकर लौट सका। नहीं तो यह कैसे समव हो पाता 2

जब रिधर से आवृत कुम्भकर्ण को प्रज्ञा प्राप्त हुई, तब उसने जाना कि किपराज उसके हाथ से छूटकर निकल गया है और उसकी उन्नत नामिका तथा कानो को काटकर ले गया है।

वह कुम्मकर्ण, जिसके ललाट से रुधिर की धारा वह रही थी, ऐसा लगता था, जैसे गैरिक-धातु से पूर्ण कॅचा पर्वत, अपार शीतल वर्षा की धाराओं के गिरने पर धातुराग से पूर्ण निर्मरों से युक्त हो गया हो।

विवेक से रहित रावण ने पर-नारी का हरण किया, तो उनसे विवेकवान बुस्मवर्ण भी अपनी नामिका एवं कान से रहित हो गया, जिमने उनके वर्त्तुलाकार नेत्र भी रक्त से प्रज्यालत हो उठे।

अपनी दुर्दशा पर धिक्कार करता हुआ वह ( कृम्भकर्ण ) अपनी निन्दा करनेवाले देवो को देखता, अपनी नामिका को देखता, अपने विगत जीवन की घटनाओ को देखता। (स्मरण करता) और फिर घरती को देखता।

तय उसने यह सोचकर कि यह राम मेरे नासिका-हीन मुख को देखें, इसके पूर्व ही मैं इस मुख को नासिका-रहित कर दूँ, एक स्वर्णमय दाल और एक अति तीचण करवाल को हाथ में उठा लिया।

कुम्भकर्ण ने जब ढाल को उछाला, तब उसकी काति से नचन भयभीत हो उठे। देवताओं की आँतो मे ऐंडन पड़ने लगी। स्वभाव से ही रोपपूर्ण वह (कुम्भकर्ण) जब अत्यधिक क्रोध करने लगा, तब उसकी नासिका तथा कानो के विवरों से रुधिर की बाह वह चली।

जसने जलानेवाले प्रकाश से युक्त वज्रमय करवाल को, जिसे टो हजार भृत ढोकर चलते थे, अपने एक हाथ में लेकर, इसरे में एक सहस्र राक्तमों के द्वारा ढोने योग्य ढाल को लिया।

सहस्रकिरण ( सूर्य ) जिमकी परिक्रमा करता रहता है, उम मेर-पर्यंत के ममान

रूपवाले कुम्मकर्ण ने दाल का उछाल-उछालकर गरान के नच्नी को गिरा दिया और इम धरती को यो कंपाया कि आदिशेष के मिर कॉप उठे। इम प्रकार, उसने बड़ा कोलाहल किया।

उछाली गई दाल के अग्रभाग में जो हवा चली, वह विकलचित्त वानरों को मय दिशाओं में यहा ले गई और तरगों स गरजनेवाला उज्ज्वल समुद्र भी टीले के समान ऊपर उठ गया।

महरा नामावाले प्रभु ने, किमी के जानने के पूर्व ही ( अर्थात्, अतिशीव) स्म दाल को अपने शरों में विन्छित्न कर दिया। किन्त, च्रण-भर में ही महस्र भूतों ने एक दूसरी दान दीकर ला दिया।

कुम्मकर्ण के दाल उछालने में, उनके पैरों के रोटने में, उनके उज्ज्वल श्लक्षी यम के मारने में, पूछवाले वानगे की मेना प्रभजन में आहत मसुद्र के ममान अस्त-व्यस्त होकर विगर गई।

शस्त्री का प्रयोग, उनके आघात में युद्धभूमि में स्थित लोगों का विध्वितन हो जाना अनेक गथों का एक दूसरे से टकराकर रिधर-प्रवाह में वह जाना, पृथ्वी का वहन करनेवाले अनन्त-मर्प के फन का कीचड़ से सन जाना—यह मब एक ल्रण-काल में ही हो गया।

उम मम्य बलवान जाववान् ने राम के निकट जाकर कहा—इससे बटकर विकट परिस्थिति और कोई नहीं हो मकती। आप यिट अब इसे नहीं परास्त करेंगे, तो वानर-मेना मिट जायगी और राच्चगों का बल बढ जायगा।

महिमामय प्रभु ने वानर-सेना के विनाश, तथा कुम्मकर्ण के हद पराक्रम के बारे में सीचा। और, यह मीचकर कि 'आज यम की इसके सम्मुख खड़ा कर दूँगा', उनके सामने गये।

राम ने वज्रगति से चलनेवाले तरह वाण कृम्भक्ण पर प्रयुक्त किये। हुम्मक्ण ने अपने करवाल स उन वाणों को विच्छितन करके यो विग्वर दिया, ज्यो वाज अपने पखों को फडफडाकर (पिच्यों को ) गिरा देता है।

पुरुपोत्तम (गमचन्द्र) ने श्रीष्मकालिक सूर्य के समान छण असख्य वाण लगातार छोडे, पर कुम्मकर्ण ने उन सबको अपनी ढाल पर रोककर, तोडकर, विखेर दिया।

तत्र अरुणकमल के समान नयनीवाले प्रभु ने अनुपम मदहास करके एक अति तीच्ण शर छोडकर कुभकर्ण के उज्ज्वल करवाल-रूपी सर्प को काटकर गिरा दिया। तब देवो ने हर्पध्वनि की।

प्रलय की अग्नि भी जिमसे बुक्त जाय, ऐसा नि'श्वास भरनेवाला क्षुभकर्ण ने कर एक दूसरे करवाल की अपने हाथ में ले लिया। दर्शक यह भी न जान सके कि उसका करवाल टूट गया और (उमने अपने हाथ में एक दूसरा करवाल ले लिया)। इसके बाद करवाल टूट गया और (उमने अपने हाथ में एक दूसरा करवाल ले लिया)।

तव प्रभु ने उस बड़े करवाल को भी बड़े पराक्षम से काट दिया, उसकी स्वर्णमय ढाल को तोडकर गिरा दिया और उमकी देह को आवृत करके रहनेवाले कवच में असल्य भयकर तथा विजली की समता करनेवाले वाण चुभा दिये। उसी नमय दशमुख के द्वारा भेजी गई एक विशाल रेना आ पहुँची, जिसे देखकर देवेन्द्र अपने लोगों के माथ भयविकल हो भाग गया। नमुद्र अपने स्थान से विचलित हो गया।

धनुर्विवा में निपुण राम ने अपने मन में मोचा कि इम (कुम्भकर्ण) को निहत करने का उचित समय यही है। तय जो (राच्नम-) सेना आई, वह उम पुण्यकर्म के समान थी, जो पाप को मिटाने का कारण बनता है।

अश्वो, रथो, पदातियो एवं मटजल वहानेवाले पर्वताकार हाथियो से भरी चतुरग सेना कुम्मकर्ण को चारो ओर से घेरकर (उनकी) रच्चा करती खड़ी रही। तब मायानट (विष्णु के अवतार राम) ने कहा—'शीघ आओ।'

मुखपट्टधारी तथा मटकावी गजो, अर्जो एव वह पहियोवाले रथो से भरी चौदह करोड़ 'समुद्र' सेना आई। प्रलयकाल में भी अत्तृत रहनेवाले (विष्णु के अवतार राम) उम (सेना) के मामने टढ खड़े रहे।

तव कुम्मकर्ण अपने हाथ में उस त्रिशृल को लेकर प्रकट हुआ, जिस (त्रिशृल) के तीन फल काल की समाप्ति, कालदेव एवं अपार कृष्कर्म (इन तीनों) के बने थे और जिन (फलों) से पृथ्वी, पाताल और गगन—तीनों मिट सकते थे।

तव रामचन्द्र के शरों से राच्चम-मेना यो निहत हुई कि देवता भी शिरोहीन कवधी को नाचते देखकर यह कहते कि 'ये कवंध नहीं हैं. ये बृच्चखड हैं या शैल हैं (अर्थात्, इतनी संख्या में कवध नाच रहे थे)। यो (राच्चमों के) हाथ, पैर आदि कटकर गिर पड़े। उनके सिर मिट्टी पर आधि पड़े थे। कहीं भी मधाण राच्चम संचरण करता हुआ नहीं दिखाई पड़ा।

किसी ने ऐसे शस्त्र नहीं देखे, जो टूटकर युद्धभूमि में टीले के जैसे न पड़े हो, जो किथर-प्रवाह में न वह रहे हो, जो बीच से टूटकर सब स्थानों में न भर गये हो, जो तीच्ण अग्निकण त्रिखेरते हुए चूर-चूर न हो गये हो, या जो विविध प्रकार के रूपों में न विखरें हो।

राम के बाण हाथियों के विशाल कुम्मों में प्रविष्ट होकर आलोडन करते, जिनसे वे हाथी अपने महावतों को छोड़कर मागते। धरती पर अत्यधिक धारा में स्थिर बहाते, आँतों में मरण-पीडा से पीडित होते हुए एवं दाँतों को खोकर छिन्न-मिन्न हो गिरते। (उन युद्धचेत्र में) ऐसे हाथियों के अतिरिक्त किमी ने ऐसे हाथी नहीं देखे, जो मद बहाते हुए, पर्वत के नमान अज्ञत चलते हो।

दीर्घ तथा एउज्ज्ञल (राम के) वाणों में गडगड़ाहट के साथ टीड़रें,बाले रथी की पीठे टूटी, उन्तत ध्वजाएं टूटी, अरब निहत हुए, धुरी एव यत्र टूटे और वे रवेत मजा के घोर प्रवाह में यत्र-तत्र धॅस पडे रहे। ऐसे रथों के अतिरिक्त किमी ने साबित रहकर चलनेवाले रथ को नहीं देखा।

मनोहर अश्वो का वल मिटा । वक्ष ग्रीवाएँ कटो । कॅपानेवाली हिर्नाहनाहट दव गर्ड । टाँगें ट्टी । निर्भय गजो के शवो ने वहनेवाले एप्प र्राधर की बाद के मध्य भारों में फर्सकर चक्कर काटत रहे। कोई अरुव ऐसा नहीं था, जो समाण बचा हो। वेटो के नायक परमपुरुष (राम) ने तीदण शरो का प्रयोग किम प्रकार किया—यह पृथक् कहने की आवश्यकता ही क्या है? देवता भी जस युद्ध में आये राह्मों को स्वर्गलोक में ही देख सके। किन्तु, जन्दे युद्धभूमि में पर्वत-समान आकार में मम्राण नहीं देख सके। वे (देवता), वहाँ (युद्ध में) अपने पतियों की देह को दूँढनेवाली राह्मियों को ही देख पाये।

गगन से गिरनेवाला हिम सूर्य के आगमन पर जैसे मिट जाता है, वैमे ही वह राच्चस-सेना मिट गई। शत्रुओ की पराजय को देखकर देवता प्रसन्न हुए। 'किसी से नहीं हारनेवाला कुम्भकर्ण अब मरेगा'—यह सोचकर राच्चम भी ब्याकुल हुए। रामचन्द्र ने उमके सुख को देखकर और यह सोचकर कि 'हाय। यह अकेला है।' कहा—

(हे कुस्मकर्ण!) मेरी वात सुन! शस्त्रों से युड करनेवाली तेरी सेना विध्वस्त हो गई। न्याय से न हटनेवाले विभीषण का त्माई है, अतः में तेरे प्राणों को दे रहा है। अब त् लैंटकर लका में रहना चाहता है 2 या फिर आनेवाला है 2 अथवा अभी युद्ध करके मरना चाहता है 2 अपने लिए जो योग्य हो, उसे विचारकर बता।

तेरे किये पाप समाप्त नहीं हुए हैं। इमलिए, जब मैंने तेरे भाई के द्वारा तुमें बुलाया था, तब तू नहीं आया और यम की आजा में खड़ा रहा। अपने प्राणों के गाथ तरी सपत्ति भी तुम्मसे छूट गई। तू चिरकाल तक निद्रा करने के पश्चात् अब मरने की तैयार हुआ है। अपने मन की बात कह।

तब कुम्भकर्ण ने कहा—हे अत्युक्तम महत्त्व, मान, शौर्य, न्याय एव चित्रयोचित धर्मों के आवासभ्त । सुनो, ये सब बातें रहने दो। जिस प्रकार हमसे पृथक् हुई हमारी बहन के नाक-कान खो गये, उसी प्रकार मै भी अपने नाक-कान खोकर जीवित नहीं रहेंगा।

हे अविनश्वर । हमारे समुख देवता तंजोहीन हो गये थे, उम टमा को देग्वकर मैंने रावण से कहा था कि पीड़ा देनेवाली दिव्यस्त्री-ममान यह मीता पर-नारी है। (पर, उमने मेरी वात नहीं मानी) उत्तम व्यक्तियों के सम्मुख मेरे वचन पहले ही खो गये। अप मेरी नामिका और कान भी खो गये। ऐमी अवस्था में क्या में अपने नगर को लौट मकूँगा 25

तुम्हारी ग्रीवा को, निर को अपने करवाल में काटकर, तुम्हारे प्राण की पीकर में मीता के मीट्य को अपने भाई को देना चाहता था, उमीलिए युद्ध करने आया। अय क्या में, देवों के हमत हुए, अपनी बहन के ममान, रुधिर के माथ अश्रुओं को बहाता हुआ. ऊँची आवाज में रोता हुआ रावण के मामने जाकर गिल्या?

यद्यपि तुम तीनो लोको मे विलक्षण महान वीर हो, तथापि वीरो के लिए अपमान-जनक वातो का विचार रखत हो न १ तो, तुम क्यो ऐसी वात कर रह हो, जैसे पीरो का

१ नाक-तान कर जाने पर, उस अवस्था में स्थित हुस्मवर्ण को लंका सीट जाने के जिल राम ने जा गड़ा. बह नीरोचित बचन नहीं है—यह बुरमवर्ण का मान है। —यनुरु

कर्त्तव्य ही नहीं जानते हो १ युद्ध में करवाल से तुम्हारे शरीर के टुकड़े करके यदि पुनः उन टुकड़ों को जोड़कर रखा जाय, तो क्या वे जुड़ जायेंगे १

यह कहकर कुम्मकर्ण ने अपने दीर्घ शूल को वामहस्त में रखकर, अपने दिच्चण हस्त से एक पहाड़ को, जो ऐसा था (इतनी दूर नीचे तक गया था), मानो पृथ्वी की ऑतो में बॅघा हो, उखाड़ लिया और रामचन्द्र के सिर को लच्य करके फेका। वह शैल अग्नि उगलता हुआ गगन-मार्ग से रामचन्द्र के अति निकट आ गया।

राम ने उस पर्वत-रूपी बज्र को यो चूर-चूरकर दिया कि वह पर्वत किसी के लिए अजेय उनके शुभ रूप को अलंकृत करनेवाली धूलि वन गया। फिर, उन्होंने अनेक शर छोड़कर (कुम्मकर्ण के) एक हाथ से दूसरे हाथ में परिवर्तित होकर ऊँचा उठे हुए शृक्ष के टुकडे-टुकड़े कर दिये।

महिमामय प्रभु ने धनुष को भुकाकर ऐसे शर छोड़े, जो तरगायमान समुद्र के जल को पीने में समर्थ थे, जो वज्र को जला सकते थे, जो मेठ को भेदकर गगन-तल को पार कर चल सकते थे, जो अमोध थे और कुभकर्ण की देह पर जा लगते थे। ऐसे वे उज्ज्वल शर भी शिव के द्वारा कुम्भकर्ण को प्रदत्त कवच को नहीं तोड़ सके।

कुम्भकर्ण के कवच को अपने शरो से छिन्न न होते देख कमलनयन राम ने सोचा कि यह शकर का दिया हुआ कवच है। फिर, उस शकर मगवान् के अस्त्र (अर्थात्, पाशुपतास्त्र) को अभिमत्रित कर उस कवच पर प्रयुक्त किया, जिससे वह (कवच) ट्ट गया। वह कवच देह से पृथक् होकर पृथ्वी पर यो गिर पड़ा, ज्यो मेर-पर्वत की परिक्रमा करनेवाला सूर्य ही गिरा हो।

उज्ज्वल सूर्य-ममान कवच के टूटकर गिरते ही कुम्मकर्ण दोनो ऑखो से आग उगलता हुआ अपनी विलिष्ट मुजा को ठोकता हुआ हट लौहाम से युक्त दीर्घ गदा को उठा-कर धरती पर यो मारता हुआ आया कि सारी वानरसेना कीचड़ वनने लगी।

रामचन्द्र के असंख्य वाण शत्रु पर ऐसे चलते थे कि सहस्र वाण उसके उन्नत वक्ष को भेदकर निकल जाते थे, सहस्र वाण उसके चारो और उड़ते रहते थे, सहस्र वाण उसके शरीर में प्रवेश न करके बाहर से ही उनको आवृत किये रहते थे और सहस्र वाण अभी धनुष से निकल ही रहे थे। तो भी, कुम्पकर्ण चरखी के समान पैतरे बदलता रहा।

राम ने यह सोचकर कि यदि इसके हाथ मे गदा रहंगी, तो वानर-सेना भी जीवित नहीं रहेगी, दम तीच्ण बाणों को छोड़कर कुम्भकर्ण की गटा को काट दिया। तब बीर-जलयधारी काले राच्चस ने बडे क्रीध के साथ धरती पर विराजमान सूर्य के समान एक करवाल एव ढाल को लेकर आया।

ज्योही कुम्भकर्ण ने अपने हाथ में करवाल लिया, खोही सारे वानर सारी शक्ति लगाकर अति तीव्र गति से भागने लगे। देवता सिर मुकाये खड़े रहं। जब (राम के) साथियों ने उनसे कहा कि इसने पुनः मारण-कृत्य आरम कर दिया है, तब प्रभु ने यह कहकर कि इसकी भुवा को काट दे, एक अमोघ शुर प्रयुक्त किया। ( कुम्भकर्ण का हाथ कट गया, तो उससे ) पापकर्म दु.खी हुआ, पुण्यकर्म आनिन्दत हुआ। सभी राच्चम यह कहते हुए कि 'प्रलयकालिक समुद्र की तरग के समान हाथ, राहुप्रस्त चद्रमा के समान दिखाई पडनेवाले करवाल के साथ कटकर गिर पड़ा। अब लका की एव रावण की रच्चा भी समात हो गई'—व्याकुल हो पसीना-पसीना होते हुए भागे।

कुम्मकर्ण ने अपार रूप मे पुष्ट उस कटे हाथ को अपने वचे हुए हाथ से उठाकर भीषण गर्जन करते हुए वानरो पर दे मारा। तव बाँत निपोरकर भागनेवाले वानर निहत होकर गिरे। उम समय उससे निहत होकर स्वर्ग पहुँचनेवाले ही बीर वहाँ थे। किन्तु, उमकी समता करनेवाला बीर कोई नहीं था।

उदारगुण रामचन्द्र वानरसेना की रह्या कर रहे थे, तो भी कुम्मकर्ण कठोर वम को आनन्द देता हुआ, पहले से भी तिगुने रूप मे वानरो को मारने लगा। ससार के लोग यह सोचते हुए कि सारी वानर-सेना आज समाप्त हो जायगी (कुम्मकर्ण के) न कटे हुए हाथ से भी अधिक उनके कटे हुए हाथ से डरने लगे।

कुम्मकर्ण विलच्चण पराक्रमवाले प्रभु की ओर गगन-मार्ग से कपटकर आया। तय वानर-समुद्र अस्त-व्यस्त हो गया। उस (कुम्मकर्ण) के कधे से वहनेवाले किपर-प्रवाह में गगन तक उठे हुए शवों का ढेर वह चला। गगनस्थ देवता विचलित होकर भागे। लका के पशु-पच्ची तथा राच्चस ( उस रक्त-प्रवाह को देखकर ) भय से विकल होकर भागे। मेध-मडल छिन्न-भिन्न हो गया।

देवता राम के प्रति हाथ जोड़कर वोले—'इसके दूसरे हाथ को भी काट दो।' तब राम ने दिच्चण हस्त से हीन उम राच्चस की जीवन-लीला समाप्त करने के लिए, अवतक राच्चसों के सम्मुख प्रकट न होनेवाले यम के भय को दूर करते हुए, उसके दूसरे हाथ को भी अपने अमोध शरों से काट गिराया।

( कुम्भकर्ण की ) सुन्दर सुजा पर अलकृत वलय सर्पाकार था, रत्नाभरणों सं युक्त वह हाथ उस पर्वत के समान था, जिसे चद्ररूपी स्तम से लगाकर पूर्वकाल में देवताओं ने चीर-समुद्र को मथा था।

रामचन्द्र का वह शर, निमने उस हाथ को अनुपम समुद्र में ले जाकर डाल दिया, जो घने तथा सुनहले पखों से अति वेगवान् था और जो राम की आजा के अनुसार ही कार्य करता था, गरुड की समता करता था, ओर ग्लाभरणों से भूपित (कुम्भकर्ण का) वह हाथ गरुड के द्वारा लाये गयं मदराचल के समान था।

सूर्य नित्य जिम मेर की परिक्रमा करता रहता हे, उम ( मेर ) की मानी मीतर से खोखला बनाकर उमका एक ढोल बनाकर त्रिविक्रम के द्वारा निर्मित एक बढी छडी में उस बजाया गया हो—यो महान् ध्विन करत हुए कुम्मकर्ण ने अपने पैरो से बानरों को यो रोटा कि उनके चर्म, अस्थि, माम सब एक हो गये।

वह कुम्मकर्ण ऐसा था, मानो पृथ्वी, आकाण, पवन, अग्नि और जल-मय मिलकर राज्ञम के आकार में आये हो। वह मव प्राणियों को मिटानैवाला था, क्रोध-भर पम के समान था, निर्माक व्यक्तियों में प्रमुख था और दर्प से भरा था। राम ने अपने तीचण बाण से उसके दाये पैर को काटकर गिरा दिया।

पंक्ति में स्थित उसके दाॅत नज्ञात्रों के समान जमक रहे थे। उसके खड्गदंत अर्ध-चंद्र के समान थे। ज्यों लाली से भरा संध्याकाल ही आया हो, त्यों जब कुम्मकर्ण रुधिर-पूर्ण अपना सुँह खोले, एक ही पैर से उक्कल-उक्कलकर आया, तब धरती धॅस गई और ससुद्र का जल उसड़कर सर्वत्र फैल गया।

एक ही पैर पर गगन तक खड़े हुए, प्रमजन के समान चक्कर काटते हुए, समीपस्थ सब प्राणियों को अपने दॉतो से च्याने हुए आनेवाले उस कुम्मकर्ण के दूसरे पैर को भी प्रसु ने एक अग्निसुख बाण से काटकर गिरा दिया। तब भूमि का महान् भार मिट गया और धर्म के साथ वेद भी नाच उठे।

उसके दोनो हाथ और दोनो पैर कट गये। दो शत-सहस्र वाण उमकी देह में चुमकर पीठ की ओर से निकल गये। उसकी ऑखो से निकलनेवाली रक्तवर्ण अग्नि-ज्वालाएँ दुगुनी हो गई। उसका महान् क्रोध गगन मे भयकर रूप मे प्रकट होनेवाले वज्र से भी अधिक भीषण होकर प्रकट हुआ।

करो और चरणो से हीन कुम्मकर्ण बड़े रोष से धरती पर दूरतक फैले हुए पर्वती को दाँतों से काट-काटकर, अपने भीतर से श्वास को बड़े वेग से बाहर फेक-फेंककर उन शैलों को वानरों पर गिराने लगा। वज्र-ध्विन सुनकर मरनेवाले प्राणियों के समान वानर उन शैलों से निहत हुए।

अग्निमय आँखों से युक्त कुम्भकर्ण ने चारों दिशाओं को अपनी देह से निकलने-वाली अग्नि-ज्वालाओं से जलाते हुए, अपनी जीम को फैलाकर और गगन तक उसे टेटी करके वॉसो से भरे एक शैल को उठाया और गुहा-समान मुँह की शक्ति से उसे दूरतक फेक दिया। वह दृश्य देखकर राम का भी कमल-समान कर कॉप उठा।

कुम्मकर्ण अपने मन मं यह सोचता हुआ बहुत दुःखी हुआ कि 'महाम् मिहमा सं युक्त रामचन्द्र के धनुःकौशल के लिए सहस्र रावण भी पर्याम नहीं हैं। हाय ! मेरे हाथ-पैर कट गये। अब मैं उस (रावण) की कैसे सहायता कर सकता हूँ। अहो ! कामना-रूपी व्याधि ने रावण का सस्यानाश कर दिया ! अनन्तकाल तक जीवित रहने योग्य उस रावण का अब उद्धार संभव नही !

सिंदूरवर्ण उसका नवीन रक्त चारो विशाओं में नदी वनकर वह चला। उस नवी में यत्रयुक्त रथ, गज. अश्व, पदाति-सैनिक सव वह गये। कदराओं से युक्त मेर तथा मन्त-गज के समान उस कुम्भकर्ण ने अपनी दृष्टि के सम्मुख स्थित मनोहर कथीवाले रामचन्द्र को देखकर ये वाते कही-

• जो अपनी शरण में आयं हुए कपोत की रचा के लिए स्वय तुला पर चद्र गया था और जो वीर मेध-समान मत्त हाथियो एव करवाल से युक्त था, वैसे शिवि के वश में उत्पन्न है वीर (रामचन्द्र) ! तुम भी वैमी करणा में युक्त हो । विभीषण हमारे साथ संवध तोड़कर तुम्हारे पत्त मे गया है, इसलिए तुम एस विभीषण के प्राणी को बचाना। यही मेरी प्रार्थना है।

हे आदिदेव । हे चृत्रिय के रूप मे प्रकट हुए वद-प्रतिपाद्य परमपुरुष । मेरा भाई (विभीषण) अनुपम धर्म-मार्ग पर चलनेवाला है। अपनी जातिगत अधर्म को उसने कभी नहीं अपनाया। वह तुम्हारी शरण में गया है। मैं अब पुनः उसकी रच्चा करने के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ।

हे नीति से विचिलत न होनेवाले । विजय की कामना से भरा हुआ रावण इस (विभीषण) पर यह सोचकर अत्यन्त कृद्ध है कि 'यह उसको निर्मूल करने पर उला हुआ है।' वह (रावण) भ्रातृत्व की भी परवाहे नहीं करनेवाला है। यदि सभव होगा, तो वह अवश्य इस (विभीषण) को मार डालेगा। अतः, तुम इसकी सब प्रकार से रला करना।

सद्गुणों से हीन वह रावण, इसे अपना भाई मानकर कभी दया नहीं करेगा। है सद्गुण-समुद्र । यदि इसे वह देख लेगा, तो मार डालेगा, किंचित भी दया नहीं करेगा। अतः, ऐसी कृपा करो कि मेरा भाई (विभीषण) तुमको, या तुम्हारे भाई को, या हनुमान को छोड़कर कभी पृथक् न रहे। यही मेरी प्रार्थना है।

सुनि और देवता नासिका-हीन मेरे मुँह को न देखें अतः हुम अपने वाण सं मेरी ग्रीवा को काट दो और मेरे सिर को काले समुद्र में डाल दो। यह भी मेरी एक प्रार्थना है — यो कुम्मकर्ण ने कहा।

तव राम ने यह सोचकर कि इसने सुकसे यह वर माँगा है, इसकी उपेका करना उचित नहीं, अपने दृढ धनुष पर एक उत्तम वाण को चढ़ाकर उससे कुम्मकर्ण का सिर काट लिया और नायञ्यास्त्र से उसे बहाकर पाताल तक गहरे समुद्र के मध्य हुवो दिया।

अनेक प्राणियों से पूर्ण समुद्र की तरगे चारो दिशाओं में उठ चली। पर, पश्चिम -ओर पूर्व की दिशा में तरगों का सचार रुक गया और जल उस मुख-रूपी पर्वत के नासिका-विवर के भीतर प्रविष्ट हुआ एवं उस मुख की दोनों आँखों से धुओं निक्ल चला। इस प्रकार वह मुख समुद्र में डूब गया।

देवता नाच जठे । अप्तराएँ गा जठो । तपस्त्री एव वेदन भयमुक्त हुए । वानर-सेनापित विजयी राम के निकट आ पहुँचे । वलवान् राच्चम भय से विकल होकर रावण को मनाचार देने को दौड़ पड़े । (१-६३)

## अध्याय १६

## मायाजनक पटल

कुम्भकर्ण ने युद्धच्चेत्र मे जो वीरोचित पराक्रम टिखाया, उसका वर्णन हमने पिछले अध्याय में किया। अब इस अध्याय में रावण ने कासुकता के वश में हीकर जो अधार्मिक तथा नीच कृत्य किया और माया की, उसका वर्णन करेंगे।

सभी दिशाओं में विजय प्राप्त करनेवाले रावण ने मन्नागार में पहुँचकर महोदर से कहा—'मै किस प्रकार सीता को प्राप्त करके अपने मानसिक क्लेश से सुक्त हो सकता हूँ, इमका कोई उपाय बताओं और मेरे प्राण बचाओं।'

तव महोदर ने रावण से कहा—अभी मैं एक अमोघ खपाय बताता हूँ। हम ऐसी माया करेंगे कि सीता स्वय ही तुमसे आ मिलेगी। 'मारुत' नामक (राह्मस) को हम एक चणकाल में जनक के रूप में बढल देंगे और उसे बॉधकर सीता के सम्मुख ले जायेंगे। उस जनक की छुड़ाने के लिए सीता तुमसे विवाह करने को राजी हो जायगी।

महोदर के ऐसा कहने पर रावण ने अपने आसन से उठकर उसका आलियन कर लिया और कहा—'हे प्यारे ! उस मास्त को अशोक-वन में ले आओ !' और, वह शत्रुओं के पापकृत्य से न डरनेवाली कुलटीपिका-समान सीता को डराने के लिए, पुष्पों से अलकृत अशोक-वन की ओर गया ।

रावण के उज्ज्वल किरीटो से वाल आतप के समान कांति चारो आर फैल रही थी, जिससे अधकार विचलित होकर माग गया। रत्नाभरणो से भृषित उसके कथे पर पड़ा स्वर्णहार नीलाचल से गिरनेवाले निर्फार के समान लटक रहा था। उसकी पदगति से मत्तगज भी लिजत हो रहे थे। यो वह (अशोकवन की ओंग) गया।

उदीयमान अर्थचन्द्र के महश ललाटवाली देविस्त्रियाँ उस (रावण) के आगे-पीछे और दोनों ओर घरकर (हाथों में) दीप लिये यो चलती थी, मानो दीपिकाऍ ही दूसरें दीपों को लिये हुए, उज्ज्वल मेखला धारण कर, स्तन-मार को वहन करते हुए संचरण कर रही हो। वदी और मागध प्रशस्तियाँ गा रहे थे। यो वह (रावण) चला।

वटनों को रागों से एवं अधरों को प्रवाल से बनाकर, स्त्री होकर उत्पन्न व्यक्तियों में सर्वाधिक सुन्दर श्रागों को एकत्र करकें, असंख्य गुणों से विभूषित कर निर्मित उस नारी (सीता) की रावण ने अपनी ऑखों से देखा, जिमसे वह सीता अत्यन्त विकल हो उठी।

रावण अपनी उन भुजाओं को, जिनसे देवस्थल श्रष्ट किये गये थे, लेकर एक स्वर्ण-आसन पर बैठ गया। उसका एक चरण एक जाँघ पर था। उसके सिर पर श्वंतच्छत्र था। दोनों ओर चँवर हुल रहंथे। उसकी किट में करवाल वंधा था। ऐसे उस (रावण) ने सीता से कहा—

डम वास पर तुम्हारे मन में कब दया जलन्त होगी १ मेरे प्रति सूर्य से मिन्न चंद्रमा का रूप कब प्रकट होगा ( अर्थात् , मेरी विरह-पीडा शात होकर कब चंद्रमा सूर्व के समान शीतल होगा ) १ कव में मन्मध के शरो का लच्य न वनकर रहूँगा १--इस प्रकार, वह अपने दुःखों के वारे में कहने लगा।

मैं, मायावी, स्वय ही नारी-रूप में स्थित विपिष्ठक अमृत को पीने लगा हूँ। दिन-दिन शिथिल होकर मेरा मन अब अहकार से रहित हो गया है। तुम्हारी याद न भूल जाय, इसिलए प्राण छोड़ना भी नहीं चाहता। है अमृतसयी। यह दास तुम्हारी शरण है।

में किसी से हारा नहीं था, पर ज्ञुमने सुक्ते परास्त कर दिया। तुमने चंद्रमा से मेरी देह को तपाया। मदमास्त से तुपार-विदु पाकर मेरा श्रारीर स्वेदाक्त होने लगता है। वज्ज-समान मेरी सुजाओं को इस्श होने दिया। वसत को नाथी वनाकर मन्मथ को वडा कोलाहल करने दिया। 'दुःख क्या है १'—इसका ज्ञान भी कराया। देवों को मयसुक्त कर दिया। तुम अब और क्या-क्या करना चाहती हो १

मेरी कामना का पात्र वननेवाली सुन्दरियाँ सब तुम्ही मे समा गई हैं। मेरे सारे प्रियनाम तुम्हारे नाम मे अप्रतमूत हो गये हे। मेरी बीसी आँखें तुम्ही पर केंद्रित है। तुमने काम नामक महिमाशाली को सुक्तपर वाण छोड़ने दिया। उसके पाँचो वाणो से जितने घाव हो सकते हैं, वे सब सुक्तमें ही उत्पन्न हुए। अहो। तुमने सुक्तमें ऐसी विपरीत दशा उत्पन्न कर दी।

मैंने तीनो लोको पर ऐसी विजय पाई है कि शिवजी से मनुष्य तक सब मुकसे डरते थे। वीरों से गिने जानेवाले किसी व्यक्ति से मैं परास्त नहीं हुआ। ऐसा मैं एक नारी के प्रेम नामक व्याधि से निहत हुआ, तो मेरी वीरता की क्या प्रशसा की जाय ?

मेरे प्राण यदि इसी प्रकार शिथिल होकर काम-व्याधि से अनेक दिन तक व्यथित होते रहे, तो क्या लोग मुक्ते श्वान कहकर मेरा उपहास न करेंगे? शास्त्रज विद्वान यह जो कहते हैं कि काम की दशाएँ दस है, वह भूठ ही है। वे दशाएँ सहस्र से भी अधिक है।

हे धर्म-मार्ग से प्राप्त संपत्ति के समान । हे अमृत से भी अधिक मथुर । सुक्तपर तुम्हारी करुणा नहीं है, अतः जैमें मेरा जन्म ही नहीं हुआ, तुम्हारे सीदर्य ने मेरे मान की मिटा दिया है। अतः, जैसे मेरे किये बड़े पराक्रम मिट गये हैं, उसी प्रकार में भी इसी काम-पीडा में अनेक बार मरकर भी बर-रूपी ओपिंध से अबतक जीवित हूँ। इसको कीन जान सकता है।

हे अमृत-समान वोलीवाली । यदि तुम पत्तपात से रहित होकर विचार करों तो क्या पुराकाल मे देवेन्द्र से सगति करनेवाली अहल्या का पतन हुआ था १ (नहीं) मेरी इस पीडा को मिटानेवाली ओपिंध तुम्हारे कुमुट-पुष्प के समान अथर का अमृत ही है, उसके अतिरिक्त कोई औपंध नहीं, कोई मत्र नहीं।

उसक आवार कर जार जार जार कर कर रावण उठा और वीस नीलवर्ण पर्वती की समता करनेवाली इस प्रकार कहकर रावण उठा और वीस नीलवर्ण पर्वती की समता करनेवाली सुजाओं को धरती पर टेककर, अपने उन किरीटों की, जो ऐसे थे, मानी विजली की लपेट- सुजाओं को धरती पर टेककर, अपने उन किरीटों की, जो ऐसे थे, मानी विजली को लपेट- कर उमपर सूर्य एव नच्चत्र-समुदाय की जड़कर बनाया हो, भूमि पर रखकर नमस्वार किया।

व्याध के निकट जैसे हिरणी कॉप उठती हे, वैसे ही कोमलागी (सीता) देवी विकल हो कॉप उठी और रो पड़ी। फिर, किचित् स्वस्थ होकर यह विचार कर कि 'मले ही यह (रावण) सुके मार डाले, तो भी अपने मन की बात इसमें स्पष्ट कहूँगी'. नामने पड़े हुए एक छोटे तृण की ओर देखकर कहा—

तरा कार्य सबकी निवा का विषय है। इससे पाप ही होता है।—यह त्ने विचारा नहीं। तेरी थे बाते कहने योग्य नहीं है।—यह भी त्ने जाना नहीं। किसके निकट कैमा व्यवहार करना चाहिए, यह भी त्ने सोचा नहीं। ऐसे व्यवहार में तेरा हृदय फट जाना चाहिए था। ऐसा नहीं हुआ। तुमें अपने कृलसहित मिट जाना चाहिए था, वह भी अवतक मिटा नहीं। तो अब मेरे पातित्रत्य का क्या फल हुआ १ धर्म के रहने में ही क्या प्रयोजन है १ •

इस पृथ्वी में मासमय शरीर धारण करनेवाले असख्य प्राणी हैं, जो गगन तक व्याप्त क्र्रता से पूर्ण तुक्त जैसे व्यक्ति की आजा मानते हैं। जिनके प्राण और प्रज्ञा अभी शेप हैं, (किन्त, व ऐसी वाते नहीं करते)। ऐसी अनुचित वातें कहने के लिए तेरे पास दम में ह हैं, तेरी वातों को सुनने के लिए मैं ही एक हूँ। तो अब तृ और क्या नहीं कहेगा? क्या नहीं करेगा?

इन्द्र, कमलासन (ब्रह्मा), परशुधारी शिव, कार्त्तिकेय, विष्णु आदि देवों की दशा का खयाल न करके, उनकों भी युद्ध में पराजित करने की वात पर त् गर्व करता है। मेरी फलीभृत अभिलापा के मदश मेरे पित युद्धभूमि में खड़े हैं, किन्तु त् उनसे डरकर उनकी ओर देखना भी नहीं चाहता!

मोजन के विना भी इस देह की रक्षा करती हुई, अपयश का भाजन वनकर, तेरे सम्मुख निर्जन होकर जो मैं जीवित हूँ, वह इसीलिए कि दोपहीन गुणों से भूषित उन पुण्यमूर्ति (गम) के दर्शन करें।

युद्धचेत्र मे जब त्पीठ विखाकर भागेगा, तब रक्त-स्वर्ण के मेक्पर्वत-ममान अनुज (लद्मण) तेरी राह रोककर खड़े रहेंगे और तेरे मब मिरों को भृमि पर गिराकर सारी राज्ञमसेना को परास्त करके मेरे प्रियतम खड़े रहेंगे, उस समय उनके रूप की शोभा को वेखने की आशा ही मेरे प्राणों को इस देह से बाहर जाने में रोक रही है।

हे नीति के वयन में न गहनेवाले ! बहणा को छोड़कर जिसके अन्य कोई प्राण नहीं हैं, जो कमल-समान नेत्रों से युक्त हैं, सबके हृदय को अच्छा लगनेवाले हैं, ऐसे धनुधारी कालमेष के अतिरिक्त मेरे अन्य कोई प्राण नहीं हैं।

जय मीता ने इस प्रकार कहा, तब उस बचन को सुनकर रावण की ऑखों से अग्नि-ज्वाला निकल पड़ी। जैसे किसी ने उसे मारने का प्रयत्न किया हो, वैसे ही उसके मन से यम-समान कोब उसड़ पड़ा। फिर, उसने सीता में कहा—'राम सुक्ते जीतकर तुसकों सुक्त करेगा १ और, तुम उसके साथ एकप्राण होकर जियोगी १'—इस प्रकार वह बज्र की-सी ध्विन करता हुआ हम पड़ा।

ट्रन ननार मे अनल्य रूप मे रहनेवाले प्राणियों में, चाहे वे मनुष्य हो, चाहे

देवता या अन्य कोई भी हो, मेरे कीम का लह्य वनने पर कौन जी सका है 2 यगीचे म उत्पन्न तुलसी की माला पहने हुए विष्णु ही समका जानेवाला कोई नर भी यदि तुम्हारे मन में प्रविष्ट हुआ हो, तो भी मैं छसे अवस्थ मार डालूँगा। उसके परचात् तुम जीओगी।

हे क्रश कटिवाली रमणी । वानरों ने समुद्र पर सेतु वाँघा है। लका मे आकर प्राचीर को घर लिया है। अपने मुंह से अनेक वार ध्विन की है—यह सब सोचकर क्या तुम आनित्त्त हो रही हो १ इन काया पर तुम विस्मय न करना। व सब वानर मेरे सामने पड़ने पर उसी प्रकार हो जायेंगे, जिस प्रकार दीपक के सम्मुख शलम हो जाते हैं।

मैंने रास्त्रधारी विजयी राज्ञनसेना को यह आजा देकर अयोध्या मेजा है कि वहाँ के सारे राज-परिवार को पकड़कर ले आओ। नहीं तो उन्हें मारकर उनके मिंग ले आओ। पयत्न करके इन दोनों में से एक काम अवश्य करके आओ? तुम्हारे पिता के विकद्ध भी ऐसी ही एक सेना भेजी है—यो रावण ने कहा।

रावण के यो कहने पर मीता देवी ने यह सोचा कि मुक्ते छल से अपहृत करके लानेवाले इम राच्चत के लिए अब असभव कार्य कुछ भी नहीं है—मन में भय से आकात हो उठी, स्तव्य रही और मानो अग्नि को चवा-चवाकर उगल रही हो, यो उष्ण निःश्वाम भरती हुई, दुःख का निवास बनकर बैठी रही।

अॉखों से अपार अश्रुधारा बहाती हुई सीता ने मन में मोचा—'जिस दुर्भाय ने सुमें यहाँ लाकर इस प्रकार पीडित किया है, वह क्या उन स्थानों में (अर्थात्, अयोध्या और मिथिला में) ऐसे कर्र कार्य करने में दुर्वल हो जायगा 2 (नहीं) वह अत्यन्त बलवान् है। जो कुछ असत्यमय है, वहीं क्या (अब) धर्म हो गया है 2'—और वैराग्य से मर गई।

इसी समय महोदर, मास्त (नामक राज्ञस) को जनक बनाकर ले आया। यह (मायाजनक) सुँह खोलकर रोता हुआ चला आया। जलते ऋँगारे के समान रायम के सम्मुख जब वह बॉधकर लाया गया, तब उसने भुककर (रावण की) प्रणाम किया। वह हर्य देखकर सीता यो विकल हुई, जैसे बालपची अपनी माता की अग्निम गिरते हुए देखकर विहल हुआ हो।

मीता यह नहीं जानती थी कि जनक का यदी बनना अमस्य है, अतः व हाथ मलने लगी। अपनी ऑखों पर हाथों से मागा। जैसे उनके कमल-नमान चरण पृत में भटकनेवाली अग्नि-ज्वाला पर पट गये हो, यो परती पर खटी न रहकर व तटप उठी। उनका मन भी, उनके शरीर के ममान ही जल उठा। दीनता से रो पड़ों। वॉपकर गिर पड़ी। लोट गई। कॅची आवाज से चीख उठो।

मीता कहती—हे देव ! का मत्य मिट गया १ क्या इस ममार को शाप देवर भस्म कर डाल १ कभी कहती—क्या माया और छल ही बलवान हे १ कभी करती— क्या अब भी जीवित रहने बोग्य हूँ १ इस प्रकार उनका छुख विधित प्रकार हा था। जस समय जो दुःखी तुआ, वह व्यक्ति क्या केवल एक नारी थी १ वा न्यय धर्म भी था जस समय की उनकी उस दशा की समकनेपाला की मार्ट १ मीता कहती—हं मेरे पिता! हे मेरे पिता। हाय। मेरे कारण, तुमको भी ऐमा कष्ट उत्पन्न हुआ। सुन्ते पुत्री के रूप मे पाकर यही फल तुम्हे मिला। समार के मव प्राणियों का पितृसमान हित चाहनेवाले। प्रेम मे मातृतुल्य! सत्फल उत्पन्न करने में तपस्या-तुल्य (तुम्हारी यह कैमी दशा है)। इस प्रकार, कठोर दुःख-ज्वाला से जलती हुई आग मे पड़ी लकड़ी के ममान विह्नल होकर वह गिर पड़ती।

सीता कहती—अतिथियो को भोजन देने के पश्चात् ही तुम भोजन लेते हो ! तुमने विविध धर्मकार्य किये। तुमने विरोध करनेवाले शत्रुओं के नगर जलाये। उत्तम वज सपन्न किये। ऐसे तुम वीर की वज्र-समान भुजाएँ इन नरभची शरावियों के द्वारा वॉधी गई हैं। तुम्हारी यह कैसी दशा है। हाय। मैं भी बॉखों से यह सब देखती वैठी हूं।

इस प्रकार के विविध वचन कहकर उठती और गिर पड़ती। दुःख में यो मूर्चिं व होती, जैसे उनके प्राण निकल गये हो, मानो विजली धरती पर लीट रही हो। इस प्रकार लोटती और कीची के समान रोती।

सीता जनक के प्रति बोलो—वेद-विहित कमों के अनुष्ठान से कभी न हटनेवाले महात्माओं के वश में उत्पन्न हे राजन्। पिता के लिए अपनी पुत्रियों के प्रति करने योग्य जो कार्य हैं, उन्हें करने के लिए भी, तुम कभी मेरे पित के निवास में आकर नहीं ठहरें। ें ऐसे तुम क्या बदीयह में सुमें देखने के लिए अब स्वय बदी वन गये हो 2

महान् ज्ञानी पुरुष कहा करते हैं कि हद पखोवाले गरुड पर आरुढ होनेवाले विष्णु, अपार माया से युक्त इस ससार-रूपी वधन से लोगों को सुक्त करने के लिए अवतीर्ण हुए हैं। किन्तु, मेरे इम वधन की मिटाने के लिए किसी को बाते हुए नहीं देखती हूँ। मेरे कारण तुमको जो यह बंधन उत्पन्न हुआ है, उसे मिटानेवाला कौन है थ

सद्गुणों से सबध न रखनेवाले इन शत्रुओं के हाथ में तुम पडे हो। इससे तो यही उत्तम होता कि शत्रु के बाण से तुम वीर स्वर्ग म पहुँच जाते। राजाओं में अत्युत्तम स्थान तुमने प्राप्त किया है, अब अपयश का पात्र बन गये। यह दशा तुमने स्वय नहीं प्राप्त की। किन्तु, मुक्ते पुत्री के रूप में पाने के कारण ही हुई है। ऐसा भाग्य (दुर्भीग्य) पानेवाला तुम्हारे समान और कौन है 2

सुए में रस्ती से बॅधा हुआ वैस जुण को ढोता हुआ, मार खाता है दुःखी होकर भी कीचड़ से भरे सेत्र से वह नहीं हट सकता। ऐसे ही मुक्त पापिन ने भी शत्रु के बधन में पड़ते ही, अपने प्राण न छोड़कर तुम सबको नीचे गिरा दिया। हाय, मैं नरक में पड़्सी, तो भी क्या मेरा उद्धार होगा 2

लका के सब शत्रुओं को मिटाकर मैं अपार आनट नहीं पा सकी। अपने प्रभु के

ननक नित्याग्नि होम करनेवाले थे। अतः, अयोध्या में राम के घर में जाकर भी वहाँ कभी नहीं ठहेंग्थे। अपने गृह में ही रहकर अपना अनुष्ठान करने रहते थे। —अनु

चरणो की सिर पर नहीं धारण कर सकी। दीर्घकाल से इस यथन मे पडकर हु.स भाग रही हूँ। तुम्हारे वश को ही मैने मिटा ढिया। अयोध्या के राजवश की कीर्त्ति को भी मैं स्वा गई।

(पचवटी में) मैंने ही अपने पित को एक शत्रु के प्रति 'मारो' कहकर मेजा। अब मैं अपने पिता की पर्वत-समान हट भुजाओं को रस्मी से बँधी देखकर भी जुप बैठी हूँ। दोनों घरों (पितृगृह और पितिगृह) में मेरे कारण विपटा उत्पन्न हुई। क्या मैं साधारण नारी हूँ 2 ऐसी मैं अब भी जीवित हूँ, तो मुक्तपर टया कैसी ?

जिस मेरे पिता ने पूर्वकाल में अनुपम यज्ञ करके सुक्ते प्राप्त किया और मेरा पालन-पोपण किया, (आश्रितों के लिए) नौका बनी हुई उनकी सुजाओं को बॉर्ष जाते हुए तथा उनको मिट्टी में लोटते हुए मैंने देखा। अब जिम ब्यक्ति ने विवाह में बेद-विहित कर्त्तव्य पूण करके मेरा पाणिग्रहण किया, उमें भी ऐसी दशा में देखकर ही कदाचित् मेरे प्राण तृप्त होंगे।

हे माताओ। हे गुरुजनो। हे मेरे प्राणतुल्य बहनो। मेरे पिता की जो ब्शा हुई है, क्या इसे तुम नही जानते १ या तुमको भी मेरे पिता के समान ही दशा प्राप्त हुई है १ तुमलोग इनका अनुमरण करते दुए नही आये। क्या तुम सब अब जीवित नहीं ही १

चाहे कोई मेर-पर्वत के शिखर पर चढकर स्वर्गलोक को ही क्यों न प्राप्त कर ले, तो भी जलमय परिखा से घिरी लंका में आना चमके लिए असमव है। इन शतुओं ने तुमको युद्ध में निहत कर दिया या कुछ छल ही किया है—क्या घटित हुआ है, उसे कीन वतायगा १ क्या तुम्हारे पास भी कोई हतुमान है १

जिन राच्चसों ने इन जनक को बनी बनाया है, वे, तपस्या से कृश हुए भरत को भी बदी बना सकते हैं, इसमें सदेह नहीं। तब उदार प्रभु (राम) भी बहुत दिन जीवित नहीं रहेगा। जो धर्म के मार्ग पर चलकर अपने बत का पालन करते हैं, क्या उनको उत्तरोत्तर उत्पन्न होनेवाले ऐसे सकट ही प्राप्त होते हैं 2

जव-जब कोई कहता था कि चानरसेना ने समुद्र पर वॉध डाल विया, वह लका में सा गई है, लका के प्राचीरों को घर लिया है, शत्रुओं के प्राण ले लिये, तब-तब में अधिकाधिक आनन्द पाती थीं। अब दुदेंव ने एक दूसरा ही छल करके उम आनन्द की मिटा विया—यों कहती हुई सीता मूर्चिछत हो गईं।

दुःख से विह्नल होकर जब सीता ऐसी वार्त कह रही थी, तब देवों के प्रभाव की मिटानेवाले करवाल से युक्त रावण मन से बहुत आनेन्टित हुआ और यह मीचकर कि 'यह (सीता) दुःख को नहीं सह सकती है। इसलिए, यह जनक के दुःख को व्यक्त स्वयं दुःख से मुक्त होकर रहेगी।' इस प्रकार वार्त कहने लगा—

हे सुन्दरि ! इंस-समान रमणी । तुमको प्राप्त करने की अभिलापा में में विचार के अयोग्य क्रूर कर्म भी करने लगा । इस अपराध की चमा करो । अब में मिर्गशला के नेवािमयो का ममूल नाश नहीं करूँगा। मैं भलें ही मर जाऊँ। तो भी इन जनक को ही मारूँगा। डरो मत।

यदि तुम मेरी इम काम-व्याधि को, जो मेरे लिए भार बनी हुई है और अत्यन्त दुःख दे रही है, दूर कर दो, तो मैं इन पृथ्वी के राजा जनक का, देवलोक या मत्तद्वीपो जी इस सारी धरती का राज्य उन्हें दें दूँगा। तुमको देवी के समान पृष्य मानकर आनिन्दत रहूँगा।

यित तुम चाहो, तो लका का राज्य इन जनक को दे दूँ। मै और कही जाकर हिंगा। मै दो निधियाँ इनको दूँगा। प्रसिद्ध तथा विव्य शक्ति से पूर्ण पुष्पक-विमान भी इनको दूँगा। विजयप्रद इम विव्य करवाल को भी छन्हें दे दूँगा।

हं सुन्दरि । यदि तुम अपने प्रवाल-समान सुँह से एक वात कह दो, तो फिर मैं इन जनक को देवेन्द्र का सुकुट पहना दूँगा और सब देवता वंदमंत्र गाकर इनको नमस्कार करेंगे । देवस्त्रियाँ इनकी आज्ञा का पालन करती हुई सेवा करेंगी । मैं स्वय इनकी आज्ञा के अधीन रहूँगा।

मेरे पिता (विश्ववा सुनि) के पिता (पुलस्त्य) के पिता तथा मारी सृष्टि को यनानेवाले ब्रह्मा स्वय आकर इन (जनक) को सभी इच्छित वर टेंगे। यमराज इनके अधीन रहेगा। यटि तुम स्वय अमृत के साथ चीरमागर से उत्पन्न लच्मी ही नहीं हो, तो वह लच्मी भी आकर तुम्हारी सेवा करेगी।

देवना, पाताल-लोक के निवासी तथा पृथ्वी के निवासी सब आकर तुम्हारे पिता के चरणों को नमस्कार करेंगे। हे चित्र-प्रतिमा के समान सुन्दरि ! तुम इन जनक की पुत्री होकर जनमी हो, तो इससे प्राप्त होनेवाला भाग्य कुछ कम नहीं होगा। त्रिलोक की संपत्ति इन (जनक) को प्रदान कर तुम वह कर्त्तव्य (अर्थात्, पुत्री वनने का कर्त्तव्य) पूर्ण करों।

(रावण की वाते सुनकर) मीता ने कहा—-तू जो इन्द्र का राज्य मेरे पिता को देने की वात कह रहा है, उस (राज्य) को इन्द्र ही पानेवाला है। लका का यह राज्य और छलमय संपत्ति—सब विभीषण को ही प्राप्त होनेवाला है। तरे वस्त् पर आकर लगनेवाला देवाधिदेव (विष्णु के अवतार राम) का सुन्दर वाण ही हैं। मेरे लिए शिरोधार्य उन ग्रजनवर्ण प्रसु (राम) के शुभचरण ही हैं।

शतु-भयकर मेरे प्रमु के बाण तेरे वस को भेटकर गहरे घाव करेंगे और तुन्त सट्बुढि का उपवेश करेंगे। उन (राम) के धनुष से ऐसा टकार निकलेगा, जिससे गिरनेवाले पर्वत भी लिखत हो जायेंगे। (पर्वत गिरने पर जो ध्विन होगी, उससे भी अधिक भयकर होगा राम के धनुष का टकार)।

उन कमलनयन (गम) के धनुप में निकले वाण तेरे मनोहर हारधारी वज्ञ पर आकर ठहरेगे. कौए मथुग ध्वनि करते हुए, तेरी आँखों को नोचकर खार्वेगे। माम की दुर्गेधि से भरे भ्त तेरा आर्लिंगन करेगे।

'रामचन्द्र के लौहशरों के आघात से तेरे टॉतों में युक्त भयकर सिर, कंठ से कट-

कर गिर गये। तेरा जीवन समाप्त हो गया - ऐमा मनीहर सवाट हनुमान आकर सभे सुनायगा और उन प्रभु के पास सुके ले जायगा।

हे अधम । मै जो मधुर बचन सुनने जा रही हूँ वे हैं—हमारी माता सुभिना ने ससार का हित करनेवाले जिन पुत्र को जन्म दिया, उन ( लद्भण ) के गर ने युद्ध में तरा पुत्र निष्प्राण ही गया। उसकी देह की श्वान चाट रहे हैं और तु 'हाय। मेरा वेटा मर गया ॥' कहकर रो रहा है।

सीता के ये बचन सुनकर कर रावण अपनी आँखी से अग्नि उगलने लगा और अपने बीरतापूर्ण बीसो हाथों को मलते हुए, अपने फटे सुँह के दाँतों की चवाते हुए सीता पर कपटा। इतने में महोदर ने उसे रोककर कहा-- हे बीर-ककणधारी यह जनक यदि यार्थना करेगा, तो यह सीता मान जायगी । अतः, तम इसपर कब मत होओ।

महोदर की बात सुनकर रावण पुनः आसन पर बैठ गया। तब निष्पाण-सा होकर घरती पर पड़ा हुआ वह मायाजनक बोल उठा--यदि तुम इम (रावण) की प्रार्थना को नही मानोगी, ती तुम मेरे कुलसहित मेरी हत्या करनेवाली बनोगी! असने फिर कहा--

कमल पर आसीन लह्मीदेवी अनेक व्यक्तियों के अधीन होती है। हे पापिन। मैने तुमे जन्म दिया! तेरे कारण सुमे वटी वनना पड़ा है। क्या मेरा मरना ठीक है? हं वधन में पड़कर रोनेवाली! यदि तुम देवों के अधिदेव वने इम रावण की पत्नी वन जाओ, तो इसमें क्या बुराई है १

जिसके प्राण कठगत हो रहे थे, ऐसी दशा में पड़े हुए उस मायाजनक ने यह कहते हुए कि किया करके मेरे और मेरे कुल के प्राण बचाओ । इस ससार में टीर्घ काल तक सुक्ते उत्तम सपित का भोगी बनाओं। तुम अपने को भी बंधन से सुक्त कर तो और चिरकाल तक आनन्दित रही'—सीता के सुन्दर चरणो को नमस्कार किया।

उसके वचन सुनकर सीता ने अपने कानों को हाथी से दक लिया। उप्प निःश्वास मरती हुई मृच्छित हो गई, फिर संमलीं और अत्यन्त क्रोध से मरकर यह गीचने लगी कि 'मेरे पिता, अपने प्राणी की वचाना ही सुख्य मानकर ऐसी वार्त नहीं कहेंगे। बतः यह कोई माया है', फिर अपना कोध प्रकट करती हुई बोली-

तुमने जो वार्ते कही, उनसे धर्म का विनाश होगा। परपरा विन्छिन्न होगी। क्वियोचित वीरता विनष्ट हो जायगी । सत्य मिट जायगा । अपयश उत्पन्न होगा । वट के विधान स्खलित हो जायेंगे। सटाचार घट जायगा। देवी का प्रभाव कुठित हो जायगा। विचार करने पर ( ऐमा सदेह होता है कि ) क्या तुम जनक हो १

चाई अपनी संतति मिट जाय, अपने प्राण भी चले जायें, शल आकर वस की भेट डाले, तो भी महान् लोग ऐसे सुयश के साथ जीवन विताना चाहते हैं, जिमकी मुनकर मन को सतीप हो । कोई भी चित्रिय नीति के विषद रहकर, अप्रकट रूप में अनेक लोगी की निन्दाका विषय वनकर जीवन विताना नहीं चाऐगा। अही। यह कैसा पाप रे। तुम, तुम्हारे यथुजन, इम विशाल धरती के रहनेवाले नभी प्राणी मेरी बॉर्ग्या क

मामने भले ही मिट जायॅ, तो भी मैं नीति और चारित्र्य से हीन होकर नहीं जीऊँगी। मैं सहस्र नामनाले, वज्र-ममान दृढ कधोवाले (विष्णु के अवतार राम) की दासी हूँ। क्या मैं प्राण वचाने की कामना में लजा छोड़ इस श्वान को (अर्थात्, रावण को) ऑख एठा-कर देख्ँगी 2

हे श्वान में भी नीच। टढ धनुधारी राम के अतिरिक्त कोई भी मेरे निकट आयगा, तो वह टीप की ली पर गिरे शलम के समान जलकर मस्म हो जायगा। मृगराज के माथ रहनेवाली मिहिनी क्या अशुद्ध वस्तुओं को खानेवाले सियार के साथ कभी रह मकती है 2

तुम मेरे पिता नहीं हो । यह निश्चित है । यदि तुम सचसुच मेरे पिता होते, तां तिजय-मालाधारी प्रसु (राम ) के धनुप की जय बोलकर उनके सुक्त करने पर सुक्त होने की उच्छा करते । यदि सुक्त होना समत्र नहीं होता, तो मरने को तैयार होते । तुमने तो अवाच्य तचन कहं । अतः, चिर अपयश का भागी बने—यो सीता ने कहा ।

कठोर वल में युक्त रावण ने (सीता की) उन निष्ठुर वातो को सुनकर, यह कहकर कि 'तुम अपने मन की वात रहने दो, आगे जो भी घटित होगा, वह तुम्हारी ऑखो के सामने ही होगा, इम जनक को, जिसे तुम अपना पिता नहीं मानती हो, अभी मारकर उमके प्राण पीकॅगा', अपनी कटार हाथ में ले ली।

सीता ने कहा — तुक्तमे मुक्ते मारने की शक्ति नहीं है। अव इसे भी तृनहीं मार मकता। त् अपने को भी नहीं मार सकता। इतना ही नहीं। इस संसार को भी नहीं मार सकता। त् तो भेरे प्रभु के शरों से ही अपने वधुजन-महित मरेगा। मैं इस दुःख से मुक्त होकर शाश्वत यश की पात्री वक्षेंगी।

तव महोदर ने रावण से कहा—है इन्द्र के ऐश्वर्य के स्वामी! इस जनक ने अपनी पुत्री से प्रार्थना की (कि वह तुम्हारी उच्छा को पूर्ण करे)। किन्तु, इसने तुम्हारे प्रति कुछ अपराध नहीं किया। अब इसे मारना उचित कार्य नहीं है। जब तुम उस भयकर रात्रु ( अर्थात्, राम ) को परास्त करके इस सीता को अपनाओं गे, तब यह ( सीता ) अपने पिता का स्मरण कर दुःखी होगी न ?

जब महोदर यह कह रहा था, तभी रामचन्द्र ने पर्यताकार कुंभकर्ण का वध किया। उमसे प्रमन्न होकर बलशाली वानरसेना ने ऐसी हर्पध्विन की, जो अतिरिक्त् मं भर गई। देवों ने भी हर्पध्विन की। वह ध्विन सर्वत्र फैल गई।

तव रावण ने मन में विचार किया कि 'ऐमा टकार छठ रहा है, जिमकी ममानता अन्य टकार नहीं कर सकता एवं निर्वल देवताओं तथा वानग्सेना की हर्पध्वनि जो उठ रही है, उमका क्या कारण हो सकतों है 2 कटाचित् मेग माई (कुभकर्ण) अपनी मारी मेना के मिट जाने पर अकेला ही रह गया है।'

इसी समय सेना-समुद्र को पारकर शीव्रगति से आये हुए दृतों ने रावण के कानी में धीरे-धीरे यह समाचार सुनाया कि 'वानगे के समृह को मिटानेवाला तृम्हारा भाई (कृमकर्ण) मारा गया। राम ने अपने शुर में उसे मार डाला।'

यह सुनते ही रावण घरती पर गिर पड़ा। अनेक ग्रही से घिरे हुए सूर्व की ममता करनेवाले उनके अति सुन्दर स्वर्णहारों में भूषित किरीट भूमि पर लोटने लगे। उनका गिरना ऐमा था, मानो कोई ऊँचा सालवृक्ष जड़ से उखडकर घराशायी हो गया हो।

जो भाई जन्म-काल से अभी तक कभी उससे प्रथक् नहीं हुआ और जिसके साथ वह एकप्राण होकर रहा, अपने कारण उसके युद्ध में मारे जाने की वास सुनकर, रावण दु.ख से विह्वल हो गया और फूट-फूटकर इस प्रकार रो पड़ा कि उसकी ध्वनि ब्रह्माड की छत तक गूँज गई।

रावण यह कहता हुआ रो पडा—हे भाई ! हे देवता-रूपी कमलवन का विनाश करनेवाले मत्तगज । हे चतुर्मुख के पौत्र । हे इन्द्र के नाम को मिटानेवाले वीर । सुकें तुम्हारे वारे में क्या यही समाचार सुनना था ।

हे जल्चल फलोवाले त्रिश्लाधारी। मैं तुम्हारी दृष्टि से ओमल रहकर अपने प्राणों की रच्चा करता हुआ बैठा हूँ और यह भी नहीं पूछा कि तुम्हारी दशा केंग्री है। यदि तुम्हारी ऐसी दशा हो गई, तो सुखपड़ से भूषित ऐरावत पर मवार होनेवाला उन्द्र पुनः स्वर्गलोक में प्रवेश कर जायगा न १

हं विद्युत् को भी भयभीत करनेवाले त्रिशल के धारणकर्ता! मुक्त कठोर हृदयवाले को यहाँ छोडकर तुम्ही पहले स्वर्ग पहुँच गये। अब कीन एक माता के छरर में (सहोदर बनकर) जन्म लेने की इच्छा करेगा १ तुम्हारे डर से छिपकर जीवन विताने-वाले दानव अब छाती पर हाथ रखकर आयेंगे न १

हे बलिष्ठ कधोवाले। जब तुम स्नान करते थे, तब उत्तर का मेर-पर्वत तुम्हारे लिए ऍडी रगड़ने का परथर बनता था। हे पुरुपश्रेष्ठ। एक नर के बाण ने नुम्हारे प्राणो को नमाप्त कर दिया, यह बात सुक्ते बहुत साल रही है।

(शिवजी का) तिश्रुल, (विष्णु भगवान का) चक्रासुष तथा (इन्द्र का) वजायुष भी तुम्हारा बुछ विगाड़ नहीं सके; किन्तु तुमपर सगकर स्वय ही कृठित हो गये। लेकिन, एक नर के कोमल वाण तुम्हारी देह को भेटकर निकल गये। किर भी, यह रावण अपनी भुजाओं को देखते हुए यैटा है।

मेरा भाई मारा गया। यह लका शत्रुओं के इस्तगत हुई। मेरा माइल (मारीच) मारा गया। मेरी बहन की नाक कट गई। उतना होने पर भी एक स्त्री के स्तनों के आकर्षण में पडकर में अभी तक जीवित हूँ। हाय। तुमको भी स्वाकर में जी रहा हूँ न।

मुक्ते यह सुनने का सोभाग्य नहीं मिला कि तुमने उस नर (राम) को, उसके मार्ड को, उसके सेनापति (नील) को, कपिराज को, वालिपुत्र को, वालुपुत्र को तथा अवस्था (जायवान्) को मार मिराया है। हाय ! तुम्हारी यह मृत्यु कैसी !

मुखा नारियाँ तुम्हारे पैर महलाती थी। मदमारत या शीनल रथर्श प्राप्त होता था और तुग मनोहर नन्दनोद्यान से पुष्प-पर्येक पर विश्राम करने थे। प्रद स्था तुम युद्धभूमि में भृतों के पटर्रों के कोलाहल के बीच श्रृलि की शस्या पर पटे हो। तुम रक्तवर्ण मद्य पीकर, सब विशाओं पर विजय पाकर सुख से सो रहे थे। इस-लिए मैं जीवित रहा। अब मैं भी अपने प्राण तज दूँगा। तुमको एकाकी न जाने वेकर मैं भी तुम्हारे नाथ चल्ँगा। हे मत्तगज-सहशा में भी आया।

इम प्रकार के वचन कहकर ऊँची ध्वनि से वह (रावण) रोया और अपने नाम के पुराने कारण को सबके सम्मुख प्रकट किया। मीन-समान नयनोंवाली सीता के अधर काँप उठे। पुलक भर गई और उनके मन में हुई छा गया।

सीताजी के स्तन (आनन्द मे) उमर उठे। उनकी सारी कृशता मिट गई। उनका चित्त शीतल हुआ। उनके प्राण लौट आये। निर्वोप लक्ष्मी देवी भी जिनकी सेवा करने योग्य हैं, ऐमी उन मीताजी की दशा का वर्णन कौन कर सकता है 2

अपनी कल्पना मे, नेत्रों में न समानेवाली अपार सुन्दरता से युक्त कथींवाले राम को एवं उनके मम्मुख भीमकाय कुभकर्ण को देखकर सीताजी आशकित हो गई थी। अब यह वचन सुनकर कि रामचन्द्र के अमोध वाण ने कुभकर्ण को निहत कर गिरा दिया, वे फूनी नहीं ममाई और एक दूसरी ही स्त्री के समान हो गई।

रावण महान् क्रीथ से भरकर वोला—आज इस सारे लोक को मै अपने शरो से मिटा दूँगा। कभी न मरनेवाले त्रिमूर्तियों को तथा तीनो कालो मे मृत्यु मे रहित करनेवाले अमृत को पिये हुए देवताओं को बदी बनाऊँगा।

सव दिशाओ पर विजय पानेवाला रावण उस समय मंत्रियो के आश्वासन-वचन सुनकर कुछ शात हुआ। 'उन नरो के नूतन रक्त से अभी अपने भाई को तीन वाग तिलाजिल दूँगां—यों कहता हुआ अग्नि उगलती ऑखो के साथ चल पड़ा।

महोटर यह कहकर कि 'अव हम भी जायेंगे। कुभकर्ण युद्धभूमि मे मरा पड़ा है, जहाँ यद्ध आदि पत्ती मॅझरात हैं।'—फिर सेवको को आदेश देकर कि सीता के समान ही इस जनक को भी वड़ी बनाकर रखो, स्वय भी दूसरी दिशा में चला गया।

रेखाओं में युक्त पखीवाले तथा सुरिभित पुष्पो पर मेँड्रात रहनेवाले भ्रमर जहाँ नहीं आते थे, ऐसे मिलन केशों को एकवेणी में गूँथे हुए सीता के निकट आकर उम पर स्तेह रखनेवाली त्रिजटा थे सात्वना के वचन बोली—

'तुम्हारा पिता कहकर तुम्हारे सम्मुख आया हुआ यह मास्त नामक राच्चम है. जो अपार माया एव क्र्रता से पूर्ण है।'

सीता उम त्रिजटा के बचन पर सटा भरोमा रखती थी। वह अपने मन के दुःख से एव अपने शरीर के दुःख के लच्चणों से मुक्त हुई। अब, अशोकवन ने वापस गये हुए रावण के कृत्यों का वर्णन करंगे। (१-६५)

१ 'रावण' जन्द का अर्थ हे रोनेवाला। पुराकाल में कैलानगिरि को चठाते समय उसके नीचे दवकर रावण गोया था, जिसने उसका नाम 'रावण' पढ गया। —अनु०

चाहे सेना-समुद्र को साथ मेजो, या मुक्ते अकेले ही युद्ध में भेजो। जैसे भी चाहो, मैं जाऊँगा। अभी आज्ञा टो—यो अतिकाय ने कहा। तव राच्चसनाथ रावण वोला—

तुमने विचारकर ठीक कहा। यदि तुम लच्मण के प्राण लाओ, तो मैं दूसरे ही दिन उस राम के प्राण हरण कर लेंगा।

हे स्वर्णमय वीर-वलय धारण करनेवाले वीर । तीन सहस्र कोटि पदाति-सेना तथा उसके योग्य गज, अञ्च तथा रथ लेकर युद्ध मे जाओ ।

देवों के लिए भी अजेय वल से युक्त कुभ, निकुंभ, स्वर्ण-वलयधारी अकप---तीनो तुम्हारे रथ की रह्या करते हुए जायेगे।

हे कठोर पराक्रम से भरे वीर ! भयकर युद्ध मे आगे-आगे जानेवाले शिवजी के वृषम की समता करनेवाले, राम से वेंघे एक सहस्र अश्वो से जुता रथ तुमकी दिया जायगा।

उतने ही अञ्चवाले और वैसे ही रथ तुम्हारी रह्या करते हुए साथ आयेंगे। हिस्तक हाथी, पताकाओं से भूषित होकर तुम्हारे साथ जायेंगे।

रावण ने इस प्रकार आज्ञा दी। तय अतिकाय ने पिता को नमस्कार किया। स्वर्णमय कवच पहनकर दृढ धनुप हाथ में लेकर एक मेध के समान खड़ा हुआ, तो उसे देख-कर देवता भी कॉप उठे।

हाथी से भी विलच्चण (वडे) आकारवाला अतिकाय, धमकी देते और चिल्लाते हुए चलनेवाले असंख्य वीरो से घिरा हुआ सूर्य से भी अधिक उज्ज्वल विविध शस्त्र लेकर चला।

आभरण-भूषित, अजनरूप, मत्तगज ऐसा गर्जन कर उठे कि कदराओं में रहने-वाले सिंह भी थरथरा गये। धनुषों का ऐसा टकार हुआ कि समुद्र का जल भी विन्तुव्ध हो छठा। मेघों को भयभीत करते हुए नगांडे वज उठे।

माथ जानेवाले वीरो ने ऐमा कोलाहल किया कि आकाश भी उस ध्विन से काँप उठा। उनके भारी चरणो के वारी-वारी से रखने से भूमि भी उन्ब-डूव होने लगी। उनके चलने से उठी हुई धूलि से समुद्र पट गये। वह दृश्य देखकर स्वर्ग के निवासी पसीना-पसीना हो उठे।

विजलियों से युक्त मेघ, जो उन्नत हाथियों पर की पताकाओं से लगे खिचे चलते ये, ऐसे लगते थे, मानों शीवगति से जानेवाले हाथियों के पीछे-पीछे हथिनियाँ भी जा रही हो।

अकुशो से द्याये जानेवाले महान् मत्तगजो के कपोलो से इतना मदजल वहा कि उस वहाव में, फॉटनेवाले घोडे और हाथी भी वह गये और सेना का मार्ग कीचड़ से भर गया।

अरुणिकरण सूर्य के रथ के साथ जैसे ग्रह जा रहे हो, वैसे ही अतिकाय के रथ के साथ दूसरे वीरो के रथ जा रहे थे। जैसे मेच जा रहे हो, वैसे मुखपट्ट से भृषित मत्तराज जा रहे थे। उस नेना के अरुय तो मानो घरती पर पैर ही नहीं रख रहे थे।

रथ ऐसे जा रहे थे, मानो मेर-पर्वत ही जा रहे हो । ऐसी सेना को साथ हेक्ट अतिकाय युद्धभूमि मे जा पहुँचा।

अतिकाय ने उस रणागण को देखा, जहाँ राम नामक मत्तगज ने खेल खेले थे। उससे उसका मन विक्ल हुआ और कोघ से भर गया।

कधी एव चरणी के कट जाने से पर्वत की तरह विखरकर पहे हुए हुभवणें के शरीर को देखकर वह अपने मन मे अत्यन्त दुःखी हुआ और उसके शिर को वहाँ न देख-कर बहुत ब्याकुल हुआ।

यह शरो से भरा कोई टीला नहीं है। किसी टिस्मज की देह भी नहीं है। मेर चाचा की देह ही है।—यो कहकर (अंतिकाय ने ) निःश्वास भरा।

हाय ! क्या यह दशा देखने के लिए ही मैं यहाँ आया । जबतक मैं टर नरों को निहत न करूँ और अपने प्राणों की रच्चा न कर लूँ, तबतक इस दुःख से मुक्त नहीं होऊरेंगा।

यह कहकर वह कुद्ध हुआ और सन मे यह विचारकर कि 'ऐसी दशा उत्थन करनेवाले उस राम के भाई को मारकर अपना दु:ख दूर कर्रमा', एक दृत को देखवर बोला—

हे महिष । तू अनुषम वेग से उस लक्ष्मण के निक्ट जा। उससे मेरी वह इन्छा ( कि मैं उससे युद्ध करना चाहता हूँ ) वता।

पहली बात त् उससे यह कहना कि अतिकाय उमझते दुःख से मुद्र होकर, अपने पिता के इम दुःख को कि इसका माई युद्ध में निहत हो गया, दूर करने के लिए आया है।

त् यह भी कहना कि मैं (अर्थात्, अतिकाय) ने रावण के दरवार में यह प्रतिज्ञा की है कि मैं लद्दमण के आण मिटाऊँगा।

मैने जो करने का सकल्प किया है, वह पाप नहीं है। यह चत्रियोक्ति धर्म है। उसे भली मॉति समक्ताकर युद्ध के लिए ले आ।

युद्ध की कामना से आये उन नरों के पास जाकर यह घोषणा कर कि को के हैं। सम्मुख-युद्ध में आकर यमपुर को जाना चाहते हैं, वे सभी आयें।

वन्तुक उक्क न नाम नाउर मा नाम नावर स्तु कि कि शायमा, जिसकी मृत्यु ते मेरे विता का दुःख दूर होगा, तो मै तुमेंत अनुपम वस्तुएँ (पुरस्कार मे ) दूँगा।

लहमण नामक वह सिंह जब तेरे द्वारा यहाँ लाया जायगा, तन उत्ते स्तर-विहत

करके हुक्ते भी एक राजा बना दूँगा। तुक्ते ऐसे मदा के आठ हजार घडे दूँगा, जिस (मदा) को देवताओं ने, विद्याधर ने

या उनकी लियो ने भी कभी नहीं पिया होगा। फिर, तुभे अरुणिकरण ( सूर्य ) के नमान कातिवाले. देवां ने लावन दियं गर

वहुमूल्य और विवय निधियों के अधिष छुवेर से प्राप्त अनेक रास्त्रय आभूषण हुँगा। ओर, निरतर मह वहानेवाले. अग्रभाग में संड्रगने भ्रमरों में घिटे अपार महाव कारण कोथ करनेवाले शत-महाल हाथी भी तुभे दूँगा। रक्तस्वर्ण से निर्मित रथ और रत्नमय किंकिणिमाला से मृ्पित तथा इस पृथ्वी पर न चलकर सदा अतरिक्त में ही उड़नेवाले असख्य अश्व दूँगा।

निधियों के ढेर टूँगा। रत्नों के गष्टर दूँगा। चन्द्र के समान उज्ज्वल चौम (रेशमी) वस्त्र टूँगा और असल्य शकट टूँगा।

त् और जो कुछ चाहेगा, वह सब तुमे दूँगा। हे स्वर्णमय वीर-ककणधारी। तु शीव्र जा—यो अतिकाय ने आज्ञा दी।

तव वह दत शीघ राम के निकट गया। तव वानर-वीर उसे पकड़ने के लिए लपके। तव---

ज्ञान के स्रोत तथा वंदों के मुख्य प्रतिपाद्य विषय वन प्रमु ने वानरों से कहा— यह अपने स्वामी के कथनानुसार कार्य करनेवाला दृत है। यह कुछ नहीं जानता। निःशस्त्र आया है। इसपर क्रोध सत करो।

फिर, प्रभु ने उन दृत से उनके आने का कारण पूछा । तन उज्ज्वल टॉतोवाले उन रास्तम ने कहा—'हे धनुषीरी राजन् ! मैं अपने स्वामी का सदेश तुम्हारे माई से ही कहना चाहता हूँ।'

तय धनुर्धारी प्रभु के अनुज ने कहा---'त् अपने आने का कारण बता।' तव दृत बोला---अतिकाय अनेक सहस्र सेना के साथ आये हैं। तुम उनके मामने आयो।

अतिकाय तुमसे युद्ध करने आया है। यदि उससे युद्ध करने का साहम तुमम हो, ता हे स्प्रणमय देहवाले ! तुम मेरे साथ आओ।

तुम्हारे माई राम ने उनके पर्वत-समान पिता (कुमकर्ण) की जो दुर्दशा की, वहीं दशा वह (अतिकाय) तुम्हारी भी करनेवाला है; इसमें कुछ सदेह नहीं। मैने स्पष्ट कह दिया।

अतिकाय, कुमकर्ण को मारनेवाले व्यक्ति को छोड़कर उसके माई तुमको युद्ध के लिए बुला रहा है कि वह उमके पिता को जैमा भ्रातृदु:ख हुआ है, वैमा ही दु:ख उमके मारनेवाले (राम) को भी उर्यन्न करना चाहता है।

तय राम योले—हे स्वर्ण के देवता, पृथ्वी के निवासी तथा अन्य सब लोग। यह बात सुने। यह लह्मण अतिकाय से लड़ने जा रहा है। यह उम (अतिकाय) के माथ आये हुए राज्ञमों से भी लड़ेगा।

जब उस प्रभु ने, जिन्होंने अपने चरणों से (त्रिविक्रमावतार में ) चौटही लोकी को नापा था, इस प्रकार कहा---

तव उम जलते फरसे के समान मुखवाले दृत ने कहा--तुम अभी मेरे साथ चली। तव सबके बदनीय चरणोवाले प्रभु ने लदमण का आलिगन करके कहा--अविलंब जाओ।

इस समय सन्मार्ग पर चलनेवाले विभीषण ने कहा — हम सब भी साथ जायेंगे। लद्मण एकाकी ही अतिकाय के साथ युद्ध करेंगे। फिर, उन नागयण (के अवतार राम) से कहा—

वीर-वलयधारी तथा गोप-भरे मिह-समान लच्मण के नाथ युद्ध करने के लिए

वह अतिक्र तथा निर्भय अतिकाय रथारूढ होकर ऐसे आया है, जैसे कोई मेघ ही। वह अमोध तपस्या से सपन्न है। ब्रह्मा से प्राप्त वर के बल से, देवी और असरी से हुए युद्ध मे अन्तत रहा है।

जिस रावण ने बनो से भरे कैलास को, उसके निवासी शिवजी के साथ ही उठाया था, उसने उत्तर के मेर-पर्वत की, उसपर के सब देवताओं के सहित, उद्भवान के लिए ही इसे पाला है।

वह ( अतिकाय ) इतना वलवान् है कि विष्णु, मंदर-पर्वत, वासुकि सर्प, देवता आदि की सहायता के विना ही, चीर-समुद्र की अपने पैरो से ही मथकर हलाहल एवं अमृत निकाल सकता है।

प्रलयकाल में भी दृढ रहनेवाले सुखण्ड्घारी यहे-वहे दिग्गजो को दफेलनेवाले ( रावण के ) कथो का वल, चक्रवाल-पर्वत को अपनी हथेली से हिला देनेवाले (अतिकाय) के वल के सामने कुछ भी नहीं है।

अनतकाल तक अनिमेष रहनेवाले विषकंड (शिव) ने जव अपना त्रिशृल इस (अतिकाय) पर फेंका था, तब इसने उस शृल को अपने हाथों से पकड़कर कहा था—'क्या यह भी कोई शूल है 2

जब इससे बैर मोल लेनेवाले देवों के नगर की यह जलाने लगा था, तब विजय-मालाधारी विष्णु ने इसपर चक्र का प्रयोग किया था, पर इसने छसे भी रोक दिया था।

जब देवताओं ने इसपर विविध शस्त्र फेंके, तब इसने उन सबको धूल बनावर विखेर डाला था और वज्रायुध को भी विफल कर दिया था।

इसने शिवजी से धनुवेंद का रहस्य सीखा है। उनसे अर्नक ऐसे अस्त्र पांथ हैं, जिनको देवता भी नही जानते।

यह धर्म-विरुद्ध वातो को छोड़कर और दुछ नहीं जानता। वीरता से हीन कोई कार्य नहीं करता। चलहीन किसी प्राणी को नहीं मारता और वडा यश पाने की इच्छा रखता है।

युद्ध में भले ही इसके प्राण सकट में हो, कोई इसके साथ कपट-युद्ध ही वर्ण न करें, कोई शत्रु कूटनीति से भी लड़े, तो भी स्वय यह मायाकृत्य कुछ भी नहीं करता।

पूर्वकाल म मुखु और कैटम नामक दो असुर, देवी के नगर पर अधिकार करके

विधि की प्रेरणा से चीर-ससुद्र में स्थित देवाधिदेव (विष्णु) से लड़ने गये।

उन्होंने चीर-समुद्र के बीच में जाकर विष्णु से कहा कि हमारे साथ छुड़ करा। अमोघ चक को धारण करनेवाले भगवान् विष्णु यह कहते हुए कि 'तुमको अपूर्व युद्ध मिलेगा', लडने आये।

युद्ध में महस्र रूप धारण करके लडनेवाले, सवको पगस्त करनेवाले तथा बीगल के साथ युद्ध करनेवाले उन असुरों के साथ विष्णु ने अनेक टिनो तक मल्लयुद्ध किया।

अपनी समता न रखनेवाले तथा उज्ज्वल अ्योतिर्मय बाकारवाले उन मगतान विष्णु को देखकर उन असुरों ने पृछा-- 'हम, अनुषम बलवानों में से तुम्हारे योख बीन हैं।' फिर, उन असुरो ने कहा—हममें से प्रत्येक सप्तलोकों को खा जाने की शक्ति रखता हैं। हम दोनों ऐसे वीर हैं, तो भी तुमने एक साथ ही हम दोनों के साथ अकेले युड किया। हे यशस्त्रिन्! हम तुमको एक वर देगे। माँगों। क्या चाहते हो।

'तुम अपना हितकारी कोई वर माँगो।' उन असुरो के इस प्रकार कहते ही विष्णु ने वर माँगा—'तुमको परास्त करने का उपाय क्या है, बताओ।'

तव नीति से स्खलित न होनेवाले उन असुरो ने उत्तर दिया—हम तुम्हारी अनुपम जवा पर मर सकते हैं। अन्यत्र नहीं। यदि तुम हमें अपनी जॉघ में दवा लोगे तो हम मर जायेंगे।

तव अज्ञेय भगवान् ने अपनी वाम जघा को सप्तलोकों में फैला दिया। विधि-वश मधु ओर कैटम उस जॉघ में फॅम गये। यह पूर्व की घटना है।

तव उपमाहीन भगवान् ने अपनी गटा से उनपर प्रहार किया। व निष्प्राण हो गिरे। मबु जो भय से अपरिचित था, उसके मेदे से यह विशाल घरती भर गईं। इसी लिए इस (पृथ्वी) का नाम 'मेटिनी' पड़ा।

वह मधु ही इस युग मे मेरा भाई (कुंभकर्ण) होकर जनमा था, जो मारा गया है। यह अतिकाय ही वह सूर्य-समान कैटभ है। यह तथ्य मैंने स्पष्ट किया है।

विभीषण ने इस प्रकार कहा । तब मेघ-समान प्रभु ने विद्युत्-समान मदहास प्रकट करके कहा—'ठीक है।' और फिर बोले—

आठ सहस्र करोड़ रावण, स्वर्ग के निवासी, अन्य लोको के निवासी, त्रिमूर्त्ति— सबके आने पर भी इस लदमण का धनुःकौशल अमीध रहेगा—यह तुम देखोगे।

यि मेरा माई कोध करे, तो स्वर्गवासी कहाँ रहेंगे १ पृथ्वी के प्राणी कहाँ रहेंगे १ विष्णु कहाँ रहेगे १ कौन धनुर्धारी खड़ा रहेगा १ शिवजी कहाँ रहेगे १ देवेन्द्र कहाँ रहेगा १

विव्य अस्त्र, कोध तथा दोप से रहित तपोवल तथा अन्य सव वस्तुएँ भी इसके मम्मुख नहीं टिक सकेंगे। लह्मण के अपने धनुप पर हाथ रखते ही वे सब छिन्न-भिन्न हो जायेंगे।

है उत्तमगुण विभीषण । मेरी पत्नी को छल से उठा लानेवाला वह रावण उसी दिन मिट गया होता । यह लह्मण उस (सीता) के वचन का उल्लंघन नहीं करना चाहता था और उसे अकेली छोड़कर मेरे निकट चला आया था। इसी से वह (रावण) अवतक जीवित है।

तुम भी इसके साथ जाओ । तुम देखोगे कि कैसे इसके शर से कटकर गगन मं उडे हुए अतिकाय के मिर को काक आदि पत्ती खाते हैं।

क्या जल से जल की वाद को रोका जा सकता है 2 देवताओं के हेतृ हम कर राज्यों से युद्ध करने आये हैं, तो किसी की सहायता लेकर थोडे ही आये हैं ?

उम ( अतिकाय ) को परास्त करनेवाला रुद्र हं। रुद्र नहीं, तो विष्णु हैं।

विष्णु भी नहीं, तो सृष्टिकत्तां ब्रह्मा हैं। वह भी नहीं, तो यह लह्मण हैं। यदि यह (लह्मण) भी उमें परास्त नहीं कर सके, तो ओर कीन कर मकेगा ?

( कुभकर्ण के माथ ) जो एक महस्र समुद्र राज्यस आये थे, उन सबको इसी ने निहत किया था। इमका माथी कोई नहीं था। क्या यह भूल गये 2

गय कर् राज्ञियों का यही वध करेगा। यही उन सबको भारकर विजय प्राप्त करगा। यही बलवान् विष्णु के ममान युद्ध करनेवाला है। अतः, यह जाय और इसके साथ तुम भी जाओ।—यो राम ने कहा।

तय लदमण ने रामचन्द्र की तीन बार परिक्रमा की और उस युद्धभूमि में जाकर प्रविष्ट हुआ, जहाँ अतिकाय था। अति जानवान् विभीषण उसके साथ-साथ गया।

मानो टिज्ञणी समुद्र पर अन्य समुद्र आक्रमण कर रहे हो—यो (राज्ञतो के) राज, रथ, अश्व तथा पटाति सेनाओं पर वानरसेना आक्रमण करने लगी।

नवीन रक्त से जहाँ कीचड वन गया था, उन युद्ध त्रेत्र की भूमि से, सेनाओं के चलन से धूलि उठने लगी और 'कुसुम्भ' (नामक) पुष्प के सुरिमत पराग के समान व्यवस्थि में भर गई।

नगाडों की ध्वनि, शाखों से निकलनेवाली ध्वनि, वीरो की कोलाहल-ध्वनि, सुरक्ता के लिए किये गये धनुषों की टकार-ध्वनि, इन मबसे भयभीत होकर समुद्र मीन हो गये।

ज्यो-ज्यो राज्य निहत होकर गिरते थे, लो-त्यो उनका रक्त-प्रवाह निर्फर के समान प्रह चलता था। पताकाएँ घने पत्तोवाले बच्ची के समान टूट-टूटकर गिरती थी। बानर, जैसे पहाड़ो पर लपकते हो, त्योही वे हाथियो पर लपककर चढ जाते थे।

वानर पर्वतों को उठाकर हाथियों पर फेंकते थे, व पर्वत, वृत्त-शाखारूपी दॉवी एव निर्मार-रूरी मदजल से युक्त होकर एसे लगते थे, मानो हाथी ही हाथियों से भिड रहे हो।

वानर कुछ को हाथों से मारते थे। कुछ को डॉटते थे। कुछ को दृदता से पकड़ते थे। कुछ को नखों से नोचते थे। कुछ को दाँतों से काटते थे। उन्होंने अश्व-सेना को इम प्रकार निहत किया कि अश्व पैर ऊपर किये तडप उठे।

वानरों के टूट पड़ने से हाथियों की सेना यो विध्वस्त हुई, जैसे प्रमजन के आघात से घनी घटाएँ विचित्रन हो जाती है । उनके दॉतों के मोती कर पड़े ।

( वानरों के ) वज्र-समान पैरो, हाथों तथा कालपाश के समान पूँछों की चोट, जिनसे हाथी भी निहत हो जाय, खाकर राचस लोट गये और उन राचसों के श्रूलों की चोट से वानर लोट गये।

वानर-समृह प्रस्तरों से पूर्ण शैलों, करवाल-समान तीच्ण दॉनीवाले सपों, अश्वो तथा गजों को उठा-उठाकर फकता था, जिससे युद्धचेत्र की भूमि अरण्य के समान हो गई।

किंपसेना के बीर ज्यों-ज्यों बड़े शैलों को जठा जठाकर बलवान् राच्चससेना पर फेकत थे, त्यों-त्यों वे पर्वत गगन-तल से टकराकर, चूर-चूर होकर समुद्र में गिर जाते थे और ऐसे लगते थे, मानों ममुद्र पर बादल छाये हो। पैर फिसलकर यत्र-तत्र गिरनेवाले राच्यों को वानर लाग उनके शूल, करवाल, फरसे आदि शस्त्र-सहित ही रक्तधारा में डुवोते थे और उन्हें भली भाँति घुमाकर रक्तप्रवाह में वहा देते थे।

वलवान् वानर ६ धिर-प्रवाह में तैरकर वीच-वीच में टापुओं के जैसे स्थित हाथियों पर चढ़ जाते थे। फिर, जन हाथियों के प्रवाह में वहने पर जनके साथ ही समुद्र में पहुँच जाते थे और वहाँ तट न देखकर स्तब्ध हो जाने थे।

हाथियों के पैर उखड़ जाने से वे र्हाधर-प्रवाह में वह चलते थे। वानरों की भीड़ उनकी पूंछों को पकड़कर यो चलती थी, जैसे नटी की धारा में ऋषे लोग लकड़ी टेककर चल रहे हो।

राज्ञमों के समुद्र ने अनेक बार किपसेना को विज्ञुब्ध कर दिया। तब बड़े-बडे वानर भी अस्त-ब्यस्त हो दूर जा गिरे।

तव लद्मण 'डरो मत, डरो मत !' कहते हुए उनको धैर्य वॅघाने ओर यम को प्रमन्न करनेवाले अपने धनुप की डोरी से भीषण टंकार निकालने लगे।

शास्त्र भले ही कही जाकर छिप जाय, प्रसिद्ध पचभूत भी मूल प्रकृति में विलीन ही जाय, ब्रह्मा भी मिट जायें, तो भी उनके धनुष की टकार-ध्विन वेटो की ध्विन के समान कभी न मिटनेवाली थी।

लक्ष्मण ने जो तीव्ण शर छोड़े, वे कट जाकर रावसों के शरीरों मे अहर्य हो गये। तब अमल्य राव्यमों के शव में अतरिव्य भर गया। उनके दिधर से समुद्र भर गये।

लद्मण के शर हाथियां की सूँड़ों को काट डालते, योढाओं के कॅचे किरीट से शोमायमान मिरों को काट डालते। घोड़ों के पैरों को काट डालते और क्रूर आँखोवाले राचमों के मासमय शरीरों को भेट देते।

वं वाण वीरों के धनुपों को काट डालते। एरलों को काट डालते। उज्जनल कवचों को भेट डालते। बच्चों को भेट डालते। उजपर फेंके गये शैलों को वीच में काट देते। अरबों को काट डालते। रथों को क्षिनन-भिन्न करते। हिस्तक गजों को भी मार डालते।

विजयी हाथियों के उज्ज्वल तथा वक्ष टॉत कटकर वेग से गगन में उड़ जाते थे और तृतीया के दिन प्रकट होनेवाली चट्टकला का दृश्य उपस्थित करते थे।

राचिसो के अग्निमय सिर, जो लच्नण के शरों से कटकर पृथ्वी पर गिरत थे। ऐसे लगते थे, मानो चद्रमा के टो खड़ो एवं कुंडलरूपी नचत्रों से युक्त ग्रह गगन से गिर रहे हो।

तीच्ण दत-युगल से युक्त नथा लटकती हुई सूँडवाले काले पर्वत-समान मत्तगज लुट्डकर गिरते थे। युडचेत्र में रुधिर-प्रवाह में डूबते हुए वे गज ऐसे लगते थे, मानो बाराहमूर्ति पृथ्वी को जल से ख्वार रहे हो।

विशाल रथ, जिनके अरुव शरी के आधात से मर गये थे और जो अपने स्थान से विचलित होकर लुढ़ककर पडे थे, उन विमानो के जैसे लगते थे, जो (विमान) स्वर्ग मे रहने का गौरव खोकर कर्मफल के अनुसार पृथ्वी पर आ गिरे हो।

लद्मण के शरों के आघात से निष्पाण हुए कबध नाच रहे थे। मानो, इस बात पर प्रसन्न होकर कि उनकी आत्माएँ कर्म बधन से मुक्ति पा गई हैं, आनन्दित होकर नाच रहे हो।

कहने हैं कि जब चौदह हजार बीर युद्ध में निहत होते हैं, तब एक कम्रध नाच उठता है। यदि यह सच है, तो उस युद्ध में करोड़ों कवध नाच उठे थे। अतः, लह्मण के पराक्रम का और क्या वर्णन किया जाय १

हाथियों का रुधिर, राच्चसों का रुधिर तथा अश्वों का रुधिर, अरण्यों एवं पर्वतों पर वरसनेवाली प्रभृत वर्षा के जल की बाढ के समान वह चला।

शरों के आघात से महावतों के सिर कट जाने पर भी कुछ महावतों के पैर हाथियों की श्रीवा पर वॅथी रस्ती में फॅसे थे और वे अपने उठे हुए हाथ में अकुश पकड़े हुए थे, जिससे हाथी आगे बढते जा रहे थे।

लद्मण के घातक वाणी से अश्वारोही बीरो के सिर कट जाने पर भी उनके कबध हाथ मे खड्ग लिये अश्वों के फॉदने से नाच रहे थे।

महान् तपस्वी के शाप-वचन के समान अमीघ (लह्मण के) शरो से अनेक योद्याओं के सिर कट गये, तो भी जनके कबघ हाथ में धनुष लिये शर-सधान किये खडे थे।

राह्मस, जिन्होंने सीता नामक एक भयकर यम को खोजकर पाया था, अपने पिता, भाई, पुत्र, पीत्र आदि को निहत होते देख स्वय भी मर जाते थे।

शरों के लगने मात्र से लुढक जानेवाले तथा स्पर्श करने से कठोर लगनेवाले मिरो को चठा ले जानेवाले गिद्ध आदि पत्ती ऐसे लगते थे, मानो नरमुख पत्ती ही संचरण कर रहे हो।

अनेक सहस्र कोटि वाण अत्यन्त वेग के साथ अग्नि चगलते हुए चलते थे, जिनसे असंख्य राज्ञस विध्वस्त हो गये। उससे यमद्तों के पैर थक गये।

बड़े-बड़े राच्चस, जो पर्वत को भी हिला सकते थे (लच्मण के ) ज्ञालामय वाणी से कटकर तड़प छठे। उस दृश्य को देखकर देवता मिर कॅपाने लगे। शवी के भार से भूमि अपनी पीठ सुकाने लगी।

इसी समय मेरुपर्वत-समान भारी आकारवाला तथा जलती आँखोवाला टारक नामक राच्चस रथ पर सवार होकर, हाथ मे घनुष लिये आया और (लह्मण के) मामने आकर खड़ा हुआ।

उस (दारक) ने पूर्व में तपस्या करके प्राप्त अनेक अग्नि-समान शर प्रशुक्त किये। व शर गगन में सर्वत्र फैल गये। लह्मण ने कष्ट होकर उन शरों को अपने वाणों में हटा दिया।

फिर, महिमा-सपन्न लद्दमण के तीदण वाणी के आधात से टाइक का विशाल मिर कटकर गगन में जा चडा और यम को भी भयभीत करते हुए गरजा।

फिर काल, कुलिश, कालशख, माली, माक्त-व पाँची राह्म विश्ल, परशु, भिडिपाल, पारा आदि शस्त्र लेकर आये।

उन्होंने सहस्रो शस्त्र फंके, पर लद्दमण ने उन सबको अपने अमोघ वाणों से काटकर छितरा दिया और उनकी विशाल सेना को भी छिन्न-भिन्न कर दिया।

तव अतिकाय के महान् सेनापितयों ने सात सहस्र मत्तगजों के माथ आकर लदमण को घर लिया और एक ही साथ अनेक शस्त्र प्रयुक्त करने लगे।

रास्तमों ने वानरों को चारों ओर से इम प्रकार घर लिया कि कोई वचकर नहीं जा सके। वे मत्त गजों को आगे बढ़ाते हुए आये तथा शस्त्रों से वानरों को आहत करते हुए कोलाहल कर उठे।

(वानरों के द्वारा) फेंके गये शैल और (राच्नमों के द्वारा) प्रयुक्त किये गये वाण परस्पर टकरा चठे। वज्र-ममान ध्वनि करते हुए मेघो के जैसे सब दिशाओं में भर गये। जनसे मब लोक, दिशाएँ तथा आकाश छिप गये।

अग्निमय वाणों से युक्त लक्ष्मण ने उन मय शस्त्रों को काटकर फेक दिया। उन राज्ञमां के भारी हाथों को काटकर गिराया और चारों ओर से घरकर आनेवाले त्रिविध मट से युक्त हाथियों को मय प्रकार से आहत कर दिया।

लद्मण का एक शर लगने से ही पर्वताकार गजो के दाँत ट्रूट जाते। सूंड़ कट जाती या जनका वलवान् सिर कटकर गिर पड़ता! ऐसे हाथी एक नहीं, अपितु असल्य मरे।

एक वार में (लद्दमण के) धनुष से जो शर निकलते थे, उनके लगने से उज्ज्वल शस्त्र धारण किये हुए राद्यस, गजो के कंठ के साथ ही उनके टोनो पैरो के कटकर गिर जाने पर स्वय पर्वत के समान लुद्दक जाते थे।

रोष-भरे मत्तगज, बज्र से भी भयंकर वाणो के आघात से, उनपर के हौटो तथा उनके मर्म-स्थानों के कट जाने से, सब दिशाओं में ऐसे पड़े थे, मानों काले रंग के पर्वत हों।

जलनेवाले तथा अपने लच्य को खोजत हुए जानेवाले मत्तगज शर लगने से, अपने ऊपर स्थित पताकाओं के साथ कटकर गिर गये। उन गजों को चलानेवाले महावती के मिर भी कटकर छुढक गये। उनको पाकर भूखें भूत बहुत आनदित हुए।

पूरे वल से छोडे गये वाण वर्षा की वूँदों से भी अधिक सख्या में आकर लगे, जिममें वज़ाहत पर्वतों के समान मृत हो गिरे मत्तगजों के शरीरों से रुधिर वह चला और मसुद्र से प्रतिस्पर्धा करने लगा।

उनके ऊपर के महावतों के मर जाने पर कुछ मत्तराज, जो हलाहल एव कुछ की मनता करते थे. मट के प्रभाव से विक्तुव्ध होकर एक दूसरे से लड़ने लगे।

शरों की वर्षा ने आहत होकर कुछ हाथियों के पैर टूट गये। कुछ की सूँड़ें टूट गई। कुछ की पूँछे कट गईं। कुछ के पेट चिर गये और आँतें वाहर निकल आई और कुछ के चमडे छिल गये।

आठो दिशाओं में (लद्दमण के) शरों से आहत हुए विना कौन हाथी रह सका १ लदमण क्यों-क्यों शर छोड़ते, त्यों-त्यों आक्रमण करनेवाले हाथी मरते।

जब छापन महस्र हाथी विध्वस्त हो चुके, तव भय मे रहित, दुर्गणो से भिरत,

तथा कठोर वैर में युक्त राच्छों ने लद्दमण के सम्मुख अधिकाविक सख्या में हाथियों को समद्र के समान आगे बढाया।

कर राज्यन शरो की बड़ी वर्षा करते थे। असल्य शत्रुओ को मारनेवाले बीर धनधीरी लहमण से यह कहते हुए कि 'मारो, देखे कितने को मारते हो', असल्य हाथियो को श्रधकार के समान मेजते थे।

उन मत्तराजी से लहमण यों छिप गये, जैसे मेघो से सूर्य छिप जाता है। फिर, ज्योही उन्होंने इन्द्रधनुष-समान अपने धनुष को भुकाया, त्योही प्रभृत वर्षा के समान गण-समृह हाथियो पर जा वरसा।

मद से मत्त होकर अपने कानों से मदजल वहानेवाले, पर्वत-समान श्रीग्वाले, ससद्र-समान (रगवाले ) तथा अपनी ऑखों से कोधाग्नि को उगलनेवाले हाथी, अपनी बलिष्ठ पीठ तथा सुँड से हीन हो गये। फिर भी, उनका मदस्राव नहीं रका !

अपनी सीमा के भीतर रहनेवाले ससद के तटीं को लॉघकर वहनेवाले प्रलय-कालिक प्रभंजन के समान लहमण के शर चल रहे थे। वे स्वर्णमय आगरणों से अलकृत हाथियों के विशाल सुखी पर लगते थे, जिमसे मेघ समान ने हाथी धरती पर लुढक जाते थे।

पित्तयों के समान बेग से चलनेवाले हाथी (लहमण के) अर्धचंद्र वाणी के लगने से ऐसे लगते थे, मानो वे चंद्रकला से शोभायमान हीं और ऐसे मरे पडे थे. मानो इन्ट्र के वज्र से पंखों के कट जाने पर पर्यत चूर-चूर होकर पडे हो।

सूर्य के समान (लह्मण के) शरों से आहत होकर भी रोप से हीन न होकर वेगवान् मेघ के समान गरजनेवाले हाथी वहाँ असख्य थे । वाणो की अग्नि से मारे जाकर पर्वतो से टकराकर, रुधिर-प्रवाह के साथ ममुद्र मे जाकर गिरनेवाले हाथी भी वहाँ असल्य थे।

कुछ हाथी उनकी आँखों में वाणी के लगने से खंधे होकर, रोप से भरे रहने पर भी निष्किय हो खड़े रहे। कुछ भूमि पर चक्कर काटने लगे और यो राच्चसरेना को ही कचलने लगे।

जब लह्मण एक बार निशाना लगाकर वाण झोडते, तब उससे एक ही माथ सहस्रो शर निकलते, जैसे काले मेघ से वर्षां की वृंदें गिरती हैं। उनसे (शर्गो से) दो सहस्र गज मर जाते । लदमण के ऐसे धनु कौशल को देवता भी नहीं जान सके। अब और क्या कहें ?

दती तथा मद-प्रवाह से युक्त भयकर मेघ-समान हाथियो से वहनेवाले क्षिर के समुद्र को रथ, हाथी, क्रोध-मरे बीर तथा घोडे पार नहीं कर पाते थे और उम युद्ध-स्थल म लुढकते हुए विपरीत दिशा मे वह जाते थे।

एक मुहूर्त के भीतर शत-सहस्र मत्तगज टुकडे-टुकडे होकर गिर गये। समाग के प्राणी भय से थरथरा छठे। तब रावण ने पर्वत-समान रोप-भरे और भी अधिक असस्य हाथियों को भेजा।

पूर्व युद्ध में सब मत्त्राजी के निहत हो जाने पर राज्ञम-वीरी ने पुनः एक गाथ

मद-प्रवाह बहानेवाले एक कोटि मत्तगजो को, वज्र के समान दो-धार वाणो को वरसाने-वाले लक्षण के सामने भेजा।

ससार में जितने पर्वत हैं, उन सबको मिटाने की शक्ति रखनेवाले उन असंख्य हाथियों ने चारों ओर से लह्मण को घर लिया। फिर भी (तीसरी वार), उन सब हाथियों को लह्मण ने अपने अनुपम धनुःकोशल से शिरोहीन और करहीन कर दिया।

तीस सहस्र योजन पर्यन्त दिशाओं में हाथी-ही-हाथी दृष्टिगोचर हुए। सब यह सोचकर डरने लगे कि अब संसार में मर्वत्र हाथी ही भर गये हैं, अतिरन्न धूलिमय हो गया और भूमि धूलि से रहित हो गई।

भूत भी उन गज-शवों की राशि का आदान्त नहीं देख पाये और उन्हें इस प्रकार उठाकर लें जाने लगे, मानी पहाड़ों को ही उठाकर लें जा रहे हो। उज्ज्वल शस्त्रों को वहां लें जानेवालें मद-प्रवाह भी लहरों से तरगायमान रुधिर-समुद्र से जा मिले।

लह्मण ने वज्र-समान उग्न, आतप-समान प्रकाशमान, त्रिश्ल-समान तीच्ण और समुद्र को भी सुखानेवाले वाणों से, एक शर से एक हाथी के क्रम से, वर्षा के समान मद-जल बहानेवाले पंक्ति में खड़े दस सहस्र हाथियों को मार गिराया।

(हाथियो को मरते देखकर) पर्वत भी कॉप छठे। मेघ कॉप छठे। अरण्य काँप छठे। दिस्मज भी अपने-अपने स्थान से विचलित हो गये। समुद्र की कॅची-कॅची तरमें काँप छठो। और क्या कहे १ पाँच सूंड्वाले विनायक भी आशकित हो छठे।

( लद्दमण जब अपने धनुष पर ) शरों को चढाते थे, तब उसके टकार अरण्यों में यो फैल जाते थे कि गुहाओं में स्थित पुरुषर्सिंह भय से मर जाते थे। ज्यों अनेक बज्र गिर रहे हो, त्यों वर्षों की बूँदों के समान गिरकर उन वाणों ने हाथियों को मार गिराया और उनपर बैठे हुए महाबतों की देह को भेदकर चले गये।

इसी समय (द्सरी ओर) सत समुद्र के समान राच्नसो से भेजे गये शेप हाथियो को देखकर हनुमान् ने अपने मन में विचार किया और मानो लच्मण का श्लायुष वनकर वहाँ प्रकट हुआ।

मत्तगज की समता करनेवाले, नरिमंह भगवान् के समान पराक्रमवाले, वीरककण-धारी यशस्त्री हनुमान् ने पिवत्रमूर्ति (राम) के चरणो का ध्यान किया, गर्जन किया। अग्निमय ऑखो से देखा और पास में स्थित एक अतिदृढ वृत्त् को उखाड़ कर अपने हाथ में लिया।

मारण-कार्य मं चतुर यम, महान् भृत एवं प्रलयकालिक मेघ सब एक साथ मिल-कर विध्वंम करते हो और महान् वज्र पर्वतो पर गिर रहे हो, ऐसा दृश्य उपस्थित करते हुए हनुमान् ने अपने हाथ के वृत्त से उन हाथियो पर मारा। तब काले मेघो के समान वे हाथी भृड-के-भृड निष्पाण होकर गिर पडे। अब और क्या कहे 2

धर्म पर दृढ रहनेवाले हनुमान् ने अनेक हाथियों को अपने पैरों से बुचल डाला। अनेक को अपने वेग ने ही मारा। अनेक को पराक्रम से मागा। अनेक को चलते समय पीम डाला । अनेक को पृंछों में मारा । ललाट पर चंपेटा मारकर अनेक को मारा । अपने अभ्यस्त छुलाँग से अनेक को मारा । वृंसे से अनेक को मारा ।

कोध-भरे हनुमान ने कुछ हाथियों को उनकी स्टूँ खीचकर, कुछ को हो मागों म चीरकर, कुछ को (नखों में) खुरचकर, कुछ को वॉम के जैसे तोड़कर, कुछ की चमडियाँ उधेड़कर, कुछ को भेदकर, कुछ को टॉतों से काटकर, कुछ पर आक्रमण करके. यो अनेक प्रकार से, सुण्ड-के-सुण्ड हाथियों को मार डाला।

हतुमान् कभी हाथियों को उठाकर समुद्र में फेंक देता। लम्बे वृक्त को लेकर, पेतरे वटल-बदलकर हाथियों को दकेल देता। उन्हें विशाल पृथ्वी पर लुटकाकर रगड देता। पकड़कर भृमि पर पटक देता। उनकी आँतों को निकाल देता। उन्हें अतरिक्त में उछाल देता। उनके मुख पर पदाधात करता।

वहे अजगर के ममान अपनी पूँछ को वहाकर हाथियों को वाँघ देता। फिर, उनके महावतों के माथ ही उन्हें उठाकर पर्वतों पर फेंक देता, मानो वे विषमोजी शिवती ही हो, यो मुख खोलकर हाथियों को टूँमकर चवाता। पुरुपमिंह के ममान क्षण-भर में ही सहस्र हाथियों को मार डालता।

उसने असल्य हाथियों को निष्पाण करके स्वर्ग में भेज दिवा। फिर, पर्वताकार में निर्भय हो आये हुए शत-सहस्र मत्तगजों को कीचड बने रुधिर-समुद्र में सूद्रम अजन के समान पीम दिया।

यों विलज्ञण मर से युक्त एक कोटि हाथियों में में उपने शत-सहस्र हाथियों को मिटा दिया। हनुमान् ने कुछ को यह सोचकर कि ये लद्भण के मारने योग्य हैं, छोड़ दिया। तो उन्हें लद्भण ने अपने शरों में निहत कर दिया। तब दिक्पाल मी भयभीत होकर भाग गये।

सव दिशाओं में हाथियों के शव पड़े थे, अतएव बहुत-से राच्नम उनसे टकराते-लगाड़ाते हुए भागे। कुछ टकराकर पिन मरे। कुछ रथों से उतर भागे। तव उन दृश्य को देखकर देवान्तक अत्यन्त कृद्ध हुआ।

युद्ध ज्ञेत्र के रुधिर-समुद्ध में बड़ी-बड़ी शव-राशियाँ विविध प्रकार से पड़ी थी। तो भी, देवान्तक ऊँचे रथ पर आरूढ होकर उम भीषण तथा विशाल युद्धभूमि में एकानी ही प्रविष्ट हो गया और हनुमान पर सूर्य के ममान उज्ज्वल शन्त्र प्रयुक्त किये और मेघ के ममान गरजा, जिससे समुद्र भी भयमीत हो गये।

तय हनुमान् भी एक पेड़ को उठाकर गरज उठा और यह कहते हुए कि 'इमके प्राण अभी मिट जायेंगे', बड़े बज़ के समान उसे फेंका। 'क्या यह अग्नि का ही क्य है। ऐमा सदेह उत्पन्न करनेवाले देवान्तक ने यह कहते हुए कि 'यह पेड़ बना वस्तु के । जो छोड़कर उनके टुकड़े-टुकड़े कर टिये।

तत्र विजयी वानरकुल के बीर हनुमान् ने एक पर्वत को उठावर परेंग । विन्तुः उस शैल के अपने निकट आने के पूर्व ही देवान्तक ने उमे चुरकर विखेर दिया। नय अस्तित कड़ होकर हनुमान् ने लपककर देवान्तक के धनुष को छीन लिया।

देवों के हर्पध्वनि करते हुए, हनुमान् ने जर उम टीर्थ धनुष की नोड डाला. नर

उस राज्ञ्य ने एक तोमर उठाकर हनुमान् के वाये कथे पर मागा। तव देवता भी स्तन्ध रह गये।

देवांतक ने ज्योही उज्ज्वल तोमर को प्रयुक्त करके कोलाहल-ध्विन की, त्योही स्त्रियों के वल को जीतनेवाले (अर्थान्, काम को जीतनेवाले) हनुमान् ने अत्यन्त रुष्ट होकर उसी तोमर को छीनकर, धुमाकर मारा, तो देवांतक का सार्थि मर गया। वह दृश्य देख-कर देवता प्रसन्न हुए।

तव हनुमान् हाथ मे त्रिश्ल उठाये देवातक पर ऋपटा। विष-समान वह राज्ञस भी सामने आया। यम की दो ऑखों के समान मार्चति ने उसे पकड़कर उसके ककुट् पर आघात करके उसके सिर को मरोड़कर उसे निष्प्राण कर डाला।

अतिकाय देवातक की मृत्यु पर बहुत कृद्ध हुआ। उसकी ऑखे उप्ण रक्त-द्रव को उगलती हुई नवीन घान के समान हो गई। 'अभी इसके प्राण पीकॅगा, इसे नही छोडूँगा' कहते हुए उसने अपने सारिथ से कहा कि रथ को शीघ्र चलाओ।

अतिकाय के आने पर राक्षस-सेना स्थिर खड़ी हो गई, भागनेवाले भी आ मिले। उत्तरी ध्रुव को भी भेद सकनेवाले अतिकाय ने स्वर्णमय मेरु-पर्यंत के समान हनुमान् के सामने आकर यो कहा—

तुमने मेरे भाई (अञ्चकुमार) को अकेले पाकर पृथ्वी से रगड़कर मार डाला और अतिविशाल समुद्र को लाँघकर अपने प्राण बचा लिये। अब राच्नमसेना-वाहिनी मे धुमकर देवातक को मिटाया। यह देखकर मै तुम्हारे सामने आया हूँ। आज तुम्हारे जीवन का स्रंत होनेवाला है।

यदि आज तुमको नहीं मार सक्ँ, तो आगे कभी तुम्हारे नामने नहीं आकॅगा। तुमने एक नहीं, अनेक हानियाँ की है। आज विजय पाये विना कटापि शात न होनेवाले अपने शरों से लह्मण को और तुमको मारकर ही लौट्गा।

चत्तर के मेर-पर्वत के समान अचचल रहनेवाले हनुमान् ने उत्तर दिया— हम कंदरा में रहनेवाले भीषण मिंह-समान लक्ष्मण पर एवं सुक्तपर अत्यधिक रोप दिखा रहे हो। हम त्रिशिर को भी वृलाओ, जिससे में तुम्हारे साथ ही उसको भी पीस दूँ। यो कहकर हनुमान् ताली वजाकर और ठहाका मारकर हॅस पड़ा।

हनुमान् के बचन सुनकर 'हाँ, हाँ,' कहता हुआ त्रिशिर भी वहाँ आ पहुँचा और गरजकर आक्रमण किया। तब राम का दत हनुमान् यह कहकर कि 'तुम, कासुक और अजान लोग, सुक्तमें युद्ध करने योग्य ही हो' उन राच्चमों के बीच द्युम गया, जिसमें आमपास खडे लोगों की जीभ तक सूख गई।

फिर, हनुमान् कट त्रिशिर के रथ पर लपका और मेघो से आवृत पर्वत-समान उम त्रिशिर को पकड़कर बड़ी दृढता में उठाकर धरती पर पटक दिया और रगड़-रगड़कर उमे मार डाला। फिर, पश्चिम द्वार पर युद्ध हो रहा है, यह जानकर वहाँ चला गया।

पलक मारते हनुमान् पश्चिम द्वार पर जा पहुँचा। पराक्रमी अतिकाय की समक्त में नहीं आया कि अब क्या करना चाहिए। वह अश्रुष्णव अग्नि अगलती ऑखो के

माथ देखना रूटा ग्हा। फिर मोचा, यदि यह कीध करके आ जाय, तो उमादेवी का अर्द्ध शरीर मे धारण करनेवाले शिवजी भी इसके माथ युद्ध नही कर सकेंगे।

उगने फिर मोचा— मं तो लच्मण को मारने की प्रतिज्ञा करके आया हूँ, पर दूसरे कार्य म लग गया हूँ । यह वीरता नहीं हैं । तृणीर को पीठ पर वॉधे, बलवानों में उत्तम तथा स्वर्णमय शारी न्वाले लच्मण को देखाँगा । और, रथ बढ़ाकर वह लच्मण की और चल पड़ा ।

रथ की ध्विन मसुद्र की ध्विन को ललकारती रही। धनुष का टकार मेघ की ध्विन को ललकार रहा था। युद्ध के नगाडों की ध्विन दिशाओं में व्याप्त हो रही थी। टुद्ध की मजा से युक्त अतिकाय अपनी सेना-सहित वढ आया। लच्मण भी देवताओं के विजय की घोषणा करने हुए उसके समसुख आये।

तत्र वालिङ्गमार (ग्रागद) अतिशीघ (लच्मण के) निकट आया और नमस्कार करके कहा —वह (अतिकाय) चकवाले रथ पर आरूढ है। आप धरती पर खडे रहकर उसके माथ युद्ध करे, यह ठीक नहीं। मैं यद्यपि इतना अधम हूँ कि आप जैसे धनुर्धारियों में तिलक-समान ट्यक्ति के पत्रित्र शरीर का स्पर्श करने योग्य नहीं हूँ, तथापि इस समय आप मेरे कथी पर आरूढ हो जायें।

गमचन्द्र के अनुज 'हाँ' कहकर अगट के पुष्पमालालकृत कंघे पर आरुद हो गये। अगट ने उनके चरण-कमलों को यो पकड लिया, ज्यो गरुड (विष्णु के चरणों को)। देवता आनन्टित हो पुष्प-वर्षा करने लगे।

जिमने चीर-समुद्र को मधकर उमसे अग्नि तक उगलवा लिया था, उस वाली का पुत्र पेतरे बटल-बदलकर, महस्त्र अश्व-जुते (अतिकाय के) रथ के अनुसार ही अपनी चाल बटलता ग्हा। वह कभी ऊपर उझलता और कभी नीचे उतरता। जब वह रथ अतरिक्त में जाता, तब अगट स्वयं भी गगन में चला जाता।

अंगढ के उस सचरण को देखकर वानर-सेनापित हर्पध्विन कर उठे। देवता यह कहकर कि गरुड में भी ऐसा कौशल नहीं है, अपने हाथों की हिलाने लगे। हाथियों और अश्वी पर लद्दमण के शर वर्षा के समान वरसने लगे।

नगाडे वज उठे। हाथी चिंघाड़ उठे। इट रथ निनादित हो उठे। अर्व हिन-हिनाये। पूर्णशाख बजे। धनुप का टकार फैला। वीर-वलय और मजरी वज उठे। वीरो की धमकी एव कोलाहल की ध्वनि मेघ-गर्जन से भी अधिक शब्दायमान हो उठी।

वीर (लह्मण) के शरों की वर्षा यो हुई कि युद्धभूमि में हाथी मर गये। पदाति-सैनिक मर गये। पवन-सम वेगवाले अश्व मर गये। उस युद्ध की भयकरता को देखकर यम सैनिक मर गये। पवन-सम वेगवाले अश्व मर गये। सम्मुख आई सारी सेना विध्वस्त हो गई। भी भयभीत हो उठा। पीत-स्वर्ण के रथ जल गये। सम्मुख आई सारी सेना विध्वस्त हो गई।

राम के अनुज ने अतिकाय से पूछा—क्या तुम असख्य शस्त्रों से युक्त सारी सेना के निःशेष होने के पश्चात् सुकत्ते युद्ध करोगे या अभी करोगे, तुम्हारी इच्छा क्या है १ तव यम से भी भयकर अतिकाय ने उत्तर दिया—यहाँ सब युद्ध करनेवाले

तव यम से भी भयकर आतकाय न उत्तर दिया नहीं हैं। जिस युद्ध की देवता देखना चाहते हैं, वह मेरा और तुम्हारा ही टुद्ध है।

चाह जितने लोग तुम्हारी रच्चा करनेवाले हो, तुमसे युद्ध करने की इच्छा से ही तो मैंचे तुम्हे बुलाया है।

चाहे तुम्हारा भाई ही तुमको बचाने आये, चाहे उमा को अर्द्ध भाग मे रखनेवाले (शिवजी) आयें, चाहे सब देवता आयें, सातो लोक तुम्हारी रच्चा करे, तो भी आज तुम्हारे जीवन का द्यात होनेवाला है।—यह कहकर उसने अपना शंख बजाया। यम-रूप धनुष का टकार किया और वज्र के समान गरज उठा।

स्तकी वार्ते सुनकर लहमण के मुख पर सुमन-समान मन्हास छा गया, और वे बोले—तुम जैमा कहते हो, मेरे भ्राता आदि कोई नहीं आनेवाले हैं। कदाचित् में भी परास्त हो जाऊँगा। यदि युद्ध में तुम मुक्ते जीत लोगे, तो समक्तों कि तुमने उन सबकों भी जीत लिया। यह कहकर विद्यत् से भी अधिक उज्ज्वल एक शर प्रयुक्त किया।

पर्वत को भी तोड़नेवाले वल से युक्त कधोवाले अतिकाये ने लक्ष्मण के प्रयुक्त उम शर को गगन मे ही एक भीषण वाण से काट डाला | फिर, यह कहकर कि 'इन शरो को रोको', नागसर्प-ममान सोलह वाण वरसाकर हर्पध्वनि की |

लच्मण ने अतिकाय के द्वारा प्रयुक्त सब शरों को काटकर विखेर टिया और वहें रोप से भरकर में इको भी मेद सकनेवाले शब्दायमान दृढ शरों को भेजा। कुवेर पर विजय पानेवाले अतिकाय ने उन सबका निवारण करके तीच्ण बाण छोड़े।

पुरुषों में श्रेष्ठ लच्मण ने अग्निमुख वाण क्रोडकर उसके वाणों को जला दिया। फिर, दिव्य प्रभाव से युक्त वाण क्रोडे, जिनके अमोघ लच्य-वेघ से अतिकाय का कवच भिट गया।

( लद्दमण के ) एक सौ वाण कवच को भेदकर उसके शारीर मे चुभ गये । उससे अतिकाय बहुत पीडित हुआ। वह अपने धनुष को टेके, रथ पर विश्राम करता हुआ खड़ा रहा। उस समय लदमण ने उसकी सेना पर शार-वर्षा करके उसे ज्ञिन्न-भिन्न कर डाला।

इतने में अतिकाय स्वस्थ हुआ । उसने देखा कि उसके आसपास खडे वीर लुढक गये हें और वाणो की संख्या कुछ जान नहीं पडती । तब अत्यन्त क्रोध से भरकर उसने वर्षा की बूँदो से भी तिगुनी सख्या से वाण प्रयुक्त किये ।

अतिकाय ने ऐसे वाण प्रयुक्त किये कि गगन मे वाण थे। दिशाओं मे वाण थे। पृथ्वी पर वाण थे। पर्वत-शिखरों पर वाण थे। युद्धभूमि मे खड़े लोगों की देहों पर वाण थे। ममुद्र के मीनो पर वाण थे।—यो उसने सर्वध्र वाण वो दिये।

उन वाणों से दिशाएँ ओक्तल हो गई। देवताओं के मन की तरह ही तीनों क्योतिष्णिष्ड (अर्थात्, स्वर्य, चन्द्र और अग्नि) मंद पड़ गये। वाण घने होने से एक दूसरे से टकरा गये, जिनसे अतरिक्त में चिनगारियाँ भर गई।

देवता यह कहते हुए भयभीत हुए कि क्या वानरों की रेना आज ही समाप्त हो जायगी १ क्या राम का अनुज इसे जीत मक्या १ क्या इस (अतिकाय) ने यह मारण-कार्य स्वय यम से ही सीखा है १ अहो । इसका धनुःकौशल कैसा अनुषम है।

तव अतिकाय ने अंगट के ललाट पर, कथो पर, वच्च पर अनेक बाण यो गड़ा

दिय कि उनकी शिगाएँ भी नही टिखाई देती थी। उसने तीन तीचण वाण लद्दमण पर छोड और मेघ-समान शब्द करनेवाले शख को फूँककर कीलाहल किया।

लहमण ने देखा कि अगद के शरीर से वर्षा के समान रुधिर वह रहा है, जैसे किमी ऊँचे प्रदेश में लाल रंग का निर्मार वह चला हो। तब उन्होंने एक सहस्र शर चला- कर (अतिकाय के रथ के) अश्वों एवं सारिध के मिर काट डाले और अतिकाय के धनुम को तोड़ दिया।

तय अतिकाय दसरे रथपर चढकर तथा एक दूसरा धनुप लेकर आया। लह्मण ने आग्नेयास्त्र का प्रयोग किया। राच्चस ने भी 'सॅभलो।' कहकर स्वयं भी आग्नेयास्त्र का प्रयोग किया।

वे टोनो अस्त्र परस्पर टकरा उठे। तभी लच्मण के द्वारा प्रयुक्त वज्र से भी भीषण वाण ने अतिकाय के वच्च को भेद टिया। किन्तु, उससे पीडित न होकर अतिकाय ने तिगुने शरो को वरमाया।

लदमण ने जय और वाण वरसाथे, तव उनसे अतिकाय की देह यो छलनी हो गई कि उनके पीछे खडे रहनेवाले ( उसके ) मामने खडे रहनेवालो को अनायास ही देख सकते थे। ऐसी दशा में भी अतिकाय के प्राण नहीं गये और वह शिथिल भी नहीं हुआ। वह तीदण वाण छोड़ता रहा।

शरो को उठा-उठाकर, अपने भीषण धनुष पर चढा-चढाकर, धनुष को मली भाँति भुका-भुकाकर वाण छोड़नेवाले वीर लद्दमण के निकट जाकर वायुदेव ने कहा— 'हे मित्र। तुम पुरातन ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करो।'

वीर (लह्मण) ने 'ठीक है।' कहकर ब्रह्मास्त्र निकालकर यो छोडा, मानी विद्युत् का समूह ही निकला हो। वह अस्त्र पर्वत से ऊँचे खडे अतिकाय के सिर को उडा-कर चला गया। देवों ने भी अपनी आँखों से उस (अस्त्र) को देखा।

देवताओं ने आनन्दित होकर कहा—हमारा दुःख दूर हुआ। राम्स रोते हुए अस्त-व्यस्त हो सर्वत्र भागे। नानर दुःख या हर्ष से रहित हो स्तब्ध खडे रहे। विजयी धनुर्घारी (लद्मण) अगढ के कधो पर से उतरे।

लद्मण के भीषण धनुष का प्रभाव देखकर विभीषण आश्चर्य से भर गया। गगन में सचरण करनेवाले सिद्धों की हर्षध्विनि भी सुनी। फिर सोचा—'यदि लद्मण की मंत्र-सिद्धि ऐमी है, तो इन्द्रजित् अवश्य इनसे निहत होगा।'

इसी समय नरातक (नामक राज्ञ्स) अपना रथ चलाकर यह कहता हुआ आ गया कि 'अति सुन्दर वज्ञ्ञ्ञाला मेरा माई (अतिकाय) मर गया है, यह सोचकर तुम अपने चदनिलस वज्ञ को देखते हुए, अपनी घनुष की ओर दृष्टि फेरते हुए तथा इतराते हुए कहाँ जा रहे हो १ मत जाओ, मत जाओ।'

इस प्रकार कहता हुआ वह (नरातक) ऑखों से अग्नि-कण जगलता हुआ, अग्ने रथ से धरती पर उतर पड़ा | जैसे सूर्य प्रहो के मध्य खड़ा हो, त्यो एक हाथ मे ढाल और दूसरे हाथ में मजल मेघ में चमकनेवाली विजली के समान खड्ग लिये वह आगे आया। वानरों ने जो वृच, शैल आदि उसपर फेके, उन सबको उस (नरातक) ने अपने खड्ग से काट-काटकर दिशाओं में बिखेर दिया। आगे, दोनी पाश्वों तथा अन्य भागों में स्थित वानरसेना को जल की सेवार के समान अनायास ही दूर हटाता हुआ वह आया। तब अगट ने उसे देखा।

श्राद एक वृद्ध को उखाड़कर ओठ चवाता हुआ, राम के शर के समान आगे वढ गया और उस (नरातक) पर आक्रमण किया। नरातक ने अपने खड्ग से उसके सहस्र टुकडे कर डाले, जिससे श्रंगद के हाथ के वृद्ध को कोई देख भी न सका।

तव अगद रिक्तहस्त हो खड़ा रहा। 'अब यहाँ से हट जाना पौरुष नहीं'— ऐसा विचार करके च्रण-काल के मीतर अगद निष के जैसे लपका और उस (नरांतक) को करवाल-सहित जकड़कर आलिंगन में बाँध लिया।

वह दृश्य देखकर देवता ताली यजाकर हर्षध्यिन कर छठे। वे कह छठे— यह कार्य कद्र के लिए भी सभव नहीं, केवल इसी के लिए सभव है। अगद ने उसके खड्ग को अपने विशाल हाथ से छीन लिया और उससे उस (नरांतक) के दो समान टुकड़े कर डाले।

देवो ने कच्छुप पर जिस पर्वत को खड़ा करके मथन किया था, उस मंदर के समान कंधोत्राला, वज्र को भी खा जानेवाला 'युडमत्त' (नामक रात्त्स) मदापान मत्त होकर एक चित्तियोवाले मत्तगज पर चढ़कर आया।

उस राच्चस का वह गज ऐसा था कि यदि पवन नहीं होता, तो उसका वह वेग कैसे होता ? यदि समुद्र नहीं होता, तो वह गर्जन कैसे होता ? यदि यम नहीं होता, तो वह घातक कृत्य कैसे होता ? यदि वज्र नहीं होता, तो वह रोष कैसे होता ? प्रवंत तो इसकी ममता सर्वथा नहीं करता था। अब उस गज का कैसा वर्णन करें ?

वानर अति वेग से जो शैल फेंकते थे, वे महावतो पर छोटे उपल के समान गिरते थे। उन (वानरो) के द्वारा फेंके जानेवाले बड़े-बड़े बृत्त, हाथी के कपोल पर ऐसे गिरते थे कि उनसे केवल भ्रमर ही उड़ते थे। यदि वैसा नहीं, तो ईख के समान गिरते थे।

चम हाथी के पैरो-तले आकर, उसकी महान् सूँड़ से ताडित होकर, उसकी यम-सदश पूँछ से आहत होकर, तीत्ण दंतों से मारे जाकर सारी वानरसेना उसी दशा को पहुँची, जिस (दशा) को लद्मण के शरी से आहत होकर राज्यससेना प्राप्त हुई थी।

अपनी सेना को यो निहत होते देखकर अग्निकुमार नील, वहाँ स्थित एक वर्डे वृत्त को उठाकर, उसे चारो तरफ धुमाता हुआ आगे वदा, तो राज्ञ्ससेना अस्त-व्यस्त हो भागी।

तव गजारूड राज्ञम ने वारह शर्रा से उस वृत्त को तोड़कर विखेर दिया। नील ने एक शैल को उठाकर फेका। उसे भी, अपने हाथी को चलाते हुए ही, राज्ञस ने एक सी वाणों से चूर कर डाला।

नील एक तमरे पर्वत की ढॅढकर लाने के लिए धृमने लगा, किन्तु इतने मे मंदर-

पर्वत के समान उम हाथी ने अपनी लवी सूँड से नील को पकड लिया। वह दृश्य देखकर देवता भी पसीना-पमीना हो उठे।

वह हाथी वज़-वलगों से अलकृत अपने वक दतों से उस (नील) को मारना ही चाहता था कि इतने में नील उसकी सुंद और सिर को चीरकर शीष्ट गगन में उद गया। इससे राच्चस थरथराये। देवता 'वाह। वाह।' कह उठे।

अनेक सिरो को बहाते हुए चलनेवाले रुधिर-प्रवाह में शिरोहीन वह हाथी गिर पड़ा। उसपर स्थित 'युद्धमत्त' गगन में उञ्चल गया और वहाँ से अर्द्ध चढ़ वाणों को वरसाने लगा।

नील ने जिस हाथी को मारा था, उसके कुम से टॉतो को उखाड लिया और उन्हें अति देग से राह्मस पर चलाया। पर, राह्मस ने एक ही बाण से उन दाँसो को काट दिया। फिर, एक बाण को पर्यताकार नील के बह्म में गाड़ दिया।

रात्त्रम, एक दूसरे गज पर आरूढ हो गया। जब वह अपने मत्तगज को शीवता से बढाता हुआ आ रहा था, तब नील ने उस (रात्त्रस) को धनुष-सहित ही उठाकर उस मत्तगज के सम्मुख डाल दिया।

तव उस हाथी ने अपने दॉतो से उस (युद्धमत्त) को दक्तेलकर सूँड से उठाकर फेंक दिया। तो भी वह (राच्चस) नहीं मरा, वरन् कुद्ध होकर अपने ही हाथी को मार डाला।

अपने ही हाथी को मारनेवाले उस राज्ञस पर नील अत्यन्त रुष्ट होकर कपट पड़ा और उसके वज्ञ पर एक घूँसा मारा। उससे वह (युद्धभत्त) मरकर गिर गया।

मत्तगज को मरते हुए एव 'युद्धोन्मत्त' को घूँसे के आधात से निष्प्राण होते देख-कर 'वयमत्त' नामक उसका माई धर्म से हीन पाप-कृत्य मे निरत रहने के परिणासस्वरूप जीवन का अन्त निकट आ जाने से शीघ युद्ध के लिए आया।

वह (वयमत्त) भी वहीं देहवाला था। उसके कथे पर्वत को लजानेवाले थे। वह सूर्य के समान प्रताप से युक्त था। घनुविंद्या में अत्यन्त निषुण था। वह वीर-वलयधारी राद्ममों के हर्पध्विन करते हुए रथ पर आरूढ होकर आया, जिसमें उज्ज्वल दॉतींवाले हजार भृत जुते हुए थे।

वह वड़ा कीलाइल कर रहाथा। वज्र को डरानेवाली दृष्टि से देख रहाथा।
मृतको की निन्दा कर रहाथा। शरो की प्रभृत वर्षा कर रहाथा और वानरसेना को
भगा रहाथा। तब ऋषभ (नामक वानर-वीर) आकर उससे जूक पड़ा।

चस ऋषभ को देखकर 'वयमत्त' ने हॅसकर कहा—त् छोटा है। तुर्भ परास्त करने सं कुछ प्रयोजन नहीं। चाहे हनुमान् भी मेरा मामना करने को आय, तो भी में अतिकाय को मारनेवाले उम (लद्दमण) से ही युद्ध करूँगा।

तव ऋषम ने उससे कहा - वद-वद्कर वोलनेवाले मुंह लेकर तथा बिल वा भोजन पाकर जीनेवाले भृतों को लेकर युद्ध जीतने के लिए आये हुए हे उन्मत्ता है मह। तुम अपने पराक्रम की डोग मारते हो, पर अपने रोग का कुछ उपाय नहीं करते। तेरा यह पराक्रम अब समाप्त होनेवाला है।

तीच्ण दाँतोवाले 'वयमत्त' ने यहकहकर कि 'मैने सोचा था कि त्माग जायगा, लेकिन त् अभी कुछ वक ही रहा है! तेरे साथ आज खेलूँगा', अपनी मौहो के साथ ही अपने सुन्दर धनुष को भुकाकर उस वानर-वीर पर दस शर छोड़े।

ऋषम की देह कथिर से सन गई। उसने बड़े वेग से उसके रथ को उठाकर फेक दिया। उस रथ के साथ सब भूत भी समुद्र में जा गिरे, तब 'वयमत्त' गगन में जाने-वाले मेघ के समान उस रथ से लटक रहा था।

वह राच्चस रथ के साथ ही समुद्र में गिरकर जल में डूच गया। फिर, जब वह निकला आ रहा था, तब ऋषम ने कहा—'अरे पापी। तू कहाँ निकलकर आ रहा है १' यह कहता हुआ वह आगे गया।

मानो दिन रात्रि को पकड़ रहा हो—यो ऋष्म ने उस राच्चस को दृढता से जकड़ लिया, जिमसे उस राच्चस के कटरा-समान मुँह से नत्रीन रुधिर यह चला। उसके प्राण गगन में उड़ गये। वह इन्द्रधनुष-युक्त मेघ के जैसे धरती पर गिर पड़ा।

इसी समय सुग्रीव युद्धभूमि में दूसरी ओर 'कुंम' (नामक राच्चस) के साथ लड़ रहा था। वे दोनो दायें और वार्ये महस्रो बार घूम-घूमकर वृद्ध तथा गदा को लेकर युद्ध कर रहे थे, जिसे देखकर देवताओं के सिर और हाथ थरथराने लगे।

मिंहों के समान लड़नेवाले वे दोनों एक दूसरे के निकट आये और एक दूसरे की देह को रुधिर से लिस किया । आँखों से अग्नि की वर्षों की । उनके वीर-वलय तथा स्वर्णहार शब्दायमान हो उठे। यो वे बड़ा शब्द करते हुए एक दूसरे को मारने लगे।

कुम ने जब हाथ मे गदा उठाकर माराः तब मानो ब्रह्माड फटने लगा। तब सुग्रीन ने एक बड़ा बृद्ध उठाकर उसे रोक लिया। जब वह वृद्ध टूट गया, तब उससे सुग्रीन अत्यन्त कृद्ध हुआ।

सुप्रीव यह सोचता हुआ खड़ा रहा कि 'अव इसे मार डालना चाहिए', इतने में नील ने क्तट एक पर्वत-समान गदा लाकर उसकी दिया।

सुप्रीन उस गदा को लेकर युद्ध के लिए प्रस्तुत हुआ । उसने धग्ती और आकाश को कॅपानेवाले कोध के साथ, उन्मत्त-से बने हुए कुम के विशाल वस्त पर प्रहार किया, जिससे उसकी देह भिद गई। रास्त्तस स्तब्ध रह गये।

वह राज्ञस आहत होकर वज़ाहत पर्वत के समान गिर पड़ा। यह सीचने के पूर्व ही कि अब उनके प्राण निकल जायेगे, वह पुनः उठकर, 'तुम्हारे कथे फाड़ दूँगा' कहकर सुग्रीव पर गदा का आधात किया।

कधे पर आघात पाकर भी सुग्रीव अशिथिल ही रहा और शर के जैसे वेग से वदकर उस राच्य पर सुष्टि-प्रहार किया।

उन दोनों ने एक दूसरे पर सहस्तो आघात किये। देवता सदेह करने सभे कि 'अब इनमें कौन जीतेगा १' उन दोनों की गटाएँ ऐसे टकराई, जैसे बज्र से बज्र टकराया हो।

वे दोनो मत्तराजो के जैसे जूक्तने लगे। ( उसके शब्द से ) दसो दिशाएँ वहरी हो गर्ड! टोनो अनेक बार लपककर एक दूसरे से चिपक जाते। कंघी से ढकेलते। सुष्टिघात करते और स्वय सुष्टिघात मेलने के लिए अपने वच्च आगे करते—इस प्रकार वे जूकने लगे।

अन्त में, जब लुहार के हथौड़े के ममान, सुग्रीव की सुष्टि वड़े वेग से गिरी, तब उस राज्यस का वज्ज फट गया।

फिर भी, वह राच्चस हॅसता हुआ खडा रहा। तव सुग्रीव ने कट उसके मुंह में अपना हाथ यो बुसेड़ दिया जैसे बाँवी में साँप बुसता है और उसकी जीम को पकड़कर वाहर खीच लिया, जिससे उसके प्राण उड गये।

तव निकुम (नामक राच्चस) आग चगलता हुआ आया। 'अव कहाँ जाओगे?' कहता हुआ वह आया। त्रायद उसके सामने वटा। वे दोनो भयकर युद्ध करने लगे।

विप से भी भयकर द्यांगद त्रिशूलधारी निकुभ के निकट गया और वहाँ स्थित एक तालवृत्त को हाथ में लेकर आक्रमण किया, जैसे नीले पर्वत पर कोई स्वर्ण-पर्वत आक्रमण कर रहा हो।

जब निकुभ ने त्रिशूल फेकने के लिए अपना हाथ ऊपर उठाया, तब ऐसा लगा कि बलवान् अगद आज ही समाप्त हो जायगा। किन्तु, इतने में समय पर अग्नि के समान हनुमान् वहाँ आ पहुँचा।

हनुमान् ने उस निकुभ को, जो अगद को मारने के लिए प्राणहारी त्रिशृल अपने हाथ मे उठाये हुए था, अपनी हथेली मारकर निष्पाण कर दिया।

अवतक जो राह्मम-बीर खड़े थे, अब उनका कोई रह्मक नहीं रह जाने के कारण वे भागने लगे। वानर बढ़े-बढ़े पेड़ों को उखाड़कर उनको मारने लगे। इस प्रकार राह्मस-सेना निहत हो गई।

नगर-द्वार मे घुसते समय भाग-दौड़ में अनेक राच्यस भरे। च्यतों से पीडित होकर अन्यत्र जाकर असख्य राचम मरे।

अनेक राज्ञस 'पानी पिलाओ।' कहते हुए भागे और सुँह का पानी भी सुख-जाने से मरकर गिर पडे। अनेक राज्ञस, जब उनके आँसुओं की धारा पैरो तक वहीं, तब उनसे मार्ग की सिचित करते हुए नगर में भागे।

गगन में उड़े हुए राज्ञ्य निष्पाण होकर घरती पर ऐसे गिरे थे, जैसे पर्वत पड़े हो। दिशाओं में भागे हुए राज्ञ्य ऐसे मरे पड़े थे कि उनकी आँते निकल आई थी और शरीर भयकर ज्तों से भर गया था।

कोई अपने परिचित से कहता—'हे मित्र। इस शर को निकाल दो।' पर, ( उस मित्र के ) आकर शर को निकालत ही वह निष्प्राण होकर गिर जाता। दुछ राह्म अपना पूर्वरूप खोकर अपने गृहों में छिप गयं।

बांडी के मरने पर कुछ खडे-खडे ही लडते रह। हाधियो पर आये बीर हाधियो के मरने पर पैदल चलने लगे। कुछ राह्मम जलने हुए रथी के बीच खडे रहे। क्तां से पूर्ण देहवाले कुछ राक्तम वानर-वेप धारण कर नगर की ओर गय, तो राक्तमां ने यह माचकर कि ये वानर या गये हैं, उन्हें पकड़-पकड़कर मारा।

( युद्धभूमि में ) पड़े बीर आँखें खोलकर निकट-स्थित प्रियंजनों से जल मॉगत । पर, जल लाकर पिलाने के पूर्व ही वे प्राण छोड़ देन । अनेक जल को पीते-पीते मर जाते । कुछ पीने के पश्चात् मरन ।

कुछ लोग युद्धभूमि में घायल हो पड़े अपने पुत्रों को उठाकर चलते; पर मार्ग में ही उनके मर जाने पर उनकी देह को फेंककर भागते और कुछ दुःख की अधिकता के कारण मुँह से किंघर उगलते हुए तथा आँखां की ज्योति चीण हो जाने से टटोलते-टटोलते चलते।

इस प्रकार की दुर्दशा से प्रस्त होकर राज्ञम लका नगर मे प्रविष्ट हुए । दृत ऑखो से ऑस् बहाते हुए युद्धभूमि ने भागे और राज्ञण के चरणो पर जा गिरे।

रावण ने उनसे पृष्ठा कि 'कहो, क्या घटना घटी है ?' दृतों ने कहा—'हे प्रसु ! युद्ध में जो सेना गई थी, उसमें से जो लीटकर आई है, वह 'कुछ' कहने के योग्य भी नहीं है । अतिकाय आदि सभी वीर निहत हो गये !

यह समाचार सुनकर रावण की बॉखों से बॉस् वह चले। उसके मन में स्टन, ब्रिममान, करुणा, बीरता, क्रीध आदि भाव एक के आगे एक होकर बढ़ नेवाली तरगों के समान उमड़ उठे। वह मसुद्र के ममान था।

वह ( रावण ) दिशाओं में दृष्टि फेरता । देवों की ओर देखता । अपने अपयश को देखता । अपने खड्ग को देखता । अपने हाथों को मलता । ऐसे निःश्वास भगता कि उमकी में छे भुलम जाती । कामना से दीनता को प्राप्त करनेवाले के समान हैंस पड़ता, रोता, रोष करता तथा लजित होता ।

वह धनती को उखाड़ देने की बात मोचता, गगन को पकड़ने का विचार करता। मब प्राणियों को एक ही चण में सिटा देने की बात मोचता। स्त्री नामक मब प्राणियों को विव्यस्त करने का विचार करता। जैसे बाव में अग्निकण गख दिया गया हो, बैसे बह अभिमान के कारण अत्यन्त पीडित हुआ।

व्हाँ के सब लोग मौन आहं भरत हुए रोत खड़े थे। घने वृत्ती से भरे अरण्य के समान रावण के सामने धान्यमालिनी ( सामक रावण की पत्नी ) रोती हुई आई।

च्या पर्वत-शिखर पर बज़ी का प्रहार हो रहा हो, ब्यो वह ककणो को शिक्टत करती हुई अपने हाथो से वच्च को पीटती हुई चिल्ला-चिल्लाकर रो रही थी। सच्चा की लालिमा के रग ने भरे उसके केश विखरे थे। उमकी ब्रॉखो से रक्ताश्च वह रहे थे।

जिमने दूसरों को भी कभी गोतं हुए नहीं देखा था, वहीं धान्यसालिनी अव गावण के चरणों पर गिरकर मुँह खोलें मर्पिणी के ममान लोटती हुई कहने लगी--- 'है निष्टुर ! तुमने मेरा मत्यनाश कर दिया।' और, दु.ख-मागर में हूब गई।

फिर, कहने लगी—क्या तुम उन पराक्रमियों के पराक्रम की नहीं मिटाओं ने १ क्या तुम्हारी बीरता घट गई १ क्या तुम मेरी बात नहीं सुन रहे ही १ क्या मेरे वचनों को जान डेकर युनना नहीं चाहत हो १ मेरी ऑख की पुतली (अतिकाय) की क्या सुक्त नहीं टिखाओं में १ स्वर्ग के देवता भी मेरी प्रशासा यह कहकर करत ये कि तुमने इन्द्र को भी परास्त करनेवाला पुत्र पाया है। सदराचल के समान कघोवाले उस मेरे पुत्र को एक नरजाति के पुरुष ने शर से मार डाला।

अत्तकुमार मरा। अतिकाय भी मरा। सव पराक्रमी वीर मरे। तुम्हारे पुत्रों से अब मदोदरी का पुत्र ही जीवित बचा है। क्या अब तुम फिर दिख्लय ब्राप्त कर सकोगे श

हे प्रसु । तुम क्या सीच रहे ही १ विजयमाला से भूषित होनेवाले असल्य राच्यसों को, जो अब मर गचे हैं, क्या पुनः नहीं बुलाओंगे १ अज्ञान से भरी कासुकता को लेकर क्या तुम जीवित रह सकोंगे १ सीता से अब और क्या-क्या पाना शेष रह गया है १

तुम्हारे विज्ञ भाई ने जो परामर्श दिया था। उसे तुमने नही सुना। इलश्रेष्ट त्रिमीषण की वात भी नहीं मानी। कुंभकर्ण को मरवाकर मेरे उत्तम पुत्र को भी मरवा दिया। हे प्रसु। तुम्हारा शासन बहुत सुन्दर है।

इस प्रकार, विविध वचन कहकर, वछडे से नियुक्त गाय के समान दुःखी होकर रोनेवाली उम धान्यमालिनी को रभा और उर्वशी उठाकर विशाल प्रामाद के भीतर ले गई।

अति सुन्दर लका नगर मे आज सब राज्ञस एक साथ री पडे। उसे देखकर स्त्रर्गकी स्त्रियाँ सी कदणा से रो पड़ी। फिर, अन्यों के बारे में क्या कहा जाय ?

जय पुष्पमालाधारी दशरथ के प्रासाद से रामचन्द्र वन को चले थे, तब समार को जो दुःख हुआ, वही दुःख अब लंका को प्राप्त हुआ। उस नगर में जो रोटन-ध्विन सुनाई पड़ी, वह पूर्णचन्द्र को देखकर उमड़नेवाले समुद्र के घोष के समान थी। (१-२७६)

## अध्याय १८

## नागपाश पटल

इन्द्रजित् ने सोचा-- 'घातक करवाल-समान नेत्रोवाली राह्म-स्त्रियाँ आज क्यों विखरे केशों के साथ, छाती पीटती हुई रो रही हैं 2 इमका कारण जानना चाहिए'-बोर वज्र के ममान निकलकर आ पहुँचा !

इन्द्रजित् ने सोचा—'क्या अप विशाओं को जीतनेवाला रावण आज भी छुढ़ गं जाकर लोट आया हे, या वहीं मर गया है, अथवा क्या पहले (लका में) आग लगानेवाले हनुमान् ने लका को मसुद्र के मध्य में उच्छाड़ लिया है। यो रोने का क्या कारण है।'

मामने आनेवाले लोगों से उन्द्रजित् ने पूछा—'क्या घटित हुआ है?' व लोग कृक्ष उत्तर नहीं हे सके और कॉपते हुए मीन खडे रहे । तब उन्द्रजित् बहुत विक्ल होकर अपने रथ को अतिवर्ग से चलाता हुआ अपने पिता रावण के पास जा पहुँचा। रावण के दर्शन से इन्द्रजित् का दुःख किचित् शान्त हुआ। उसने हाथ जोड़-कर पूछा—'अव क्या निपटा प्राप्त हुई है १' तब रावण ने उत्तर दिया—'ह वीर ! यम तुम्हारे भाइयों के प्राण ले गया। कुभ और निकुभ के माथ अतिकाय स्वर्ग जा पहुँचा।'

धनुर्धारी वीगों को गिनते समय हाथ की पहली ही उँगली पर जिसका नाम रहता है, ऐसा वह इन्द्रजित्, वह बात सुनते ही अत्यन्त रोष से भर गया। उसकी ऑखों से अग्निकण निकल पड़े। वह ओठ चवाने लगा। वह आकाश की ओर देखकर वोला—'हाय। सब मर मिटे!'

इन्द्रजित् के यह पूछने पर कि उन सबको किसने मारा, कैलास को उठानेवाले (रावण) ने कहा—अतिकाय को मारनेवाला है पराक्रमी लच्मण। अन्य वीर लंका को जलानेवाले हनुसान तथा दूसरे वानरों के द्वारा मारे गये।

तय इन्द्रिजत् ने कहा—'हे राजन् । वलवान् सेना से युक्त उन मनुष्यों के वल को जानते हुए भी तुमने सुक्ते युद्ध में नहीं भेजा । उन छोटे भाइयों को भेजा और वे मर गये। मानो तुमने स्वयं 'मरो ।' कहकर उन लोगों को शत्रुओं के हाथ में सौंप दिया। यो कहकर वह रुए हो उष्ण निःश्वाम भरने लगा।

फिर वोला—अच्छुमार को रगड़कर मारनेवाले (हनुमान्) को मैं ब्रह्मास्त्र से वॉधकर ले आया, तो तुमने उसे दूत कहकर विना मारे ही छोड़ दिया। तब तुमने यह नहीं सोचा कि उस दूत को छोड़ देने से यहाँ की सब बार्ने शत्रुओ को विदित हो जायेंगी। अब तुम पुत्रों की सहायता से हीन हो गये। तुम्हारा जीवन कुठित हो गया।

अव वीती हुई वातो को सोचने से क्या प्रयोजन 2 जवतक मैं उस शस्त्रधारी अतिकाय को मारनेवाले लक्ष्मण की देह से उसके प्राणों को पृथक् नहीं कर दूँगा, तवतक लका नहीं लौट्गा। यदि ऐसा न कर सका, तो मैं स्वयं अपने प्राण छोड़ दूँगा।

जिसके प्राण लेना असमत्र था, ऐसे मेरे भाई को मारनेवाले उम लक्ष्मण के रुविंग को यदि भूमि नहीं पीये, तो ऐसा मानना कि मुक्तसे परास्त हुए इन्द्र से मैं चार वार हार गया हूँ।

यि विशाल वानरसेना को छिन्न-भिन्न न कर डालूँ, उस लक्ष्मण को सार न डालूँ, तो विष्णु आदि देवता जो आज मेरे सामने आने से डरते हैं, मुक्ते देखकर हॅसेंगे।

नागास्त्र, पाशुपतास्त्र, शिवजी का दिया हुआ खड्ग—इन सवको मै बचाता आया हूँ। यदि व सव आज के युद्ध मे मेरे काम नहीं आयेगे, तो मै अपने प्राण छोड़ दूँगा। जीवित रहकर भोजन नहीं करूँगा।

अमृत-समान मेरे भाई को जिसने मार डाला, उस (लह्मण) को यम का अतिथि बनाय विना, देवों के द्वारा उपस्थापित मैं यदि व्यर्थ ही धनुष को ढोता हुआ पृथ्वी पर रहूँ, तो रावण जैसे पराक्रमी का पुत्र नहीं।—यो इन्द्रजित् ने कहा।

तव रावण ने कहा — तुम जाकर उस (लह्मण) की नागास्त्र से वॉध वी और मेरा सताप दरकरों। तुम्हारे लिए असभव कार्य कुछ नहीं हैं १ इस समय, जब सुके असह पुत्रशोक प्राप्त हुआ हैं: यदि तुम शत्रुओ पर अपने हद धनुष की सुकाओंगे, तो सुसे अपार ज्ञानद होगा ।

तव इन्द्रजित् ने रावण को नमस्कार करके किमी शुस्त्र से अभेद्य कवन की एव उज्ज्वल तथा तीच्ण खड्म को धारण किया। एक न्वर्णमय तणीर को पीठ पर बाँधा और एक व्यतिहृद धनुप भी धारण किया।

कमलभव ब्रह्मा ने. इन्द्र के लिए वज्रमय पर्वत से उस धनुप को निर्मित किया था। इन्द्र की परास्त करके रावणपुत्र ने उसे छीन लिया था।

उनका नृणीर भी इन्द्र ते हरण करके लाया गया था। मन मसुद्र भी वीर जलहीन हो सुख जायें, तो भी वह तृणीर कभी वाणों से रिक्त नहीं होता था। कडोर यस के निवान-स्थान के समान था वह तृणीर।

उमने उन मब शस्त्रों को लिया, जिन्हे पूर्वकाल में बुढ़ में हारे हुए मब देवों ने उसे दिये थे, महामेर को धनुप बनानेवाले शिव ने दिये थे। ब्रह्मदेव ने जो दिये थे. ऐसे अनेक शस्त्रों को उसने चुनकर लिया।

उनके रथ ने एक सहस्र निंह चुते थे, जिनमे प्रत्येक एक-एक लाख शरमी के वल से भरे थे। वह स्त्रय मानों एक लका नगर था। वह देवताओं के लिए भी अगम्ब था।

इन्द्रजित् का वह रथ ऐसा था कि स्वर्ण के वर्ण से मी विलक्षण वर्णवाला गरुड और परशुधारी शिव का बाहन बृषम भी उनके सामने भागते, तो वह (रथ) उनना पीछा कर मकता। वह कभी किसी से हाग्नेवाला नहीं था।

म्य मृत यह कहकर कोलाहल करने लगे कि 'अनुपम युद्ध ने इन्छ के बल को मिटाकर उने बॉध लानेवाला महान् वीर आया है।

उस रथ के पहियों ने कितने ही असुर पिसकर मरे थे। उसके अग्रभाग में स्थित किलिका नामक छाग ने इन्द्र की पीठ को पीडित किया था। अब यह कौन-ती वडी बात है कि उनने दिगाजों की भगाया था।

इस्ट्रजित् ने युद्ध ने मव देवों की पीठ को ही देखा | ऐसा पराक्रसी बीर प्रचप्ड रथ पर आरुढ होकर, वैते ही सहस्त रथों ने घिरा हुआ, मन में युढ़ोन्माट में भरकर आगा। उसके नाथ जो सेना गई. उनकी संख्या बताना मेरे लिए असमद है। फिर

भी. बेटन वालमीकि नहिंप ने उत्ते 'जालीम मसुद्र' सरुरावाली नहीं है।

धूम्रवर्ण ऑखोवाला राज्म (धूम्राज्ञ) तथा पहले कभी युद्ध ने परास्त नहीं हुआ महापार्व (नामव राज्ञम) उन महान् रथ के चक्रों की रचा करते हुए चले। उनके उपर धवल छत्र शोभायमान हो रहा था। उन नेना में शख बज रहे ये और जारो नसुड़ी के शब्द से भी अधिक भयकर रूप में अनेक वाद्य वज गहे थे।

महस्रो रथ माथ चल रहे थे। उनसे दुगुने हाथी पार्श्वों मे चल रहे थे। अञ्बो की पक्तियाँ पीछे-पीछे चल रही थी और पटाति-बीर आगे-आगे जा रहे थे। यी उन्ह्रजित बुद्धभृमि में आया।

त्य तदनण, यह मोचकर कि 'रावण का पुत्र (अनिकाय ) मर गणा। अर

या तो वह रावण स्वय आयगा या इन्द्रजित् आयगा'--- उमग-भरे चित्त मे युद्धत्तेत्र में अडिंग खड़े रहे।

द्र पर इन्द्रजित् की सेना को आते देख वीर (लक्ष्मण) ने विभीषण से पूछा—'यह कौन आ रहा है 2' विभीषण ने उत्तर दिया—'है उत्तम। यह भयकर युद्ध में इन्द्र को परास्त करनेवाला वीर है। अब जो युद्ध होगा, वह बहुत भीषण होगा।'

हे प्रसु! मेरी एक सलाह है। यह इन्द्रजित् अति विशाल सेना की सहायता से युद्ध करने आ रहा है। हमें भी ऐसी ही सेना की सहायता लेकर यहाँ रहना ठीक होगा।

हे दोषरिहत ! यशोभूषण ! हनुमान् , जाववान् , किपराज अगव आदि को माथ रखकर युद्ध मे प्रवृत्त होना उचित होगा ।

हे प्रभावशाली सुन्दर कंघो से युक्त ! असल्य देवताओ को साथ लेकर इन्द्र ने इसके साथ युद्ध किया था, किन्तु वह परास्त हो गया और पूर्व में पिये अमृत के प्रभाव से ही जीवित रह मका।

इसके वधन से इन्द्र की वीर्घ मुजाओं में अनेक दाग हो गये थे, जो कभी मिटने-वाले नहीं ! हनुमान् की भी इसने वॉघ दिया था, तो इसके धनु कौशल के वारे में और क्या कहा जाय ?

यह कहकर विभीषण ने नमस्कार किया, लद्मण भी उसके विचार से सहमत हुए। इतने में रावण के पुत्र के आगमन की सूचना पाकर वायुपुत्र (हनुमान्) चिंतित होकर वहाँ आ पहुँचा।

यम भी भय से आँखें वन्द कर ले—ऐसी भीषण युद्धसञ्जा से सुसज्जित होकर रावणपुत्र को आते देख हनुमान् लंका नगर के पश्चिम द्वार को क्रोड़कर अतिवेग से लद्दमण के निकट आ पहुँचा।

त्र्यगढ पहले से ही वहाँ आ गया था। ऊँचे कंघोवाले अन्य वानर-वीर भी लच्मण के निकट आ गये। अरुणिकरण (स्र्यं) का पुत्र सुग्रीव मसुद्र-समान विशाल सेना को लेकर आ पहुँचा।

अत्यन्त क्रोधावेश से भरकर आमने-सामने आनेवाली वे दोनो (वानर और राज्य )-सेनाएँ ऐसी थी, मानो तरगो से भरे दो विशाल मसुद्र युद्धोत्साह से समड़कर भिन्न-भिन्न दिशाओं से आ गये हो।

देवता यह कहते हुए कि हमारे नयनो एव सन का लाभ आज प्राप्त होगा, अपने-अपने नित्राम को छोड़ अपनी देवियो-सहित गगन मे आकर खड़े हो गये।

दोनो पत्तों के वीरों के गर्जन, शख, पटह आदि वाद्यों की ध्वनि सब मिलकर सर्वत्र फैले, तो देवताओं ने भी अपने कानों को बन्द कर लिया।

'पकड़ो, मारो, वार करो, फेंको'—ऐसे शब्द सुनाई पडे। धनुषों के टकार गज उठे। सब ध्वनियाँ प्रलयकालिक वज्रध्विन से भी तिगुनी होकर फैलने लगी।

दोनो सेनाओ पर पत्थर गिरे। वृत्त आकर गिरे। यम-समान शृल भेटकर गिरे। शर चुभे, जिसमे असल्य वीर मरकर गिरे और जिनके भार से धरती कॉप उठी। वानर दडो, लौह-शृङ्खलाओ, वृत्ती आदि से आघात करते थे, जिमसे राज्ञम-वीर शिरोहीन और वित्तत होकर गिरते थे। उनके कवध युद्धत्तेत्र में नाच उठते थे।

गालामों के शास्त्री में वानगों के मिर कट गये और उनके कठों से रक्तधारा उमड-कर बहु चली। वह दृश्य ऐसा था, मानी दावारिन से वन के वृक्ष जल रहे हो।

वानर राज्यमी को दृढता से पकड़कर, उनके हाथी को तोडकर, पटों से आहत कर, टॉतो से उनके कठ काटकर, हाथी से उनकी उठाकर, पृथ्वी पर पटककर, रगडकर मारत और हर्पध्वनि करते थे।

राच्चम टीर्घ खड्गो से वानरो के वीय्वलय-शृपित पैरो की काटते, मिरो को काटन, कधो को चीयकर अलग करते, शरीरो के टुकडे-टुकडे करते और हर्प से कोलाहल मचाते थे।

वानर नामधारी धूमनेवाले यम ने धृत्तों में राज्ञमों के पर्वत-समान निरों को छितरा दिया। उनके प्राण हरे। उनके कर-चरण तोड दिये।

आँखों में उल्लाल अभिनकण उगलनेवाले कुछ वानर अपने वृक्ष-महित करों के कट जाने पर तथा अपने वृक्ष में शूल से आहत ही कर भी लपककर गालमों के कठ को दाँती में काटकर उनके माथ स्वय मरकर गिरत थे।

युद्ध करनेवाले ऋच, पर्वतो पर गिरनेवाले भीपण वज्रो के समान चलत ये और मटखावी गजो के कुंमो को चीरकर उनके मस्तिष्क को आनट से खाने लगते थे।

पर्वतों से भी बड़े बानर राच्चसों के हाथियों पर लपकते, घोड़ों पर लपकते, दृढ रथों पर लपकते, उनके खड्ग पर लपकते, धनुपों के सिरों पर लपकत और उन (राच्चमों) के मिरों पर लपकते।

वानरों के शवों से बहनेवाली रुधिर की नदियाँ, राम्नसों के गवाघात से गिरने-वाले तथा उनके खड्गों से काटे गये देह-रूपी चटन ( वृच्च ) के टुकड़ों की वहाते हुए, तरगायमान मसुद्र में जा गिरती थी।

हनुमान् ने हाथों से राज्ञमसेना को यो पीम दिया कि यह भेद करना कठिन हो गया कि कीन पताकाएँ हैं, कीन अरब हैं, कीन धनुप हैं, कीन वाण हैं, कीन गटाएँ हैं, कोन शुल हैं, कीन मत्तगज हैं और कीन रथ हैं।

त्रगद ने हाथ में वृत्त लेकर रथ, गज आदि चतुरग राह्मसलेना को आहत-कर की चड़ बना दिया। यम, पहले के जैसे अपने मन में भय का अनुभव न करके उस की चड़ में दोनों हाथों से टटोल-टटोलकर यह देख रहा था कि कही कोई प्राण तो नहीं ब्रिपा है।

(वानर) सब दिशाओं में हाथियों, रथों, अर्ज़्वों और वीरी को मार मार्कर शव के ढेर लगा रहे थे। यह देखकर देविपिंगे ने मीचा—'देवासुर-युद्ध इस (वानर-राज्ञम) युद्ध के सामने कुळ नहीं था। यह युद्ध कुछ ममता नहीं रखता।'

किन्तु, राज्ञस-वीर जब कभी सिर उठाये आगे वह आते थे, तब वानग-वीर पीठ विखाकर मागने लगत थे और वानग-मेनापित उनकी रोकत थे। राज्ञमो ने समुद्र-सी पैली वानरसेना में विध्यम मचाया । अनेक वानर मरे । शेष भागे । किन्तु, वानर-सेनापति कुछ परवाह किये विना युद्ध करते रहे ।

त्रिशूल, परशु आदि शस्त्र लेकर अप्र मुजाओवाले शिवजी जैसे प्रलय मचा रहे ही, वैसे ही नील विध्यम मचा रहा था। यम अपने परिवार के साथ पाशायुध लेकर उसी (नील) के पाम खड़ा था। वहाँ से हटकर वह अन्यत्र नहीं जा सका।

कुमुद (नामक वानर वीर), जो इतना कोधी था कि यम भी उने देखकर काँप उठे, राज्ञमसेना को मिटा रहा था। वह प्रमजन नहीं था। जल नहीं था। अग्नि नहीं था, तो भी केवल अपने टोनो हाथों से ही वह इतना विध्वस मचा रहा था कि उसके युद्ध-कौशल के वारे में क्या कहा जाय 2

ऋष्यम ने अपने हाथों से उपलाइ-उपलाइकर इतने वृत्त फेंके कि समुद्र से आवृत पृथ्वी पर राम के द्वारा वेथे गये मात मालवृत्तों को छोड़ तथा प्रमिद्ध पर्वतों में सात कुलपर्वतों को छोड़ न कोई वृत्त बचे, न कोई पर्वत।

- देवता कहने लगे कि आज अश्वो, मत्तगको, अश्व-जुते रथो से दुक्त तथा क्रोधी सपों मे भी अधिक उम्र असल्य राच्चस मर मिटेंगे, अब राच्चमो से भय नहीं होगा। जल-द्वारो से जैमे जल की बाद चलती है, वैसे ही रक्त की धारा वह चली है। जाववान आज पेड़ो को धुमा-खुमाकर सब राच्चसो को मिटा देगा।

पनम नामक वानर-वीर ने टकरानेवाले अश्व-रूपी तरगो, सुन्दर रथ-रूपी नौकाओ, ऊँचे मत्तराज-रूपी वड़े-वड़े भीनो तथा विविध शस्त्र-रूपी विद्धुव्य होकर छिन्न-भिन्न होनेवाली मछलियो से युक्त राज्ञ्यसेना-रूपी समुद्र को मथ डाला।

मैन्द नामक वानर तथा उसका भाई द्विविद दोनो मेघो को चीरकर उत्पर के लोको मे जानेवाले दो गढ़ों (जटायु और सपाति) की समता करते थे। गवय नामक वीर सरोवर में उतरकर उथल-पुथल मचानेवाले हाथी की समता करता था। केसरी नामक वानर अपने स्थान में जरा भी विचलित हुए विना घोर युद्ध कर रहा था।

वड़े-बड़े वानर-वीर राच्नसों के शवों के ढेर लगा रहे थे। तब पहले भागे हुए वानर भी आ मिले, जिममें राच्नसंसेना शिथिल हो गई। तब, राच्नस-वीर (इन्द्रजित्) एकाकी ही लड़ने लगा।

आभरणो से भूषित शरीर, टानो ओर पर्वत-शिखरों के समान पूले हुए कथे, अति टट खभों के जैसे हाथों एवं घट्टे पड़े हुए उँगिलियों ने उन्द्रिजित ने अपने धनुष की डोरों को खीचकर टकार किया, तो दर-दूर के पर्वत एव टिशाएँ वहरी हो उठी और मारा समार कॉप उठा।

पुरुषिंह के समान इन्द्रजित् ने समुद्र के समान वड़ा गर्जन किया। अपने मारिथ को आज्ञा दी कि रथ को शीव आगे वढ़ाओं। फिर, उसने अत्युश क्रोध के साथ अति घोर उज्ज्वल वाण छोड़े, जो उज्ज्वल टाँतों से विष उगलनेवाले शखपाल, गुलिक आदि सर्पा की ममता करते थे और जिनसे स्रगट आदि वानर ब्याकुल हो गये और देवता भयभीत।

वानरों ने चारों और से इन्द्रजित्पर जो बृच तथा शैल फेंके, वे मय इन्द्रजित्

के चलाये तीच्ण वाणो की उत्तरीत्तर बाद से जलकर मस्म हो गये। कुछ पर्वत टुकडे-टुकडे होकर ग्रातिन्त में उड गये और फिर दिशाओं में गिरकर मिट्टी में गड गये।

कुछ बानर इन्द्रजित के अतिवेशवान तथा तीचण वाणों के चलने से खिन्न होकर अपने हाथ में उठाये शैलों के पीछे अपनी बढ़ी देह को मकुचित करके छिपाये हुए, धीर धीरे आगे बढ़कर अत्यन्त कोष के माथ जनकों इन्द्रजित पर फेंकने की चेष्टा करते थे। किन्त, इन्द्रजित जन पर्वतों को एव उनके पीछे छिपे वानगे को एक माथ भेदकर चले जाते थे।

एक सुहर्त्तकाल में एक समुद्र सख्या में वानर निहत हुए। कुछ के कर कट गये। कुछ के कठ कट गये। कुछ के दीर्घ पैर कट गये। कुछ की पृंछें कट गई। वानर इन्द्रजित् पर शैलों को फेंकने के लिए गगन में उडकर जाते, तो इन्द्रजित् एनके सिरों को वाणों से काट देता, तब उनके मिर और पत्थर एक ही साथ इन्द्रजित् पर गिर पडते।

वानरों के मिरों को काटकर चलनेवाले इन्द्रजित् के वाण, सूर्य-िकरणों के समान, वाँबी में घुमनेवाले सर्पों के ममान, पाताल में जा छुसे। समतल भूमि पर जो रुधिर-प्रवाह वहां उसमें तरगे उठने लगी, जिसमें वह (प्रवाह) समुद्र की समता करने लगा।

पर्वताकार वानरों पर इन्द्रजित् जो शर छोडता, वे (शर), यदि वे (वानर) आँखें खोलकर देखते, तो आँखों में बुमते। यदि खंडे रहते, तो उनके वच्च में बुसते। यदि खंडे रहते, तो उनके वच्च में बुसते। यदि पीठ दिखाकर भागते, तो उनकी पीठ में बुसते। यदि उन वाणों को दूर हटाने की चेष्टा में इधर-उधर हटते, तो उनकी पूरी देह में लग जाते। यदि उपर उछालते, तो उनके पैरों में लगते। यदि हाथ उछालते, तो हाथों में लगते। यदि धमकी देते, तो उनकी जीम में लगते और मन में मोचते, तो उस मनमें भी वे वाण प्रवेश कर जाते।

गगन में स्थित देवता इन्द्रजित की छम निरन्तर वाण-वर्षों के कारण, बीच में होनेवाली किमी घटना की पूरा नहीं देख पाते थे। इन्द्रजित के धनुष्टकार के अतिरिक्त वे और कोई शब्द नहीं सुन पाते थे। असख्य बानरों के निहत होने पर जो बानर भाग रहे थे, उनको देखकर वे अत्यन्त विकल हुए।

इन्द्रजित् ने देखा कि जहाँतक दृष्टि जाती है, वहाँतक सर्वत्र वानरों के शव-ही-शव दिखाई देते हैं और उसका सामना करनेवाला कोई नही है, तव शर-प्रयोग करना छोडकर वह किंचित् विश्राम करने लगा। उसे यो देखकर दूर पर खडे सूर्यपुत्र (सुप्रीव) ने उससे युद्ध करने का विचार कर मेघो से आवृत एक अति विशाल सालवृत्त को उखाड लिया।

चीर-समुद्र का मथन करनेवाले वाली-समान वह सुप्रीव अपनी सेना को अस्त-व्यस्त होते देखकर अत्यन्त कद्ध हुआ और इन्द्रजित् के निकट जाकर अपने वृक्ष की बुमा-बुमाकर यो आधात करने लगा कि सारी राच्चससेना में हलचल मच गई।

इन्द्रजित् ने अपनी सेना को भागते देखकर सुग्रीव के पराक्रम की प्रशमा की और उसपर विष-समान वाण चलाये। उसने सुग्रीव के जलाट पर दो तथा वच पर पाँच वाण गड़ाये और उसके हाथ के पेड़ को टुकडे-टुकडे कर छितरा दिया। तव इनुमान् इलाइल विष के ममान क्रांध से भर गया। अपनी भुजा पर यो ताल ठोका कि मारा ममार काँप उठा। वज के समान गरजा। फिर, एक बड़े पर्वत को उठाकर इन्द्रजित् पर फेका। दर्शकों ने यह ममका कि इससे इन्द्रजित का प्राणान्त हो जायगा। किन्तु, उम गच्चम के वाणों से वह शैल चूर-चूर होकर विखर गया।

युद्ध के पराक्षम से अक्त इन्द्रजित् ने हनुमान् से कहा—अरे ! अरे ! ठहर ! ठहर ! मैं इक्त से ही युद्ध करने आया हूँ । तृ अपने पराक्षम की डीग मारता हुआ, विना धनुप के ही जीवित रहकर यह खेल खेल रहा है। क्या तेरे ये पेड़ और पत्थर मेरे पराक्षम को ट्या मकेंगे 2 कह तो रे ! कह । महान् हनुमान् ने छमका छत्तर यों दिया—

हे कोमलाग । हमारे पक्ष में धनुष लेकर युद्ध करनेवाले कुछ महान् बीर भी हैं। पत्थरों से युद्ध करनेवाले भी हैं। दो-एक दिन में ही तृ इस तथ्य को जान लेगा। उज्ज्वल शन्त्रधारी देवता तुक्तमें हार भानकर भाग गये थे। पर हम वैसे नहीं हैं। हम दूसरे प्रकार की युद्धकला मीखकर आये हैं।

क्या न मुक्तने लड़ेगा, या लक्ष्मण नामक हमारे नायक से युद्ध करेगा, या क्या तेरे पिता के मिरो को काट डालने के लिए आये हुए हमारे प्रभु में लड़ेगा १ तू जैंन भी चाहेगा, वेसे ही युद्ध होगा। यो स्त्रणमय मेरु के अतिरिक्त और किमी में अपनी ममता नहीं रखनेवाले हनुमान् ने कहा।

तय इन्द्रजित् ने हनुमान् से कहा—मिह-ममान मेरे भाई अतिकाय को मारकर, विषये प्राणो का हरण कराने के लिए सुक्त जैसे बीर को यहाँ बुलानेवाला वह लहमण नामक हतवृद्धि कहाँ है १ वह जहाँ है, वहीं जाकर उसे मारने के लिए मैं आया हूँ । यदि में समस्त लोकों को मिटाने में समर्थ वाण छोड़ूँगा, तो क्या तुम लोग उसे रोक सकों १

मेरे मय माथी हार जायें। मैं अकेला ही अपना धनुष लेकर रथ पर रहूँ. तो भी तुम सबको मिटा दूँगा, यह निश्चित जानो ! आओ। तुम लोग एन देवों को भी नाथ लेकर आओ। आज एक दिन के भीतर ही युद्ध करके विजय पाऊँगा। मैं मणको जीतकर ही यहाँ में हुएँगा।

यह कहकर उन्द्रजित ने नौ महस्र भीषण बाण हनुमान् पर छोड़े। ज्यों-स्थी वे बाण उनके शरीर में सुभने थे. त्यो-त्यों हनुमान् दाँत पीमता हुआ अधिकाधिक क्रोब से भर जाता था और एक महान् पर्यंत को अनायाम ही उठाकर उन्द्रजित् के सामने रूड़ा होकर बोला---

समार में हाथी नामक जितने प्राणी हैं, चाहे वे मय एक्स होकर आये, तो भी फॉटनेत्राल बेगवान् परी तथा उम्र पराक्षम से युक्त मिंह के नामने वे खड़े नहीं रह सकते। हमारे प्रभु के भाई के आने तक यदि त् मुक्तने लड़ेगा. तो यह पर्यंत तुम्हारे प्राण मिटा देगा। अरें। त् अपनी धनुर्विद्या के कौशल में अपने को यचा।

युद्ध के लिए अस्पन्त विशाल हाथींवाले हनुमान् ने जो पर्वत फंका था, वह दिशाजों के दांती में लडनेवाले रावण के पुत्र के बज़मय बच्च में यो टकराया. ज्यों एक पहाड़ में दूसरा पहाड़ टक्याया हो। किन्तु, वह पर्वत दुकड़े-टुकड़े होक्य विख्य गया।

उस पर्वत मे टकरात रहने पर भी, यचक गुणवाला इन्द्रजित् उत्तरीत्तर वढनेवाले क्रोध से, मेठ-पर्वत की या धरती को भी उखाड़ने में समर्थ तथा सुर्राभत माला से भावत हनुमान के वस्त और कथी पर सहस्रो बाण छोड़ना रहा।

जय एक से बढकर एक सहस्रो बाणों ने हनुमान् के शरीर को मेद दिया, तब वह रुधिर से लथपथ होकर, प्रमंजन के भीतर व्रुवकर पीडित करने पर, वाहर से स्वर्णस्य होकर खड़े रहनेवाले मेर-पर्वत के समान विकल किंकर्तव्य-विमृद्ध हो खड़ा रहा। इतने मे नील वहाँ आ पहेंचा।

नील ने एक नील-पर्वत को उखाड़ लिया और उसे इन्द्रजित् पर पेंका। वह गगन-मार्ग से एक अग्निपिंड के समान छड चला । किन्तु, उसी चण इन्द्रजित् ने यम के शल-समान उस पर्वत को अपने वाणों से छिन्न-भिन्न कर विखेर दिया।

जो वानर जीवित रहे, व भाग चले। देवों के तथा दूसरों के मन में भय समा नील का महामेश-समान शरीर वाणों से छलनी हो गया। यो अति तीचण अग्नि को भी भयभीत करनेवाले तथा सर्प की क्र्रता से युक्त इन्द्रजित् के बाण ज्यी-ज्यो आते थे, त्यो-त्यो नील थग्थरा एठता था।

तव वालिपुत्र ( अगद ) इन्द्रजित् के वत्त पर बडे-बडे पर्वतो को खखाड-उखाडकर फॅकने लगा। देखनेवाले कहते- 'यह मेरु है।' 'नहीं वह मेरु है।' विन्तु, जबतक इन्द्रजित् के हाथ मे धनुप है, तबतक क्या कोई पर्वत उसपर लग सकता है 2 क्या पर्वत उसके निकट पहॅचते ही उसके तीच्ण वाणी से च्र-च्र नही ही जायेंगे ?

अगद के ललाट मे, कंधों में, विशाल वस्त मे, तथा दीर्थ पैरों में, वाँबी में पुरने-वाले सर्यों के समान बाण घुस रहे थे। अगद लड़खडाने लगा। वह उज्ज्वल दाँती को पीसता हुआ, 'क्या कर्त्तन्य है' यह नहीं जानता हुआ, हाथ मलता हुआ, आँखों से चिनगारियाँ जगलता हुआ खडा रहा। फिर, रुधिर के बहने से मूर्व्छित ही गया।

अन्य वानरों की देहों में भी वाण घुसे। जिससे वे खडे-खडे थरथरा छठे। वानरों की विशाल सेना विध्वस्त हो गई। जो मरे नहीं, वे चारो और भागे। उस दृश्य को देखकर रोज से मरे लच्मण ने दाँत पीसते हुए ये वार्ते (विभीषण से ) कहीं—

हे विभीपण । हमारा विचार व्यर्थ निकला । सय वानर-सेनापति रुधिर धारा में डूब रहे हैं। हमारी सेना का बहुत बड़ा अश विध्वस्त हो गया। मुक्ते एकाकी ही इस युद्ध में बुलाकर इसके प्राण लेना चाहिए था। अव यह युद्ध व्यर्थ ही हो रहा है।

तब विभीषण ने उत्तर दिया-हे प्रसु । यह ठीक है। जब यह (इन्द्रजित्) एकाकी ही लड़ताथा, तव भी इसके सामने देवता खड़े नहीं रह सकतेथे। आप ही इस दुःख को दूर करेंगे, तो कर सकेंगे। अन्य कोई इसके सामने जीवित नहीं वचेंगा।

यह वात सुनकर लहमण, इन्द्रधनुष से शोभायमान एक स्वर्णमय मेघ के समान बढ गये । इन्द्रजित् ने अपने सम्मुख उनको देखकर अपने साथियो से पूछा-- 'क्या यही भरत के भ्राता रामचन्द्र का अनुज है १' छन्होंने कहा- 'हाँ।'

क्रूर इन्द्रजित् के लक्ष्मण पर आक्रमण करने के पूर्व ही अन्य राम्नस यह कहते

हुण उनके निकट आये कि इंहमारं प्रभु के पुत्र (अतिकाय) को मारनेवाले ! हमारी ऑखों के नामने आकर अब खुब फॅम गये हो । अब तुम कैसे जीवित लोट सकांगे 2

ध्वजाओं ने युक्त हद रथों, बड़े-बड़े हाथियों तथा घोड़ों को चलाते हुए शत-कोटि राच्नम भीषण कोलाहल करते हुए आ पहुँचे। भरत के आता के अनुज (लद्भण) ने उनको घरनेवाले उन नव राच्नमों को कमशा निहत कर विया।

लद्दमण के वाणों के वेग से सप्तलोक कॉप उठे। ज्यो वज्र गिर रहे हो, त्यो पर्वत चूर-चूर हुए। धग्ती फट गई। शत्र-राशियों पर और भी सिर गिरते रहे। रक्तधारा उमड़ चली। यों लक्ष्मण ने भयकर युद्ध छेड़ दिया।

महावीर (तालमण) ने अतिवंशवान् असल्य शरों को छोड़ा, जो राच्यों के वच्चों में पॅसे। मवंत्र फैले। ध्वजाओं को जलाया। अश्वों को काटा। तालवृत्त् जैसी सुँड्वाले हाथियों को मिटाया।

लक्ष्मण के शरों से निहत राक्षसों को देवता भी नहीं गिन पाते थे और न वे उन शवों को दिए फेंग्कर पूरा-पूरा देख ही पा रहे थे। उन्होंने सोचा— 'महमेघों ने निरतर वर्षा करने की कला को क्या इस लक्ष्मण से ही सीखा था थे

लच्मण के एक-एक वाण के लगने से मरकर गिरे हाथी पर्वताकार में सर्वत्र विखाई देते थे। मिंह-समान त्रीरों में मरे उस युद्धभूमि में लच्मण के घातक वाण समुद्र के बालूकणों से भी अधिक सख्या में फैल गये।

लन्मण के वाण, ऐने थे कि देवता कहते थे कि 'ये वास्तव में मांसमची तथा पखोंवालें बड़े-बड़े पची ही हैं', युद्धचेत्र में मर्बत्र भरें थे और गगन को ढकते हुए आकर शवो पर बैठनेवाले पिच्चिंग की अपेचा अधिक सख्या में थे।

वीर-वलयधारी गवण-पुत्र के वाणों से पैतीम समुद्र से भी अधिक वानर मरे पड़े थे। अब गचलों के शबों से वे वानर आवृत हो गये और उनके रक्त के प्रवाह से समुद्र भर गये।

राज्ञमों में अनेक के हाथ कटे । पैर कटे । कठ कटे । क्वच टूटे । देह छिट गई । आँतें निकल पड़ी । योलने की भी शक्ति उनमें नहीं रही । वे मत्तगजों, अर्वों एव ग्थों से हीन हो गये । जो राज्ञम यचे वे जान लेकर भागे ।

जल मुखने पर जैसे मसुद्र के मध्य कोई पर्वत खड़ा हो—यो राचमो से रहित हो एकाकी खड़ा हुआ दशमुख-पुत्र भीहें मिकोड़कर अपने इच्छानुकूल चलनेवाले रथ को देश में बदाकर लदमण के निकट आया। तब हनुमान् भी आया।

हनुमान् ने लच्मण में कहा—'हे प्रसु! मेरे कंघों पर आरूद हो जाइए। हनुमान् ने लच्मण के चरणों को नमस्कार किया। निह-समान लच्मण उसके कंघे पर आरूद हो गये। देवों ने हर्पध्विनि की। जैमें टो मेच एक दूसरे पर आक्रमण करने आये हो, वैसे ही लच्मण और उन्द्रजित् टोनों एक दूसरे पर कालिका-समान शत्रु-भयकर, यम-समान घातक एव अपि में भी अधिक तीच्ण वाण चलाने लगे।

टोनो के धनुषों ने वज्र-नमान टकार निकला। टिशाएँ अन्त-च्यम्न हुई।

पर्वत हुट गर्य । उपर के लोक फट गर्य । मारं ससार में अभिन ज्वालाएँ फैल गई । एक के वाणों ने दूसरे के वाणों की पकड़कर काट डाला।

एक के वाणों को दूसरें के वाण काटते। जो वाण नहीं काटते, वे अतिरक्ष में जलकर सक्स हो गिरते। देवता भी दिग्ध्रान्त-से हो रहे। सब लोक थरथरा छठे। समुद्र में जानेवाली नौका के समान ब्रह्माण्ड ऊब-डूब हो छठा।

सिंह-जुता इन्द्रजित् का रथ और हनुमान्—दोनो अपार रूप मे चहर कार रहे थे। जिमसे लका भी घूम जठी। जलनेवाले वाण चारो ओर यो पैले कि देवता भी यह नहीं जान सके कि वे दोनों (लह्मण और इन्द्रजित्) हैं या नहीं। सब दिशाएँ घोर शब्द से प्रतिध्वनित होकर फट-सी गई।

इन्होंने धनुर्विया की जो निषुणता प्राप्त की है, वह एक ही प्रकार की नहीं है। इनके वल की भी कोई मीमा नहीं है। (इनका वल) आकाश से भी वड़ा है। — यों कहते वाले देवता भी यह योल उठे कि 'इन दोनों के युद्ध-कीशल को देखना भी असभव है।' इममें इनका युद्ध कीशल प्रत्यच्च प्रमाण का भी विषय नहीं वन सकता।

स्वर्णमय हार धारण करनेवाले देवता बुद्ध समक नहीं पाते थे और कहते थे—'इन्होंने क्या किया है? क्या किया है?' फिर कहते—'इसके पूर्व ऐसा युद्ध किन्होंने किया है?' और कहते—'भृतकाल में ही नहीं, भविष्य में भी ऐसा टुद्ध कहीं नहीं होगा।' किन्तु, वे (देवता) भी यह जान नहीं पाते थे कि व दोनों वीर किस दिशा में हैं।

तीदण दौतोंवाले इन्द्रजित् ने सहस्रकोटि भल्ल (नामक शर-विशेष) छोडे। अनुजदेव (लहमण) ने महस्रकोटि भल्लो से उनको काट दिया, इन्द्रजित् ने सहस्रकोटि नागशर प्रयुक्त किये। महिमा-सपन्न लह्मण ने सहस्रकोटि नागशर छोड़कर उन्हें भी नष्ट कर दिया।

इन्द्रजित् ने अनेक कोटि भयकर वाण छोडे। लद्मण ने कईगुना कोटि सख्या में वाण छोड़कर उन वाणी को काट दिया। अति कृद्ध इन्द्रजित् ने पुनः कोटि-कोटि शर चलाये। लद्मण ने पुनः असख्य वाणों से उनको काट दिया।

इन्द्रजित् ने एक करोड़ ककपत्र (नामक शर-विशेष ) प्रयुक्त कियं। अनुजवीर (लच्मण) ने एक कीटि ककपत्र चलाकर उन्हें नष्ट कर दिया। लच्मण ने एक कीटि अर्थचढ़ बाण चुनकर चलाये। इन्द्रजित् ने कीटि अर्थचढ़ बाणों से उनको दृगकर दिया।

इन्द्रजित् ने एक कोटि सरकडे जैसे नोंकवाले वाण छोडे। लह्मण ने भी एक कोटि सरकडे जैसे नोंकवाले वाण छोडे। इन्द्रजित् ने पोंठिया मञ्जली के जैसे नोंकवाले एक कोटि वाण चलाये। लह्मण ने भी उसी प्रकार के नोकवाले वाण चलाकर उन्हें नष्ट कर दिया।

गावण-पुत्र ने कमल-कोरक के ममान नीकवाले एक 'पद्म' वाण छोडकर हर्प विन की। कमलनयन प्रभु के अनुज ने भी एक 'पद्म' सख्या से कमल-कोरक जैसे अग्रमागवाले वाण छोडकर उन्हें निष्फल कर दिया।

बक्रटन्त राज्ञम ने एक कोटि वज्र नामक वाण चलाये। टोप-रित लडमण ने

एक कोटि वज्र-वाणो से उनको छितरा दिया। लच्चमण ने अतिवंग से त्रिशिर वाण चलाये। बलवानु इन्द्रजित् ने त्रिशिर वाणो से उनको रोक दिया।

बलवान् राच्चस ने पाँचकोटि 'अजलिक' वाण चलाये । लच्चमण ने पाँच कांटि 'याजिक वाणो से उनको हटा दिया । लच्चमण ने एक कोटि 'कुंजरकर्ण' नामक वाण चलाये । राच्चस ने एक कोटि 'कुंजरकर्ण' वाणो से उनको रोक दिया ।

यो एक के वाणों को दूसरा व्यर्थ करके उन्हें सर्वत्र विखेर देता था, जिससे ससार में सब कही वाण-ही-वाण भर गये। शब्दायमान समुद्र उन शरों के गिरने से उमड़ चला। किन्तु, वृषभ-ममान वे टोनों वीर अधिकाधिक वढनेवाले कोष के साथ लड़ते ही रहे।

इन्द्रजित् ने हनुमान् की स्तम्भ-समान पुष्ट भुजाओ पर सहस्र वाण वरसाये। प्रलयकाल में जैसे मेघ वज्र गिराते हैं, वैसे ही एक सहस्र चार सौ वाणो को लह्मण के कवच पर वरसाया।

गगन में स्थित देवों ने यह सोचकर कि 'अब राज्ञ्म का हाथ ऊँचा हो गया है,' अपने कमल-समान मुखों को फेर लिया। देविषि, हनुमान् के कथों पर से, पर्वत पर से निर्फार के समान, बहनेवाले रुधिर-प्रवाह को देखकर बोले— 'युद्धकला में यह राज्ञ्स अत्यन्त निपुण है।' और, भयत्रस्त हो गये।

युद्धकला के विशारद लद्दमण ने क्रोध से भरकर अनेक शत वाण चलाकर उसके रथ में जुते सिंहों को टुकडे-टुकडे कर गिराया। उसकी ध्वजा को काट डाला और उसके स्वर्णमय कवच में छुह सौ वाण यो गड़ायें कि व उस राज्यस की देह में चुम गये।

कालमेघ पर जैमे सूर्य चमक रहा हो, वैसे उस राज्ञम के कथो तथा वज्ञ पर लगे प्रकाशमान कवच से, जहाँ-जहाँ लक्ष्मण के वाण गडे थे, वहाँ-वहाँ से गक्त की धाराएँ, प्रवाललता के समान प्रकट हुई।

जब इन्द्रजित् के रथ के सिंह मिट गये, पताका टूट गई, मारिथ मर मिटा एव उसके कवच पर लद्दमण के वाण गड़ गये, तब कुछ विश्वात-सा होकर उमने सोचा---

यह ( तत्मण ) वहीं नर है ( जो भगवान् का अवतार था ओर नारायण का शिष्य बना था)। यदि वह नहीं, तो नारायण ही है। यदि वह भी नहीं है, तो शिव, ब्रह्मा आदि देवों की ममानता करनेवाला है। हमारे नगर में कौन ऐसा है, जो इट धनुप धारण करनेवाले इस वीर से युद्ध कर सके 2

अपने प्राण जाने पर भी युद्ध से विसुख न होनेवाला इन्द्रजित्, सुँह से आग उगलता हुआ, शरीर से रक्त बहाता हुआ, घृत पड़ने से मड़कनेवाली आग के जैसे कोध से भरकर पलक मारने के भीतर ही महस्र अश्वो से जुते एक दूसरे रथ पर चढ़ गया।

इन्द्रजित् ने अनेक कांटि वाण चलाकर मारे ऋतरिच् को भर दिया। शिवजी भी उम उन्नता को देखकर थरथरा उठे।

दीपहीन लदमण ने पक्तियों में अनेक वाण चलाकर उसके वाणों को हटा दिया और इन्द्रजित्पर भी अनेक सहस्व वाण वरसाय। इन्द्रजित् पर लव्सण के सहस्र बाण लगे। उससे अग्नि के जैसे वह राह्मस भड़क उठा और पवित्रमूर्त्ति (लव्सण) के ललाट पर एक सौ वाण चलाये।

अपने ललाट पर शत बाण लगने पर भी किंचित् भी पीडित हुए विना लच्मण ने उस करूर राच्चस के बच्च में एक सौ बाण गड़ाये।

पराक्रम में जो अवतक कभी पीछे नहीं हटा था, वह इन्द्रजित अधिकाधिक इधिर के वह जाने से मन में किंचित् शिथिल पड गया और अपने धनुष को टेककर किंचित् विश्राम करता हुआ खड़ा रहा।

मारण-कृत्य मे दूसरे यम के समान हनुमान ने पडाघात से इन्द्रजित के रथ को यों विध्वस्त कर दिया कि उसमे जुते अरुव गिरकर मर गये और उसके रत्न-खचित वहे पहिंचे टूट गये।

तत्र इन्द्रजित् एक चण मे एक दूसरे रतन-खचित रथ पर चढ गया और पचास उज्ज्वल वाणों को लह्मण की सुजाओं पर मारा।

लद्मण उसके रथों को विध्वस्त करते रहें। वह एक सहस्र रथों पर चटता-उतरता रहा, परन्तु कुछ युद्ध नहीं कर सका।

तव गगन में स्थित देवताओं ने लच्मण को आशीर्वाद दिये। हर्पध्वनि की। पुष्प वरसाय। अपने मन की व्याकुलता से मुक्त हुए और अपने वस्त्र उछालने लगे।

तव उस इन्द्रजित् के साथ समान योग्यतावाले दम लाख राह्मम-वीर, युद्धहेत्र म प्रविष्ट होकर आगे वढ आये।

रथी, गजारूढ और अश्वारोही वे राह्मस-वीर मेघो के जैसे गरजर्त थे। धरती और आकाश में फैलनेवाले आकारों से युक्त थे। नगाडों के जैसे वोलीवाले थे।

जैसे सब दिशाओं में उमडे मेच गरज रहे हो—यो उनके गर्जन थे। उनके रथी की ध्वनि, विविध वाद्यों की ध्वनि और शस्त्र-प्रयोग से उत्पन्न ध्वनि गगन में भर गई।

उन राच्चिंगों के रथों में शरम, सिंह, भूत, हाथी तथा मडल गीत में जानेवालें घोडे जुते थे। उन सबके चलने से भी, शवों से पटी उस युद्धभूमि से धूलि नहीं उठी।

इन्द्रजित् अपने माथियो द्वारा लाये गये एक मिंह से जुते रथ पर आरढ होकर सब दिशाओं मे शरवर्षा करने लगा। सध्याकालिक प्रकाश से युक्त लहमण ने अपने एक वाण से ही उन सबको हटा दिया।

लक्षण को घरनेवाले राच्नसो ने जो-जो शस्त्र फेके, चलाये या मारं, व सब चूर-चूर होकर गिर पड़े। लक्ष्मण ने एक ही भीषण वाण से महस्त्र राच्नमों के भयकर निरो को काट डाला।

समुद्र के समान फैली उस युद्धभूमि मे ऑर्ते नर्पाकार मे पडी थी। बलवान मत्तराज पहाड़ी के समान पडे थे। रथो के क्षुड छितराये हुए थे। अनेक शक्तधारी राजस पीडित हो पडे थे।

(राज्ञ्सो के) कुडल, मुक्ताहार, रत्नमालाएँ, वीर-वलय, कवच-- मव प्रमजन सं विताडित होकर गगन से गिरे नज्ञ्जों के ममान सर्वत्र विखरें थे। लक्ष्मण ने अपने वाणों से ऋूर राज्य (इन्द्रजित्) के आकार को ओमाल कर दिया और उसके साथियों के सिरों के पर्वताकार देर लगा दिये।

लहमण जिमपर आत्र थे, वह हनुमान् अपर यम के महश (राज्ञमीं को) अपनी पूछ से लपेटता, उठाकर फेकता, पैगों में गैटता, टकेलकर दूर फेकता, गगन में उछालता, नम्मुख जाकर थपड़ लगाता, पट से माग्ता और बुड़की देता।

लहमण जिसपर आरूढ थे, वह मत्त हाथी जैमा हनुमान् धूरकर देखता, धर्माकयाँ देता, हाथियो की उठा-उठाकर फेकता और मसुद्र की पाट देता। भुजाओ पर नाल ठोककर हर्पध्वनि करता। अपने सुन्दर करो में सहस्रो रथीं की पकड़कर खींचता।

वीर (लक्ष्मण) जिमपर बारूट थे वह मिंह-ममान हनुमान् अश्वों को हाथियों को, करवालयारी राच्चमों को यों फूँक देता, जैसे फूल या पत्ते हों। एनको दोनो हाथो से उठाता और ममलकर पीम डालता।

वरट (लक्षण) जिमपर आनन्त से आरट थे. वह अश्व-समान हनुमान् - रन्सियों के स्थान में सर्पों से लिपटे बड़े पहियोबाले रथा को आपस में ऐसे टक्राता कि चणकाल में एक सहस्र रथ विध्वस्त होकर गिर जाते।

उम ममय. जैसे विष से पीडित व्यक्ति ओषिष खाकर न्वस्थ हो एठा हो, वैने ही पहले (इन्द्रजित् के) वाणों से मूर्विछत होकर गिरे हुए नव वानर उठ वैठे।

मृच्छां से उठे वे वानर अग्निमय आँखों से वेखकर अधिकाधिक सस्या में टमड़-कर आये और सदमण का माथ देने लगे और असस्य रूप में बृद्धों शैलो और अन्य आयुधी को चलाने लगे।

उन वृत्तो और शैलों में बाहत होकर रथ यो विध्वन्त होकर गिरे थे कि लगता था, मानों रथ बनानेवाले के ऑगन में अभी अधूरे बने हुए रथों के विभिन्न ग्रंग विखरे पड़े हो।

श्रंगट एक वड़े पेड़ को उठाकर इन्द्रजित् के नामने आया और बोला—'यह नेरे प्राण लेनेवाला हैं, अपने प्राण बचा ले', और उसे वल लगाकर फेका।

देखनेवाले कह उठे—'यह वृद्ध् अनुचित कार्य करनेवाले राह्मन (इन्द्रजित्) को मिटा देगा।' उम वृद्ध् ने एक ह्यूण में देवीं के आवाम को मिटानेवाले इन्द्रजित् के रथको विध्यम्त कर दिया।

तय देवता यह सोचकर वानन्टित हुए कि पूर्वकाल में इन्द्र ने इससे जो अपमान पाया था. वह नय बाज मिट गया।

तय इन्द्रजित् अपने ट्रेट हुए गथ ने गगन में उछल गया और कण-भग में एक इनरे गथ पर आत्द हो गया। फिर, अगद से यह कहता हुआ कि 'मत हट, ठहर', कृद्ध हो, याण बरनाता हुआ आया।

इन्द्र के पीत्र क्रगढ की देखकर उस राज्यन ने कहा—'तृ अपने प्यारे प्राप्त देकर जा ; और उसके निकट आ पहुँचा। तत्र सब बानर-वीरों ने उस (इन्द्रजित्) की बेर लिया। वानरों ने बृज्ञों, शैली और मृत राज्यमी के सिरी विध्वस्त रहों, ब्रह्मी- हाथियो ओर सिंहो को दोनो हाथों से उठा-उठाकर उस (इन्द्रजित्) के वाणों से भी अधिक वेग से फेका।

उस समय, महलो के जीवन, राजसी भीग एव निद्रा की त्यागकर रहनेवाले लद्भण ने अतिकूर दम लाख राज्ञम-वीरो को चण-काल म मिटा दिया।

अहकार एव क्रूरता से भरा इन्द्रजित्, अपने साथियो को, हाथियो को एव अश्वो को मिटत देखकर अत्यन्त क्रुद्ध होकर अग्नि के समान भड़क उठा।

इन्द्रजित् ने देखा—रुघिर-समुद्र बड़ा शब्द करता हुआ वड़ी शबराशियों को वहाकर ले जा रहा है। उमका रथ भी उस प्रवाह में वहने लगा, लेकिन उसके रथ-रस्तर (महापार्श्व और धूम्रास्त्र) उस बचाये खड़े रहे।

शव-राशियाँ गगन तक उठी थी, जिनसे मेघो का मार्ग भी कक गया था। ग्रथकार को मिटानेवाले सूर्य का रथ भी नहीं जा पाता था। राज्ञस-वीर आगे न वह सकने के कारण वैसे ही खडे थे।

इन्द्रजित् ने अपने दोनो ओर स्थित राह्यसो (अर्थात्, धूमाल ओर महापार्स्व) को देखकर कहा—इस एकाकी धनुधारी ने हमारी चालीस 'समुद्र' सेना को विध्वस्त कर डाला। अहो। इसका कैसा पराक्रम है।

तय उन दोनो साथियो ने कहा—हे उत्तम। तुमने भी युद्ध में अपने वाणों से चालीस 'समुद्र' सेना को निहत किया है। तुम्हारा युद्ध भी उस (लद्दमण) के युद्ध के समान ही है।

इतने में वे दोनों (इन्द्रजित् और लद्मण) पुनः युद्ध के लिए सन्नढ हो गये। हनुमान् पर आरूढ होकर सध्याकालिक गगन के समान लहमण ने असल्य वाण चलाये। देवों को जीतनेत्राले इन्द्रजित् ने उन सबको अपने वाणों से काट दिया।

इन्द्रजित्, छह, सात, पचास, साठ, सौ, सहस्र वाण चलाकर पराक्रम से लटते हुए वानर-वीरो को मूर्च्छित कर देता और मूच्छा से चठकर युद्ध करनेवालो को विशाल धरती पर गिरा देता।

सूर्यपुत्र (सुप्रीव) आदि वानर-वीर रुधिर की धारा में बहकर दूर चले गये। तव लद्दमण ने अपने सम्मुख स्थित इन्द्रजित् पर अग्निमय वाण वरसाकर उसे शिथिल कर दिया।

जब इन्द्रजित् पीडित होकर शिथिल हो गया, तब उसके पाश्वों में स्थित दोनों रात्त्स-वीरों (धूम्रात्त और महापाश्वें) ने उत्साह के माथ युद्ध छेड दिया। तब रामचन्द्र के अनुज ने असल्य राज्यसों को निहत करनेवाले वाण छोडे।

(लद्दमण के द्वारा) चुन-चुनकर प्रयुक्त किये गये उन वाणों से रथ, सडवाले हाथी, अश्व सब निहत होकर गिरे। वे दोनों वीर (धूम्राच और महापाश्व) अवेले ही युढकेंत्र में खडे रहे। राज्यन नामधारी ओर कोई व्यक्ति वहाँ नहीं ग्हा।

जो राज्यस प्राण लेकर भागे, उनमें कुछ जल की प्याम से मरे, कुछ जल पीकर मरे, कुछ उनके बड़े-बड़े घानों में उस जल के उमड़ बाने से मरे। कुछ राज्यस, जिनका शरीर बड़े चता से मिद गया था। विना गरंही अपनी लाल केशोवाली, सेवारत परिनयों के पास जाकर उन्हें आर्लिंगन करके उनके प्राणों को भी साथ लेकर वीर-स्वर्ग में जा पहुँचे।

अग्निमय वाणों से अपने वक्त में आहत होकर कुछ राक्त अपने गृहों में जा धुमते। वहाँ अपने बधुजन को देखकर कहते कि 'हमारी सतान की ठीक-ठीक रक्ता करना', और अग्नी सतान का सुँह प्रेम से देखकर, उनके प्राणों का ले जाने के लिए आये हुए यम को क्रोध के माथ देखते हुए निष्प्राण हो गिर पड़ते।

कुछ रास्तम अपने बधुजन को यह परामर्श देने के परचात् अपने प्राण छोड़ते कि कमलनयन राम के अनुज का पराक्रम ऐसा है कि इस लका का विनाश निश्चित है। इन्द्रजित् के मरने के पूर्व ही तुम लोग बनो और पर्वतों में भागकर छिप जाओ।

कुछ राचसों के पर्वताकार शरीरों में लच्मण के बाण उनके माम को चीरते हुए मर्मस्थान में धुमें थे। वे यह सोचकर कि इनके निकलने पर हमारे प्राण भी निकल जायेंगे, उन्हें निकालते नहीं थे। किन्तु, वे मूर्चिछत हो जाते और मौनव्रतवारी सत के समान निःश्वास भरते पड़े रहते।

कुछ राज्ञम, रथी पर न जाते । अश्वी पर न जाते। लाल नेत्रोवाले मेध-समान गजी पर न जाते । अपने पत्रन-वेगवाले पैरो से नहीं जाते । लजा के कारण लका में भी नहीं जाते । युद्ध ज्ञेत्र से अन्यत्र भी नहीं जाते। किन्तु, अपने प्राणों के मोह से वहीं एक कोने में छिपे पड़े रहते।

जिम स्थान पर पहले बरसा हो चुकी हो, उमी स्थान पर पुनः वरसनेवाले मेघ के समान लहमण, यह सोचकर कि अब शीघ ही इम (इन्द्रजित्) को माग डालना चाहिए, क्रोध-मरे यम के समान, अपने भीषण बाण चलाकर उस (इन्द्रजित्) के कवच को तोड डाला।

कवच के टूटने पर अपने अरिम्तत शरीर मे शर की चोट खाकर इन्द्रजित मूर्विद्यत होकर गिर पड़ा। उसके प्रज्ञा पाकर उठने के पूर्व ही, धूम्राम्च और महापार्श्व दोनो ध्वजा मे युक्त तथा अर्व से चुत रथ पर मवार होकर इम विचार से वेग के साथ द्यागे यदें कि हम शीध इस (लम्मण) के प्राण हरण कर लेंगे।

वं डोनो वीर हनुमान् पर तथा लहमण पर अग्निमय वाण वस्सानं हुए आये। लड्गण ने उनके रथ के अश्वां को तथा उसकी धुरी को अपने वाणो से विध्वस्त कर दिया। फिर, उसके सारथि को भी मार डाला।

उन दोनो वीरो के बनुष भी टूट गये। तब उन्होंने च्रण-भर में लीह-गदा लेकर बज के ममान आगे बटकर हनुमान् पर आधात किया जिनमें चिनगारियाँ निकल पड़ी। हनुमान् ने अपने बलिए हाथों में उनकी गढ़ाओं को छीन लिया।

तय व टोनो यह मोचकर भयशस्त हुए कि अब यह (हनुमान्) इन गटाओं से हमें ही मार डालेगा और अपने अन्नटाता की भी चिंता न करके अपने प्राणों की रज्ञा करने लगे (अथांत् भाग गये)।

उस समय शीतल पवन का स्पर्श पाकर मूर्चिंछत हुए वानर प्रज्ञा पाकर उठे,

क्यों कि उनकी मृत्यु का समय नहीं आया था। यम के आने के भी कोई लक्षण नहीं विखाई पह । व अधिक उत्पाह से भरकर उठे।

त्रागद, कुसुट, नील, जाम्बवान्, सूर्यकुमार (सुप्रीव), मैन्ट. उसका माई द्विनिट, शतवली, पनम आदि मिह-समान वानर-वीर, देवो के जयकार करते हुए, शैलो को उठावे, गेवी के समान गरजते हुए आये।

उन मत्र बीरो ने बज्र-समान उन पर्वतो को एक साथ फंका। अवतक इन्द्रजित् मृन्ज्यों त्यागकर उठ गया था। उसने यह कहते हुए कि 'अहो। इनका युद्ध-कौशल इतना ही है।' हमत हुए वाण चलाकर (उन पर्वतो को) चूर-चूर कर डाला।

वानर पुनः वृत्त, शैल आदि वरसाने लगे। इसी समय सूर्य, मानो यह देखकर कि इन्द्रजित एकाकी ही युद्धन्तेत्र में धनुष लेकर खड़ा है, अतः उसपर दया करके अस्तगत हुआ।

गव दिशाएँ इस प्रकार श्रथकार से प्रस्त ही गई, जिन प्रकार उस अन का हृद्य होता है, जो यह नही जानता कि चारो वेद, स्मृति, धर्मशास्त्र, यज, सत्य, दिव्य स्वभाव से युक्त ब्राह्मणों के द्वारा इच्छित महान् फल—ये सब चक्रधारी मगवान् विष्णु ही हैं।

तव विभीषण ने लह्मण सं कहा— 'सर्प के समान क्रोध करनेवाले हे उत्तम ! यदि तुम एक घड़ी के चतुर्थ भाग के भीतर ही इसे मारो, तभी यह मरंगा । यदि वैसान ही, तो राजिकाल आ जायगा, जब राह्मणों की माया वह जाती है। तव यह (इन्द्रिजित्) गगन म अहर्य हो जायगा। फिर, यह विजयी हो जायगा।

तव, अपने ऊपर तथा हनुमान् आदि वीरो के ऊपर शर वरसानेवाले राच्छ की मारने का सकल्प करके लच्मण ने उस राच्चम के सुन्दर रथ की दिव्य प्रभाव से युक्त वाण से विध्यस्त कर दिया।

इसके पहले ही कि उसका रथ धरती पर गिरे, इन्द्रजिल् कर आकाश में उड़ गया और यह विचार किया कि 'अब मैं इस (लक्ष्मण) को नागपाश से बाँच लूँगा और उस पाश से पीडित होकर यह निष्पाण हो जायगा। बह यह गर्व नहीं कर सकेगा कि उसने बाण से सुक्तपर विजय पाई।

तव देवता यह सोचकर भागे कि 'स्वर्णमय देहवाले ( लह्मण ) से युद्ध करने-वाला यह राह्मम, जो प्रशसनीय पराक्रम से युक्त है, गगन मे छिपा है। न जाने अब का परिणाम होगा।

हाथ में घतुष, पीठ पर त्णीर और सहज उमड़नेवाली क्रोधानि से युक्त एव नि:श्वास भरनेवाला वह इन्द्रजित्, जो माया से धनी था, अधकार में ओफल होकर मेघी के ऊपर जाने लगा।

नीलरस्न-समान देहवाला इन्द्रजित् पूर्वकृत अचीण तप के प्रभाव से, अज्ञान को मिटानवाले ब्रह्मा आदि देवों के वर-प्रभाव मे एवं राज्यस-जाति के योग्य माया वल से अणु के जैसे सहस आकारवाजा हो गया।

क्रमलभन ब्रह्मा हो, (सिर पर) चद्र को धारण करनेवाले शिव हो, या चक्रधारी

तिष्णु हो, किमी को भी भुजाओ को कसकर बॉघकर गिरा देनेवाले नागास्त्र का उसने ध्यान किया।

तव वानर, जो इन्द्रजित् के माया-कृत्य से अनिमश्च थे, यह कहकर हर्पध्विन कर उठे कि युद्ध से डरकर इन्द्रजित् भाग गया है। राम के अनुज (लह्मण) भी वैमा विचार करके मदहास कर उठे।

क्या धटित होनेवाला है, इसे न जानत हुए लच्चमण हनुमान् के कधी से उतर पढ़े। अपने धनुष की अगट के हाथ में दिया और अपने वच्च पर फॅसे वाणी की निकालकर विश्राम करने लगे।

इसी ममय इन्द्रजित् ने क्रूर नागास्त्र का प्रयोग किया। वह अस्त्र दसी दिशाओं के लांगों को भयभीत कर भगाता हुआ जाकर लद्भण की पर्वत के समान पुष्ट एव दृढ भुजाओं में लिपट गया।

मव प्राणियों के एक साथ सामना करते रहने पर भी जो लह्मण विचलित नहीं होते थे, अब हठात् ही नागास्त्र से बॅध गये और कुछ न समक्तर शिथिलवल हो कभी युद्धभूमि को ओर कभी आकाश की ओर देखते हुए एड़े रहे।

बायुपुत्र हनुमान् उप्र होकर यह कहता हुआ कि मै गगन मे उड़कर उस छली राज्ञस को ज्ञण-भर मे पकड़ लाकॅगा, ऊपर उठने लगा। तभी वह नागास्त्र उसके कधो पर भी यो फैल गया, जैसे पूर्वकाल में वाली की पूੱछ रावण की भुजाओं में लिपट गई थी।

उस नागास्त्र से निकले करवाल-जैसे टॉतवाले सर्प सब वानरो को घरने लगे। वज्रस्तम एवं पर्वत की समता करनेवाले बड़े-बड़े दृढ हाथी पर यो लिपट गये कि उन्हें देखने से ऐसा लगा, मानो वे हाथ टूट ही गये हो।

नागास्त्र से वॅधे वानर-वीर ऐसे उछलते थे, मानी पर्वत उछले हो। वं फिर गिरते, लोटते, सिर उठाते, गगन को देखकर ऑखो से चिनगारियाँ निकालते, अपनी लहराती पृद्धों को धरती पर पटकन, ओठ चयाते और पोरुपवान् प्रश्च के अनुज को देखकर दुःखी होकर सोचते 'हाय ! इनकी भी हमारी जैसी दशा हो गई।'

विभीषण के मुँह को देखकर पूछते— 'क्या इससे मुक्ति पान का कोई उपाय है.2' श्राधकार पर कोध करते। 'हमारे सम्मुख क्या इनको यो शिथिल होना चाहिए', यो गोचकर लद्भण की मुजाओ की ओग देखकर हॅसते, गिर पड़ते। तय भी व भय-रहित थे।

अब इस सकट को कौन दर करेगा १ हनुमान् भी तो इसी मे पड़ा है—यी कहकर गेते। लद्मण को देखकर कहते—'हमारी यह कैसी दशा हुई है १' फिर कहते—'प्रभु रामचन्द्र के अनुज की इस दशा को हम कैसे सहेगे १'

उम ममय की घटनाओं का विस्तृत वर्णन करने से क्या प्रयोजन है 2 अत्यन्त यलशाली इन्द्रजित् गगन में वित्रुत्-समान वाण चला रहा था। स्वर्णमय अग्रभागवाले वे वाण वज्र के समान गिरते ये और वच्च पर सं पीठ में ओर पीठ पर से वच्च में निकल आते थे।

चक्र काटकर यहनेवाले प्रमजन में जिस प्रकार पर्वत पर की घटाएँ अस्त-व्यस्त

हो जाती हैं, वैसे ही शिरोच्छेदन में समर्थ वाणों से आहत होकर वानरसेना स्थिर न रह सकी और गिर पड़ी।

हनुमान् की ऑखो से कीध की ज्वालाएँ निकल रही थी। सहस्र कोटि से भी अधिक बाण उसकी देह मे चुमे थे, नो भी वह किंचित्भी पीडित नहीं हुआ। किन्तु, प्रभु कं अनुज को पीडित देखकर वह अत्यन्त दुःखी हुआ।

अन्य वानर-वीरो की देही में सौ में अधिक वज्रमय वाण लगे थे, जिससे रुधिर की धाराएँ वह रही थी। असंख्य वाणों से आहत होकर भी अगद अशिथिल पड़ा था।

सूर्यपुत्र, सामने से शरों के लगने पर भी गौवन के वल से भरा था। आँखों से चिनगारियाँ उगल रहा था। उसकी देह और मन में ऐसी ज्वाला थी, जैस बड़े वाँसों के वन में दावाग्नि की ज्वाला हो। दिधर से सना हुआ वह उदित होनेवाले अपने पिता (सूर्य) के समान ही लगता था।

अपनी समता न रखनेवाले लच्मण, कठोर नागपाश से वॅधकर असल्य तीच्ण वाणी से विद्ध देह के माथ पीडित हो ( उससे मुक्त होने का ) जान रखते हुए भी ऐसे ही पड़े थे, जैमें मनुष्य समार के वधन से मुक्ति पाने की शक्ति रखते हुए भी उसी में पड़े रहते हैं।

लच्मण की देह पर वाण किरणों के जैसे थे। धीरे-धीर बहनेवाला रुधिर आतप के समान था। उनकी काित से चारी और का अधकार फट रहा था। उनका रूप ऐसा लगता था, मानो सुर्वे ही देवलों के फिसलकर नीचे गिर गया हो।

रामानुज मूर्चिछत पडे थे। अन्य सब वीर भी धरती पर पडे थे। गगन में छिपा इन्द्रजित् लह्मण के द्वारा प्रयुक्त शरों में पीडित हो रक्त उगलता हुआ यो सोचने लगा—

मैने जो प्रण किया था, वह पूर्ण हुआ। मै अपने को किंचित् स्वस्थ करफे कल गेप कार्य पूरा करूँगा। इस नर का जीवन आज से ममाप्त हो गया। वानरसेना मिट गई। और, इस प्रकार वह इन्द्रजित् दोनो ओर मगल-वाशो के वजते हुए रावण के प्रासाद मे जा पहुँचा।

धनी शरवर्षा करनेवाले लह्मण नामक सद्गुण-भरित मेघ की गिराकर अब वह (इन्द्रजित्), कचुक के वधन की भी उपेचाकर उभरनेवाले स्तन-भार से युक्त मदहान करने-वाली रमणियों के कटाच्त-रूपी वाणों का लच्य वन रहा था, जैसे अब भी वह युद्ध से विरत नहीं हुआ हो।

टोपहीन स्वर्गलोक की स्त्रियाँ रत्नखित स्वर्णदीय लेकर तथा सर्पफन-ममान नितववाली अन्य दस कोटि सुन्दरियाँ यश के गीत गाती हुई चली। गुत्तम-स्त्रियाँ दसका मंगल मनाती चली।

इन्द्रजित् अपने पिता के निकट गया और उम दिन युद्धक्तंत्र में घटी मब घटनाओं को कह सुनाया। फिर, यह कहकर कि हे पिता। चिन्तामुक्त हो जाओ। में बहुत थक गया हूँ। शीव विश्राम करके फिर कल का निचार करूँगा। अपने निवास में जा पहुँचा।

... इबर विसीषण लहमण के सक्ट को देखकर मधानी ने मये गये दही के समान व्याकुलिचित्त होकर यह सोच रहा था कि राष्ट्रपत्त के उस (इन्द्रजित्) ने सुके नहीं मारा इस क्यनीय दशा में भी मैं जीवित हूँ। मेरा हृक्य कितना कठोर है और दुःख से उद्दिग्न होकर धरती पर गिर पड़ा।

राम के अनुज को नागपाश से विधे देखकर प्रेम के कारण सब वानर गिर पड़े। केवल मैं सप्राण पड़ा हूँ। लोग मेरे वारे में क्या मोचेंगे श्यो सुरिभत पुष्पमालाधारी वह विभीषण फूट फूटकर रो पड़ा।

लोग यही कहेंगे कि सज्जन के जैसे साथ ग्रहकर मैंने (लक्ष्मण को) युद्ध में मरवा दिया ! या, यह कहेंगे कि अपने पुत्र (इन्द्रजित्) को विजयी होने दिया, या यह कहेंगे कि ऐसा बदला लेने के लिए ही मैंने अवतक बड़ी विनम्रता का ब्यवहार किया। प्रेमयुक्त समार के लोग अपनी-अपनी विद्या-दुद्धि के अनुमार विविध वचन कहेंगे।

जब उस (इन्द्रजित्) ने युद्ध छेड़ा, तभी मैने अपनी गढा से उसके रथ कां नष्ट करके अपने मन की वीरता को प्रकट नहीं किया। उससे मैं निहत भी नहीं हुआ। अब शिथिल हो पड़ा हूं। मैं किसका बधु होने योग्य हूँ १ हाय। मैं डूब गया।

जय युद्ध मे शत्रुओं में लड़कर वानर-वीर मरे, उसी ममये में भी नहीं मरा, या जीवित रहकर अपने मनोभाव को हथेली के ऑवले के समान स्पष्ट नहीं दिखाया। मैं उनका विरोधी बना। इनकी शरण में आकर भी मैं उनका अहितकारी बना। मैं दोनो धोर जलनेवाली उल्का के समान हूँ।

विभीषण को इस प्रकार के वचन कहकर विकल हो गोते देखकर अनल नामक राच्यस ने (जो विभीषण के संग राम की शरण में आया था ) कहा—ऐसे अनेक उपाय हैं, जो इस सकट से मुक्ति दे सकते हैं। तुम भी कैसे अजो के जैसे शिथिलच्चित्त हो रहे हो १ स्वस्थ होओ। फिर जमने कहा—

तुम यही पर विश्राम करने रहो। मैं प्रभु से सब वात कहूँगा। फिर, अनल चला गया और साकार पुण्यरूप रामचन्द्र के चरणों को नमस्कार करके मब घटित बृत्तान कहे। उमें सुनकर सहस्रनाम (विष्णु के अवतारभृत राम) भी दुःख-सागर में डूब गये।

रामचन्द्र दुःख से अश्रु बहात हुए मूर्चिछत हो गये। फिर, कुछ कहे विना और अश्रु बहाये विना, कुछ देखें विना, क्रोधाधिक्य से सब लोकों को मिटाने का विचार किये विना, खुलकर रोये विना स्थिर रहे और मृच्छां से जगकर यही समक्तते रहे कि अभी लचमण जीवित है।

फिर, दुःख में निमग्न प्रभु ने मोचा—यो यहाँ बैठे ग्हने से कुछ नहीं होगा। फिर, फट उठ खंडे हुए और अतिवंग में उम युद्धभूमि में जा पहुँचे, जहाँ रुधिर का प्रवाह लाल हो वह रहा था।

रात्रिका अधकार इस प्रकार फैला हुआ था, मानो (समुद्ध में) उतरकर जल-पीकर ऊपर उठनेवाले मेघो से तरंगायमान ममुद्र तथा नीलवर्ण की अन्य सब वस्तुओं को एक साथ निचोड़कर, उसी रात को उचित समय मानकर, उस कालिमा की बाह को वरसाया जा रहा हो। इम प्रकार घना अधकार फैला था। उसे मिटाने के लिए महस्रमास प्रभु ने आग्नेयास्त्र का प्रयोग किया, तो उस युद्धम्मि का प्रदेश यो प्रकाशित हो उठा. ज्यो स्वं गगन के मध्य पहुँच गया हो।

राम ने देखा कि शस्त्रों से आहत शवी की राशियाँ पर्वतों के समान पड़ी हैं। वीच-त्रीच में रुधिर का तरगायमान समुद्र भी फैला है। वह दृश्य ऐसा था, मानो गज्ञचमं धारी शिवजी, प्रलयकाल में मय प्राणियों को एक साथ मिटा रहे हो और समुद्र उमड़कर फैल गया हो।

उस दुर्गन्ध-भरी युद्धभूमि में, जो दुर्गा देवी का निवास थी, शवराणियों, किंधर-धाराओं, शवों से भरे कीचड़ एवं शम्बराशियों के वीच में में होकर अर्धनण म रामचड़ अपने भाई के निकट जा पहुँचे।

रामचद्र लच्नमण की देह पर गिरे । अपने वच्च से लगाने हुए उमका आर्लिंगन किया । आह भरकर, आँखों से अश्रु वहाते हुए, ऐसे दिखाई पडे, जैमे कोई काला गेघ वर्षा की वृँदों से ब्यास आकाश के मध्य सूर्य के निकट पहुँच गया हो।

जन्म लेकर भी वास्तव मे जो जन्मरहित भगवान् थे, व राम, शोकमग्न होते उष्ण निःश्वाम भरते, विकलप्राण होते, प्रजा खोकर मूर्ज्छित होते, कर्म्यविमृद होवर 'हा लह्मण।' कहकर वार-वार पुकारते। (लह्मण की) नामिका एव मुँह पर अपना हाथ रखकर चितित होकर कहते—'क्या यह जी उठेगा १'

रामचद्र अपने कमल-समान करों से (लह्मण के) चरणों को महलात। (लह्मण की) जाँघ पर थपथपाते। पित्रत्र कमल-ममान (लह्मण की) आँखों को पांलकर देखते। वज्ञ पर हाथ रखते और धड़कन के शब्द सुनकर प्रसन्न होते। गगन की और देखते। लह्मण को उठाकर अपने वज्ञ से लगान। फिर, धरती पर लिटात। 'क्या माया-कृत्य करने में निपुण इन्द्रजित् चला गया १'—यों कहते।

अपना उपमान स्वय ही वननेवाले कथी से युक्त प्रभु, अपने धनुप को देखत। नागपाश के वधनों को देखत। प्रभात न होनेवाली रात को देखते। गगन के देवताओं की देखते। 'धरती को उखाड़ हूँ', कहते। प्रवाल-ममान औठ चवात। विज्ञ लोगों के कथनों देखते। 'धरती को उखाड़ हूँ', कहते। प्रवाल-ममान औठ चवात। विज्ञ लोगों के कथनों का स्मरण करते। ( श्रातिम वाक्य का यह भाव है—विज्ञों ने कहा है कि धर्म की विवार करते। होगी। किन्तु, अब धर्म की पराजय मी होती दिखाई पड़ रही है, इमी का विचार करते।

प्रमाणों ने परे रहनेवाले प्रभु नीचे गिरे वानर वीरों को देखते। नियति के बार में मीचते। बीरता के बोग्य धनुष को निष्ययोजन होते देखते। अपने बाणों को देखते। 'इस धरती पर मेरे समान दीन बोर कौन है ?'—यो कहते। 'हाय। मुक्ते ये कैंग सबट प्राप्त हुए,' कहते।

रामचन्द्र के ये वचन सुनकर विभीषण व्याकुलचित्त होकर योले—हमने पहले यह नहीं मोचा था कि इम युद्ध में इन्द्रजित् स्वय ही चला आयगा। उसके आने पर मैं यहीं मोच रहा था कि उमकी पराजय होगी। किन्तु, छल से ऐसा हो गया है। यह दिव्य प्रभाववाले नागशस्त्र का परिणाम है।

अतिकाय का वध करने के पश्चात् लद्दमण ने यह सोचा कि अब लकेश स्वय आयगा और दे युद्धभूमि में डटेरहे। तब रावण का पुत्र चालीम मसुद्र सेना के साथ यहाँ आया।

इन्द्रजित् महस्र मिंह से जुने हुए रथ पर आया और शरवर्षा करके हमारी सेना की चालीन समुद्र मेना को मिटा दिया नथा वानर-सेनापतियो को धरती पर गिरा दिया। फिर, पौरपवान् लच्मण से युद्ध करने लगा।

हनुमान् पर आरुढ होकर लच्मण ने उसके सहस्र रथों को मिटा दिया। उसकी चालीस ममुद्र सेना को यो मिटा दिया, जैसे सूर्य के सम्मुख ओस हो। उसके वच्च पर असस्य शार चलाकर उसे विकल कर दिया।

सब सेना के निहत होने पर इन्द्रजित, शर के चतो से रक्त बहाता हुआ, चिन्तित हो एकाकी खड़ा रहा। तब मैने लच्मण से कहा कि यिव यह बच जायगा, तो बड़ी माया करेगा। तभी सर्थ अस्त हो गया।

सारे ससार में अधकार फैल गया, जो माया-कृत्य के अनुकूल था। शरो से पीडित इन्द्रजित् गगन में अदृश्य हो गया और अपने नरो के वल से नागास्त्र का प्रयोग कर मत्रको गिरा दिया —यो कहकर निभीषण ऑखो से आँस् बहाता हुआ खड़ा रहा।

तिभीषण ने पुनः नमस्कार करके राम से कहा—हे मेरे प्रसु ! इनमें से किसी के प्राण नहीं गये हैं। जय नागपाश ऋ्ट जायगा, तय नय लोग उठ वैटेंगे। क्या ये लुद्ध शरों के आधात से मरनेवाले हैं ? नहीं; रोने में क्या प्रयोजन ? दुःखी मत हों। पाप कभी धर्म को नहीं जीत मकता।

तय राम ने प्रश्न किया—इम पाश को किस देवता ने दिया 2 इसका प्रभाव क्या है 2 इसमें छूटने का क्या उपाय है 2 जितना तुम जानते हो, सब कहो । तब महान् विभीषण ने कहा—हे दोषरहित । मैं सब बताऊँगा।

हे चक्रधारी सुन्दर पुरुष । पूर्वकाल में इस सृष्टि के कर्ता ब्रह्मा के यज्ञकुण्ड से यह उत्पन्न हुआ । शिव ने (ब्रह्मा से ) इसे धाप्त किया था । फिर, तपस्त्री इन्द्रजित् के माँगने में उन्होंने उसे दिया था । यह मत्य है कि वह नागास्त्र प्रज्ञयकालिक वज्ज के समान प्रभाव से युक्त है।

नहस्तेत्र (इन्द्र) की सुजाएँ इमी अस्त्र मे बाँधी गई थी। जब हनुमान् लका में आया था, तब उमकी सुजाएँ भी इमी से बाँधी गई थी। देवता स्वर्गवाम की प्रतिष्ठा खो बैठते थे, तो वह इमी के प्रभाव से। बतः, ओर कुछ कहना व्यर्थ है।

हे मधुस्रात्री नुलगी-माला से भृषित सुन्दर । यह नागास्त्र जय स्त्रय ख़ूटे, तभी ख़ुटता है। ब्रह्मा प्रभृति गय देवों के प्रयत्न में भी यह नहीं ख़ूटेगा। इस लोक के वासियों के बारे में कुछ कहने से क्या प्रयोजन १ जब शरीर मिट जायगा ओर प्राण ह्यूट जायेंगे, तभी यह छूटेगा।

देवों के दुःख को दर करने के लिए शुभावतार लेनेवाले प्रभु ने विभीषण में कहा—क्या में उन देवों से युद्ध करूँ, जिन्होंने यह नागास्त्र उसे दिया, या मव लोकों को जलाकर भरम कर दूँ, या लका पर आक्रमण करके मय निवामियों को एक साथ मिटा दूँ १ इम ममय कौन-सा कार्य उचित होगा १—वताओं।

यदि इन्द्रजित् को यह अस्त्र देनेवाला देव स्वय आकर सुमापर करणा करे, तो उने मैं स्वीकार करूँगा। यदि वैमा न करे, तो त्रिलांक की शक्ति को शिव के एक वाण न जलनेवाले त्रिपुरो के समान जलांकर भस्म कर दूँगा।

हं लकेश के भाई। यदि मेरा अनुज मर जाय, तो फिर मुक्ते अपने यश की क्या परवाह है 2 अपवाद का क्या डर है? धर्म या अधर्म है, इसकी चिता ही क्या है 2 विचार करके देखों। क्या ऊपर के निवासी तथा इस लोक के निवासी मेरे लिए इन वानरों से भी वडे हैं, जो मेरे लिए मर्वस्व अपित कर रहे हैं 2

अपने अनुज तथा माथियो पर अपार प्रेम रखनेवाले प्रसु ने फिर कहा-एक ने पाप किया, तो चमके लिए सब लोको को मिटाना उचित नहीं है, ओर दु.खी होकर खंड-खंडे आह मरने लगे।

वेद-रूपी अकुश से टवे रहनेवाले दो स्डॅडोवाले हाथी के जैसे प्रश्नु पुनः लक्षण के निकट आकर उनके नागपाश को ध्यान से देखा और वोले यह यह अस्त्र लक्षण को निजींव कर देगा, तो मैं भी प्राण त्याग करूँगा।

राम की ऐसी दशा को देखकर गगन के देखता भय से कॉपत हुए मोचने लगे कि न जाने अब क्या होगा १ तब उनके निकट स्थित महिमामय गरुड भगवान रामचन्द्र पर अपनी मिक्त में ब्याकुल होकर, अधकार में धीरे-धीरे आकर प्रकट हुआ।

कभी विचलित न होनेवाला राम का चित्त लहमण के वधन को देखकर विचलित हुआ, तो उनसे उम (गुरुष्ट) का मन भी अत्यन्त हु. खी हुआ। उने यह अच्छा न लगा कि राम का मन दुराचारी रावणादि के अतिरिक्त अन्य लोगो पर भी निष्करण हो जाय। अतः, वह अपनी कांति से सप्तार को प्रकाशमान करता हुआ, अपने वग में महामें को भी कुँपाता हुआ, अपने विशाल पंखों से ऐमा प्रभजन उत्पन्न करता हुआ कि दिगाज मी एक वार पलकें वद कर लें, नीचे आया।

रामचन्द्र को दुःखो की अधिकता से पीडित होते देखकर, वह (गरुड) करोटी 'खात' दूर से ही देख सकनेवाली अपनी आँखो से ऑस्ट्र वहाने लगा। वह आया, तो शीतल तरगीवाला ममुद्र विद्धुत्व हो उठा। समार का अधकार हट गया। उनके पखो में वरम्बर मुनाई पढे। नागास्त्र का वधन दीला पड़ गया।

विशाल दिशाओं में ऐसी निरंतर ज्योति फैली कि अधकार कहीं नहीं रहा। लगता था, सूर्य का ही प्रकाश सर्वत्र फैला हो। उसके कठ की कार्ति से चाँउनी का प्रकाश सर्वत्र फैल गया। उसका सुकुट मेह-पर्वत पर शोभायमान सूर्य से भी तिगुना शोभित हुआ। उसके कंठ पर शोभायमान रत्नहार तथा शीतल पुष्पहार, उसके पखो के वेग से अपनी काति के साथ उसके वच्च पर कभी लगते और कभी नहीं लगते हुए हिल रहे थे। वह दृश्य ऐमा लगता था, मानो विद्युत् से युक्त कोई पर्वत ही उड़ता आ रहा हो, या सूर्य ही दिच्चिण में उदित होकर उत्तर की ओर आ रहा हो।

(उसके शरीर पर) सर्पों के फनो से प्राप्त असल्य माणिक्यों के बने अनेक आभरण विद्युत् से बने-जैसे दिखाई देते थे, जिनसे सूर्य का-सा प्रकाश फैल रहा था। यो गरुड आकर, दीर्घकालिक वियोग को मिटाता हुआ राम के प्रति नमस्कार करके खड़ा रहा।

वह निर पर हाथ जोड़े हुए था। कालमेघ से भी अधिक नील प्रसु के चरणो पर नमस्कार करके वह अत्यन्त दुःख प्रकट करने लगा। वह (विष्णु) भगवान् की ध्वजा पर रहकर चौदहो लोको के निवासियों के नमस्कार प्राप्त करता था, अब उसे छोड़कर धरती पर आकर खड़ा हुआ।

गरुड ने राम से कहा—(आदिशेष का) वास्तिविक रूप छिपाकर जो (लह्मण के रूप में) अवतरित हुआ है, उसके वियोग से दुःखी होनेवाले हे ब्रह्मा आदि के भी कारणभूत भगवन्! हे मायानट! हे मनोव्याकुलता को दूर करनेवाले। तुम इस प्रकार विकल हो रहे हो—यह कैमी माया है १ हे मेरे प्रसु! चिंतित मत होओ। हे सर्वस्वामिन्! दुःखी मत होओ।

हे देवो तथा अधिदेवो के द्वारा स्तुत्यमान नामवाले ! नित्य यौवन से स्थित रहकर चौवह लोको की रचा करनेवाले ! तुम ( भक्तो को ) अलम्य आनन्द के साथ ही मोचलोक का वाम प्रवान करते हो । आदि भगवन् ! यह कैसा दुःख है 2 तुम्हारी इस माया को कौन जान सकता है 2

् तुम सव प्राणियों की स्रष्टि, सहार एवं रचा के कारणभूत हो। सर्वत्र व्याप्त रहकर भक्तों के अभीष्ट पूर्ण करनेवाले हो! संपूर्ण ज्ञान से रहित मनुष्य-रूप धारण करके (अपने से भी छोटे) देवों को नमस्कार करके उनसे वर प्राप्त करते हो। दुःख से तप्त होते हो। ऐसी आङ्चर्यमय शक्ति से पूर्ण हो तुम। तुम्हारों इस माया को जाननेवाला कौन है ?

तुम अन्य दोनो देवां (ब्रह्मा और रुद्र) के साथ एक समान रहते हो। ऐसा होने पर भी व दोनो देव तुम्हारे सत्य-स्वरूप को नहीं जान पाते। त्रिमृत्तियों में तुम आदि-मृत्ति हो। सृष्टि की सब वस्तुओं में अन्तयांमी बने रहते हो। यदि तुम चाहो, तो तुम्हारे मंकरूप-मात्र में मारी सृष्टि मिट जाय। तुम अविनश्वर हो। तुम्हारे ऐसे कृत्यों का अनु-स्वान करने की शक्ति किसी में नहीं है। क्या हमारी वृद्धि ही इतनी सूद्म है कि हम तुमको नहीं जान पाते, या अन्य कोई कारण है 2 इम माया को कौन जान सकता है 2

हे वेदो से स्तुत्यमान ! तुम सब प्राणियों को जीवन देते हो । अविनाशी होकर भविष्य में भी स्थित रहते हो । तुम अपने लिए किसी भी वस्तु की कामना नहीं करते हो । (भक्तों को ) अभीष्ट फल अवश्य देते हो । तुम इन्द्रियों के विषय बनी वस्तुओं में हो । आत्मा की आत्मा हो । प्रत्यत्त के विषय स्त्री-रूप, पुरुष-रूप एवं नपुमक-रूप में भी स्थित हो । तुम्हारी इम माया को कौन जान मकता है ? तुम्हारे स्वरूप के बारे में चारों वेटों में से एक यह कहता है कि विष्णु का रूप अनन्त है। दूसरा कहता है कि तुम एक मूर्त्ति हो। अन्य एक वेद कहता है कि तुम चिरतन जानज्योति-स्वरूप हो। और, एक वेट कहता है कि ऑखों के मामने प्रकट होने-वाले तुम ज्योति-रूप में (अर्थात्, सूर्य-रूप में) आकाश को स्थान बनाकर रहते हो।

कभी असत्य न होनेवाले वेट अपने श्रांतिम भागों में (अर्थात्, उपनिपदी में) सत्यज्ञान के आधार पर कहते हैं कि तुम सत्यरूप हो । जो जानदरिद्र (नास्तिक) यह कहते हैं, कि (स्वय भगवान् को देखनेवाले किसी को) उनके अस्तित्व के वारे में कहते नहीं सुना गया है और सृष्टि का निर्माण अन्य किसी कारण से हुआ है, वे (नास्तिक) शालोक विधान से तुम्हारी करणा का पात्र न बनकर नरक में गिरते हैं। किन्तु (भक्तों के लिए) तुम भृत्य के समान भी होते हो और राज्य भी करने हो । तुम्हारी इस माया को कौन जान मकता है।

तुम अनुपम शब्द-स्वरूप कहै जाते हो । शब्द का अर्थ भी तुम हो । पिवव वेदों के लिए भी अगम्य हो । हाथ में धनुष एव वाण लेकर भी प्रकट होते हो । अपने सुन्दर कर में सुन्दर शख को भी लिये हुए हो । '(राच्चसों को ) मारो ।' कह रहे हो । स्वय राच्चस-रूप होने के कारण मारे भ जाते हो । है विकद्ध धमों से रहस्यमय भगवन । तम्हारी माया को मैं नहीं पहचान सकता हूँ ।

हे मोच प्रवान करनेवाले भगवन् । तुम ऐसे खढे हो, जैसे अपने वास्तिवक हप को भूले हुए हो । तुम ऐसे भी हो, जैसे अपने वास्तिविक हप को ममफते हो । तुम्हारी इम माया को जानने की शक्ति सुक्तमे नहीं है। तुम अनासक्त-से हो, आसक्त-से भी हो । तुम्हारे स्वभाव को निश्चित रूप से कहना असभव है। धर्म जब विस्खलित होने लगता है, तब उसे स्थिर करने के लिए तुम अवतीर्ण होते हो । हे अजन्मा । तुम जैमे भी हो, तुम्हारी इस माया को कीन जान सकता है 2

तुम जीवों के पाप और पुण्य के अनुमार उन्हें विविध रूपों से सृष्ट करते हो। जो तुम्हारा ध्यान करते हैं, उन्हें कर्म-वधनों से मुक्त करते हो, उनके मनोरथ की पूर्ण करते हो और स्वय प्रकट हुए विना ही उनका मन बनकर रहते हो। मुनियो, मोजलों के सिर्ट स्रियों तथा अन्य त्रिमूर्ति आदि देवों के लिए भी अगम्य रूप हो। तुम्हारी माया को कौन जान सकता है 2

हे महात्मन्। अन्त्र चलानेवाले (अर्थात्, राच्नम), अन्त्र में आहत होनेवाले (लच्मण, वानर आहि) तथा यह दृश्य देखकर दयाई होनेवाले (देवता आदि)—इन गय में तुम्ही व्यास हो। ज्ञानहीन लोग जिस जान का त्याग करते हैं, उनके माथ तुम भी उनसे दूर होते हो। फिर भी, उनमें अत्यामी होकर उनसे दूर हुए विना भी उनते हो। उनसे दूर होते हो। किर भी, उनमें अत्यामी हो ने नुम्हारी इम माया को कीन जान तत्त्वजों से जेय होनेवाले मत्यज्ञान भी तुम्ही हो। तुम्हारी इम माया को कीन जान सकता है 2

सकता ६ ' हे सहस्र नामवाले! जन्म लेनेवाले नव पदार्थों मे तुम वर्तमान रहते हो। नुम विनाशरिहत हो। सबसे पृथक् रहकर भी सन्वरण करते हो (अर्थात् । सिन्न-भिन्न अवतार है. र्हां)। विभिन्न अवतारों में जीवधारी तुमकों (अपनी ही जाति का व्यक्ति मानते हुए) तुम्हारे वास्तविक रूप को नहीं सममते हैं, तुम यों रहस्यमय हो। है तीक्ष्म चक्रायुव को धारण करनेवाले सुन्तर हाथों से युक्त ! (विराद्-स्वरूप में) तुम मानी सृष्टि का एकीकृत तप बनते हो! विचार करने पर तुम श्वेत 'काँदल' (एक पुष्प का पौषा) के कंद के ममान भीतर में शून्य विदित होते हो! यह तुम्हारी कैसी माया है!

इस प्रकार से स्तृति-वचन व्हकर गरड अपने पंखों की कांति ने अंधकार को दूरकर स्वर्णिम काित फैलाता हुआ आया। उने देखकर नामकन्द्र यह नींचने लगे कि यह कौन है और (उसकी ओर) जिर उठाये रहे। उसलोकों को भी आइत कर सकनेवाले विशाल पखों से युक्त गरड, क्ष-मर में नीवे उड़ता हुआ प्रमु के निकट जा पहुँचा।

पापी (इन्द्रजित्) के द्वारा प्रयुक्त मब नाग उसी प्रकार मिट गये. जिन्न प्रकार अपने दानी स्वमाव के कारण मेच का भ्रम उत्पन्न करनेवाले 'शडेंपप्य' नामक दाना के गाँव 'तिक्षेण्णे नल्लूर' में बाने मात्र ने वेटकों, शास्त्रकों, विद्वानों तथा कवियों के परिवानों के मय व्यक्तियों की भूख मिट जाती है। वे सब नागपाश कमलनाल के मीतर न्थित सुत्र (रेजे) मे भी अधिक सुत्तम हो गये।

अनेक महत्व पंखों से युक्त (उन गरड के) परों की हवा जब श्रंथकार को दूर करती हुई फैली, तब (लक्षण आदि के) शरीरों में गड़े बाण छिन्न-भिन्न होकर छितरा गये। उनके शरीर पर पड़े बंधन के चिह्न भी या मिट गये, ज्यो पूर्णज्ञान ने युक्त टबक्ति में उस्पन्न होकर भी छोटा पाप मिट जाता है।

धर्ममार्ग पर कभी पट न रखने के कारण वज्र-नमान क्रूर नेत्रोंबाले राज्ञम, जीवित न हो सके। कमलभव ब्रह्मा ने पुनः मृष्टि की हो। यो धर्म (के संस्कृष ) में निगत नव वानर मजीव हो छे।

अनुज लहमण जब स्वस्थ होकर उठे तथा अपने माई को नमन्कार किया. तथ नीतिमार्ग पर स्थित रहनेवाले बीर प्रभु ने उनकी अपने आलिगन में बाँ किया और बोले— आनेवाली विपत्तियों को दर करनेवाला देव स्वय (गरुड के रूप में) अब प्रत्यक्ष हुआ है। फिर, नव वानर-बीरों को यो गले लगाया, जैसे वे अपने ही प्राप हो। फिर, नदा एक रूप रहनेवाले पूर्णचढ़ के नमान खड़े हुए गरुड के निकट आये।

देवता भी जिनके वास्तिवक स्वरूप में परिचित नहीं हैं, ऐसे वे (राम) गहड़ ने बोले—हे आर्थ! तुम कीन हो १ हमारी अपूर्व तणस्या के परिणाम से ही तुम यहाँ आये। जीवन प्रवान किया। तुम्हारा रूप देखने से ज्ञात होता है कि तुम मुक्तमे हुछ भेट केनेवाले नहीं हो। तुम्हारा प्रस्तुपकार करने की यीखता भी हमने नहीं है।

फिर, व बोले—ह बीर ! तुम्हारे आने नात्र ने हमें दुर्लभ जीवन प्राप्त हुआ, जो किसी ने भी प्राप्त नहीं होनेवाला था। यदि तुम कुछ वर भी देना चाहों। दो अब और कौन-मी वस्तु प्राप्त करने को रह गई ? तुम्हारा उपमान किस लोक में है ?

में लक्ष्मप के बारे में आशक्ति हो रहा था कि अब यह बचेगा या नहीं | उसकी

तुमने जीवित कर दिया। हे महोपकारी। तुमसे मेरा पुराना स्नेह नहीं है। विमने सुमे कभी देखा भी नहीं है। तुमने हमारे वारे में सुना भी नहीं होगा। हमारा तुमने उपकार किया, किंतु हमसे कुछ अपेचा नहीं की १ तुमको कुछ आवश्यकता भी नहीं है, अतर हम तुम्हारी क्या सेवा करें १ कहो।—यो राम ने कहा।

तय पवित्रमूर्ति पित्त्राज (गरुड) ने कहा—'हे मायाकृत इस जम्म के शत्रु। (इम जन्म से मोत्त प्रदान करनेवाले।) जब तुम रावण का वध करके अवतार के लह्य को पूर्ण करोगे, तब मैं पुनः तुमसे आकर मिलूँगा, और सब वृत्तात सुनार्कगा। अब आजा वो, और वहाँ से चला गया।

उत्तम प्रमु उस जानेवाले की आर देखते ही रहे। फिर बोले—'हमसे कुछ प्रयोजन की कामना न करके हम जीवन प्रदान करके यह जा रहा है। करणा-रूपी धन से सपन्न व्यक्तियों का कार्य ऐसा ही होता है। महान् लोग अपने उपकार का कुछ प्रत्युपकार नहीं चाहते। हम मेघ जैसे उपकारी का क्या प्रत्युपकार करते हैं 2

हनुमान् ने प्रभु से निवेदन किया—'हे धर्ममय हृदयवाले! यह सोचकर कि लह्मण मर गये हैं, सीताजी दुःखी होती होंगी। वचक राज्ञस भी जो वेसुध होकर सो रहे हैं, अब यह जानकर कि वानर जी उठे हैं, भयभीत हो जायें—यो हमें वड़ी हर्पध्वनि करनी चाहिए।

महिमामय प्रमु ने कहा—ठीक है। तब मब वानरों ने ऐसी तुमुल हर्पध्विन की कि समुद्र विज्ञुच्य हो छठे। आदिशेष के फन पर से घरती उपर छञ्जल गई। ससार के प्राणी भय-चितित हुए। मेघ स्थानभ्रष्ट होकर गिर पडे। पर्वत फट गये और विशाल दिशाएँ भिट गई।

रावण ने, जो आँखें वट करके अकल कित हृत्यवाली मीता का ध्यान कर रहा था, देह में उष्णता से भरकर, शिवजी के त्रिश्ल के लिए भी दुमेंग वह्न में मन्मथ के पुष्पवाणों से आहत हो रहा था, वह हपेध्वनि सुनी।

पिता की आज्ञा मानकर चलनेवाले धर्म-स्वरूप तथा भक्तों के दुःखों के दूर करने-वाले प्रसु राम का सतत ध्यान करती रहनेवाली सीताजी तथा उन सीताजी को याद करता हुआ शाहतसन, किन्तु अनिर्गतप्राण रहनेवाला रावण—इन दोनों के अतिरिक्त और कीन ऐसा था, जो उस समय लका में जग रहा हो 2

पुरविसह-समान रावण ने वह ध्विन सुनी। यह मौचकर कि वानरसेना ने आक्रमण किया है, कर उठ खड़ा हुआ। किर, यह कहकर कि '(इन्द्रजित ने) जो कहा का का किया है, कर पर खड़ा हुआ। किर, यह कहकर कि '(इन्द्रजित ने) जो कहा कि शत्रु निहत हो गये हैं, वह भी कैसी सुन्दर वात थी! उम (इन्द्रजित ) की निन्वा करने कि शत्रु निहत हो गये हैं, वह भी कैसी सुन्दर वात थी ! उम (इन्द्रजित ) की निन्वा करने कि शत्रु है।

रावण ने मन में कहा—राम का धनुष वज्र-समान टकार-ध्विन कर रहा है। उसके अनुज के धनुष का टकार इस भयकर रूप में फैल रहा है कि ब्रह्माड फट जाये। हनुमान का गर्जन मेरे कानों में चीट कर रहा है। सूर्यकुमार का शब्द सारे ससार में पैल रहा है। अगद गरज रहा है। कोधी नील गगन मे शब्द फैला रहा है। अन्य नानर-बीर भी पृथक्-पृथक् वड़ा कोलाहल कर रहे हैं। अतः, धर्मदेव की सहायता से सब नाग-पाश से मुक्त हो गये हैं। इसमें सदेह नहीं है।

यह सोचकर रावण पलग से उतरा। हाथों में करवाल ली और नौ कोटि राच्चसों से अनुस्त होता हुआ, सुन्दर आभरण-भूषित असल्य सुन्दरियों के दीपों के प्रकाश में, अपने प्रासाद से इन्द्रजित् के निवास की ओर गया।

लता को भी लजित करनेवाली पतली किट से युक्त स्त्रियाँ, अपने वस्त्र सँमालती हुई, शिथिल केशपाश से शोभायमान होती हुई, निःश्वास भरती हुई, ग्रंतरिक्त को भरनेवाले स्तन-भार मे शोभित होती हुई, अलसाई ऑखो के साथ लड़खड़ाते पद रखती हुई उठ-उठकर आई।

देविस्त्रयाँ मद्यपान, निद्रा, अपने देखे स्वप्न तथा मधुरगान से मस्त होकर, म्यपान के साथ किये जानेवाले छल में अभ्यस्त, मीन-समान नेत्रों को खोलती तथा वंद करती हुई, चरणों के नूपुरों से मधुर नाद निकालती हुई, लड़खड़ाती हुई आई।

ब्रह्मा ने सेघ पर नीला रंग चढाकर, अगह आदि की सुगंधि लगाकर, पुष्पो को खोसकर, यह विचार न करके कि इससे कृश किट की हानि हो सकती है, जो महान् केश-पाश की सृष्टि की थी, उससे शोभायमान तथा काले नयनो, अरुण अधर एव आभरणों से युक्त रमणियाँ निद्रालस हो उसके साथ-साथ चली।

सखलोक के निवासी ब्रह्मा ने अत्युत्तम सृष्टि करने का विचार करके मधु मे, इच्छरस में, द्ध में तथा अमृत में स्थित मधुरता को लेकर वाणी वनाई। हरिणो, मीनो, करवाल एवं कमलों में स्थित सुन्दरता को लेकर आँखें वनाई और ऐसी अपूर्व वस्तुओं से निर्मित अत्युत्तम स्त्रियाँ रावण के साथ-साथ चली।

वानरों के कोलाहल के कानों में पड़ने मात्र से, सिंह-समान सब राच्चस, सिंह का गर्जन सुननेवाले हाथियों के जैंपे हो गये। सभी राच्चमस्त्रियाँ वज्र-ध्वनि सुननेवाली सर्पिणियों के समान हो गई।

रावण शीघ अपने पुत्र (इन्द्रजित्) के स्वर्णमय प्रासाद में जा पहुँचा। वहाँ उसने उस इन्द्रजित्को देखा, जो लद्दमण के वाणों से उत्पन्न चतों से रुधिर के वहने के कारण अपार वेदना से पीडित था, सजल मेघ के समान पड़ा था, पुरुपसिंह से विताडित, शक्तिहीन हाथी के समान पड़ा था।

वह उठकर अपने पिता के चरणों को नमस्कार भी नहीं कर सका और बड़ी कठिनाई के साथ दोनों हाथों को सिर पर रखा। उसे देखकर रावण का हृदय वेदना से भर गया। उसने बार-बार पूछा—'हे पुत्र विस्टंक्या हो रहा है १' तब इन्द्रजित्, जिमका शरीर अत्यन्त पीडाटायक चतों से भरा था, ये बाते कहने लगा—

हे तात ! मेरे बत्त में असल्य वाण प्रविष्ट होकर पार कर गये । मेरे अनश्वर शरीर के रक्त को पी गये । मेरा कवच टूट गया । में अत्यन्त शिथिल पड़ गया । यदि में माया में नहीं छिप गया होता तो अवतक मेरे प्राण निकल गये होते । हे मदर-पर्वत के ममान कथोवाले ! देवेन्द्र, शिव तथा विष्णु से मैने जो युद्ध किये, उनमें मैं कभी पीडित नहीं हुआ । आज जैसे दीनता-पूर्ण वचन मैने कभी नहीं कहें थे । अहों ! उस नर (लदमण) के यल की कोई सीमा नहीं है !

विकसित पुष्पमाला धारण करनेवाले ! लह्मण का पराक्रम ही ऐसा है, तो उसके भाई (राम) के पराक्रम का क्या कहना ? अब क्या परिणाम होगा, इमका विचार करना चाहिए। यह समझना उचित नहीं कि हमारी विजय निश्चित है।

यि मैं वानर-वीरों के साथ उस लह्मण को मार सका, तो वह माया से नागास्त्र का प्रयोग करने के कारण ही। अब एक राम ही बाकी रह गया है। अब मिष्य में चाहे जो भी हो।—यो इन्द्रजित् ने कहा। तब रावण बोला—

हे वीर-वलयधारी पुत्र ! अहो ! कदाचित् तुमने वह ध्वनि नहीं सुनी, जो अभी उन युद्धभूमि में लच्मण के धनुष के टकार से एवं वज्ज को भी भयभीत करनेवाले वानरीं के कीलाहल से प्रकट हुई थी !

तत्र इन्द्रजित् ने उत्तर दिया—हं पिता। वे सब भयंकर नागपाश से वॅध गये और वज-समान मेरे वाणो से उनके शरीर भिद गये हैं। वे प्रजाहीन हो गये हैं। यह सब मैंने अपनी ऑखों से देखा। तुम जो कहते ही, क्या यह सत्य है १ क्या नागपाश भी कोई साधारण वधन है, जो सहज ही टूट जाय १ यदि ऐसा हो, तो जिम देव ने मुक्ते वह अस्त्र दिया था, उसका अपयश ही होगा न १

जब यह समाषण हो रहा था, तभी युद्धभूमि से कुछ दूत शीघ आ पहुँचे। रावण के चरणो पर नत हुए। रावण के पूछने पर वे सारा वृत्तात सुनाने लगे।

हे सुरिमित पुष्पमालाधारी! कोशलाधिप का पुत्र (राम) अर्धराति मे राग्मि मे नागपाश से बद्ध लोगों को देखकर पहले हास्यास्पद ढग से रो पड़ा। फिर, बहुत कृद्ध होकर बीला कि मै सब लोकों को जला दूँगा। तब गरुड प्रकट हुआ।

गरुड के आने पर सबके नागपाश छिन्न-भिन्न हो गये। मबके घाष भर गये। सबकी थकावट दर हो गई। सब युद्धचेत्र मे पुनः एकत्र हो गये हैं। यही घटित हुआ है। तब रावण बोला—

वर्णनातीत वल से युक्त मुनाओवाले मेरे पुत्र के द्वारा प्रयुक्त नागास्त्र, पवन में मिट गया। ओह। देखो, देखो। यह कैसी वात है १ यदि यह सत्य हो, तो मेरा रावण वनकर रहना व्यर्थ है। मेरा यह जीवन भी क्या है १ अब मेरे मभी प्रयत्न निर्म्थक हो गये।

जिम विष्णु के सबध में यह प्रसिद्ध है कि उमने चौदह लोकों को निगलकर उन्नें फिर प्रकट कर दिया. पूर्वकाल में जब वह मुक्तसे युद्ध करने आया, तब तरंगायमान ममुद्र में जा लिया। तब यह गरुड नहीं आया।

जय मेंने उन नगरों की नष्ट किया, जिनकी रक्षा कालवर्ण चक्रधारी (विष्पु) कर रहा था, तब, और जब उस (गरुड के) बच्च तथा पखों में मेरे वाण जाकर लगे थे, तब क्या यह गरुड महायता करने लिए आया था १

इमे रहने दो ! जो हो, मी हो । जो जीवित ही उठे हैं उन्हें पुनः मारना होगा।

हे पीरुषवान् पुत्र। तुम्ही पुनः जाकर भीषण युद्ध करो । तय वह गरुड लिज्जित होगा । तय इन्द्रजित् ने कहा---

में आज केवल विश्राम करूँगा और अपनी थकावट दूर करूँगा। उसके परचात् जाकर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके तुम्हारे मनोरथ पूर्ण करूँगा। रावण उसके लिए स्वीकृति देकर पुष्पमालाओं से अलकृत अपने प्रासाद में जा पहुँचा। (१-३००)

## अध्याय १९

## सेनाध्यत्त-वध पटल

(वानरसेना मे, राच्चमो के साथ युद्ध करने के लिए) छठे हुए छत्साहपूर्ण कोलाहल को सुनकर इधर राच्चस भी युद्ध करने के लिए उतावले हो छठे और पुष्पमालाओं से भूषित रावण के निकट जाकर कहने लगे—हमं युद्ध मे जाने के लिए अभी आजा वीजिए। तब राचसराज ने कोष से भरकर ये दचन कहै—

अरे बीर धूमाच् ! तुम सेना का सचालन करते हुए महापार्श्व के साथ जाओ। रावण की यह आज्ञा राच्यस-सैनिको को पसन्ट नहीं आई और वे (सैनिक) रावण से कहने लगे—

जब इन्द्रजित् की सेना के हाथी, घोड़े, रथ तथा पदाति सैनिको के समुद्र-सहश विशाल टल (बानरो के आघात से) विध्वस्त हो गये थे, तब ये टोनो इन्द्रजित् को अकेले ही (युद्धरंग में) छोड़कर—'हाय। वह लद्दमणका शर है। शर है।'—यो चिल्लात हुए (धूम्राच्च एव महापार्श्व) युद्धरग से भाग खडे हुए थे। अब ये फिर गहाँ आये हैं।

राज्ञ्स-सैनिको के व बचन सुनकर कठोर कृत्यों में अभ्यस्त रावण ने, प्रज्वित अग्नि जैसे क्रोध से भरकर कहा— 'अहो । इनकी सेवा ऐसी हैं। तो पकड़कर वाँध दो इम दोनों को ।'

रावण के यो कहत ही राच्चस-किंकरों ने उन दोनों (धूम्राच्च और महापाइवं) को पकड़ लिया। तत्र कालवर्ण रावण ने कहा--- 'इन्हें मार मत डालना। मेरी वात को ठीक से मुन लो', और आगे बोला---

गध का स्वाट लेनेवाली उठी हुई इनकी नासिका को काट डालो और भीषण शब्द करनेवाले उत्तम टके की वजा-वजाकर, इन्हें नगर-भर में बुमाते हुए घोषणा करों कि ये (धूमान तथा महापार्श्व) युद्ध में डरकर भागे हुए कायर हैं। इससे उचित दङ और कोई नहीं हैं।

यह आजा सुनकर रात्रण के किकर फट तीचण करवाल हाथ में लेकर (धृम्राच

अोर महापार्श्व की ) नामिका को काटने के लिए उसके निकट आ पहुँचे। तब माली नामक राज्य ने रावण से विनती की कि है यशस्त्री वीर ! यह कार्य उचित नहीं है।

प्राचीन काल से ही यह होता आया है कि जो कभी युद्ध से डरकर भागे थे, व ही पुनः किमी भयकर युद्ध को जीतनेवाले हुए । और, जो कभी युद्ध से विजयी बने थे, व अन्य किमी युद्ध में विजय न पाकर मारे गये। कीन ऐसे हैं, जो पौरूप को मटा अपने से ही बनाये रख सके हैं 2

अही । तुमने यह भेट नहीं समका ! हे प्रभों । देवता, दानव आदि की कितनी ही मेनाएँ हम राच्चमों का मामना करने के लिए आई थी, वे सब सेनाएँ हमने पराजित हा गई। स्त्रय इन्द्र भी तो हमसे भीत हो भागा था। तुम इन सब बातों को मोचो।

यह वही राम है, जिससे डरकर वरुणदेव, इसकी वया प्राप्त करने के लिए (इसके सामने) थरथगता, बाह मरता हुआ, विनम्रता से खडा रहा। तो अब इन राज्यसे की क्या वात है 2 है मेरे प्रभु। विचार करने पर विवित होता है कि इनकी नामिका काट देना बुद्धिमानी का कार्य नहीं है।

जय चालीस 'समुद्र' सख्यावाली विशाल राच्चससेना मिट गई, उन सेना में धूमाच, महापार्श्व एव इन्द्रजित्—ये तीन ही वचे रहे, तब हे विज्ञ। अब इनसे बढ़कर बीर और कीन हो सकता है 2

(इन्द्रजित् ने राम और लहमण पर जो नागास्त्र प्रयुक्त किया था) वह नागास्त्र भी विकल हो गया था। राच्तमसेना आधी से अधिक विध्वस्त हो गई थी। हे बीर। तुम भी एक बार युद्धरग में जाकर लौट आये हो। ऐसे युद्ध में, तुम्हारे पुत्र के साथ नहीं ठहरनेवाले इन साधारण बीरो की नामिका काट देना क्या उचित है 2

'लह्मण' का नाम कहने मात्र से राह्मम भय-च्याकुल हो अपने घरों के किनाट यह कर लेते हैं। ती, उन सबकी नामिकाएँ काटनी पढ़ेगी। ये राह्मम मसमप्तृद्धों में अधिक सख्या में भरे पड़े हैं। अतः, यदि इनकी नासिका काटने लग जायेंगे, ती युगात तक काटते ही रहना पढ़ेगा।

खम दिन (राम का) द्त बनकर हनुमान् आया था, तो (जमसे डग्कर) विड-विद्यात हुए जमको नमस्कार करनेवाले एव जम (हनुमान्) के माथ के गुद्ध से भागनेताले अनेक राच्य दम ममय कलंक-रहित-से खंदे गुद्ध कर रहे हैं। ऐसे राच्यम हमारी सेना म आधे से भी अधिक हैं। फिर भी, वे सब अपनी नाक बचाये रखे हुए हैं।

तुमने मीता को नहीं छोड़ा है। इमलिए वे राम और लहमण युद्ध की गपथ लेकर आये हैं। यह युद्ध एक ही दिन में समात होनेवाना नहीं हैं। युद्ध म निपुण व (राम और लहमण) अभी मरें भी नहीं हैं। तुमने पहले ही यह नहीं कहा था कि जो युद्ध में भागकर आयेंगे, उनकी नाक काट दूँगा। (अतः, अब इनकी नामिका काटना उन्तित नहीं है।)—यो माली ने कहा।

<sup>. -- &#</sup>x27;मली' का हा दूपरा नाम मार्यवान था।

उस नमय, धूझाल और महापार्श्व नामक वे दोनो राल्स, यह जानकर कि माली के वचन से रावण शान्तकोध हुआ है, अपने मन की व्याकुलता को त्यागकर, धैर्य पाकर मन में रोप एव आँखों में लाली भरकर, अपनी दशा के बारे में रावण से निवेदन करने लगे।

हे हमारे प्रभु। उम युद्ध मे यही घटित हुआ कि तुम्हारा पुत्र इन्द्रिजित् पीछे, हट गया। इतना ही नहीं। विद्युत्-से चमकनेवाले आकाश मे अदृश्य होकर मायाकृत्य करने लगा और फिर इस नगर मे आकर बच गया।

हे पराक्रम को पहचाननेवाले ! आज के दिन तथा कल के समय तक ( आज से कल तक ) हम शत्रुसेना की इस प्रकार मिटा देंगे, जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि तपे हुए ताँचे के थाल में पड़े मक्खन की पिघला देती है। इस कार्य में तीसरा दिन नहीं होने टेंगे। ( अर्थात् , दो दिन में ही सारी शत्रुसेना की मिटा टेंगे।)

अव हमको युद्ध में भेज दो । फिर, तुस या तो यही सुनोगे कि हम युद्ध में मर गये हैं, या यह सुनोगे कि हमने रात्रुओं को मिटा दिया है। किन्तु, यह नहीं सुनोगे कि हम युद्ध से पराजित होकर लौट आये हैं।—इस प्रकार उन दोनों (धूम्राच एवं पहापार्श्व) ने आनन्द से तैयार होकर अपने प्राण त्यागने की शपथ ली।

तव रावण ने दस 'समुद्र' सख्यावाली पटाति-सेना को उनके साथ कर दिया एव उनके योग्य हाथी, रथ तथा घोडे की सेना भी भेज दी।

'यजशतु' नामक वह राख्म, जो घी डालने से भड़कनेवाली अग्नि से युक्त महान् यज को मिटा देता है एव 'सूर्यशतु' नामक वह राख्स, जो गगन मे सचरण करनेवाले सूर्य के मार्ग मे भी वाघा उपस्थित करता है, वीर-वलय से भूषित 'माली', 'पिशाच' नामक कराल राख्स, वज्र को हरानेवाले कठोर खड्गदंतों से युक्त 'बज्रदष्ट्र' नामक राख्स---

इन सबको माथ लेकर, वे दोनो (धूम्राच एवं महापार्श्व) सप्तलोको पर विजय पाने गाले रावण की आज्ञा से निकल पड़े। उनके सग महान् हाथी, रथ और घोडे भी चले और वे (राज्ञम) ऐसे चले, मानो महान् पर्वत ही चल रहे हो।

उन सेना के चलने से धूलि उठी और अतिरिक्त में भर गई। उन धृिल से देवताओं की आँखें भर गई, जिनसे वे (देव) भी उन अपार राक्त्तमसेना की व्यवस्था की ठीक-ठीक नहीं देख सके।

वड़े-वडे पहियोवाले रथो एव पैरो से युक्त पर्वत-जैसे लगनेवाले हाथियो पर जो श्वत ध्वजाएँ कहरा रही थी, वे वीचियो का दृश्य उपस्थित कर रही थी। उस सेना से चमकनेवाले करवाल सञ्चली-जैसे लगते थे। अतः, वह सेना अपार मसुद्र-जैसी लगती थी।

नगाडे धरती को आवृत करके ग्हनेवाले समुद्र के जैसे शब्द कर छठे। हाथी, मेघो की प्रतिद्वद्विता करते हुए समुद्र के साथ, गग्ज छठे। अनेक बाजे वर्षा के समान शब्द कर छठे।

मृत्यु जैमं मत्तगज, कभी आगे जानेवाली मेना-पित्तयो का अनुमरण नहीं करते

और मुड़ जाते। कभी हाथीवानो के श्रकुश के आवात को नहीं मानते। यो मुखपट्टों से शोभित पर्वतों के समान व मत्तगज एक के पीछे एक चल रहे थे।

मटजल वहानेवाले वे हाथी जा रहे थे और कीए मुडी में उनके नाथ उड़ रहे थे। वे हाथी गगन को छूनेवाली अपनी सूँडों को मस्ती के साथ ऊपर उठाकर मेथों में मरे समृद्ध जल को भर लेते और आगे बढ़ना छोड़कर जल पीने में लग जाते।

पकाशमान विविध शस्त्रों की काति, वीरों के अपूर्व आभरणों की काति, रथों एवं तुरगों के अलकारों की काति तथा हारों की काति सर्वत्र फैल रही थी, जिससे अष्ट दिशाओं का ऋषकार भी फट गया।

तव प्रभु (रामचन्द्र) ने उस महान् तेना की देखकर निभीषण से पूछा कि क्या इस उग्र सेना के साथ आनेवाला वह इन्द्रजित् ही है, जो माया से विजय प्राप्त करनेवाला है? तव, निस्सदेह जानकर निभीषण ने उत्तर दिया—

देखिए, वह व्यक्ति जो कदरा में रहनेवाले सिंह के जैसे भयकर युद्ध के लिए तत्पर होकर कोध के साथ आ रहा है, जो चद्रकला के समान खड़ग्दतों से युक्त अपने फटे हुए सुख-विवर से यो गरज रहा है कि वज्र भी चूर-चूर हो जाय, जो अग्नि उगलनेवाले वाणों से पूर्ण तूणीर को (पीठ पर) वाँधे, हाथ में धनुप लिये, मेध-ध्वनि से युक्त रथ पर आरूढ होकर चला आ रहा है, वहीं महापार्श्य है।

वह व्यक्ति, जिसकी ऑखें अग्नि-ज्वालाओं को उगलती हुई बहुत लाल विखती हैं, जो शतुओं के प्राणों को पी डालनेवाला हैं, जो अइहाम करनेवाले अपने विशाल मुख के कांनो पर वार-वार जीम फेर रहा है और जो एक मुन्दर स्वर्णरथ पर आस्ट होकर आ रहा है, वहीं भूम्राज है।

वह व्यक्ति, जो उम्मत्त के जैसे उतावलेपन से भरी अनर्गल वार्ते कह रहा है, जो हाथ में त्रिश्र्ल लिये हैं, जो यह कहता हुआ युद्ध से जाकर भिड़ जाता है कि क्या यह (मेरा) सिर भी तुम्हारा हो सकता है १ और जो पर्वत-समान शरीखाला है, वही 'वज़दष्टू<sup>7</sup> है।

वह व्यक्ति, जिसका श्वेत केसरोवाला अश्व पवन एवं मन को भी पीछे छोड देता है (अर्थात्, अत्यन्त वेगवान् हैं), जो अपने ओठो को भीचे हुए हैं, जा समुद्र के समान गरज रहा है एव स्वर्ग को भी हरा देने की शक्ति से युक्त शृक्ष को हाथ में रखे हैं, वहीं 'पिशाच' है।

वह व्यक्ति, जो समुद्र से अधिक भयकर गर्जन कर रहा है, जो अग्नि में भी अधिक तीच्य कोघवान् है और जो जगमगाते रथ पर बास्ट है, वही 'सूर्यशत्रुं हैं। हे बार्च। वह व्यक्ति, जो अपनी आँखों से रुधिर और अग्नि-ज्वाला को उगल रहा है। वही 'यज्ञशत्रु' है।

वह व्यक्ति, जो लाल धान के ममृद्ध सस्य-जैसी अश्वसंना को माथ लिये हैं. जी प्राचीन काल में अति घोर तपस्या करके इतकृत्य हुआ था और जी इसने मयकर रूप में रथारुढ होकर आ रहा है कि स्वय शिवजी भी डर जायें, वही 'माली' है। --या विभीषण ने श्रीरामचन्द्र के चरणों को नमस्कार करके कहा।

तव वह वानरसेना-समुद्र श्रीराम का जयजयकार करता हुआ उमड़कर आगे वढ़ा। (जिस मंग्रेकर ममान वल से युद्ध करने लगी। (उस मंग्रेकर युद्ध को देखकर) देवता भी अपने स्थान से नहीं हिल नके एवं थरथगत हुए व्याकुल ही खड़ रहे, जिनसे वे पसीना-पसीना हो गय।

युगान्त में जिस प्रकार गरजनेवाले मेघ पत्थर वरसात हैं, उसी प्रकार (राज्ञ्मों के) धनुषों से वाण छूट रहें थे। गगन के मेघों से गिरनेवाली विजलियों के जैसे वे वाण आकर लगते और पहाड़ के जैसे (वानरों के) सिर टॉतों को विखेरते हुए टूटकर गिग पड़ते थे।

इथर वानर पत्थरों को ऐसे फेंकते थे कि उनके लगने से महान् मत्तगज मरकर गिर जाते थे। विशाल पहियोर्वाले रथ चूर-चूर हो जाते थे। राचसों के शरीर विध्वस्त हो जाते थे। ऐसा लगता था कि उन पत्थरों से अनन्त (सर्प) के फन भी फट जायेंगे।

राज्ञम चक्रायुध फेकते थे। वे (चक्र) वानरों की युढ़चतुर टीर्घ मुजाओं को माथ लेकर उड़ जाते थे। उन (वानरों) के दीर्घ चरणों को साथ लेकर उड़ जाते थे। उनकी उठी हुई पूछों को माथ लेकर उड़ जाते थे। और (उनके हाथों पर के) पर्वतों तथा वृज्ञों एवं उनके बलिष्ठ सिरों को भी साथ लेकर उड़ जाते थे।

दिशाओं को पार कर चले जानेवाले तथा मनोवंग के समान फॉटनेवाले उत्तम अश्वो पर आरुढ (राह्मस-) वीर जो तोसर फेकते थे, वे (तासर) वानरों के पौरुपवान् नेताओं के शरीर को चीरते हुए भूमि में जा लगते थे।

इधर वानरसेना के वीर गरजत हुए जो पत्थर फेकते थे, वे (गल्लमो के) सुन्टर रथों की ध्वजाओं को चीर डालते थे, सार्राथ के वाँतो एव मिरो को तोड़ डालते थे। पापी राज्तमों के धनुषों के माथ उनकी ग्रीवा को भी तोड़ डालते थे।

अश्वारोही राज्ञम-वीर जिन पतले फलवाले मालो को फेकते थे, व वानरो के शरीर में इस प्रकार प्रवेश कर जाते थे। जिन प्रकार खोलो की वर्षा होने पर सर्प, जिनके आँखे ही कान होती हैं, तेजी से पर्वत की कटराओं में घुम जाते हैं।

कोई वड़ा गज किसी नासर की पूँछ को पकड़कर उसे उठाकर पटकता । उससे वचकर वह नानगड़म हाथी की टॉम को उठाकर उसे पटक देता । कभी कोई वलनान् वानगज़ब हाथी को (उनकी सूँड्) पकड़का उठाता और उम (हाथी) में राच्नमी को सारता, तब कटोर नेबवाले राच्नम उस वानगपर शृक्ष फंकते।

आगे बढ़नेवाली वानरसेना, तेजी से जो पत्थर फेंक्ती थी, उनसे काले मसुद्र की जैनी रास्त्रमना पट जाती। पापी रास्त्रमों के धनुषों से जो शर्र निकलकर चोट करने, उनने वानरों के सिर, दाँत प्रकट करने हुए, ट्टकर धरती पर गिर जाते थे।

जिन प्रकार कुछ मनुष्य टीन बनानेवाली टरिट्रता के प्राप्त होने ने पीडित एव टान ने रहित हो, अति व्यथिन जीवन व्यतीत करने हुए मरने हें, उसी प्रकार आग वरसानेवाली शिलाओं के आ टकराने से स्वर्णमय रथों की धुरी टूट जाती थी और शिल-शाली घोड़े भी उन (रथों) को नहीं खींच पाते थे।

हाथी, अपने हाथीवानी के मर जाने पर लाल-लाल शोणित-प्रवाह में भटनते हुए, निकल जाने का मार्ग नहीं पाते थे। वह दृश्य ऐसा था, जैसे बड़े-बड़े जहांग, उनकी चलानेवाले नाविकों के मर जाने पर, मस्तूल और पाल के साथ समुद्र में भटकते रहते हैं।

उनके शस्त्रधारी सवारों के मर जाने पर अनेक अश्व, समुद्र जैसे रक्त-प्रवाह में फंसते, रह-रहकर ऊपर उछलते और फिर उसी रक्त में धंस जाते एव अपने मुख ते रक्त उगलते हुए ऐसे लगते थे, जैसे अग्नि की उगलनेवाला (समुद्र में स्थित) बडवा नामक अश्व हो।

राच्चसो के खड्गहतों से युक्त सिर (वानरों के फ़ेंके हुए ) पत्थर लगने से टूट-कर गिर जाते। जनकी लियाँ, अनेक दिन से जन (राच्चसों) से परिचित होने पर भी, जनके सुख तथा शरीर को ठीक-ठीक नहीं पहचान पाती थी।

धूम्राच और हनुमान् एक दूसरे का सामना करने लगे। पुष्पहार से भूषित अगद महापार्श्व को रोके खड़ा रहा। इद धनुर्धारी माली एव नील परस्पर क्रोध के साथ मिड़ गये। क्रमहीन युद्ध करनेवाला पिशाच तथा पनस (नामक वानर-वीर) परस्पर लड़ने लगे।

स्यंशञ्ज (नामक राच्चस ) तथा स्याँपुत्र (सुग्रीन ) आमने-सामने हुए। वश्युतु रामचन्द्र के अनुपम भाई (लच्मण) से जा भिड़ा। वीर वज्रदष्ट्र और ऋषम (नामक वानर) लड़ पडे।

इस प्रकार, भयकर आँखो और धवल दाँतोवाले राज्ञसो के तथा किंपिनुल के सिंह जैसे योद्धा युद्धरग मे एक दूसरे के साथ ऐसा युद्ध करने लगे कि देव भी भवभीत होकर उस युद्ध को देखते खड़े रहे।

ऐसे युद्ध में आई हुई चमकते दॉतोवाले गत्त्वमों की दस 'समुद्र' सल्यवाली रेना में छह 'समुद्र' सेना को वानरों ने मिटा दिया। शेष चार 'समुद्र' को लह्मण ने अपने वाणों से मिटा दिया।

लवणमय समुद्र मे जो रुधिर का प्रवाह वहा, तो वहाँ जल और रुधिर मिले हुए नहीं दिखाई पड़े, किन्तु सारा जल ही पिघले हुए तांवे के ममान लालवर्ण का हो गया। वहाँ के मोती घँचुची के जैसे ( लाल रग के) दिखाई पड़े। मळ्ळालयाँ (रक्त और माम ना आहार पाकर) उमग उठी एव प्रवाल के समान दिखाई पड़ने लगी।

वीचियों से पूर्ण सारा समुद्र शोणित हो गया। विचित्र कार्तियों ने युक्त राज नव लाल रगवाले हो गये। मत्तगजों के कुभस्थलों से विखरे हुए मोती तथा शखों ने विखरे हुए मोती एक रगवाले होकर परस्पर भेवहींन हो गये।

इस प्रकार का घोर युद्ध जब हो रहा था, तभी सूर्व, लाल रग के माथ उनित होता हुआ ऐमा दिखाई पड़ा. मानों अपने अरुण किरण-ममूह से अधकार-स्पीयलवान हाथी को मारकर उसके लहू ने लक्षपथ हो टिखाई पड ग्हा हो। राच्चस-रूपी अधकार को राम नामक सूर्य हटा रहा था और उष्ण किरण-वाला सूर्य दिशाओं के अधकार की हटा रहा था । सारे ससार मे इतना प्रकाश फैलने लगा, जैसे वो सूर्य ही उग आये हो ।

सूर्योदय होते ही, अँधेरे के हट जाने से, सर्वत्र लहरानेवाला रुधिर-प्रवाह और दाँतोवाले हाथियों के मुड, यो प्रकट हुए, ज्यो जहाँ-तहाँ पर्वत एव समुद्र फैले पडे दिखाई पडते हो।

उस प्रभात में, रक्त-प्रवाह के मध्य, मृतको के वदन, मास के कीचड़ एव शर-रूपी अमरों से युक्त होकर, सूर्य-किरणों के छूने से विकसित अमरों से घिरे कमलवन का दृश्य उपस्थित कर रहे थे।

युद्धरंग में रथ, गज और अश्व मिले पडे थे। वह दृश्य ऐसा था, मानी प्रलयकालिक प्रभजन के चलने से देवों के विमान मेघ तथा नच्चत्र-मडल ट्रूटकर घरती पर विखरे पडे हो।

निशा में सचरण करनेवाले चन्द्र के समान वदनवाली, पुष्पों से अलंकृत तथा आग के रग के केशोवाली राज्ञिसयों के द्वारा युद्धरंग में आलिगित होनेवाले मृतक राज्ञस ऐसे लगते थे, जैसे वे लताओं से आलिंगित गिरे पडे हो।

लचकती कटियो, पर्वताकार स्तनो, दीर्घ केशो तथा धवल दॉतोवाली राल्सियाँ युद्धरंग मे पहुँचकर अपने पतियों के कटे हुए सिरो को (खाने के लिए) उटा ले जाने-वाले भूतो का पीछा करती और उन्हें पकड़कर चीर डालती थी।

उज्ज्वल कंकणधारिणी एक रास्त्रसी अपने पित को देखने चली। युद्धरग में उसके पित का शरीर टुकड़े-टुकड़े होकर पड़ा था, वह दूँढ़-दूँढकर उन अगों को एक अकरने लगी, किन्तु उमकी आँतो और आँखों को सियार के द्वारा उठा लिये जाने पर वह उस (श्गाल) का पीका नहीं कर सकी, इमलिए वह रास्त्रसी वहीं दीर्घ श्वास क्लोडती हुई मरकर गिर पड़ी।

दीर्घ करवाल-समान नयनोवाली राज्ञिसयाँ, अपने मृतक पतियों की कटी हुई सुजाओं को खोचकर ले जानेवाले सियारों के पीछे-पीछे मागती और उनसे विनती करके उन अगों को छोड़ देन की प्रार्थना करती। जब सियार उन अगों को दिये विना ही भागते, तब वे राज्ञिसयाँ भी टीड़ एड़ती। किन्त, धरती पर विखरें हुए शस्त्रों से उनके महावर-लगे पैर कट जातं, जिससे वे आगे नहीं वह सकती थी।

हारों से भृषित, सुन्दर केशोवाली तथा प्रेम से भरे हृदयवाली राच्चित्रयाँ अपने पति की देह को खोजती हुई शवराशियों पर चढती-जतरती रहती थीं। वह दृश्य ऐसा लगता था, जैमे मय्रियाँ अपने साथी मयूरों को दूँदती हुई पर्वतो पर संचरण कर रही हो।

कुछ रात्तिसयाँ अपने प्यारे पतियों को क्रोध से ओठ भीचे ही मरे हुए पड़े देखती और सुष्पापन के कारण यह भ्रम करके रूठ जाती कि वे (पित) किसी दूसरी स्त्री के साथ कीडा करते समय अपने ओठ पर पड़े दतज्ञत को छिपा रहे हैं।

रुष राचितियाँ गगन जैसे काले रगवाले तिरों से रहित होकर पड़े हुए अपने

पतियों को नहीं पहचान पाती। फिर, उन देहीं पर से कवच हटाकर उसकी भुजाओं पर पडे अपने नखीं से पहले किये गये ध्वजाकार चिक्की की देखती और उन्हें पहचान लेती। फिर, वहीं प्राण स्यागकर गिर पडती।

अश्रुवर्षा करनेवाली राज्ञसियाँ अपने पतियो की वज्र-समान दह देह को हूँहती हुई युद्धरग में जा पहुँचती और ऊँची-ऊँची शवराशियों से वह चलनेवाले कथिर-प्रवाहों से इवकर मर जाती।

इमी समय, ऊँची तथा सुन्दर टॉगों से युक्त हनुमान् और धूम्राच्च युद्ध करने लगे। भड़कती आग को उगलत हुए वे दोनों ऐसे लड रहे थे कि एक दूसरे से न आगे बढते थे, न पीछे हटते ये और न एक दूसरे की नीचे पटक पांत थे।

अग्नि के नमान कठोर धूमात्त ने, घने तथा काले मेघ के समान हो क्रीधार्मि उगलते हुए पश्चीम शरो को सत्यपरायण अजना के पुत्र (हतुमान् ) पर छोड़ा।

हनुसान् की दृढ सुजा में उन शरी के लगते ही लाल-लाल किंघर पूट पड़ा। इससे हनुसान् ने प्रलयकालिक मेच के समान कुड़ होकर उस (धृम्लाच ) के बड़े चक्रींगाले रथ को विध्वस्त कर विया।

जब रथ चूर-चूर हो गया, तब धूमाच्च अपने धनुप के साथ, धूर्य से प्रकाशमान गगन में उच्चल गया। लेकिन लह्मण ने अपने वाणों से उसके धनुप को भी काट दिया। इतने में हनुमान् गगन में उच्चलकर उसे पकड़कर धरती पर ले आया।

हनुमान् ने पर्वत से भी बड़े आकारवाले उस (धूम्राच) को धूल में पटक दिया. फिर समुद्र को फाँदनेवाले अपने पैरों से उसपर ऐसे आघात किये, जिनसे उसके माण सूख जायाँ। फिर, फटे मुँह से आया की लपटें निकालनेवाले उसके सिर को अपने हाथी से मरीड़कर तोड़ दिया और उसे समुद्र में फेंककर अपना क्रोध शान्त किया।

महावार्च और अंगद आवस में जूकते हुए क्रोध-मरी आँखों से अगिन-ज्वालाएँ निकाल रहें थे। साँसों से धुआँ निकाल रहे थे और एक दूसरे के प्राण निकालने को आतुर होकर लड़ रहे थे।

तव महापार्श्व ने त्र्यगद की वहीं भुजाओं पर क्रोध करके इक्यावन घोर वाण छोडे। मानो अत्यन्त मद के साथ उमड़ उठनेवाले, वढे आलान में वाँघते योग्य किमी हाथीं पर मुद्गर चलाया जा रहा हो।

तब त्राराद ने, जो सूर्य को प्रमने के लिए सरण करते हुए चलनेवाले सर्प (राहु) के समान एव वहें मेघ के ममान था, अपनी लबी वाँहों से महापाइर्व की रथ-सहित उठाकर घरती पर दे मारा।

लेकिन, इतने में महापार्श्व, सूर्य के समान प्रकाशमान तथा धरती पर टकराने-वाले रथ से उछल पड़ा। उसने अपने हाथ के बनुष को फेंक दिया और कट एक शूल की, जो शाप-बचन के समान अमीध था, अठाकर अगद के बलिष्ठ बच्च पर मारा।

किन्तु, इतने में लोकनायक (राम) ने, यह मोचकर कि यह नाधारण श्ल

नहीं हैं, अनादिकालिक कालपाश ही हैं, विष-लगे वाण का प्रयोग करके उस श्ल को काट डाला।

चौटह भुवनो को नापनेवाले (वामनावतार लेनेवाले विष्णु के अवतारभूत राम) की वीग्ता की अंगट ने भूरि-भूरि प्रशासा की और मनोवेग में भी अधिक शीघता में श्रल फेककर आनन्दित होनेवाले महापार्श्व को पकड़कर चीर डाला।

यशस्त्री माली और नील, दानवपति और देवराज के जैसे ही युद्ध कर रहे हैं— यो सोचकर देवो ने उनपर पुष्पो की वर्षा की ।

नील ने एक पत्थर फेककर माली के धनुष के टुकडे-टुकडे कर दिये। तव बलवान् माली हाथ में करवाल लिये, 'ठहरों' कहता हुआ नील के निकट आ पहुँचा।

जव इधर ऐसा हो रहा था, तभी दूसरी ओर से विजयी कुमुट आ पहुँचा और माली के रथ पर एक शिला को फेंककर उसे (रथ को) चृर-चृर कर टिया।

इतने में नील ने एक वृद्ध उखाड़कर माली पर फेका, तो उम वलवान् राह्मस ने अपने खड्ग में उम वृद्ध को काट दिया। तब अवारणीय कर्म-परिणाम को भी दूर करने-वाले एव वृष्म-समान वीर रामचन्द्र के अनुज (लह्मण) ने एक वाण ऐसा प्रयुक्त किया कि माली की भुजा कट गई।

विजली जैसे खड्ग के माथ ही उमकी मुजा कटकर गिरी। फिर भी, वह राज्ञस (माली) विना रुके युद्ध करने में लगा रहा। तब लच्मण यह कहकर कि कटे हाथवाले के माथ युद्ध करना मुक्त जैसे व्यक्ति के लिए उचित कार्य नहीं है, वहाँ से हट गये।

जब धनुर्धारी लहमण जल-भरे समुद्र के समान रगवाले प्रभु के सम्मुख आये, तब योदा लोग उनके सम्बन्ध में यह कह उठे कि अही ! इस प्रकार धर्मयुद्ध करनेवाले वीर और कौन हो सकते हैं 2

विशाल वच्वाले लच्मण के एक तीच्ण वाण से उज्ज्वल अग्नि से युक्त यज्ञ का शत्रु बने हुए राज्ञस (अर्थात्, यज्ञशत्रु नामक राच्चस) का धनुष कटकर गिर गया। उसके हाथो एव पैरो के माथ ही उपलो की वर्षा भी कट गई। (अर्थात्, यज्ञशत्रु के हाथ-पैरो कट जाने से, वह जो यजो पर पत्थरों की वर्षा करता था, वह वर्षा भी अत्र मदा के लिए बंद हो गई।)

यजशत्रु के साथ युद्ध करनेवाले लद्दमण का एक बाण उसके वृत्त की भी चीरकर निकल गया।

सुप्रीव ने उम (सूर्यशत्रु नामक) राज्यम को मार डाला, जिमने पूर्व में कभी उम (सुप्रीव) के पिता (सूर्य) के मार्ग को रोककर उमको पगस्त किया था, जो पर्वताकार शरीन्वाला था और जो कभी पीछे न हटनेवाले पराक्रम से युक्त था।

ऋषम (नामक वानर-बीर) ने अनुषम युद्ध-कौशल टिखानेवाले और विष उगलती आँखोवाले राज्ञ्म वज्रदष्ट के शीव्रगामी रथ को एक पर्वत के आघात से चृर-चृर-कर डाला।

तत्र वह राज्ञम एक टड हाथ मे लेकर क्रीध के माथ धरती पर उतर आया।

और उस दट में स्वाम पर ऐसा घीर आधात किया कि अष्ट सुजावाले रुद्र भी काँप चठे।

उन आघात से ऋषभ के प्राण व्याकुल हो उठे। ऐमा लगा कि अब यह (वानर-चीर) बुझ में आहत पर्यत-शिखर के ममान गिर जायगा। किन्तु, इतने में ही हनुमान, जो अपने इच्छानुमार कभी बटा और कभी छोटा होने की शक्ति से शुक्त था, बहाँ आकर प्रबट हुआ।

वज्रद्रष्ट्र ने, पाम आये हुए उम हनुमान् के वच्च पर, जो गगन को छूते हुए शरीर के नाथ शक्तिशाली हो खड़ा था, ऐसा आधात किया कि चिनगारियाँ छिटक गई।

उनके वज्ज पर आघात कर जानेवाले उस वज्जटप्र की हनुमान ने अपने वार्षे हाथ में पकट लिया, उनके दडायुध की छीनकर फंक दिया और इसरें कर से उसपर ऐसा ध्रमा लगाया कि वह (वज्जटेप्र) वहीं देर हो गया।

पनम (नामक वानर-बीर) ने, जो बलवान व्याघ्र के समान ही नेगवान था, (पिशाच नामक) राज्ञम पर, उनके बज्ञ पर लच्य करके, एक बडा वृज्ञ केका।

यह पिशाच यत्र के ममान पृमनेवाले एक घोडे पर सवार होकर ऐसा सचरण करता था कि यह नहीं जात हो पाता था कि वह मेघ पर हैं, समुद्र में चला गया है, धरती पर खटा है, सूर्य के निकट जा पहुँचा है या किसी से शुद्ध कर रहा है।

याजी और चीलों से भरे उम युद्धरग में, उम ( पिशाच ) का घोडा इम प्रकार सचरण कर रहा था कि छह महस्त्र वानर यह सीचते हुए संशय में पड़े खड़े रहे कि कदाचित् एक शत महस्त्र घोड़े ही तो नहीं टीड़ रहें हैं 2

पिशाच का घोड़ा धरती पर नहीं चलता था। वह नेत्रों की दृष्टि से भी अधिक वेग से चलता था। मन से भी अधिक वेग से दौडता था। गगन में सचरण करनेवाले पवन से भी अधिक वेग में चलता था। जब वह भीतर रहता था, तब भी वाहर चलता हुआ दिखाई देता था।

गीय के जैसे वहे और वेगवान् उस घोडे पर वैठे हुए पिशाच के भाले से धरती में अनेक घाव हुए और वानरों के शवों का ढेर लग गया।

देव भी यह मोचकर भयभीत हुए कि जब यह अपने तीं हण भाले से, एक पल भी विना रुके, चण-चण में शत और दो शत वानरों की सेना को विध्वस्त कर रहा है, तब अही। अब क्या होगा 2

यम के ममान प्राण लेनेवाले तथा मानी अनेक रूप धारण करके फिरनेवाले उस पिशाच को पराक्रमशील लक्ष्मण ने (वायव्यास्त्र ) से आहत कर काट डाला।

ताल के अनुरूप कदम रखकर चलनेवाले घोडे पर आसीन पिशाच, सिर कट जाने के पश्चात् भी, प्राण-हरण करनेवाले अपने भाले को लिये हुए दूसरी पर चोट करता रहा।

भूमर, सुन्दर दाँतीवाली (सीता) देवी के निकट, शुम शकुन बनकर गा छे। भूमर, सुन्दर दाँतीवाली (सीता) देवी के निकट, शुम शकुन बनकर गा छे। दिल्ला दिशा के अधिप यमराज के दूत, (युद्ध में गिरे हुओ के प्राण लेकर) अपने नगर के मीतर चले गये। को लौट गये। वचक (रावण) के दूत भी अपने नगर के भीतर चले गये।

उन इताने नगर-मध्य अपने राजा रावण के पाम जाकर, प्रणाम करके, अशुभ ममाचार देने की बात से दुःखी होकर, धीरे-धीरे मारी राज्ञम-मेना के ध्वस्त हो जाने का ममाचार (रावण को ) मुनाया। (१-१०२)

## अध्याय २०

## मकराज्ञ-वध पटल

व्तो के वचन अपने कानो में पड़ते ही लकाधीश अस्यन्त हु.स्टी हुआ और मर्प के समान फ़ुककार भरने लगा। तब उसके निकट खड़े मकराच्च ने स्मते कहा---

हे प्रमु ! 'पूर्व में मेरे पिता के प्राणों को जिसने पी डाला था, उसके प्राण लेने के लिए तुमने मुक्ते युद्ध में नहीं भेजा। तुमने मुक्ते पहचाना नहीं। क्या मेरे रहते हुए तुम्हें यो दुःखी होना चाहिए ?

मैं स्वय युद्ध स्वेत्र में चला जाता। किन्तु, मैंने मोचा कि स्वय ही टुद्ध सृप्ति में जाना उचित नहीं है। हे प्रभु। क्या धरनी, गगन आदि भूत भी मुक्ते परास्त कर सकते हैं।

मेरी माँ साश्रु नेत्रों के साथ गहती हुई दुःख-सागर मे इत्री है। यह कहनी हुई कि मेरे पित को मारनेवाले के कपाल-रूपी पात्र में ही में अपने पित का क्में करूँगी, अभी तक उसने अपने मालव्य-सूत्र को हटाया नहीं है। गीध को (भोजन देने के काग्ण) पिय लगनेवाले माले से शुक्त हे राजन्। कृपा करके मुक्ते युद्ध में भेजी।

ये बचन सुनकर रावण ने कहा—'ठीक है। जायो। युद्ध में जाकर अपना पुराना वैर शात कर लो।' वह क्र्कमां मकराज्ञ. आजा पाकर स्मर्रे कथी के माथ धनुष लिये रथास्ट हो चला।

उमकी पाँच करोड़ मख्यावाली सेना तथा गावण की बीम मसुद्र , सख्या की मेना बन-बटा के ममान उमड़कर उमके पीछे चली। नगाडे मसुद्र के मसान घोप कर ग्हे छे। उम ममय धरती से जो धूलि ऊपर उठी, उममे त्रिकृट पर्वत के शिखन मी धॅम-से गये।

रावण ने आजा टी कि शोणिताच् आर मिंह टोनो ( मकराच् के ) अश्वज्ञत रथ के चको की रचा करते हुए जायँ। वे पदाति प्रसृति (चतुरग) सेना को लेकर चले। मकराच् उनके माथ यो चला, ज्यो नच्चों से घिरा चढ़मा जा रहा हो।

उस सेना में पताकाएँ वितान के समान इस प्रकार फैली थी कि सूर्य की एक किरण भी नीचे नहीं आ पा रही थी। मत्तगजो की सुन्दर सृंडों से मटजल की बृंटे सर्वज्ञ विखरती थी। यो चलकर उस राज्ञसमेना ने कपिन्सेना के युद्धश्रम को मिटा दिया।

भ मक्राज्ञाबर का पुण्डा पंचवटा में राम के ब्राग खर के ब्रथ की बात इसमें कही गई है।

(अर्थात्, राचन-सेना की पताकाओं से छाया पाकर तथा मटजल की शीतल बौछार की पाकर कपिसेना की थकावट भी मिट गई।)

हाथी चिघाड छठे। घोडे हिनहिना छठे। मेरियाँ वज छठो। राज्ञस-योढा गरज छठे। इन सबको दवाकर युद्ध के बाजो की ध्वनि पृथ्वी की सीमा तक व्याप्त हुई। गय प्राणी गाँम लेने का भी अवकाश नहीं पाते हुए अत्यन्त व्याकुल हो छठे।

गरमी से भरी सेना ने निरन्तर मारण से युक्त युद्धकर्म किया। सेनापति गर्व से उमड़कर ज़म पड़। सैनिक हस्ताहस्ति युद्ध करने लगे। पत्थर, शर आदि फेंके जाने लगे। उस समय रुधिंग का प्रवाह ऐसा बढ़ा कि हाथी भी उसमें द्वव चले।

वानरवीर जो शिलाएँ फेंकते थे, उनको राज्ञस पकड़कर पुनः ऐसे उठाकर चलाते कि सेघ एव नज्जन भी उनके टकराने से ट्रकर गिरते। तब वानरों के कुड यों गरकर गिरते थे कि शत्रभची भृत आनन्द से कीलाहल करते हुए शवों को मुख में ट्रैस लेते थे।

वानरवीर अपने टाहिने हाथ से, अजन-जैसे वर्णवाले राज्ञसों के करी से खड्ग को छीन लेते और उसे उनके बच्च में धुसेडकर उन्हें मार डालते। उधर राज्ञसवीर वानरों के हाथ के बच्चो एवं शिलाओं को छीनकर उनसे वानरों के बच्च पर आघात कर उन्हें मारते।

भ्रमरों से घिरी रहनेवाली पुष्पमाला से युक्त वक्तवाला, मकर-समान नयनीवाला, अति वल से युक्त और वानरों की सेना को मिटानेवाला मकराक्त, अपने विजय-भरे स्वर्णमय तथा वहे चक्रीवाले रथ को, खेती से भरे और शीतल जल-समृद्ध गगा से मिचित कोशल देश के राजा (राम) की ओर चलाता हुआ जा पहुँचा।

वानरसेना यह आशका करके कि कदाचित् इन्द्रजित् ही तो पुनः नहीं आ गया, विकल हो भागने लगी । वानरसेना के नायक शरो से यो मारे गये, ज्यो किसी यत्र से आहत किये गये ही । मकराच सुन्दर कधीवाले प्रसु के निकट पहुँचा।

अति मनीहर पुष्पमालाओं से, जिनके स्वर्णमय रज की अमर छठा लेते थे, अलकृत मकराज् ने (राम से) कहा- तुमने मेरे पिता की मार डाला, अतः मेरा वैर त्रिमूर्तियों से नहीं, वरन तुम्हारे प्रति ही वढ रहा है।

यश पाने के लिए उत्पन्न अनुपम पराक्रम से युक्त कथोंवाले प्रभु ने उस क्रूर की वात सुनकर कहा—दीर्घ वैर को शात करने के लिए आये हुए हे बीर। क्या तुम खर के पत्र ही 2 तुमने जो कहा, वह वीरों के योग्य ही है।

तन मकरात्त् ने वज्रध्वनि के समान धनुष्टकार करके कहा—'तृमसे युद्ध करके मै अपना क्रोध शान्त करूँगा।' और, रामचन्द्र पर ऐसी शरवर्षा की, जैमी वर्षा जल मे समृद्ध काला वाटल पिछलकर ऊँचे शिखरवाले पर्वत पर करता है।

मकरात्त ने कमल-समान नयनोवाले (राम) के कठ में सहस्र वाण मारे। उनके अनुज (लद्मण) के कवच पर दो सहस्र वाण मारे। कातर कर देनेवाले पराक्रम से युक्त, हनुमान पर कठीर वाण वरसाये और ऐसे वाण चलाये कि देवों का समस्त लोक शरमय हो गया।

१ इस्ताइम्ति लडना-एक दृसरे को हाथों से मारकर लड़ना। मुष्टामुष्टि युद्ध भी पेसा ही होता है।

रामचन्द्र ने (मकराच्च के द्वारा) प्रयुक्त नय वाणी को अपने उज्ज्वल शरों में तोड़ डाला और पौचपयुक्त उस राच्चस के विजयमाला-भूषित वच्च पर एक शर मारा। वह शर मिकुड़नेवाली मोहों से युक्त मकराच्च के वच्च में घॅम गया।

(राम के) शरों से विद्ध होकर, सूर्यकाति पुष्प के ममान शोणितवर्ण नयनी-वाले एव मुँह से धुऑं उगलनेवाले मकरात्त ने दिव्य यश में ग्रंचित प्रभु के कवच को लद्द्य करके माम में युक्त (अर्थात्, शत्रुओं को मारने से उनके रक्त-माम में युक्त) महस्त शर मारे।

वह दृश्य देखकर देवता भी विस्मय से भर गये। चक्रधारी प्रमु ने मंद्रहाम करके ब्रातितीच्य छह वाण चलाकर (मकराच्च के) रथ के अश्वों के खुर काट दिये। उम राच्चम के धनुष को काट दिया तथा उसके सारिथ का मिर भी काटकर नीचे गिरा दिया।

तपस्या के वल से सपन्न उम मकराझ ने वल पर (राम के) एक वाण के लगतं ही, अपने मुख में लाल रक्त उगलते हुए, वज्र और प्रमंजन उत्पन्न कर दिये। जैमे प्रलय-कालिक मेघ चुणमात्र में प्रकट होकर वज्र और प्रभावन करता है।

अनेक कोटि वब्र टूटे। प्रलयकालिक प्रभंजन चारो ओर वहा। काले-काले घोर मेघ उपल-वर्षा करने लगे। वानर-सेना तितर-वितर हो भागने लगी।

वानर जिन-जिन दिशाओं में भाग, वहाँ सर्वत्र धुएँ के माथ आग जल एटी। मेघों से मायामय अग्निवर्षा हुई, जिनसे अनेक कोटि वानर मर मिटे। वह दृश्य देखकर प्रभु ने विभीषण में पूछा कि यह माया के कारण हो रहा है या (मकराच्च के) तपीवल का प्रभाव है 2

विभीषण ने उत्तर टिया कि करुणालु वायुदेव, वरुणदेव तथा अन्य देवो ने इस (राज्यम) की तपस्या को देखकर अनेक अकाट्य वर दिये हैं। तय शतटल-मदृश नयनो-वाले प्रभु ने कहा कि मैं पल-भर में इसकी तपश्शक्ति को मिटा देता हूँ।

उत्तमपुरुष (राम) ने वायवास्त्र तथा वारुणास्त्र प्रयुक्त किये। तय वर्षा एव भक्तावात गगन से शीध भागकर विशाल मसुद्र मे जा क्षिपे।

यह देखकर मकराच्न सारे अतिरिक्ष मे ज्याप्त हो गया और स्वय छिपकर करोड़ो इस्लो का प्रयोग करने लगा । तय ज्ञानरूपी प्रभु ने मोचा — 'बहो । एक व्यक्ति कितनी माया रच गहा है।' वे फिर बोले —

मकरात्त माया के प्रभाव से मर्वत्र इस प्रकार फेल गया कि यह जात नहीं हो पा रहा था कि वह कहाँ हैं। वह दृष्टिपथ से नहीं आ रहा था। इसके शरीर को देखकर यह निर्णय करना भी कठिन था कि क्या इसका स्त्रस्य इतना है। अग्नि के समान कठोर इस राज्ञम के विषय में अब क्या किया जाय 2

देवाधिदेव (राम) ने यह सोचा ही था कि 'शोणित को अपने मुख में उगलने-वाला राच्यम अपने शरीर को अन्तरिक्ष में फीलाकर स्वयं कहीं जा छिपा है।' इतने में एक स्थान पर लहू के चिह्न को देखकर यह अनुमान कर लिया कि यह राज्यस यही छिपा है। उन्होंने एक याण चलाया, जिससे सकराज्य का सिर कटकर नीचे गिर पडा।

वज-ममान नीचण वाण के लगने में राजम (मकराज) का शरीर आँधी की

वर्षा के समान लहू वरसाता हुआ धरती पर आ खुद्का। निशाधकार में प्रकाश को मिटा कर प्रकट होनेवाले स्वप्न जिस प्रकार (प्रभात वेला में ) अदृश्य हो जाते हैं, उसी प्रकार राज्ञम की सारी माया मिट गई।

उस समय, सुन्दर ध्वजा से सुशोमित केंचे रथ पर आहट हो, श्रीष्मकाल के सूर्य का प्रकाश पड़ने से उज्ज्वल हुए काले मेघ के जैसे रूपवाला रक्ताच्च (नामक राज्य ) जलते वाणों को चलाते हुए अति शीष्र वहाँ आ पहुँचा। तव विशाल समुद्र मे बाँध वाँधनं-वाले तथा कठोर क्रोध से युक्त नल ने उसका सामना किया।

खम दिन रक्ताच्च ने अपनी मालाभूषित भुजा का सारा वल लगाकर भयकर धनुष को भुकाया और प्रलयकालिक अग्निशिखाओं के समान शर वरसाये। लेकिन, नल ने एक पेड़ से उन सब शरों को रोक दिया और आलान में वॅधे हाथी के हथसार में धुसनेवाले सिंह के ममान उस राज्यम के निकट गया।

अपने हाथ के पेड़ को तोड़ देनेवाले उस निडर राज्य को देखकर नल ने अपने वर्च को ऐसा सकुचित किया, मानों वह धरती के भीतर धॅम रहा हो और फिर कट कूदकर उम राज्यम के सिर पर जा गिरा। तब देवों ने ऐसा कोलाहल किया कि विशाएँ फट गईं।

अस्निमय पर्वत पर जैसे इन्द्रधनुष रखा हो, यो नल उस राज्ञस के सिर पर दिखाई पड़ा। और उम (राज्ञ्स) के सिर को इस प्रकार पटाघात करके नीचे गिरा दिया कि उसकी ऑखो, कानो और नाक के मार्गो से लहू वह चला और उसका मस्तिष्क वाहर निकल गया।

ज वरक्तान् मर गया, तव ऑखो से आग उगलनेवाला निह (नाम्क रान्त्म) धनुप-वाण लेकर छोटी टयो से भूषित रथ पर आस्ड होकर— कहाँ जाता है, त शे चिल्लाता हुआ आ निक्ला। इतने मे श्रुटि-रहित मैक्तुल्य पनम (नामक वानग) इनके बीच मे आ कुटा।

उस राज्ञम ने 'मल्ल' नामक दस वाण पनम के कधी और वज्ञ ने जुमाये। पनम ने घी से मड़कनेवाली अग्नि के जैसे क्रुड होकर तुरन्त उसके रथ को अपने हाथ म जुरा लिया।

तत्र वह लाल नेत्रोवाला तथा मेरु-समान आकारवाला राह्मस नीचे कृद पडा। तव वज्र-ममान सुजाओं से युक्त पनस ने रथ को उठाकर उम राह्मम पर ऐसे पटका कि वह राह्मम नीचे गिर पड़ा और उसकी देह से रक्त छिटक पड़ा।

चक्रवर्ती-कुमागे (राम-लद्मण) के वाणों ने एव वानगे के हारा फेके गये वृत्तों तथा पत्थरों से राज्यम-सेना के बीस 'ममुद्र' मैनिक मारे गये। तव नि.शन्त्र खंड गर नेवाल रावण के दूत लकानगर से भाग चले। (१--३८)

कर सकते थे। वे ऐसे लगते थे, जैसे वृषम और गरुड पर आसीन होनेवाले अपार महिमा मे यक्त देव (शिव एव विष्णु) हो।

े - ने जाने दाशों में ताड़ के पेड़ो एवं शिलाओं को लेकर

नीतिमार्ग से मटके हुए (रावण) ने खरपुत्र (मकराज्) का मरना, रक्तों का का वानर के पटावात से पिम जाना तथा सिंह का वध एव सब सेना के विनाश का समाचार अपने दूती के द्वारा सुना और फिर आजा दी कि मेरे पुत्र को शीध बुला लाओ।

द्ती ने जाकर इन्द्रजित् से कहा कि तुम्हारे पिता ने तुम्हें स्मरण किया है। पर्वताकार कथीवाले उस (इन्द्रजित्) ने उनसे पूछा कि क्या युद्ध में जो राज्ञस-सेना गई थी, वह मय विनष्ट हो गई १ तब उन द्ती ने कहा—इम युद्ध में जाकर तुम्हारे अतिरिक्त और कीन लीट सकता है १ द्ती से सारा समाचार पाकर इन्द्रजित् शीघ्र अपने पिता के निकट जा पहुँचा।

इन्द्रजित् ने पिता को नमस्कार करके कहा—ह पिता ! सारी सेना निनष्ट हो गई, इम बात पर चितित होना उचित नहीं। आज अपार वानर-सेना म्पिट जायगी और युद्धचेत्र में उन नरी तथा वानरी के शवों का ढेर लग जायगा, जिन्हे कर्णामरण से भूपित

(मीता) देवी एव देवता देखेंगे।

िक्तर, इन्द्रजित् अपने पिता की परिक्रमा करके, गगन पर चलनेवाले सहस्र मिहो से युक्त कॅचे रथ पर बाल्ड होकर, युडभूमि में गया। तब युद्ध के वाजे वज उठे। विजय-माला से भूपित तथा करवालधारी राच्सो की नाठ 'समुद्र' संख्या की (पर्वाति) सेना एव गजी, रथी तथा अश्वो की सेना भी उसके साथ गई।

'कुविका', 'तुमिल', 'शेंडे', 'कुरडु', बड़ी भेरी, पटह, सुरज, खज, 'पाडिल', 'न्रि', 'कंपलिं, 'उस्में', 'तक्कें'. करटिका, दक्को, वाँसुरी, 'कंडे', 'श्रवलिं', 'कणुवै', 'ऊमें', 'शकटें' बादि सभी वाद्य वज चठे।

हाथियो पर नगाड़ो के साथ उन (हाथियो) की घटियाँ भी शख के ममान वज रही थी। कीघ-भरे अश्वो पर अलंकृत स्वर्णिम किंकिणियाँ 'कडें (नामक वाद्य) के ममान वज रही थी। सैनिकों के बीर-बलयों की व्यन्ति, स्वर्णहारों की ध्वनि, शीशों में अलकृत रथचकों की ध्वनि—ये सब ध्वनियाँ ममुद्र-गर्जन के समान आकाश को भर रही थी।

शखों की ध्विन, 'विषर' (नामक वाद्य) की ध्विन, 'आकुलि' (नामक वाद्य) की ध्विन, काहल की ध्विन, 'पीलि' नामक मयूर-पखों में भूपित बाद्य की ध्विन, बाँसुरी की ध्विन, मिंदी के गर्जन की ध्विन, अर्वों की ध्विन, रथों की व्विन, दिशाओं में उम्दें मेवों के जैंदे हाथियों की ध्विन—यें सब ध्विनयाँ गगन के मेथ-गर्जन के माथ होड़ करती हुई निकल रही थीं।

मशुर राग एव कांमल शब्दों से युक्त गीत करनेवाले विविध वाद्यों की मनोहर ध्वान, वीणा की मधु-समान ध्वान. 'याक्' (नामक वाद्य) की भ्रमर-गुजार जैसी ध्वान—यं सब ध्वानयों देवों के (कर्णपेय) अमृत के ममान फैल रही थी।

वर्षा के समान लहू बरसाता हुआ घरती पर आ लुढ़का। निशाधकार में प्रकाश को मिटा कर प्रकट होनेवाले स्वप्न जिस प्रकार ( प्रमात वेला में ) बहरूय हो जाते हैं, तसी गटान ् । नर्भ ना उन ध्वानया म विलीन गया। राज्ञम की सारी माया मिट मर्ट प्राप्त प्राप्त की सारी माया मिट मर्ट प्राप्त प्राप्त की सारी माया मिट मर्ट प्राप्त के चलने से जो धूलि गगन में उठी, उसके लगने से देवस्त्रियों के

चीरसमुद्र-ममान नयनी से अश्-समुद्र उमड़ पड़ा।

देवताओं को कॅपानेवाला इन्द्रजित एक ऊँचे स्वर्णमय रथ पर वारूद हथा और उसके चारो ओर बड़े-बड़े योद्धा देवेन्द्र के प्रासाद जैसे सहस्रो रथी पर आरुद हए। वह हुएय ऐमा था. जैसे सूर्य को चारो और से घरकर नचन खडे हो।

युद्धभूमि मे पहुँचकर इन्द्रजित् ने अपनी सेना को काच-व्यृह मे मजित करके खड़ा किया। कीच पत्ती के पख, चोच, लाल ऑखे, कठ, शरीर, टॉर्गे, नाखन, पंछ-इन सत्र ग्रागों के रूपों में, कभी पीछे न हटनेवाली अनेक 'समुद्र' सल्या की सेना को फैला-कर खडा किया।

इन्द्रजित ने यम-समान भयकर उस दिल्णावर्त शख को अपने हाथ में लेकर वजाया, जो (शख) युद्ध में पराजित इन्द्र का दिया हुआ था और जिसके पेट में मलय-कालिक सप्त महामसुद्रो का गर्जन छिपा हुआ था। उस शख की ध्वनि से देवता थर्रा उठे ओर दिशाएँ अस्त-व्यस्त हो उठी।

उस शखध्विन को सुनकर सारी वानर-सेना, सिंह-गर्जन को सुनकर मागनेवाले हाथियों के फूड के जैसे तितर-वितर हो भाग चली और लापता हो गई। तब इन्द्रजित् ने अर्घनारीश्वर (शिवजी ) के पर्यताकार धनुष जैसे अपने धनुष की डोरी को खीचकर टंकार-ध्वनि की और अदृहास कर उठा।

उस ध्वनि को सुनकर वानरों के कान फट गये। मन टूट गये। उनके पैर आंग नहीं बढ़ सके । उनके हाथी के पेड और पत्थर फिसलकर गिर गये। वे काँप उठे। उनके मुख सख गये। अनकी देह से रोम अत्यधिक मात्रा में करने लगे और व सोचने लगे--हाय। अव हम मर ही गये।

अरुणिकरण सूर्य का पुत्र (सुग्रीव ), वायुपुत्र (हनुमान् ), ग्रागट, प्रभु (राम) ओर उनके अनुज एव तीक्ण काति विखेरनेवाले किरीट से भूपित, रक्त नेत्रवाले विभीषण इत्यादि कुछ ही बीर वहाँ खड़े रहे। शेष सारी वानर-सेना विचलित हो भाग गई।

सनापति स्थिर रहे, पर अपार वानरसेना-रूपी समुद्र किनारा तोडका वहने-वाली जल की बाढ के ममान वह गई। तब राच्नम-सेना उत्साह से गरजकर मसुद्र के समान उमड पड़ी और सब दिशाओं में भर गई। सारी युद्धभूमि राज्ञस-सेना से भर गई।

हनुमान् के, हिलनेवाले हारों से विभूषित हट कघ पर बीर (गम), तथ वालिपुत्र ( अगढ ) के पर्वत-शिखर समान कंचे पर प्रमु के अनुज ( लह्मण ) वान्द हुए। देवता उनकी जय बोलकर मधु-भरे पुष्प वरसाय ।

हनुमान् और अगट के कंघो पर विराजमान व टोनो बीर (राम लटमण). पुष्पमालाओं से शोमायमान थे। अपने दृष्टिपथ में आने पर महान् में को भी च्रा-ण्रा

कर सकते थे | वे ऐसे लगते थे, जैसे वृषम और गरुड पर आमीन होनेवाले अपार महिमा से युक्त देव (शिव एवं विष्यु) हो ।

नील आदि सेनापित अपने-अपने हाथों में ताड़ के पेड़ी एवं शिलाओं को लेकर आक्रमण करने को तैयार खड़े थे। उस समय, स्वर्ग और भूमि की रक्ता करनेवाले चक्रवर्ची (दशरथ) के कुमार राम ने, युद्ध से होनेवाले परिणाम की वात सोचकर कहा—

निष्दुर इन्द्रजित् जब तुमलोगों पर विच्य अस्त्रों का प्रयोग करेगा, तब तुम्हारे पेड, पत्थर आदि उनको नहीं रोक सकेंगे। तुम उन शस्त्रों को नहीं सह सकोगे। जतः, हमें इम मोर्चें पर छोड़ कर तुम सब पीछे, हट जाओ और हमारें और राज्मों के युद्ध-कौशल को देखों।

तव रामचद्र की कृपा के पात्र व वानर पीछे हट गये। प्रताप से पूर्ण बीर राम कोर लक्ष्मण ने चक्रवाले रथों और हाथियों पर बढ़कर आये हुए प्रलयकालिक मेघ-जैसे रात्तुमों पर अपने धनुषों से वज्र-समान शरों की वर्षा की।

जन वीरों के युद्ध-कौशल का वर्णन हम किम प्रकार कर सकते हैं, जिनके धनुषों ने ज्याकाल में राज्यसों की बड़ी सेना को विध्वस्त कर दिया। जमादेवी को अपने शरीरार्ध में धारण करनेवाले देव (शिव) ने, मेर को धनुष बनाकर जो त्रिपुरों पर शर चलाया था, जिससे अनेक राज्यम निहत हुए थे, कटाचित् वह दृश्य इमका टपमान बन सकता है।

ख्य युद्धभूमि में जो जैसे गिरते थे, वे वैसे ही पड़े रहते थे। अतः, हम केवल यही कह मकते हैं कि वहाँ वडी-बड़ी मेनाएँ गिरती रहती थी।—इसके अित्रिक्त यह नहीं कह सकते कि कौन गिरता था। ऐसा पराक्रम-पूर्ण युद्ध करनेवाले उन डोनों (राम-लक्ष्मण) को इन्द्रजित् रथ पर धनुष देके खड़ा-खड़ा देखता रह गया।

उसने सोचा—'बहो । हाथी मर गये ।' उसने मोचा—'बहो । रथ विध्वस्त हो गये ।' उसने सोचा—'बहो । नेजस्वी घोड़े जो आये थे, ने मर गये ।' उसने मोचा— 'बहो । मरे हुए लोगों को हटाने के लिए भी करवालधारी राच्चम-सैनिक नहीं रहे।' उसके चागों और गगन तक उठे हुए शतों के अंवाग ऐसे पड़े थे कि आगे का दृश्य वह नहीं देख पाया।

वह फिर सोचने लगा—घोर युद्ध कन्नेवाले ये दो नर ही हैं। इनके हाथ जो सेना विश्वस्त हुई है, वह साठ ससुद्र सख्या की है। ये सब सेनाएँ मिट जाये। कदाचित् ऐसे शापमात्र से वे इनको मिटा रहे हैं, धनुप के बाणों से नहीं। यह सब क्या कोई इन्द्रजाल ही तो नहीं है?

वह इन्द्रजित् शरों की वर्षा देखता। रिधर की निवयाँ देखता। गगन को द्वृतेवाली शवराशियों को देखता। (हाथियों) के वाँत ट्रटने से विखरे मीतियों को देखता। मरे हुए हाथियों को देखता। फिर, यह मब महार करनेवाले बीरों (राम-लक्ष्मण) की सुन्दर भुजाओं को देखता।

नह (इड जित्) पर्वतो को (अर्थात् हाथी, अश्व आदि के शवो की नशियो को ) देएना और गगनतल तक उठे हुए गच्चमो के मिनों के श्रंबार को देखता। वीरों (राम-लद्मण) के शर-प्रभाव को गुनता। एक दूसरे से टकराकर चिनगारियों निकालते हुए गिरनेवाले शस्त्रों की पक्तियों को देखता। (राम-लद्मण के) धनुप को देखता। उनके धनुषों के टकार को कान देकर सुनता।

महस्रो रथो को, शक्तिशाली हाथियो को, नाचनेवाले घोडों को सहस्रों मिरों को, विनाशकारी शस्त्रों को तथा सबको काटकर दूर निकल जानेवाले (उन बीरों के) परों के वेग को चाब से देखता और आगे बढनेवाले उन शरों के अमीम प्रसार को देखता।

साठ ममुद्र संख्यावाले राज्यम, उनके वल के योग्य शस्त्र फेंके जानेवाले, छोडे जानेवाले, वरमाये जानेवाले एव टकराये जानेवाले—इस प्रकार के मय शस्त्र लिये आये ये और यो राख बने पडे थे, ज्यो टिड्डियों के दल के घिरने पर वन-प्रदेश विध्वस्त हो पड़ा हो। यह सब देखकर वह (इद्रजित्) सोचता खड़ा रहा।

राच्य-स्त्रियाँ दोड़कर आती और छाती पीटती हुई अपने पित् के शरीर पर गिरकर यो रोने लगती, जैसे कोयल पख कट जाने पर गिरी हो । इसके साथ एस गे यह दृश्य भी देखा की राच्यम-नीरो के कवध, उनके दाँत पीसनेवाले और फटे विल जैन मुँहवाले सिरो के कट जाने पर भी, युद्धरग मे नाच रहे हैं, जिनमें डरकर मासमची पची धरती पर नहीं उतर रह थे।

मिंह-समान अगट तथा हनुमान् के पराक्रम को वह (इद्रजित्) नहीं जान पाया। वह मोचता—अगद अनेक करोड़ हैं। हनुमान के नामवाले इतने हैं कि उनके सचग्ण के लिए सारी धरती भी पर्याप्त नहीं है।

वह (इद्रजित्) विजयधोष करनेवाले देवो को देखता। वहाँ विखरे देवो के वरमाये पुष्पां को देखता। फड़कनेवाली वाहु सुजाओं को देखता। चारो दिशाओं में पड़े शबों को देखता। रुधिर के प्रवाह में बहकर जानेवाले हाथियों की देह को देखता।

एक सहस्र कोटि रथ एव रिथयों को छोड़ रोप सारी सेना विव्यस्त हो गई यह देखकर भी वानरसेना जो त्रिचलित होकर भाग खड़ी हुई थी, स्वर्णरथ पर आन्द्र इद्वजित के भय से लौटकर नहीं आई।

जब माठ समृद्र सख्या की राज्ञम-मेना ध्वस्त हो गई और महस्र करोड़ रथरना ही शेष रह गई, तब अनिचल पराक्रमनाले नीरो (राम-लच्मण) के युद्ध-कीशल पर अजना-पुत्र (हनमान्) मुख हुआ और अपनी निशाल भुजाओ पर ताल ठोकने लगा।

उस भयकर युद्धरम म हनुमान् के भुजास्कालन की बज्जव्यनि जब हुई, तब उन्हों सुनकर कुछ राज्यम रथा से गिर गये। कुछ अपने हाथ के शस्त्र धरती पर छोड़कर लीटन की आतुर हो उटे। स्वर्ण प्राचीरों से घिरी लंका से स्थित राज्य भी लह उगलने लगे।

मेघ से भी अधिक काले (इद्राजित्) ने भय से काँग्नेवाले राज्य में निवाय। अपनी भाहे मिकोटकर देखा और कहा—आज एक के ताल ठांकने या प्रव्य मुनवर री स्म यो धरथर। रहे हो, फिर तुमस कठार युद्ध करना कैसे सभव होगा र तुम भी निष्ण

## अध्याय २१

अनुज (लन्मण) न भवन्म <u>त्रह्मास्त्र पटल</u> वाँधा था, अतः समार करेगा कि मै इससे हार गया

समार में यह अपयश होगा कि मैं अपने साथियों को विषया से नहीं बचा मका। उनके वधन को दूर नहीं कर सका। एकाकी जाकर उम शतु( इट्र जिल्) के प्राण नहीं लें नका। इतना ही नहीं, उम शतु को कुछ वाधा देने में भी असमर्थ रह गया।

हे विजयी। इट का रात्रु कहलानेत्राले इस राज्ञम के सिर को यदि मेरा शर काट-कर द्यतरिज्ञ में न उड़ा दे, तो में कठोर कर्मवाले (यम) का अतिथि वनकर गये हुए गोलों में एक नीच व्यक्ति गिना जाऊँगा।

हे स्वर्णसय पादवलय तथा आभग्णों से मूपित मनोहर सुजाओवाले प्रसु! जव-तक में आपके नम्सुख ही इम अन्याय-पथ पर चलनेवाले का विर अपने शर से नहीं काट दूँगा, तवतक मेरा यह टास्य ( नेवकाई ) भी कृतार्थ नहीं होगा।

विशाल नमार के देखते हुए यदि मेरा शर इस राज्ञम का सिर नहीं काट डाले, तो मेरा यह निश्चित बचन है कि मैं आपकी जो नेवकाई कर रहा हूँ, यह मेरे लिए निष्फल हो जाय—यो लद्दमण ने कहा।

जब पराक्रमी लदमण ने ये बचन कहे, तब देवता यह मोचकर कि अब हमारे मव दुःख दूर हो गये, हर्पध्वनि कर उठे। अपार ससार के मब प्राणी हर्पध्वनि कर उठे। मद्धमं का देवता भी हर्पध्वनि कर उठा। यम भी (इट्रजित् के प्राण पाने की आशा से) हर्पध्वनि कर उठा।

कमलनयन प्रभु ने मुख पर मवहान के साथ कहा— तुम सहार करने का निश्चय करो, तो ठीक ही है क्योंकि उसके योग्य कौशल तुम मे अवश्य है। तुम्हारे पराक्रम के सम्मुख महारकारक (कड़) ओर रचाकारक (विष्णु) का पराक्रम भी व्यर्थ है। ऐसे तुम्हारे पराक्रम का परिणाम अन्यथा कैने होगा १

लदमण ने यह वचन मुनकर आनन्द से भरकर प्रमु के चरणी पर नत होकर कहा---यहाँ घरकर ग्राई हुई इस राज्य-सेना की मै सिटा दूँगा। अभी आप यह दृश्य देखेंगे और शीवता से उठ खड़ा हुआ।

उस समन अगढ ने ऐसा गर्जन किया, जैसे मेघ से गिरनेवाले वज शब्द करते हैं। उसको मुनकर बीर इडर्जित् के रथ में जुने हुए सिंह भी काँप उठे। प्रभु (राम) का शख ऐसा बजा, जिससे समुद्र भी जुप हो गया। राचसो ने परसे, भाले, चक्र, तीमर, टड, शूल, त्रिशल, 'क्रपण', पस्थर साहि अस्त्र जलवर्षा से भी दुगुने वेग ने बरसाये।

मन्मथ-समान मनोहर बीर लद्मण ने जो शर प्रयुक्त किये, उनसे गगन और भृिम को दकते हुए गगन से गिरे नत्त्रत्रों के जैसे जो राज्ञमों के सूत्र आये थे, व ट्ट-ट्टकर तितर वितर हो गिरे।

एक ही शर से सहस्रो रथ टूटकर गिरते। दोडनेवाले अश्व मरकर गिरते। मार्ग्य मरकर गिरते। सेना-पिन्तयों के भयकर सिर कटकर गिरते। ऐसी आग भड़कती कि उम्में सारा ससार ही जल जाय और धुआँ उठने लगता।

रथों के नीचे के भाग ट्रट जाते। इड पहिये धुरी के माथ ट्रट जाते। न्थां में स्त दीर्घ घनुपट्ट जाते। (रथों में जुते) अश्वों के बच फट जाते। ध्वजाएँ ट्रट जाती। छत्र ट्रट जाते। पराक्रमी वीरों के सिर ट्रट जाते। नगाड़े ट्रट जाते। अन्य सभी वस्तुएँ ट्रट जाती।

सत्र वस्तुऍ छिन्न-भिन्न होकर विखर गई । यह नही जात होता था कि कीन क्या वस्तु है, रथ कौन है, अरव कौन है, बीर कौन है।

शर से विद्व होकर आकाश में उड़े हुए पुत्रों के सिर उनके पिताओं के रथी के मध्य आ गिरते। पिताओं के वड़े सिर पुत्रों के रथी पर आ गिरते।

त्णीर से निकले हुए शर से कटे हुए धनुप को पकडे हुए तथा (तुम्बे) पुष्प की मालाओं से शोभित बड़े-बड़े हाथ लाल-लाल रुधिर-प्रवाह में ऐसे वह रहे थे, जैमे लाल आँखोबाली मझलियाँ लकडियो के साथ वह रही हो।

तीक्ण शरो के कटे हुए छत्र, ध्वजाऍ इत्यादि भयकर र्काधर-प्रवाह में बहते हुण ऐसे दिखाई पड़ते थे, जैसे विविध प्रकार के पची हो।

हाथियो पर रखे जानेवाले होदे, शर, रथ, धनुष आदि ईन्धन वने ये और मृतक बीरो की ऑखों में अग्नि की ज्वाला निकलकर उन सबको जला रही थी! यो जले रुण शबों को पिशाच चाव से खा रहे थे।

कुछ रथ पहियों के टूटने पर नैस ही धॅम गये। कुछ रथों में जुते घोंडे लगाम के टूट जाने से मिट्टी में लुढककर एक दूसरे पर जा गिरे और मर गये। कुछ रथ, उनपर आरूट चीर एवं सारथि के मर जाने से वैसे ही मटक गये।

गह-रहकर जगमगानेवाले रत्नो से युक्त तथा रक्त-प्रवाह में धंसे हुए गा, छेगा हुश्य उपस्थित कर रहे थे, मानो राज्ञसों के युद्धरंग से उत्पन्न अनल-श्वाला में लंगानगर जल रहा हो और उस अग्नि-स्वाला के बीच में प्रासाट टिखाई पट गेर हो।

उम ममय गम ने हनुमान को (इंद्रजित के निकट) जाने को प्रेरित विया और ऊपर में श्रावर्ण की, तब असे गगन के सब विमान हटकर गिरत हो, यो राज्ञमी के गर रथ हट-हटकर गिर गये। इंद्रजित अपने रथ पर अकेला ही खडा रहा।

रासमी के सग विविध मुगो के होते उनके मय रथ जिनध्य पर्वतों के शेन पर रह | तब धनुःकीणल में पिछुडे हुए रासमी की डेराकर रावणि ने राम-लहमण के प्रारंधन दें हो कहा । की छिष्ट करनेवाले ब्रह्मप्रेना हो मर साथ युद्ध करोगे या कोई एक ही अथवा, अपनी सारी सेना के साथ आकर मेरे हाथ मरना चाहते हो १ तुम्हारी क्या इच्छा है, वताओं। आज तुम्हारे योग्य युद्ध मैं तुमको दूँगा।

तव लद्दमण ने कहा—मैंने शपथ की है कि आज मैं करवाल, धनुप अथवा अन्य किमी भी प्रकार के शस्त्र को लेकर तुमसे लड़ूँगा और तुम्हारे प्राण हरण कर्रेंगा। यह निश्चित जानो।

तव इन्द्रजित् ने कहा—ठीक है। तुमसे पूर्व उत्पन्न तुम्हारे माई को तुम्हारे पीछे हनन करूँगा। उसके पीछे उत्पन्न तुमको उसके पूर्व ही मृत कर दूँगा। यिन मै यह कार्य न कर सका, तो मेरा रावण का पुत्र होना ही व्यर्थ है।

तुम्हारा नाम जो इलक्कुबन् (लक्ष्मण) है, यह ठीक ही है। मैं अब इस नाम को सार्थक करते हुए तुमका अपने शरो का इलक्कुबन् (लक्ष्य) बनाऊँगा। पशु-रूप (बराह)-धारी विष्णु के जैसे ही यदि पशुवाहन (शिव) स्वय भी इस युद्ध में आ जायें, तो उनको भी अपने शरो का लक्ष्य बनाउँगा, अब मेरे पराक्रम को तुम्हारा भाई देखे।

तुम दोनो ने साठ समुद्र सख्यावाली राच्चस-सेना को अपने शरो से विध्वस्त कर डाला। अब सत्तर समुद्र सख्यावाली वानर-सेना को एक ही शर से च्ण-भर में मिटाकर धरती को स्ता कर दूँगा, तुम दोनो यह देखोंगे और पश्चात्ताप करोंगे।

मै रावण का अनुज 'कुम्मकर्ण' नहीं हूँ, जिसे तुमने तीर से मार डाला। मै रावण का पुत्र हूँ। मेरी समानता कोई नहीं कर सकता। अब तुम दोनों के लाल-लाल रक्त से मैं अपने भाइयों तथा चाचा (कुम्मकर्ण) को तिलाजिल दूँगा।

तव लद्मण ने कहा—राच्चस कहलानेवाले लोगो के लिए योग्य तथा उनका उद्धार करनेवाला (श्राद्ध) कर्म करने के लिए विमीषण यहाँ आया है। तुमको अपने पिता के जो अत कर्म करने हैं, उन सबको और तुम्हारा भी (श्राद्धकर्म) वहीं करेगा।

तय तीचण दत्तोवाले राच्चस (इन्द्रजित्) ने मन मे कृद्ध होकर मघनपां से भी दिगुण ऐसी शरवर्षा की, जिससे गगन, दिशाएँ सवको आवृत करती हुई चीरसमुद्र-समान (श्वेत वर्ण) वानरो की सेना को पीनेवाली अग्नि सर्वत्र फैलने लगी।

ग्रगद पर सहस्र वाण, तीच्ण नेत्रोनाले हनुमान् पर उनसे दुगुने वाण तथा सिह-मदृश अन्य नानर-वीरो पर असंख्य वाण चलाकर उस (इन्द्रजित्) ने सर्वत्र शर-ही-शर कर दिये।

राविण ने लक्ष्मण पर, राम पर, शत्रु वने वानरी पर ऐसे शर चलाये, जो उनकी देह मे चुम गये। उमका हट धनुप मडलाकार चन्द्र के समान साठ घड़ी तक मुका रहा।

१. पूर्व उत्पन्न और पश्चात मृत, इस भाव को बतानेवाले तिमल-कृत्द हं मुनिपरन्द और पिन्पिरन्द।
 उनके प्रयोग में एक विशेष प्रकार का कृत्द-चमत्कार है। — अनु०

तिमल में उत्मण तथा लच्च वननेवाले मनुष्य इन दोनो के लिए इलक्कुबन शब्द है, किव ने इन दो अयों के आवार ने शब्द का चमत्कार दिखाया है। —अनु०

वस्त्र को कांट म बाधकर दाना होजान्य न्यान न्यान न्यान क्ष्यायां, पत्थर आं ओर तीच्ण बाणों को चलानेवाले इन्द्रजित् के हस्तकौशल को देखकर देवता भय से अपने नेत्र बट करके खड़े रहे।

प्रभु के सिंह-समान उस अनुज ने वहें वंग से युद्ध करते हुए शत्रु के मेजे सब दिव्य अस्त्रों को उतने ही दिव्य अस्त्रों के द्वारा निष्फल कर दिया, जैसे किसी बुद्धिहीन के बताये असत्य का, कोई बुद्धिमान् (अपने सस्य-वचन से) खंडन करता हो।

उस समय उदात्त गुणवाले प्रभु (इद्रजित् पर) वाण छोडना अधर्म समक्षकर चुण खडे रहे और अपने अनुज से पृथक् न होकर उनके पीछे ही रहे। जहमण और उन्द्रजित् के शर आकाश में ही टकराकर जलते रहे। अतः, उन दोनों में से कोई भी किसी की विजय नहीं देख पाया।

जब वे दोनो अपने वाण छोडते थे, तब चारी ओर आग फैलने से आसपाम के अरण्य जल जाते थे, पर्वत जल जाते थे, स्वर्णमय लका के प्रासाद जल जाते थे और वहाँ स्थित प्राणी जल जाते थे। इस प्रकार सारा ससार प्रलयकाल में जैसे जलने लगा।

फणोवाले सर्प की शय्या छोड़कर जो (विष्णु राम के रूप मे) अवतीर्ण हुए, उनके अनुज-रूप में उत्पन्न उस वीर ने (जो आदिशेष के अवतार थे) वाढ के जैसे आनेवाले विषमय शरों को हटा दिया और महान् बलवान् राच्चस को उसके रथ को खीचनेवाले मगर के जसे अयकर सहस्र सिद्दों को और रथ को यमपुर में मेज दिया।

रथ के मिट जाने पर, दूसरा रथ नहीं रहने से, इन्द्रजित् अन्य प्रहों के मिट जाने पर एकाकी वने सूर्य के समान खड़ा रहा। फिर, वह जलानेवाले शरों को वरमाकर शत्रुओं के पराक्षम को मिटाने पर तुल गया। फिर, शिव के शर में जलनेवाले त्रिपुरों के समान युद्धरंग भी जल उठा।

उस भयंकर युद्ध में टूटे रथ पर ही खड़े रहकर इन्द्रजित् ने अगद की माला भूषित भुजाओ एव लच्मण की भुजाओ पर उज्ज्वल अर्धचन्द्र-सदृश अनेक शर चलाये और अपना शख उठाकर वजाया, जिमसे सारा ससार काँप उठा।

सिंह-सदृश लद्दमण ने दस तीदण वाण चलाये, जिनसे शख वजानवाले राविण का कवच टूट गया। फिर, उसने अपने धनुष की डोरी टकारित की।

वह दर्य देखकर काले मेध-समान प्रभु ने अपने कमल-सदश नयनों से हर्पाश्र वहाते हुए और अर्धचन्द्र-समान मदहास की काति विखेरते हुए (प्रलयकाल में) ब्रह्माड की निगलनेवाले अपने मुख से कहा —हे वानरों। हर्पध्विन करों। वानर-सेना में प्रमी कीलाहल-ध्विन हुई, मानो उससे सारा ब्रह्माड ही फट जानेवाला हो।

तव राच्स (इन्द्रजित्) पलक मारते ही गगन में जा छिपा। उमकों न देखकर महिमामय लह्मण ने प्रभु से निवेदन किया कि यदि यह राच्स वच जायगा, तो हमारी सेना को विध्वस्त कर देगा। अतः, अन्य कुछ मोचे विना ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना ही ठीक है।

उस उत्तम ( लदमण ) का वह वचन सुनकर धर्मस्वरूप प्रभु ने वहा- मय लीगी

की सुष्टि करनेवाले ब्रह्मा के अस्त्र का तुम प्रयोग करोगे, तो उमसे तीनो लांक मिट जायेगे। उमे रोकना किसी के लिए समत्र न होगा। वह बचन सुनकर लह्मण ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना छोड़ दिया।

अदृश्य हो खडे इन्द्रजित् ने उन (राम-लह्मण) के मन की वात ताड़ ली और स्वय ही पहले उम दिव्य (ब्रह्मा) अस्त्र का प्रयोग करने का निश्चय किया। उमके लिए आवश्यक कर्त्तव्य पूर्ण करने के लिए वह वहाँ से हट गया। इसे देखकर देवता ताली वजाकर हॅमने लगे।

अहणिकरण सूर्य जहाँ सन्दरण कर रहाथा, उस आकाश में बहुत दूर काले मेघ के समान जाकर वह इन्द्रजित फिर अदृश्य हो गया । तब वानरवीर यह सोचकर कि यह (रान्त्म) भय के कारण ही यहाँ से हट गया है, क्रोध और हास्य से भरकर हर्पध्यनि कर उठे।

पराजित होकर मागी हुई वानर-सेना, मसुद्र में मिलने के लिए उमड़नेवाली नटी की धारा के समान बढ़ आई और बड़ी हर्षध्विन करने लगी। पराजित होकर इन्द्रजित्, मबकी दृष्टि बचाकर, मिथत चीरससुद्र के समान हलचल में मरे लका-नगर में जा पहुँचा।

'उल्ज्वल और दिन्य ब्रह्मास्त्र को ये प्रयुक्त करें, इसके पूर्व में ही उसका प्रयोग करूँगा'—ऐमा विचार करके इन्द्रजित् वदोक्त विधान सं मत्रयुक्त यज्ञकर्म करने के लिए वहाँ में चला गया। किन्तु, वीरता से भरें वे दोनों (राम-लद्दमण) उसके मनोभाव को जानकर, उसके कार्य के सवध में उपेद्या से भरकर मौन रह गये।

वे दोनो हनुमान् और श्रगद के कधो पर से उत्तर पढ़े। धनुष. त्णीर, कवच, हस्तावरण आदि उतार दिये। देवो ने पुष्पवर्षा करके उनका जयनाद किया।

वानर-सेना की हर्षध्विन गगन में गूँजने लगी। तव अश्वो द्वारा शीव्रता से खीचे जानेवाले रथ पर आरूढ सूर्य, गगन से उतर पड़ा और यो अस्तगत हो गया, मानो वह, इन्द्रजित् के द्वारा पवित्रमूर्ति (लद्मण) पर चतुर्मुख के अस्त्र का प्रयुक्त होना नही देखना चाहता हो और उसके पूर्व ही ससुद्र में डूव जाना चाहता हो।

तय पुडरीकाच्च (राम) ने विभीषण से कहा—हे विभीषण ! रात-दिन युद्ध करत-करते हमारे सैनिक थक गये हैं। इन्होंने कुछ खाया-पिया नहीं है। तुम शीघ्र जाकर इनके भोजन का कुछ प्रयध कर दो।

स्वर्णिकरीटघारी विभीषण ने नमस्कार करके कहा कि अभी प्रवध कर देता हूँ। वह कट उठा और अपने साथियों को सग लेकर चला गया। एक मुहूर्च में ही वायुदेव के समान, वह अनुषम समुद्र को पार कर गया। इसी समय प्रभु ने अपने भाई से ये वचन कहै—

हे तात । दिव्य महिमा से सपन्न अस्त्रों की यथानिधि पनित्र पूजा करके उसके परचात् ही उनका प्रयोग करना उचित है। में यह पूजा-कार्य पूर्ण करके आऊँगा। तय-तक हम सेना की रचा करते रही—यी कहकर राम युद्धचेत्र में चले गये।

वस्त्र को कोट म वाधकर दाना शिक्तान्त्र न्याल चित्राल, 'कष्पण', पत्थर आर्हिण ओर तीच्ण वाणी को चलानेवाले इन्द्रजित् के इस्तकौशल को देखकर देवता भय से न्य अपने नेत्र बंट करके खड़े रहें।

प्रभु के सिंह-समान उम अनुज ने बड़े वंग से युद्ध करते हुए शत्रु के भेजे नव किंव अस्त्रों को उतने ही दिव्य अस्त्रों के द्वारा निष्फल कर दिया, जैसे किसी दुद्धिन के निज्ञ वताये असत्य का, कोई दुद्धिमान् (अपने मत्य-वचन से) खडन करता हो।

उस समय उदात्त गुणवाले प्रभु (इद्रजित पर) वाण छोड़ना अधर्म समसवर जुर के शर अपने अनुज से पृथक न होकर उनके प्रीष्टे प्रीन करने जा रहा हूँ, तो व स्वरू के शर आकृष में ही रूपन रोक देंगे। देख लेने पर तो वे भुक्ते मारने की भी शक्ति रखत है।

अतएव, मै एक अच्छा यज्ञ करके जन मनुष्यों के प्राण चणमात्र में मिटा दूँगा। यद्ध में निरत होकर वे मुक्ते भुले रहे—इनके लिए एक बड़ी सेना भेज दां।

युद्ध में निरत होकर वे मुक्ते भूले रहे—हमके लिए एक वड़ी सेना भेज वी। फिर, मैं शेष कार्य पूरा करूँगा। जब इन्द्रजित् ने इस प्रकार कहा, तब रावण ने अपने सम्मुख खड़े महोदर से कहा—

हे वीर । घने फलोवाले शूलो को धारण करनेवाले अकप आदि वोपहीन राचना की शत समुद्र सेना लेकर शीव जाओ और उन मनुष्यो से मयंकर युद्ध करो ।

यहाँ से तुम जाओ और माया के वल से घना अधकार उत्पन्न कर टो । तुम अकेले ही तीनो लीकों में उत्तम वीर बनकर हमारे उन शत्रुओं के प्राण पी डालो । रावण ने महोदर से इस प्रकार कहा ।

(राचण के) इस प्रकार कहते ही वह राच्यस, जो करवाल-जैसे दाँतों से युक्त था और यह सोचता हुआ खड़ा था कि '(सुसे रावण) कव आजा देगा', उसग सं मर गया और वेग से आगे बढ़ चला। पर्वत की घेरनेवाले मत्तगर्जों के समान राच्यम-वीर उमें घेरकर चलने लगे।

एक करोड़, करोड़ कोटि, शत सहस्र सहस्र इत्यादि सख्याओं में महान् वलशाली गज उस सेना में पंक्ति बाँधकर चले । असंख्य दौड़नेवाले रथ दौड़े। श्रुटिहीन रूप में फाँडने-वाले अश्वों की अपार सेना दौड़ चली ।

राच्यमों की पदाति-सेना यो चल पड़ी कि उनके शस्त्र, आभरण, उनके फटे मुखां से निकली हुई बडे-बडे दाँतोंरूपी चन्द्र-कलाएँ—इन सबकी काति बदल-बटलकर चारा और ध्य फैलाने लगी।

ध्वजाओं के समृह, अतिरित्त को आदृत कर यो फहराने लगे कि वज़ों के नाथ उमड़कर आनेवाली वर्षा अस्त-व्यस्त हो गई। वे सेनाएँ चलने लगी, तो उनके पैंग में जप उमड़कर शिनेवाली वर्षा अस्त-व्यस्त हो गई। वे सेनाएँ चलने लगी, तो उनके पैंग में जप उसे हुई धूलि ऐमें उमड़ चली कि ब्रह्माड की मृष्टि करनेवाले चतुर्शेख की आँसे मी धृल से मर गई।

न नर नि राज नामक वड़े पर्वतों से भरनेवाली मदजल-स्पी स्वर्ण-निद्याँ, अश्वों के सुन में भरनेवाले फैन की धारा के साथ मिलकर, अरण्य के वड़-वड़े हुत्तां एवं पर्वत की सि सारनेवाले को दहाकर वहां ले जाती और अनिवार्य वेग से चलकर मसुद्र में जा मिलनी। गगन में जो विजिलियों चमक रही थी, वे ऐसी लगती थी, मानो ओठ चवानेवाले एवं करवाल-जैसे खड्ग-दंतीवाले राच्चतों के टाहिने हाथों में धारण किये हुए खड्ग ही हिलते हुए रह-रहकर चमक रहे हो और चिनगारियाँ निकालते हुए गगन में जा रहे हो ।

उम दिन, रावण की भेजी हुई वह शत समुद्र (सल्यावाली) सेना लंकानगर के द्वार से बाहर निकल रही थी। वह दृश्य ऐसा था, जैसे पूर्वकाल मे वामनमुनि (अगस्त्य) ममुद्र को पीकर पुनः अपने मुख से उसे निकाल रहे हो।

शास, भेरी, काहल, ताल, सेनापितयों का सिंहनाट, धनुषों का टकार, बैर रखनेवाले क्रोधी गंजों का चिंघाड़, घोड़ों का हीसना, उज्ज्वल रथों के विशाल पिहयों से निकलनेवाली ध्वनि—इन सबने मिलकर सारे ससार को इस प्रकार अपने में समाहित कर लिया, मानो विष्णु ने ही पृथ्वी को अपने मीतर कर लिया हो।

वह विशाल राच्यस-सेना घोर युद्ध करने के लिए युद्धस्मि मे जा पहुँची। विशाल वानर-सेना भी एकत्र हो गई। वानरों ने राच्यसों द्वारा प्रयुक्त शरों को बड़ी शिलाओं से रोककर हर्षध्वनि की। क्रोध किया और वज्र के समान गरजे।

स्थान-स्थान पर भानर, लच्य पर निशाना लगाकर करोड़ो शिलाओ को फेंकते, जिससे एक-एक (शिला) से चार-पाँच राच्यसवीर आहत हो प्राण छोड़ देते। युद्ध करने-वाले गज, फाँदनेवाले घोड़े और मनोहर रथ भी विध्वस्त हो गये।

परसे, शूल, चक्र, 'नाजिल', करवाल, भाले, 'एक्कु', 'तोट्टि', दंड, शर इत्यादि शस्त्रों के आघात से भुंड-के-भुंड वानर मरकर गिरने लगे।

मुद्गर, मुसल, 'मुशुडि', चक, मिंडिपाल, दड, कर्पण, वलय इत्यादिशस्त्र (वानरों के द्वारा प्रहार के लिए फेंकी गई) शिलाओं को चूर-चूर कर डालते और वानरों को भी मिटा देते थे।

राचिसों ने जगमगाते हुए ऐसे-ऐसे तीच्ण शस्त्र प्रयुक्त किये कि वानर-सेना आगे न वढ सकी । आहत हो मरनेवालों के शव पहाड़ों के जैसे पढ़े रहने से एव किंघर-धाराएँ चारों और वह चलने से राचस भी आगे नहीं वढ़ सके।

उस युद्धत्तेत्र में जो वानर मरते थे, वे देवता वन जाते थे और अन्य देवताओं के साथ गगन में संचरण करने लगते थे। देविस्त्रयाँ, जो अवतक विरह के लिए व्याकुल रहती थी, अब अपनी इच्छा की पूर्ति होने से इस प्रकार उनका आलिंगन करती थी, जैसे प्राणों का ही आलिंगन कर रही हो। प

छल, कपट, माया, चोरी—ये ही जिनके कर्त्तव्य थे, करणा आदि धर्म के मार्ग में जो कभी नहीं जाते थे, ऐसे राज्ञ्सों को भी लहमण के शर देवता बना देते थे (अर्थात्, उन्हें मारकर वीर-स्वर्ग में पहुँचा देते थे)। तो, उन शगों से बढकर पावन वस्तु और क्या हो मकती है 2

तदमण ने यम के उत्तम अस्त्र को अभिमत्रित करके अपने कर में लिया और

१. विष्णु भगवान् जन राम के रूप में अवतीर्ण हुए, तब देवता वानर वनकर रेन्ह्रेम । इसी बात की ओर् इस पथ में मकेत किया गया है। —अनु०

युद्रक्तेत्र में सर्वत्र धूमते हुए चद्रकला-समान खड्ग-दतीत्राले राक्तमों को, हाथियों को तथा गथी को—जो भी जनके सम्मुख आया जन सब को, शरो से मार-मारकर यो उड़ा दिया कि गगन में अब अबकाश ही नहीं रह गया।

उस समय, युद्धभूमि में पडे दुए उम दडायुध को, जो कुमकर्ण के द्वारा वहाँ छोड़ा गया था, जो बडे हीरक-पर्वत के जैसा तीच्ण प्रकाश फेला रहा था, जिसने पूर्वकाल में देवों को युद्ध से मगाया था, जिसने (अपने मार से) धरती को मुका किया था और जो उज्ज्वल रत्नों से जटित था, हनुमान् ने अपने हाथ में उठा लिया।

वीरता में दृढ रहनेवाला हनुमान् उम दृडायुध को लेकर राज्ञतो पर यो दृढ पदा और उन्हें मारने लगा कि उनके वेग ओर सहार-लीला को देखकर देवता भी यह कहते हुए कि 'यह वायुदेव नहीं, 'यह अग्निदेव नहीं, अपलक खडे रहे। ऐसा लगामानो यम स्वय क्रोधमय स्वरूप धारण करके उस भयकर युद्ध में आ गया है।

सर्वशास्त्रों का पडित वह वीर (हनुमान्), तीच्ण नेत्रोंवाले मत्तराजों पर, नगवान् अश्वों पर, वौडनेवाले रथों पर, राच्चसों के मुंड पर, उनकी देह पर और निग पर— मवंत्र यो संचरण कर रहा था, मानो चतुर्वेदों के द्वारा प्रतिपादित भगवान् पुडरीकाच्च (विष्ण) वहीं हो।

(हनुमान्) उनके उत्पर उमड़कर आनेवालों को अपने नेत्रों में चिनगारियों निकालता हुआ धूरकर देखता। उनको चीर डालता और उन्हें पीसकर यो चूर कर देता कि युद्धभूमि में मज्जा का प्रवाह वह चलता। गगन तक उठे हुए उसके आकार को देखकर देवता भी आशका करने लगे कि कदाचित् तीनो लोकों को नापनेवाले विष्णु यही हैं।

मत्त्राजों के मस्तकों को पकडकर वह फोड़ देता था, जिनसे मोती निक्लकर उसकी देह पर विखर जाते। इससे मेघों को छूनेवाली उसकी वह देह इस प्रकार गोमित होती, मानो प्रलयकाल में प्रमजन के वहने में मेरपर्वत पर सब नत्तृत्र गिर पढ़े हो और उसपर सर्थ भी अपना प्रकाश फैला रहा हो।

हनुमान् अपने हाथ मे दडायुध को लिये यो डग मरता हुआ चलता, ज्यो वह धरती को आकाश के साथ टकरा देगा। उसने समुद्र जैसी राज्ञस-सेना को चूर-चूरकर डाला। मत्त्रगजी तथा रथ आदि सब पदार्थों को चटनी बनाकर उनके प्राण पी लिये। या, गमु का नाश करके अपना स्वर कँचा करके उसने गर्जन किया।

एक सुहूत्ते में ही, रुधिर के भयकर प्रवाह में शत-महस्र मत्तगजों को कीचड वना डालनेवाला उम वीर (हनुमान् ) ने, मिंह के ममान सहस्रो बलवान् राजमां को अपने पैरो से पीम डाला और मद से मत्त हो सहार मचानेवाले दिग्गज के ममान दिखाई पड़ा।

वल से युक्त होकर रथी, अरुवो और मेघ-समान मत्त्राजो पर आहट गरी की वर्षा करनेवाले, युद्धकला मे निपुण, अनेक युद्धों मे विजयी वने हुए—हम प्रकार के अमर्य वीर उस (हनुमान) की वरकर आये। लेकिन, उसने अपने टडायुध की शुमा-पुगावर सबको उडाकर आकाश में पहुँचा दिया।

्रानरराज ( सुप्रीव ), नील, ग्रगट, कुसुद, जाववान् , पनम—सव सेनापित युद्धांचित क्रोध से भर गये और उम भयकर युद्ध मे शत्रुसेना के ससुद्र में इम प्रकार द्वस गये कि एक क्सरे से पृथक् हो गये।

मारुति, जो 'समुद्रो' की सख्यात्राली गच्तम-सेना के समुद्र मे घुसकर (मैनिक-रूपी जल को) दोनो हाथो से उलीचनेवाला था, जो नख को शस्त्र बनाये हुए नगसिंह-मूर्त्ति के ममान मयकर था, अपने दंडायुध से शत्रुओं का मर्दन करता हुआ अकंप के सम्मुख आ पहुँचा।

पर्वत जैसे शरीरवाले सहस्र अकंप के उसके रथ म जुते थे, वह रथ मन से भी अधिक वेग में चलता था। ऐसे रथ पर वह धनुष लिये इम प्रकार खड़ा था, मानो पूर्वकाल में कार्त्तिकेय भगवान् के धनुःकौशल से आहत हो तारकासुर ही ,यह रूप धारण करके अब आ गया हो।

उमने हनुमान् को देखकर सोचा—यदि देवेन्द्र, चक्रधारी अनुपम वीर विष्णु, त्रिपुरो को जलानेवाले शिव, या अन्य कोई भी इस वानर से युद्ध करने आये, तो यह उमके प्राण अवश्य हरण करेगा।

यदि इस (हनुसार्) को मै अभी नहीं रोक्ँ, तो फिर सत समुद्रों से आवृत इस धरती का क्या होगा १ (अर्थात्, मारी धरती विध्वस्त हो जायगी)। देव भी इसे नहीं रोक सकेंगे। संमार मे च्रिय नामक कुल को ही यह मिटा देगा—यो विचार करके शरों की वर्षा करता हुआ वह आगे वढा। नच्चत्रों को छूनेवाले कच्चे आकार से युक्त हनुमान् भी शीष्ट आ पहुँचा।

गजो, तुरगो और राच्चमो के सग, मेघ, आँघी और आग के सग, आगत प्रलय-काल के गमान वह स्वर्ण-वीरवलयधारी अकंप ज्योही आया त्योही वज्र-समान कघोवाले हनुमान् ने अपने टडायुघ को वडे वेग मे बुमाया।

शत्रुओं ने उन (हनुमान्) पर जो शस्त्र प्रयुक्त किये, फेंके या वरनाये, ने नव स्त्रितरा-छितराकर गिर पडे। उस दृश्य की देखकर देवता भी आश्चर्यचिकत रह गये। अवतक जैमा सहार-कार्य उस (हनुमान्) ने नहीं किया था, वैमा करना उसने अभी मीखा।

कल्पात के प्रभजन से भी विचलित न होनेवाले मेरु-जैसे हनुमान् ने, अकंपन के देखते-देखते, दम करोड़ हाथियों, मुख मे लगाम में युक्त अश्वो तथा दृढ धुरीवाले रथो को चृर-चृरकर ढेर लगा दिया।

तन राक्तम अकप, यह विचार कर कि आज इसे वीर-स्वर्ग मे पहुँचा दूँगा और करवालधारी लकाधिप को विजयी बनाऊँगा, नगे को परास्त करूँगा ओर देवो को अविनश्वर दु.ख मे हुनो दूँगा—आगे वटा। तब हनुमान् ने 'आओ। आओ।' कहते हुए उमका स्वागत किया।

अकप ने युद्धभूमि को आँख चठाकर देखा। विल के समान अपने मुख को दृदता ने वद किये. शत्रु-सहार के लिए आँखों से क्रोधारिन निकालता हुआ, ध्वजाओं से अलक्षत रथ को शीवता में चलाता हुआ, शरो की वर्षा करता हुआ और मेघ के ममान गर्जन करता हुआ वह आया और पर्वत के समान खडे हुए हनुमान् के निकट जा खडा हुआ।

अकप के अनेक धर, जो वज्र के समान थे, जो घनी अग्नि-ज्वालाएँ वरसाते थे, जिनमें गिद्धों के वडे-बडे पख बँधे थे, जिन्होंने देवों के वज्र भी चीर डाले थे, जो स्वर्ण-वलयों से अलकुत थे, हनुमान् के कभी एव वज्र पर क्षितरा गये।

हनुमान् के बच्च और कथों पर जब शर तमे, तब रुधिर का प्रवाह होने लगा। उसने कट अपने दड को इस प्रकार चलाया कि रथ के दोनों ओर जुते हुए खचर एवं रथ की धुरी चूर-चूर हो गिरे।

'इसे धनुष से जीतना असमव है'—यो विचार करके, साकार अंधकार के जैसे उस राच्चस ने, समुद्र के जैसे गरजते हुए, देव-शिल्पी के द्वारा निर्मित एक मयकर दडायुष को अपने विचिष्ठ हथि मे लिया।

फिर, दोनो परस्पर टकराये। दाहिनी और वाई ओर फुक-फुककर पैंतरे बदतंत हुए धूमे। प्रलयकाल के जैस गरजे। ताल ठोंका। नीचे फुककर परस्पर निकट आये। कट ऊपर की ओर उछले। (दंड को) घुमाकर एक इसरें को मारा। एक दूसरें पर आधात कर फिर पृथक् हुए।

फिर, मुजाओं पर ताल ठोककर एक दूसरे से भिड गये। उपर की बोर छहते। धरती पर मुके। एक दूसरे के निकट घीरे-धीरे आ पहुँचे। बड़े केग से अपने पर किये गये आधात को नीचे से, उपर से रोका। (शत्रु का वल अधिक है या अपना वल, यह) कुछ भी नहीं जान पाये। एक दूसरे को मार डालने की शपथ ली। धूम-धूमकर पतरे ववलना छोडकर सीधे चल पड़े।

अमत्य में त्रिरोध रखनेवाले (हनुमान्) ने, अजन का विरोध करनेवाले (अर्थात , अजन से भी अधिक काले रगवाले अकप) के दृढ वच्च पर दृड से प्रहार किया। उस घीर राच्चम ने अपने दृडायुध सं उसे रोक लिया। लेकिन (हनुमान् के दृड के आधात ने) उम (राच्चस) का हाथ उसके दृड के माथ ही टूटकर धरती पर गिर पड़ा।

दाहिना हाथ टूटकर गिर जाने पर, समुद्र के समान सुब्ध हो खडे अकंप ने हनुमान् के मालालकृत वस्त्र को लस्य करके अपने वार्ये हाथ मे प्रहार किया। तब ऐमा लगा, जैसे हीरक-पर्वत पर ही वज्र हुटा हो।

राज्ञस महान् वज्र जैसे टंड को अपने कर मे रखे हुए था, तो भी हनुमान ने यह सोचकर कि यह शस्त्रहीन है, इसे टड से मारना अधर्म है, ओठ चवान हुए अपने वार्ये हाथ से उस राज्ञम के वज्ञ पर प्रहार किया। तब उम राज्ञस ने मुँह से यो क्षिर उगला, ज्यां पहले में ही क्षिर पिये खडा हो ।

परण पुन हनुसान् ने अपने वार्ये हाथ से उस (अकंप) की कनपटी पर मारा जिसमें वह नीचे गिर पड़ा। उसके प्राण निकल गये। मारी राज्ञम-मेना महान् मिह को देग्प्रकर भागनेवाले बन्य पशुओं के ममान तितर-वितर हो गई।

अकप मरकर गिरा। राज्यम-सेना भी नष्ट हुई। वानर-सेना (जो भाग रही थी) लौटी। पौकप से भरे चीर (लद्भण) के शरी से बड़ी सूँडवाले की थी हाथी मिट गये। पताकाओं से अलकृत रथों के टूटने से उनमे जुते अरुव भी मिट गये।

उधर हनुमान् , जो शत्रुमेना के भीतर बहुत दूर चला गया था, लर्समण के गर्जन को नहीं सुन मका। वज्रधोष को भी द्या देनेवाली उनके धनुष्टकार को नहीं सुन सका। अपने वीरों में से किसपर क्या विपटा पड़ी है, इस बात को बतानेवाला भी कोई नहीं था। अतः, युद्ध करनेवाले किमी पर्वत के जैसे वह वीर (हनुमान् ) बहुत हुःखी हुआ।

बहुत द्र तक फैली हुई वानरसेना-रूपी समुद्र में अगट नैर्फ्रूत (दिल्लिण-पश्चिम) दिशा में सप्त योजन द्र निकल गया था। वानराधिष (सुग्रीव) उमी दिशा में अगट में भी आगे, चौदह योजन दूर निकल गया था। लह्मण सुग्रीव से आगे पचास योजन दूर पर था।

बन्य वानर, युद्ध करते हुए चार पाँच योजन तक (राज्य सेना के भीतर) निकल गयेथे। उनकी घरकर राज्य सेना, जल पर कोई के समान फैल गई थी, जिमसे मार्गति एव लक्ष्मण एक दूसरे से दो-तीन खात दूर पर हो गयेथे।

थका हुआ हनुमान् लच्नमण के निकट जाने का विचार करके प्रलयकालिक चंडमारुत के ममान चल पड़ा और (लच्मण के शरों से निष्यन्त ) अनेक चिह्नों को देखता हुआ आगे बढ़ा।

हनुमान् ने देखा कि रुधिर-प्रवाह गजदतों, मयूरपखों के वने छुत्रों, विविध रतनों एव स्वर्ण और मोतियों को बहाता हुआ चल रहा है और श्वेत छुत्रों से युक्त होकर जलचर मीनों से भरा-मा एव शस्त्रों की कांति-रूपी फेन में युक्त दिखाई पड़ रहा है।

हनुमान् ने देखा कि दिशाओं में फैले हुए राज्ञमों पर प्रयुक्त शर कट हुए मिरों के माथ गगन-तल में जाकर (एक दूसरे से) टकराते हैं, जिनका शब्द मर्बत्र प्रतिध्वनिता होता है। फिर, ने ऐसे गिरते हैं, जैसे प्रलयकाल में शिलाओं की नर्पा होती है।

हनुमान् ने देखा कि वडे शूलधारी राचमी के द्वारा प्रयुक्त शस्त्र वीर लच्मण के शरों में टकराकर दिशाओं में चिनगारियाँ विखेरते हुए जा गिरने हैं, जैमें नच्चत्र गगन में गिर रहे हो और दावापन के जैमें जल उठते ही।

हतुमान् ने देखा कि करुणावान् पुरुपश्रेष्ठ (लह्मण) के शर गगन में सर्वत्र फैलकर निरंतर यो चमक रहे हैं, ज्यों अधिरे श्मशान में, देवों के देखते हुए, नृत्य करनेवाले अष्ट भुजाओं से युक्त देव की धुंधगली जटाएँ ही जगमगा रही हो।

गगन तक उठ हुए उन (हनुमान्) ने उम कवध-समूह को (राज्यनी के धड़ो के देर को) देखा, जो पर्वत के ममान रुधिर-धाराओं को बहाता हुआ पड़ा था और ऐसा लगना था, मानो काल, अधकार को राश्चि का गांचा मानकर (उनके स्वागत में) टीप जला रहा हो।

हनुमान् ने देखा कि रथ, हाथी और घोडे राज्ञ्म-वीरो के मर जाने पर इस प्रकार भटक रहे थे, जिम प्रकार सुशासन करनेवाला राजा के अभाव में किसी देश की प्रजा भटक रही हो। हतुमान् ने देखा कि पुष्पमालाओं से अलकृत बच्चवाले लहमण के टढ शरों की वर्षा जलवर्षा से भी तिगुने देग से हो रही थी, जिससे राज्ञस-वीर सरकर सर्वत्र विखरे पडे थे। उनके रक्त और शस्त्रों से समुद्र, दीर्घ अरण्य तथा मेघों से बावृत पर्वत भर गये थे।

युगात के ववडर के समान धूमनेवाले तथा र्वाधर-समुद्र को फाँटकर क्लनेवाले पराक्रमी (हतुमान्) ने ब्रह्माड को भेट डालनेवाली धनुप का टकार दुना (और उमे लह्मण के धनुप का टकार जानकर) सत्तार को मिटानेवाले प्रलय-समुद्र से भी टुगुना गर्जन किया।

टंकार को सुनकर वह (लद्दमण के) ममीप आ पहुँचा और यह सीचते हुए कि अब इनसे और तब (वानर-वीरों) की बात ज्ञात हो सकती है, उन (लद्दमण) के देखने के पूर्व ही स्वय कट जाकर उनको प्रणाम किया, फिर यों कहा—

स्य वीर (हनुमान्) ने सिर पर हाथ जोड़कर कहा— हे आर्य। वानर-बीर कहाँ हैं १ सूर्यकुमार (सुग्रीय) तुमसे कैसे पृथक् हो गया १ अगट किस और गया १ विशाल अधकार में समुद्र के समान फैली हुई सेना ने जो घटित हुआ है, उमका कोई जान मुक्ते नहीं है। आप बतलाइए।

समुद्र के साथ ऐंद्र व्याकरण को भी जिमने पार किया था, उस (हनुमान्) ने कहा—हे आर्थ! कौन-कौन माग गये और युद्ध में खड़े रहनेवालों में से किसकी क्या दगर हुई 2 यह कुछ भी मैं नहीं जानता हूँ। किनी (बीर) के लौटकर आने के पश्चात ही उनने वारे में कुछ ज्ञात हो सकता है।

हे आर्थ ! हमारे शत्रुओं ने माया उत्पन्न की है। अब इस माया को दूरकर प्रजा प्राप्त करने का उपाय भी है। तुस अपने विवेक से उस उपाय को करो। विव्य अस्त्र के प्रयोग से इस माया को दूर कर दो, नहीं तो तुम्हारा कोई भी व्यक्ति यहाँ से लौटकर नहीं जा सकेगा—यों हनुमान ने कहा।

(तव) धनुर्विद्या की सपित्त से समृद्ध (लद्भण) ने कहा—ठीक है। वैसा ही कर्रगा। फिर, महस्त्र नामवाले (निष्णु के अवतार, राम) को नमस्कार कर, शरों में से एक की चुनकर मेंक को धनुप बनानेवाले (शिवजी) के अस्त्र का अभिमत्रण किया (अर्थात्, पाशुपतान्त्र के मत्र का उच्चारण किया) और विद्युत् के समान टाँतीवाले राज्ञसों पर छोड़ा।

च्यों ही पाशुपतास्त्र का प्रयोग हुआ, त्यो ही टावापिन से सपूर्ण स्प से आवृत वॉमों के सुण्ड के जैसे ही राज्ञम-सेना का मसुद्र जलने लगा। नव टिशाओं में श्रॅप्टेंग टर हो गया। मत वानर-वीर मोह से सुक्त हो गये।

पाशुपतास्त्र का प्रयोग हुआ, यह जानकर और काले मोहाधकार के दर होने ने महोदर वहाँ से अहर्य हो गया । जो बानर तितर-वितर हो गये थे वे, नव लक्ष्मण के निवट यो प्रकृत्र हो गये, ज्यों वाटल थिर आये हो और हर्पध्वनि कर उटे।

देवों के देव (राम) के अनुज ने जब देखा कि किसी (बानर-वीर) की वृद्ध होति नहीं हुई, तब उनके मन की आशका दूर हुई। उनकी घेरकर खड़ी वानर-मेना में हर्प- ध्वित गूँज उठी। देवता पुष्पवर्षा करने लगे. लक्ष्मण अत्यन्त उल्लाल हो शोमायमान हुए।

दूत लंकेश के निकट ढीड़कर गये और सारी घटनाएँ कह सुनाह । तब रावण ने पूछा—क्या हम लोग भयभीत होकर भाग आये हो ? क्या शत-समुद्र (संख्यावाली) सेना को एक ही अस्त्र से पराजित करना समत्र है ? दूतों ने उत्तर दिया—पाशुपतास्त्र से वह समय हुआ। फिर, रावण कह उठा—हाँ, उससे संमव हुआ होगा।

रावण ने दूतों से कहा—विकसित पुष्णमालाधारी मेरे पुत्र (इन्द्रांजत्) को यह समाचार सुनाओ । दूतों ने वैसा ही किया । यह सुनकर (इन्द्रांजत्) व्याकुलचित्त हुआ । फिर प्रश्न किया—पुरुषों में श्रेष्ठ वह (राम) कहाँ है १ वीर हनुमान् कहाँ रहता है १ शन्य वानर एवं विभीषण कहाँ है १ शीघ वतलाओ ।

द्तों ने उत्तर विया—'राम अभी नहीं लौटा हैं। किसी पर्वत पर है। (राच्न्सों की) माया को पहचाननेवाला विभीषण सेना के लिए मोजन लाने गया है। शीव कार्य पूर्ण करनेवाले है प्रमु! यही घटित दुआ है।' तव इन्द्रजित् ने पूछा—'महोदर कहाँ है १' उन्होंने उत्तर विया—'गगन में।' रावणि वोला—'बहुत सुन्दर।'

गवणकुमार ने सोचा--'यही (ब्रह्मास्त्र के प्रयोग का) उचित समय है।' फिर, वह एक विशाल वटवृत्त के नीचे गया। राज्ञस-पुरोहितों ने, जो नीति के मार्ग से हटे हुए थे, प्रधान होम के लिए सब आवश्यक साधन खुटाये।

उस (इन्द्रजित्) ने शरों की सिमधा सजाई। 'तुर्व' पुष्प विखेरे। काले तिल विखेरे। अग्नि प्रज्ज्ञिलित करके उसमे टॉत एवं सीम से युक्त वकरी का रक्त और मांस का होम किया।

होमानि सुगंधि फैलाती हुई मड़क उठी और दाहिनी ओर धूम उठी। उसे ग्रुमस्वक वड़ा शक्कुन मानकर राच्यतो की सारी निष्ठरता का आगार वह राच्यत (इन्द्रजित्) यह सोचकर कि युद्ध में विजय होगी—ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करने के निर्मित्त उपर की ओर उठा।

यड़ी माया से युक्त वह (इन्द्रजित्) गगनमार्ग में अदृश्य होकर चला। जब तक सचरण करनेवाले प्रहो का उचित योग न हो, तबतक उचित नमय की प्रतीचा करता हुआ, मेघो के मध्य यो छिपा रहा कि देवताओं की दृष्टि और मन भी उसपर नहीं गये। सुनि भी उसे नहीं पहचान सके।

इन्द्रजित् इस प्रकार खड़ा रहा । इसी बीच महाटर ने एक छल किया । उसने अपनी माया से इन्द्र का वेप धारण कर ऐरावत जैसे हाथी पर बास्ट हो राम से युद्ध करने बावा । उसके साथ देवता बीर सुनि भी थे ।

उमकी माया से ऐसा दृश्य उत्पन्न हुआ कि राज्य, सनुष्य एव वानर---इनके अतिरिक्त सृष्टि में जितने प्राणी थे, वे सब उसके नाथ युद्धत्तेत्र में आ पहुँचे। वह दृश्य देखकर विशाल वानर-सेना भय से काँप उठी।

वानर यह मोचकर चिन्तित हुए कि चार ढाँतोवाले श्वंत गज पर छास्ट वह उन्द्र ही हैं। अन्य सैनिक देवता हैं। शेष लोग देवों की इच्छा के अनुमार कार्य करनेवाले मृषि हैं। क्या कारण है कि ये गब कृढ़ होकर हमने गुड़ करने आ गबे हैं? चक को छोड़कर धनुष हाथ में लेनेवाले कमलाच (राम) के भाई (लदमण) ने हनुमान् के उज्ज्वल मुख को देखकर पूछा—हमने कौन-सा ऐसा अपराध किया कि देवता और मुनि हमसे युद्ध करने चले आये हैं 2 शीघ कही।

जब लहमण यो पूछ ही रहे थे, तभी पलक मारने के भीतर ही इन्द्रजित्ने (लह्मण पर) ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। मानो स्वर्णमय पर्वत पर असल्य पत्ती आ ट्रंट हो, ऐसे ही उनपर अवणनीय काति से युक्त अनेक शर आ लगे।

कोटि-कोटि शत सहस्र कठोर वाण उनके सारे शरीर को दककर चुम गये। लद्भण किंकर्त्तव्यमूट होकर, अपनी प्रजा खोये हुए इस प्रकार मूर्च्छित हो गिर पढ़े, जिस प्रकार वलवान हाथी अपने सोने के स्थान पर लेट जाता हो।

हनुमान् यह सोचने लगा कि हमारा मित्र इन्द्र क्यो हम पर आक्रमण कर रहा है 2 अत्र इसके हाथी के साथ ही इसको उठाकर फेक दूँगा—ऐसा करने के लिए वह उदात हुआ | किन्तु, इतने मे उसकी देह पर असंख्य शरो के आ लगने से वह निश्चल और मृर्विद्युत होकर गिर पड़ा।

स्यंपुत्र (सुग्रीव) की देह पर अनेक तीच्ण वाण सर्वत्र चुम गये, वह पिषले ताँवे के जैसे नेत्र किये गिर पड़ा। असकी देह से रक्त-प्रवाह होने लगा। वह दृश्य ऐसा था, जैसे स्वर्णमय पर्वत पर पलाश-वन पुष्पित हुआ हो।

दस सहस्र तीदण वाण लगने से अगद धराशायी हो गया, जैसे बकाहत होकर मिह गिर गया हो। वानर-सेना में बड़ा यश पाया हुआ जाववान् भी वस्र और कियों में बाण लगने से धरती पर लोट गया।

नील ने सहस्त बाण लगने से यम-मुख का दर्शन किया। ऋषम स्वर्ग जा पहुँचा। पनस के प्राण उन वाणों से समाप्त हो गये। इसुद, वाणों से आये यम के द्वारा, निहत हुआ।

समुद्र मे वांध बनानेवाला नल सहस्र वाणो से मृत हो गया। वाली के समान वलवाला भैन्द और उसका भाई तुमिन्द मरकर गिर पडे। यम के समान भयकर गवय ने स्वर्ग के दर्शन किये। शर-पिक्त के आ लगने से केसरी मिट्टी मे अदृश्य हो गया।

विंध्याचल के समान कधोवाला शतबली, सुषेण, विनत गधमादन, हिड्डून, दिध-सुख —सब उमड़कर आनेवाले असल्य शरों के उनकी देह में लगने से प्रजाहीन होकर धरती पर गिर पड़े।

अनेक महस्र अनुपम बाणों के लगने से अन्य सब वानर प्राणहीन होकर गिर पड़े। उनके रक्त का प्रवाह गरजती हुई वीचियों से शब्दायमान समुद्र मे जा मिला।

उनक रक्त का अवार गरिया इर ना पा कर दिया । वानर उस अस्त्र से बचने का कोई व्रह्मास्त्र ने सबको धराशायी कर दिया । वानर उस अस्त्र से बचने का कोई मार्ग नहीं देख पाये । जिस प्रकार कोई कील को घरकर दृढता से भूमि मे ठोक दे, उसी मार्ग नहीं देख पाये । जिस प्रकार कोई कील को बाहत किया, तो वे खड़े-खडे ही निष्प्राण प्रकार इन्द्रजित् ने अपन वज्र-समान शरों से उनको आहत किया, तो वे खड़े-खडे ही निष्प्राण देशी

. ५७ । (लहमण और अन्य वानर) वेहोश होकर धरती पर पडे थे और दुसुद-पुष्प देसी अॉखोनाली टेनस्त्रियॉ सिरभुकाये व्याकुल हो रही थी। रक्त-प्रवाह ऊपर, नीचे और चारो ओर वह चला, जिससे वह नानर-सेना का समुद्र प्रवाल-वन ने शोभायमान चीर-समुद्र के समान टिखाई देने लगा।

वानरो के अनेक 'ममुद्र' स्वर्ग जा पहुँचे (अर्थात्, अनेक 'समुद्र' सस्यां जा पहुँचे)। देवो ने उनको देखकर अपने अतिथि मानकर वडे आनद के साथ उनका कुशल पृष्ठा और मत्कार किया। फिर, आग्रह से कहा — अभी (राच्नमो का वध करने के लिए) धरती पर लौट जाइए।

देवों ने बानरों से कहा—सुप्टिकर्सा (ब्रह्मा) के अस्त्र का तुम लोगों ने आदर किया है, अन्यथा तुम मृत्यु पाने योग्य नहीं हो क्यों कि दृढ धनुर्धारी विष्णु के अवतार राम के दासों के दाम भी दृढ मूलवाले ससार के वधन से मुक्त हो जाते हैं। (तुम लोग राम के दाम हो, अतः स्वर्ग के नहीं, मोच्चपट के योग्य हो)।

हमारे कार्य करने के लिए तुम लोग धरती पर उत्पन्न हुए। तुम्हारे प्राण हमारे ही प्राण हैं। केवल शरीर मिन्न हैं। कमलाच (राम) की सहायता करते हुए तुमने प्राण छोड़े हैं, अनः तुम हमारे लिए पूच्य हो।

उधर इन्द्रजित् ने यह कहकर कि तीच्ण नेत्रवाले वानरों के सग लद्दमण मर गया है और राम युद्धभूमि से अन्यत्र चला गया है—उनकी निन्दा की। फिर, त्रिजयशख वजाता हुआ शीव्रता से अपने पिता के निकट जा पहुँचा और हलचल से भरे युद्ध में जो घटित हुआ था, कह सुनाया।

रावण ने पूछा—क्या वह राम नहीं मरा। पुत्र ने उत्तर दिया—वह भयभीत होकर सब-कुळ छोड़कर चला गया है। जब माई, मुख्य मित्र तथा अन्य वानर-सेना ये मब मारे गये, तब क्या वह इसका प्रतिकार किये विना अपना वल भूलकर जुए नैठा रहेगा १ (अर्थात्, राम अत्रश्य युद्ध करने आयेंगे और उसमे उनको पराजित किया जायगा—यह इन्द्रजित् का अभिप्राय है)

गावण ने कहा—हॉ, यह ठीक है बोर मन में शान्ति पाई। उसका पुत्र (इड़िजत्) भी अपने आवाम को गया, महोटर भी राजा की आज्ञा पाकर अपने घर चला गया। प्रभु (राम) अन्यत्र ही गेंहे।

वीर (राम) ने सब टिच्य अस्त्रों की यथाविधि पूजा इन प्रकार सपन्न की कि उनके रक्तकमल-समान कर और भी लाल हो उठे। पूजा पूर्ण करके (राम) युद्धभृमि की ओर चल पढे।

उन्होंने जलती उल्का जैसे अपने बाण ( आग्नेय अस्त्र ) को अपने हाथ में लिया। ऐसे अधकार की, जो इतना घना था कि जुल्ल में भरकर पिया जा सके, दूर किया। अपने अवारणीय पट-कमल को रखते हुए वं ( गम ) युद्ध-चेत्र में जा पहुँचे और सेना से पटी हुई उस विशाल धरती पर शीव हिण्ट फेरी।

विशाल दिशाओं में दृष्टि डाली। प्रवत्नपूर्वक ध्यान मे बारी-बारी मे देखा।

उनका विशाल कमल जेमा सुख तमतमा उठा। शवी से भरे युद्धचेत्र के भीतर वे घुत गये और रच्चण कार्य में ममर्थ अपने माथी सेनापतियों को एक-एक करके देखा।

जब सुग्रीव को पड़ा देखा, तब उनकी कमल-जैमी दोनो आँखो से अधु की बाट उमड़ पड़ी | व दीर्घ समय तक खड़े उमाम भरते रहे, फिर बोल उटे—'हाय ! क्या यह तुम्हारं लिए उचित है 2' जब उसके पार्श्व में दृष्टि फेरी, तब वहाँ मारुति को पड़ा देखा !

मन में अत्यत व्याकुल होकर राम अश्रु वहाते हुए रो पडे—मसुद्र पार कर, राच्नमों को जड़ में हिलाकर सुमें जीवित रखने के लिए तुमने जो सहायता की, क्या वह सब इमीलिए था १ राच्नम के छोडे हुए विलिष्ठ वाण क्या तुम्हारे शरीन को भी भेटकन निकल गये १

फिर, गम बोले—हे यशस्विन् । पापकृत्यवाला में तुम्हारा साथी हो गया, इमिलए क्या पूर्व में ही देवों के द्वारा तुमको दिये गये वरदान में मुनियों के वचन एव गीता के द्वारा की गई महायता— सब व्यर्थ हो गये १ मेरे ममान (अभागा) कौन होगा १—इम प्रकार व अपनी निन्दा करने लगे।

(फिर, राम बोले) नीच कृत्य करने के लिए चुद्र राज्य को पाना चाहा। अपने पिता की मृत्यु का कारण बना। पितृतुल्य जटायु को मिटाया। आज इतने वीरो को मरवाकर में चुप खड़ा हूँ। क्या मेरी कठोरता की कोई सीमा भी हो सकती हैं 2

बड़ भाई को मारकर उसके अनुज को (सुग्रीव को) वानरी का राजा बनाया।
यह मब मैने विनाश फैलाने के लिए ही किया। तुम सबको, जो चमा में दृद रहनेवाले हो, मैने इतनी विपदाओं में डाल दिया। मैं धरती का भार बनकर रहने के लिए ही उत्पन्न हुआ हूँ।

वृपमों के बीच में पड़े एक वृपम के नमान, श्रगद को मृत पड़ा देखा। उनकी आँखों में आग निकल पड़ी ओर 'शस्त्रों का बोम ढोनेवाला में, पापी, इन विपदा की विखकर भी इनकी ग्ला के लिए जी प्रयत्न कर रहा हूँ, यह भी खूब है।' यह कहने हुए रोपड़े।

फिर, राम की दृष्टि अपने ही समान अनुज (लन्मण) पर पटी, जो अपनी देत पर लगे असख्य शरो के अपार कातिपुज से प्रकाणित रुकिर से, शबो के मध्य पड़ा गाँ रहा था, जैसे रुधिर की धारा से कीई सप वह रहा हो।

उनका मन व्याङ्गल हो उठा। दुःख उमड उठा। आहं भरते रहे। उनके मन प जैसे ही उनकी नीलरतन-समान देह भी काँप उठी। वज्र स आहत सालवृत्त के समान व (राम) मृच्छित हो धरती पर शिर पड़े, तो धर्म-देवता भी अपनी ऑस्वे पीटकर रा पड़ा। करुणा की मृद्ति व (राम) एक मृहुत्त-भर साँस लिये विना पटे रहे। विलहुत

इत्या. स्ट्र, व्या अदिविधों ने हतुमान् की पर दिए १ कि ब्राह्म ए, यण, प्रत्या ... । १७.

<sup>-</sup> नहीं मागा। —अनुः

उम विषदा में उनकी सहायता करनेवाला कोई नहीं था। वे अपने अनुज को छाती से लगाकर मूर्विछत हो पड़े रहे। उनको उठानेवाला कोई नहीं था। मुख से आश्वासन के बचन कहनेवाला कोई नहीं था। उनके साथी मब मृत हो गये थे। ऐसी दशा में एकाकी उन (राम) की बदना को दूर करनेवाला कोई नहीं रहा।

स्वर्गलोक की स्त्रियाँ अपने पेट पीट-पीटकर गे रही थीं। उनके अश्रु, वर्षा के जैसे लगातार वरम रहे थे। देवता अश्र वहा रहे थे। वह चराचर जगत् सारा ज्ञानस्वरूप विष्णु का ही अगकार है, अतः मय प्राणी उनकी (राम की) व्यथा से व्याकुल होकर कॉप उठे।

मद्योविकिमित कमल पर आसीन देव (ब्रह्मा) एवं त्रिनेत्र (शिव) के मुख मंदहास-रहित होकर करणा से मुरक्ता-से गये। एक ही वर्ग मे देवताओं की ऐसी दशा हुई, तो अन्य देवों के दुःख का वर्णन करने की क्या आवश्यकता 2 राम की विपदा को देखकर शत्रु भी रो पढ़। पाप का देवता भी जनको देखकर रो पड़ा।

महिमामय राम ने कुछ होश में आकर टीर्घ श्वास भरते हुए आँखें खोलकर अपने भाई को देखा। यह मोचकर कि लक्ष्मण स्वर्गवासी हो गया और अब वह नहीं लौटेगा, व मन में अत्यधिक दुखी हुए। घाव में जैसे अग्निकण रख दिया गया हो, वैसे ही वे तड़पकर रो पडे।

'मेरे पिता का देहान्त हुआं —यह सुनकर भी मैं जीवित रहा। समस्त राज्य भरत को ही दे देने की वात छोड़ दी (अर्थात्, चौवह वर्ष केपश्चात् भरत राज्य लोटा देगा और उसे स्वीकार करने की सम्मित मैंने प्रकट की)। यह सब इसीलिए मैंने किया कि मैं अकेला नहीं था, तुम भी मेरे साथ थे। किन्तु, अब तुम्हारे शब्द मैं नहीं सुन रहा हूँ। अब मैं नहीं जिकेंगा। है तात! मैं आ गया। हे तात! मैं आ गया। (अर्थात्, मैं भी तुम्हारे माथ ही मर रहा हूँ)।

(मेरी) माता तुम्ही हो, पिता तुम्ही हो, तपस्या तुम्ही हो, पुत्र तुम्ही हो, भाई तुम्ही हो, सपदा तुम्ही हो। ऐसे प्रिय तुम यश की भी कामना छोड़कर, सुक्ते छोड़कर चले गये। मैं तो तुम्हें छोड़कर अब भी जीवित हूँ, तुम से भी बढ़कर कटोर हृटय रखता हूँ।

गहरे घावों से भरे तुम्हारे शरीर में प्राण नहीं देख रहा हूँ। अभी में सब कुछ सहते हुए अपने प्राणों को दो रहा हूँ और री रहा हूँ। हे सिंह-समान ! में सिट जाऊँगा। अहां ! मेरा हृदय अभी दो टुकड़े नहीं हुआ, वह जैसे के तैमा ही है। (अतः) और भी दीर्घ काल तक जीवित रहना हो, तो भी जीवित रहुँगा।

विशाल कानन में चौटह वर्ष तक हम एक माथ निवास करते थे। उस समय तुम मेरे भोजन के लिए सब प्रकार के (फल, कट आदि) भोजन ला देते थे और स्वयं तुम विना खाये रहते थे। तुम धूप की भी परवाह किये विना (मेरी सेवा करते) रहते थे। आज वया तुम देह से बहुत थक गये हो और मन से भी अत्यत शिथिल होकर मां रहे हो १ क्या इस निद्रा को नहीं त्यागोंगे १

टो हृत्य जो परस्पर सदेह नहीं करते, वे एक ही होते हैं — यह कथन जय निरर्थक हो गया है, तब मुक्त पापी में करणा नामक गुण कैसे रहेगा ? किंचित् भी टोप जिनमे नहीं हैं, ऐसे तुम को छोड़कर मैं बभी तक (प्राणों के माथ) सच्चण कर रहा हूं। है तात । अब तुम्हारे माथ सम्बन्ध (अर्थात् बधुत्व) ग्छनेनाले मेरे प्राण हैं या मैं हूँ १ यह नहीं तो (मेरा) और कौन-मा (भाग' हैं १

(जनक द्वाग किये गये) यज मे जाकर धनुप को भग किया और यह विचार करके कि यह हमारे जीवन को सुखी बनायेगा, एक निप को (अर्थात्, मीता देवी को) ले आया। बुरे विचार करके अपने बधुजनों को तपाया। इन मब काया में किंचित् मी मैं पीछे नहीं रहा। इतनी विपदा मैंने उत्पन्न कर ही।

मिट्टी की कामना करके (अर्थात्, राज्य के लोभ से) मैने माता (कैकेयी) आहि वधुजनों को ऐसी पीडा उत्पन्न कर दी, जैसे धात पर आग ग्ख दी हो। स्त्री की कामना करने के कारण यह दुर्माग्य मैने पाया। हाय । मेरा प्रशमनीय यश भी बहुत सुन्दर है। मैं क्या कोई माधारण नर हूँ 2

तुम मृत हो गये । अब मैं जीवित नहीं रहूँगा । (यदि मैं अपने प्राण छोड़ दूँ, तो) भरत पृथ्वी का शासन नहीं करेगा । हाय । दुःख को न सहकर सब वधुजन अपने प्राण छोड़ देंगे । अहो । मैने उत्तम धर्म का विचार करके (ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किये विना) किंचित शिथिल रहा, तो उसका परिणाम क्या यही होना था ?

तुमने मेरे लिए किसी की परवाह नहीं की और धर्म, माता, पिता, यशुजन तथा अन्य सबको छोड़ दिया। पर, तुम मत्य को कभी नहीं भूलें। मेरे साथी वनकर जनमे। मेरा चियोग नहीं सहन करके, मेरा अनुसरण करते हुए वन में आये। अब तुम मर गये। ऐसे तुमको (इस निष्पाण दशा मे) देखकर भी मैं प्राणों को धारण किये हूँ। तो क्या में कोई माधारण नर हूँ।

किसी महान् पुरुष की पुत्री को कोई वलवान् राच्चस वटी बनाकर उन्छे (तो यह चाहिए था कि धर्म उस राज्यस का विनाश कर वे किंतु ऐसा नहीं हुआ) और जब महात्मा लागों के द्वारा प्रशस्तित सद्धर्म भी उस राज्यम के अधीन होकर रहे, तब तीनो लोकों को एक साथ विनष्ट हो जाना चाहिए। यदि ऐसा न हुआ, तो क्या मेरे इद धनुष का अमीप कीशल नहीं प्रकट होगा ? (अर्थात्, मैं अपने धनुःकीशल से त्रिलोक को मिटा दूँगा)।

समुद्र कहलानेवाली गहरी खाई, विराध, वायु के समान उड़नेवाले काकामुर की पुतली, खरासुर, सुद्दढ घड़वाले सात सालवृत्त, वाली—क्या केवल इनके उपर ही मेरा वल सफल होकर रह जायगा ? बहो !

मैने तुमसे कहा था कि इन्द्रजित् को तुम्हीं जीतो (और स्वय मै चुप न्ह गया था)। अब मैं जीवित भी रहूँ, तो क्या (इड़जित् आदि) महान् रथियों का वय कर मक्रूँगा 2 हाय ! तुम जैसे भाई के साथ में नहीं रह सका और अपने इस मृद्धे जीवन का भार भी ढोने से असमर्थ हो रहा हूँ।

माता, वशुजन, न्देश में रहनेवाले बेटन पंडित आदि नवलोग यह चिंता कर नह होगे कि हाय। अरण्य में उन (राम-लच्मण) की क्या दशा हुई है ? न जाने वे क्तिने त्र्याकुल रहते होगे। हे वत्स (लद्दमण)। उनको देखने की मेरे मन मे वड़ी इच्छा है। आओ। सुभे सिंहासनारूढ कराओ।

जिस समय तुम नागपाश से बॅध गये थे, उस समय और इस समय, जब शत्रुओ ने यह विनाश उत्यन्न किया है, तब मै तुम्हारे साथ न रहकर हट गया था । स्नेहहीन व्यक्तियों के जैसे कार्य करके भी में जीवित हूँ। ससार के लोग क्या मेरी विजय का उपहास नहीं करेंगे।

पहले, मैंने विभीषण को राज्ञम-राज्य का मुकुट एवं उनकी अनुपम संपत्ति प्रदान की (अर्थात्, उन सबको दिलाने की प्रतिज्ञा की), किन्तु उस प्रतिज्ञा को पूरा किये विना ही मैं मर रहा हूँ। इससे इच्वाकु-वश को असत्याचरण का अपयश लगेगा। मुक्त जैसे अविवकी ने स्वय ही अपना यश मिटा दिया है।

इस प्रकार के अनेक बचन कहते हुए राम वड़ी व्यथा से आह भरत रहे। फिर, मब इद्रियों के एक (मन नामक) इंद्रिय में विलीन होने से, मृत जैसे पड़े हुए अपने भाई को प्रेम से गले लगाकर कुछ बोले विना मौन हो अपने को भृले हुए पड़े रहे।

देवो ने (राम को उस प्रकार पड़े) देखा। वे अपनी ऑखें पीट-पीटकर रोते रहे, यह सोचकर कि न जाने इन सबका परिणाम क्या होगा, वे काँपने लगे। फिर, प्रेम से कह उठे— हे प्रभो। हे भगवन्। हमारे लिए तुम ऐसा अभिनय कर रहे हो, मानो वास्तव मे इस प्रकार के दुःख भोग रहे हो। अन्यथा तुम्हें कैसे दुःख होगा 2 (अर्थात्, तुम स्वय भगवान् हो, अतः थे सब दुःख तुम्हें नहीं लगते)।

( देवता बोल उठे—) हे सुख-दु खहीन । तुम्हे यथास्थित रूप मे जानने का सामर्थ्य हममे नहीं है । तुम्हारी सृष्टि के तत्त्व को भी हम नहीं समक्तते । भविष्य मे क्या होनेवाला है, यह भी हम नहीं जानते । अतीत की घटनाएँ भी हम जात नहीं हैं । वर्त्तमान की घटनाओं का यथार्थ रूप मे जानने की शक्ति हममे नहीं है । तुम्हें नमस्कार करें और तुम्हारे वतावे मार्ग पर चले—इसके अतिरिक्त हम, तुम्हारे दास और क्या कर सकते हैं 2

हमने जय प्रार्थना की कि राच्यम-कुल का समूल नाश करके हमारे दुःख दूर करो, तय हम पर कृपा करके तुमने अपने लिए इस अयोग्य रूप की धारण किया और पृथ्वी के रच्चक बने हुए मूर्यवंश में उत्पन्न हुए. धर्म की रच्चा के लिए क्या तुम छिपे रहकर भी अपनी माया दिखाना चाहते हो ?

तुमने हमारी सृष्टि की । हमारे दुःख दूर करने के लिए तुम च्निय-वश मे मनुष्य वनकर अवतीर्ण हुए। तुम तीनो लोको के दुःख दूर करनेवाले हो, हम इस आशा से प्रयत्नशील हैं। इन प्रकार प्रयत्न करके भी, तुम्हें साधारण मानव मानकर हम तुम्हारे वास्तिविक स्वरूप को भूल गये हैं। यह माया भी अनुपम है। है हमारे स्वामी। (हमारे अजान के अनुकुल) क्या तुम भूठ भी बोलने लगे हो १९

हे परमेष्टिन् । तुम सारे ब्रह्माड को तथा सृष्टि के समस्त प्राणियो को (अपने उटर के) भीतर ओर बाहर अवस्थित रखत हो। (इन सबको) निगल जात हो, उगल देते हो,

भे. देवों के सामने मो राम मनुष्य के जैसे ही अभिनय कर रहे है, इसलिए देवता राम को भाठ बोलनेवाला कह रहे हैं। —अनुरु

नापत हो, धारण करते हो, इन सबके वाहर और भीतर तुम्ही परिव्यास रहते हो, अतः तुम उस मकडे के जैसे ही हो, जो अपने ही मुँह से सूदम सूत्र को उगलकर उससे जाल बनाकर स्वय उससे लिपटा रहता है।

तुम्हारा यह खेल दु:खजनक-सा लगता है; किन्तु तुम्हें दु:ख नहीं सताते। अतः, यह भी तुम्हारे लिए सुखजनक ही है। फिर भी हम अज्ञों को, तुम्हें दु:खों देखने पर, तुम्हारे प्रति प्रेम ही उत्पन्न होता है। करुणा और कोमल भावनाएँ उत्पन्न होती है। हे आदि, मध्य और अन्त से हीन। यह सब (खेल) तुम्हारे बनाये ही पूर्ण होते हैं। हमसे कुछ भी नहीं होता।

तुम (प्राणियों के लिए) ज्ञात जैसे होकर भी उनके ज्ञानका विषय नहीं होतं हो। तुम अवतीर्ण हुए हो—यह सोचकर हम आनंदित हो निर्भय रहते हैं। अब बीच में दुःख उत्पन्न होने से हम बलहीन हो गये हैं। तुम मनुष्य होकर हमारी रच्चा करने में निरत हो। हे हमारे शरण्य। हे लक्ष्मी के निवासभूत बच्चवाले। यदि तुम स्वय ही हमारे दुःख नहीं दूर करोगे, तो हमसे य दुःख नहीं दूर होंगे।

पूर्वकाल में तुम ने अवरीष पर कृपा की थी, वहा के पुत्र (शिव) पर कृपा की थी। हे हमारे स्वामी। जब हम तुमसे ही रच्चा की कामना करते हैं, तब तुम मन में यो व्याकुल होकर दुःखी क्यो होते हो ह हम दिग्आंत हो अत्यत शिथिल हो रहे हैं। है अपने अनुज के साथी। क्या तुम अपने इस दुःख को दूर करके हमारे जान को हमें लौटा नहीं दोंगे 2

इस प्रकार, अनेक बचन कहकर देवता दुःखी हो रहे थे। रामचन्द्र, जिन्होंने दुःख भोगनेवाले मनुष्य के आचरणो को अपनाने का सकल्प कर लिया था, अब मूर्व्छित होकर पढे रहे। चुद्र कार्य करनेवाले राच्चसो के दूत ने रावण को यह समाचार सुनाया।

रावण ने (उन दूती से) पूछा—तुम्हारे आने का क्या प्रयोजन है १ तय दूती ने उत्तर दिया—घोर युद्ध मे तुम्हारे पुत्र ने जो शर छोडा, उससे (राम के) अनुज एव साथी शिर गये, इसपर रामचन्द्र भी अत्यत दुःख के कारण निष्प्राण हो गये। (१-२३०)

१, एकादशी-त्रत का अनुष्ठान करनेवाले अवरीप पर दुर्नीसा सुनि इसलिए क्रुद्ध हुए ये कि उनके रनान करके आने के पूर्व हो अवरीप ने गुलसी खाकर एकादशी का उपवास समाप्त कर दिया था। इस पर विव्या मगवान ने दुर्नीसा के क्रोध से अवरीप की रत्ना की थी। —अनु०

२ महमासुर को शिवजी ने यह वर दिया था कि जिसके सिर पर वह असुर अपना हाथ रावेगा, वह असुर अपना हाथ रावेगा। तव उस असुर ने स्वय शिवजी के सिर पर ही अपना हाथ रावेकर उस वर को परीचा करनी चाही। तव विष्णु स्त्री के रूप में प्रकट हुए और उस असुर ते कहा कि स्नान-सध्या आदि पूरा करने के पश्चात् वह आव और उन्ते अपना बना ले। अमुर ने जब मन्ता करते समय अपने सिर पर हाथ रावा तब वह स्वय जलकर सरम हो गया।—अनु

#### अध्याय २२

# युद्धभूमि-दर्शन पटल

सत्पथ से विमुख वह (रावण) यह गोचकर कि दूत भूठ नहीं कह रहे हैं, (राम-लद्मण के मारे जाने की वात सुनकर) आनंदित हुआ। उसका आनद यों उमड़ पड़ा कि उमने अपनो सपत्ति की अनन्त राशियों को यो छुटा दिया कि मॉगनेवाले भी ऊब उठे। फिर, आजा दी कि वडे हाथी पर डिंडोरा पीटकर यह ममाचार घोषित किया जाय कि नगर के लोग आनद मनावें और अभ्यग-स्नान करें।

फिर, राक्तम (रावण) ने महत्स नामक राक्तम को आजा दी कि पहले तुम जाकर युद्धक्षेत्र मे गिरे हुए सब राक्तमों के शबो को शीव ससुद्ध में डाल दो। यह बात तुम्हारे अतिरिक्त और कोई जानने न पाये। यदि जान लेगा, तो मैं तुम्हारा मिर कटवा लूँगा और तुम्हारा सारा गौरव मिटा दूँगा। उस राक्तस ने शीव जाकर राक्तमों के शव मसुद्ध में डाल दिये।

(फिन, रावण ने राच्नियों से कहा—) दिव्य (पुष्पक) विमान पर सीता को आहद करके युद्धभूमि में ले जाओं और उन मनुष्यों (राम-लब्मण) की जो दशा हुई है, उमें दिखा लाओ । जबतक वह (मीता) स्वय नहीं देखेगी, तबतक वह हमारी बात पर विश्वाम नहीं करेगी। राच्चिसयों बड़ी हर्षध्विन करती हुई उस सीता के पास गई, जो चिन्ता-मन्न हो यह मोचती हुई वैठी थी कि अब मैं जीवित नहीं रह मकूँगी। वे उन्हें विमान पर विठाकर युद्ध लेंत्र में ले गई।

अपने पित (राम) के रूप के अतिरिक्त अन्य किसी को कभी ऑख उठाकर भी न देखनेताली उन गीता देली ने अपनी ऑखों से यह दर्य देखा। (उस दृश्य को देखते ही) गीता देली की देह, प्रज्ञा एवं र्वास एक साथ निष्यंद हो गये, मानों उन्होंने निष खा लिया हो। शीतल कमल मानों आग में गिर गया हो, ऐसी ही उनकी दशा हुई। यदि एक स्त्री ऐसी वडी निपदा पाये, तो सारे समार को वह बहुत बड़ी (निपदा) दिखाई पढेगी न १

वह (सीता) देवी रोई। स्वर्ग की मयूरियाँ (अर्थात् देवस्त्रियाँ) रोई। वृपभास्ट (शिव) के अर्थांग में स्थित कोयल (पार्वती) देवी रोई। रक्तकसल पर आसीन (लक्ष्मी) देवी रोई। गगा। रोई। वाणी रोई। कमल-जैसे विशाल नयनोंवाले विष्णु की वाहन (दुर्गा) रोई। कभी टया न करनेवाली राक्तियाँ भी ब्याकुल हो रोई।

स्वर्णमय कर्णामरण से भूषित (सीता) देवी को जन्म देनेवाली भूमिटेवी बड़ी करणा से रो पड़ी। अपार वेट तथा धर्म-टेवता बहुत दुःखी होकर रो पड़े। पीड़ा टेने में पीछे न हटनेवाला पाप भी गो पड़ा! तो अब दूसरों के रोने की वात क्या कही जाय 2 मब लोग जहाँ खड़े थे. वही रो पड़े। मीता देवी की प्रजा तथा सज्ञा विलीन हो गईं।

भुण्ड में खड़ी हुई रालिमयों ने प्रजा-रहित सीता देवी के मुख पर जल छिटका

ओर उन्हे उठाया । दीर्घ समय के पश्चात् धीरे-धीरे उनका श्वास लोट आया । काले मेघ-जैमे (राम) को (युद्धक्तेत्र में ) पड़े देखकर वे पुनः रोती हुई कोध से अपनी ऑखो पर अपने करों से मारा।

को किल-समान स्वरवाली उस देवी ने अपने स्तनो को पीटा, उदर को पीटा। वे रोती हुई, आग मे गिरी लता के समान (तत होकर मुक गई। विकल हुई। कॉप उठी। विजली के समान प्राणों के घटने से सुरक्ता गईं। घूम छठी। उनके प्राण ऐसे व्याकुल हुए, जैसे पीडा को ही उन्होंने पी लिया हो।

वह (विमान पर) नीचे गिरकर लोट गई। उनके सारे शरीर से स्वेद वह चला । वे खिन्न हुई । मन में उत्तप्त हो चठी । चठ बैठी । कमल-जैसे करो को मरोडने लगी (ममलने लगी) | हँस पड़ी | रीई | 'हे प्राणेश्वर।' कहकर पुकार छठी | 'हे अयोध्या-नरपति । कहकर पुकार उठी। 'हे सव लोकों के निवासियों के लिए प्रणाम करने योग्य चरणवाले।' कहकर वार-वार पुकार छठी।

सीता देवी कहने लगी—हे धर्मदेवता । मेरा पति तुम्हारे प्रति ही अधिक प्रेम रखते थे। तुम्हारा विरोध करनेवालो से किंचित्भी स्नेह नहीं रखते थे। ऐसे मेरे पति स तुमने प्रेम नही रखा । किन्तु, अधर्म करनेवाले (राज्ञ्स) लोगो के वश मे हो गये । हे निष्टुर । क्या यही तम्हारी दया की रीति है ?

सत्य के पत्त में न रहनेवाली हे नियति । क्या तेरे लिए यह उचित है कि जो व्यक्ति वेदोक्त मार्ग को छोडकर कभी अन्य मार्ग पर नहीं चलता, ऐसे महापुरुष का दुःख देखती रहो १ मै तुभे किसी महत्त्व की वस्तु नहीं सममूँगी | तू कैसे कठोर खेल खेलती हैं ।

मै बड़ी पापिन हूँ। यह दृश्य में कैसे देख सकी १ हे यम ! क्या तेरे लिए यह उचित है कि तू मुक्ते जीवित छोड़कर मेरे पति के प्राण हरण कर ते १ हे मरेप्राणनाथ। मुक्त-पर तुम बड़ी कृपा रखते थे। अब क्यो कभी समाप्त न होनेवाले दुःख में मुक्तेडाल रहे हां १

हे ससार के प्राणियों के लिए प्राणसमान प्रिय । देवों की वड़ी शक्ति वने हुए। मेरे नयन-समान (प्रिय)! अमृत-समान मधुर। दया के आगार! मै जो अपने दुःख की चिंता किये विना इतने दिनों तक यहाँ रही, वह क्या तुम्हारी आहत देह को प्राप्त करने के लिए ही १

हे कमल पर आसीन (लदमी) देवी के लिए अमृत जैसे मधुर । वेदों से जेय परम पुरुष । भगवान् । मिथिला नगर में अग्नि के सम्मुख तुमने सुक्त पापिन का पाणिग्रहण किया था, वह क्या मेरे कारण अपने प्राणों को विपदा में डालने के लिए ही तुमने ऐमा किया था 2

हे मत्तगज-सदृश ! ( तुम्हारी इस दशा को जानकर) उत्तम कौशल्या देत्री अपने प्राणों को धारण कर जीवित नहीं रहेगी। हे प्रसु ! अन्य माताएँ भी जीवित नहीं रहेगी, हमारी विषदा की कामना करके हम अरण्य में भेजनेवाली कठोग्हृद्या कैंकेयी का क्या यही उद्देश्य था 2

जब मॉ (कैंकेयी) ने कहा कि अयोध्या नगर को, जो तुम्हारे योख मनोहर

शोभा से युक्त है, छोड़कर जाओ, तब उसका कुछ उत्तर दिये विना, उसी वाक्य को अपना आधार मानकर तुम टावाग्नि से युक्त अरण्य मे आकर रहे और माया (मृग) आटि पापियी (राज्ञमो) को परास्त किया। ऐसे तुम्हारे प्रति मेरे मन में प्रेम नहीं रहा। हाय !

उन दिन (जब मायामृग के पीछे तुम गये थे) लह्मण से मैंने कहा था कि तुम अपने हाथ का धनुप छोड़कर पराई स्त्री के माथ रहोंगे। तब लह्मण दुःखी होकर मेरी रह्मा करना छोड़कर चला गया था। बैमा करना क्या ऐसे महान् युद्ध में तुम्हें मरवाने का मेरा पड्यत्र-मात्र था?

हें लह्मण। पाप के परिणाम से जब हम दोनों (मैं और राम) वन में जाने लगे, तब तुम भी हमारे संग चले। जम समय माता (सुमित्रा) ने तुमसे कहा था कि हे बत्न। यदि विधिवश तुम्हारे ज्येष्ठ भ्राता की मृत्यु होने की सभावना उत्पन्न हो, तो जनसे पूर्व तुम अपने प्राण त्याग देना। तुमने वह बाजा पूर्ण की।

हे प्रियतम । पुष्पो एव पल्लवो से मजाई गई राजाओं के योग्य सेज पर निद्रा करना छोड़कर अब क्या तुम राचामों के धनुषों से छूट हुए बड़े शरों की शीतल शब्या की कामना करके यहाँ आकर सो रहे हो 2

घृतों से उत्पन्न हिन से युक्त बड़े-बड़े यज्ञ करते हुए तुम निशाल खेतों से भरे जल-ममुद्ध कौशल देश का न्यायपूर्ण शासन करते, किन्तु मेरे शरीर का स्पर्श करने के कारण तुम्हारा सत्य वचन एव पुण्य भी न्यर्थ हो। यथे हैं।

चाहे परमें का आघात हो या करवाल की चोट पड़े, पर मेरे मन का निश्चय नहीं बटलेगा। ऐसा दृढ मन रखें हुए रोनेवाली में अब अपने दुःख को शात करने के लिए इस महानुभाव (राम) के शरीर पर गिरकर अपना प्राणत्याग करूँगी। —यों कहकर ज्यो ही सीता उठी, त्यों ही जिजटा ने उन्हें रोककर कहा-—

वह त्रिजटा जो (भीता के द्वारा) पूर्व जन्म में अर्जित तपःफल के समान थी, उन देवी की मनोज्याकुलता को दूर करने के लिए, उनको घेरकर खड़ी रहनेवाली खड्ग-दत्तों से भयकर राच्चियों को हटाकर, प्रतिमा-समान उन देवी के निकट आई और उसने उन्हें गांवालिंगन में यो वाँघ लिया, जैसे वे दोनो एक हो गई हो। ऐसा करके उसने देवी के कान में कहा—

हं माँ । वीते हुए विनो मे मायामृग को भेजने की रीति, माया जनक को बनाने की रीति, इन मब बातों को भ्लकर तुम अपने प्राण छोड़ने की बात मोच रही हो । हं माता ! सन्मार्ग पर कभी पैर न रखनेवाले राच्सों की माया को क्या तुम किंचित् भी नहीं समकती १

हम जो ग्रुम स्वान और ग्रुम शकुन देखे थे, उनको, अपने पातिव्रत्य को, दडकारण्य मे घटित घटनाओं को और धर्म की रक्षा करने के लिए अवतीर्ण हुए भगवान की वीरता को तुम भूल मत जाओं। कमल-समान नेत्रोंत्राले उम महान् पुरुष (राम) की क्या इन ज़ुद्र राज्सों के हाथ मृत्यु हो नकती है १ कदापि नहीं।

हे अबोध नारी व्या तुम यह नहीं देखती कि इन चक्रायुध धारण करनेवाले

राम के स्वस्थ होने तक प्रतीचा नहीं करनी चाहिए। उनके पूर्व ही, इस विपदा मे कुछ महायता करनेवाला कोई साथी कही जीवित हो, तो उसको ढूँढकर शीघ लाकॅगा---यो सोचकर विभीपण अपने हाथ मे एक जलती लुकाठी लेकर समुद्र-जैसे रुधिर-प्रवाह मे अकेला ही चल पडा।

विभीषण ने (एक स्थान पर), ओठो को मीचकर, दोनो हाथो को ऐंठकर, रक्षाक नेत्रों से आग उगलते हुए, सहस्र करोड़ हाथियों के शबी की राशि-रूपी सेज पर पडे हुए उस हनुमान को देखा, जिस बीर ने समुद्र को लाँघा था।

हन्मान को पड़े देख कर विभीषण की आँखी से आँस वर्षा के जल-जैसे वह चले। फिर, उनकी मालूम हथा कि हनुमान की देह मे अभी प्राण शेप हैं। उसने उसके घानों से बहनेवाले रक्त को पोछकर, धीरे-धीरे एक-एक करके सभी बाणों को उसकी देह से निकाला। फिर, मेघो से जल लेकर उसके मनोहर शरीर पर छिड़का।

हनुमान् की सॉस चलने लगी। उनकी देह मे पुलक फैल गई। पसीना छूटा। ऑखें खुली । धीरे-धीरे वह हिला । उसके मुँह मे लार एकत्र हुई। हिचकी आई और उसकी मुच्छी द्र हुई । उसने राम की जय कहा । यह देखकर देवताओं ने हर्पनाद किया।

दु ख एव आनद से युक्त विभीषण न उमड़ते हुए प्रेम से उसको (हनुमान को) गर्ल लगाया । हनुमान ने विभीषण का आलिंगन करके पूछा- 'इ उत्तम । प्रभु सक्कशल हैं न १' विभीषण ने कहा- 'हॉ सकुशल हैं'। यह सुनकर उस पवित्रात्मा ( हनुमान् ) ने त्रिलीक के लिए शिरोधार्य (रामचन्द्र के प्रति) हाथ जोड़े।

फिर, विभीषण ने कहा-अपने अनुज के प्रति प्रेम के कारण रामचन्द्र प्रशाहीन हो गये हैं। शोक के कारण वे मूर्चिछत पडे हैं। अब उनके प्रज्ञा प्राप्त करने पर क्या होगा— यह ज्ञात नहीं । तब हनुमान् ने पूछा--महिमावान् जाववान् कहाँ है ?

घनी मालाओं से भूषित राह्मसराज (विभीषण) ने उत्तर दिया कि मैं उन जाववान् के वारे में कुछ नहीं जानता। वह कहीं नहीं दिखाई पड़ा। न जाने, उसकी देह मे प्राण निकल गये हैं, या वह सप्राण है। कुछ नहीं जानने से ही यहाँ आया हैं। तव वायुपुत्र ने कहा--जाववान् अमर है । अतः हम उसे यही कहीं दुँढेंगे ।

फिर, इनुमान् ने कहा — हे राच्यसराज । यदि हम उस जाववान् को देखेंगे, तो वह निरुचय ही हमारे उद्धार का कोई मार्ग बतायगा। उसपर विभीषण ने कहा—तब तो हम वच गये। चलो, हम शीप्र उसे ढॅंढें। फिर उन दोनों ने उसी राजि में, थोटी ही देर मे जायवान् को दृंढ लिया।

वहते हुए बुढापे के कारण, शरो के घावो की पीड़ा के कारण, मन का व्याकुल करनवाले दु.ख के कारण और माँम रक जाने के कारण यद्यपि जाववान का मन मोहग्रन ओर शिथिल हो गया था, तथापि वज्र-समान दृढ कथीवाले उन वीर के कानो ने उन टोनो वीरों के आने की आहट सुन ली।

जाववान् ने मोचा-यह आनेवाला गत्तम (विभीषण) है? मरे प्रमु (राम) है?

हैं ने मान् हैं, अथना देश के कारण आनेवाले देंवता, या सुनिगण हैं ? अथवा कीन हैं ? हमारे पुत्र निशाचर तो लोटकर चले गये हैं, अतः वं नहीं होंगे। ये आनेवाले हमारे ही पन्न के कोई होगे। ज्योही व दोनो (हेनुमान् और विभीषण) जाववान् के निवट खंडे होकर पर्वत से वहनेवाले मरने के तमान ऑस वहाने लगे, त्योही छमने छहे मालना देते हुए हुला है असीम गुणों से पूर्ण कोमों। तम कीन महीं आये हो १ इतने में विभीपण के ये मुख्य छस (जातवान्) के कानों में पड़े—'अनी। हम बच गये।' हम बच गये।' फिर जाववान ने मुश्न किया विश्वाल में खड़ा हुआ वह कीन हैं? तब हुनुमान ने वितर दिया— हे विजयी। हुम्हारी जय हो। यह में हमुमान खड़ा हूँ। हम्हे नेमस्हार हर वात । (हम) मृत नहीं हुए हैं। हम सब जीवित हैं। हम जाने हैं। में पहले से ही जानता हूँ कि महादेव का ही अस्त्र क्यों ने ही, वह बेटी के पतिवाद्य सहस्र निषय तथा राजुओं के विनाश में समर्थ छन (राम) का देख नहीं विवाह मकता, वे हतने शक्तिशाली हैं। यह वेताओं कि छन महानुमाव ने क्या किया ? यो णभवा, व इवन राक्तराका है। यह ववाना । क एन महानुभाव न वया । कथा १ था। विकास के महानुभाव । वह उत्तम पुरुष (राम) हु:ख-मसुद्र म ड्रवकर निद्रामन हो गये हैं (मज़ाहीन हो गये हैं)। वाववान् ने कहा — अपने अनुज को निष्पाण पहें देखकर क्या वे (राम) सहन कर सकते हैं १ जन्म से हो ने दोनो एक साथ रहे हैं। जनके श्रीर-मान मिन्न हैं, किन्तु कर सकते हैं १ जन्म से हो ने दोनो एक साथ रहे हैं। जनके श्रीर-मान मिन्न हैं, किन्तु माण एक हैं। हे राष्ट्रभगक्तर विश्व स्थान करान रह है। जनक सरार-मान स्थान है। करण कर क भाष एक हा है। है राष्ट्रभवकर वश्च-वनान कवावाल हिंडमान् /। एवा ब्सा भ अब हम कि वित्त किये विना त्ताण-भर में ही जोकर ऐसी औषषि ले साओ, जिससे सभी षीवित हो वहें <sub>।</sub> है पुत्र। किंचित् मात्र भी विलय किये विना तम मेरी वात को ही अपना मार्ग-वसंदेवता तथा बक्लक वेड —यं सब तम्हारे अवल से ही बच सकते हैं। है शक्तिशाली। यह जो समुद्र सम्हाद नेपाल ए हा नय प्रमण ह। हिमाचल-पर्वत दिखाई हेगा। यह वो बहुन योजन विस्तीर्थ है। वस भी पीछे छोड़कर जाने वहोंने, तो हेमकट-पर्वत पर पहुँचीने।

री। ता हमकुट-पवत पर पहुँचाण । तम हमकुट-पर्वत में नी महत्व गीजन हुए पर निपट नामक सुन्दर पर्वत है। डम पर्यंत में हेतानी ही हुरी पर भेंड पर्वंत हैं। हे हेंद क्षपोना है। उस (मेंक) की निस्तीर्णता वतीय सहस्र योजन है। मेह पर्वत को पारकर नी सहस्र योजन जासोगे, तो मीचे नीलिगिर नामक पर्वत रिविमन पर्वत है। वहाँ पहुँच नाओंग, तो हमारी वह निपन दूर ही जायगी। हम पवंत पर मृतक को जीवित करनेवाली (संजीवनी) बोगक

शरीर के टुकडे-टुकडे हो जायं, तो उन्हे पुनः जोड़नेवाली ओषधि मिलती है। शरीर में गडे शस्त्रखड़ों की बाहर निकालनेवाली भी एक ओषधि मिलती है। विकृत रूप को यथापूर्व बनानेवाली भी ओषधि वहाँ है। हे वीर। तुम उन ओषिषयों को ले आओ।—यां जाववान् ने कहा।

ये चारो ओपिषयाँ देवों के द्वारा समुद्र को मथे जाते समय उत्पन्न हुई थी। देवताओं ने उनको सुरिच्चित रखा है। त्रिविक्रमावतार घारणकर विष्णु भगवान् ने जव त्रिमुबन की नापा था, तब मैं डिंडोरा पीटता हुआ और भगवान् की विजय गाता हुआ चक्कर लगाने फिरा था। उसी समय उन ओषिथों के बारे में मुक्ते झान हुआ था।

अनेक देवता उन ओपिथयों की रचा करते रहते हैं। अनेक चक्रायुष उन ओपिथयों की रचा में लगे रहते हैं और किसी को उनके पास नहीं जाने देते। हे असत्य के समीप भी नहीं फटकनेवाले। अपने कार्य के महत्त्व का टीक-टीक विचार करके, किसी भी उपाय से उन ओषियों को ले आयों और हमें बचाओं, अन्यथा सारी सेना मिट जायगी।

तव वेद-समान इनुमान, यह कहकर कि यदि इतना ही कार्य पूरा करना है, तो समक्त लो कि व सब लोग अभी जीवित हो छठे, हमारे प्रसु (राम) की कुछ हानि न हो, मावधानी से इसका खयाल रखना— अपर छठा और गगन के अपरी तल में जा पहुँचा। उसके दोनो कथे दिशाओं में फैल गये। उसका आकार ऐसा हो गया, मानो वह गगन को हो निगलने जा रहा हो।

ग्रह और नच्चन (हनुमान् के) वच्च पर रत्नहार-जैसे लगे। एक कधे से दूनरे कथे तक की दूरी सहस्र योजन-पर्यन्त या उससे भी अधिक ही गई। एक पैर उठाकर रखने फे लिए भी लका में स्थान नहीं रहा। उसकी दीर्घ वाहुओं को हिलाकर चलने के लिए विशार्ष भी पर्याप्त नहीं थी, ऐसा उसका आकार था।

विजय से भृषित कधीवाला हनुमान पूंछ टेढी करके. हाथ उपर उठाकर, सुत को किंचित फेलाये हुए भीचकर, अपने महान् पैरों को धरती पर रखकर, वस्त को फेलावर, कठ को समेटकर, शारीर के रोगटों को खंडे करके, यंडे वग से उपर उठा, तो सारी तका यो घुमकर उन-हुव करने लगी, मानो समृद्ध के मध्य ह्वकर उतराई हुई कोई यही नौका हो।

(हनुसान के गगन में उड़ने से) मेघ-पटल फट गये। विशाल समुद्र पट गया।
पूर्व ओर पश्चिम में नज्ञन फर पह । पर्वती ओर बृजों के ममुदाय (हनुमान के पैरों के) गाय
पूर्व जोर पश्चिम में नज्ञन फर पह । पर्वती ओर बृजों के ममुदाय (हनुमान के पैरों के) गाय
पड़ चले। गगनगामी देवां के यह वहें विमान ममुद्र में बज़ के जैसे गिरकर किनार में
जा टकराये, जिममें समुद्र का जल मब दिशाओं में फैल गया।

जब हनुमान आगे लपककर चला, तब उनके शरीर के बेग में उटनेवाले प्रभजन में मभी पर्वत उत्तर की ओर भुक गये। उनका बग एमा था, मानी उनका पिना (वायुटर) भी उनके माथ चलने में अनमर्थ होकर रक गया। (उन वेग में) ममुद्र सुख गय। मेंघ भुनम गये। यहै-वह अरण्य जल उठे।

गथा पर पर अपने पार उठा वह (हनुमान) पत्रन के जैसे बड़े वग में जा रहा था। उसके गैर वटी शीवता के वह (हनुमान) पत्रन के जैसे बड़े वग में जा रहा था। उसका मन उसके पीछे, पीछे जा रहा था। अपना मन उसके पीछे, पीछे जा रहा था।

लमके लम आकार को देखकर देवों ने कहा—अब अभी इसने अपनी ऐसी शक्ति दिखाई है, तब निश्चय ही यह गमीर समुद्र से घिरे राच्चमों के निवासमृत लकानगर नामक भूखड की समुद्र में डुबोकर हमारा दुःख दूर करेगा।

हनुमान् मेघ-मंडल को पारकर ऊपर उठा । चंद्र एव सूर्य के सचरण-पथ से भी ऊपर उठा । नज्ञन-मंडल को पार कर गया । पुण्य करनेवाले जिस स्वर्ग मे पहुँचते हैं, उसे भी पार कर उम स्थान तक ऊपर उठ गया, जहाँ से कमलभव (ब्रह्मा) का (सत्य) लोक दूर नहीं था ।

स्वर्गलांक में रहनेवाले कुछ लोगों ने कहा कि यह (हनुमान्) बलवान गरुड है, जो विष्णु के वैकुण्ठलांक को जा रहा है। कुछ लोगों ने कहा—यह ब्रह्मदेव ही है, जो इम सृष्टि से परे स्थित अपने लोक को जा रहा है और कुछ ने कहा—यदि यह ईश्वर न होता, तो ऊपर के लोकों में इतनी दूर कैसे जाता। अव., यह त्रिनेव ही हैं।

ऊपर के लोकों में स्थित कुछ लोगों ने कहा—यह इच्छित रूप को पारण करने-वाला सत्यमय वेदों के लिए भी अगम्य स्वरूपवाला विष्णु ही है। ठीक-ठीक देखकरसमम्भने की इच्छा रखनेवाले कुछ लोगों ने कहा—अहों! पलक मारने के भीतर ही यह दृष्टिपथ से ओम्मल हो गया। देख लेना, यह अपुनरावृत्ति के (जहाँ से कोई पुनः नहीं लीट आता) मोह्ममार्ग में ही जा गहा हैं।

नमस्त र्माष्ट के तत्त्र की पहचाननेवाले ज्ञानी भी, समुद्र की पार कर युद्ध में विजय पानेवाले उस (हनुमान्) की दशा को ठीक-ठीक नहीं पहचान पाये, इसलिए कुछ ने कहा—यह ज्योतिरूप है। कुछ ने कहा—ब्रह्माड से परे रहकर सृष्टि का कारण बनी हुई वस्तु ही है। आँग, कुछ ने कहा—यह वायवीय रूप है।

गगन के उपरी तल को ख़ूनेवाले हनुमान् के स्वर्णमय कवे, सुरिभमय तथा विकसित कमल पर आसीन ब्रह्मा के लोक तक फैल गये और उत्पर के गगन को भर दिया। उन कथों में (हनुमान् को गति के कारण) जो शब्द निकले, उमसे दिक्यालकों के मिर काँप उठे। ब्रह्माड थर्रा उठा।

वह चण, जब हनुमान् कैंचा उठा था, उम चण वे ममान ही था, जिम चण विकमित पुष्पमालाओं से भृषित देवां. सुनियों तथा अन्य महाभागों की प्रशंसा प्राप्त करते हुए वामन ने, असुराधिष (महाबिल ) की टी हुई भृमि को नापने के लिए त्रिविकम बनकर अपना पैर उठाया था।

त्रिलोकनिवामी देव, मुनि, निद्ध और उनकी देवियाँ सबने निक्ट होकर जो रत्न और सुगधपूर्ण पुष्प बग्माये, उनके लगने से हनुमान् की देह करूपवृत्त के समान दिखाई पड़ने लगी।

वह (हनुमान्) हिमाचल पर पहुँचा। वहाँ के निवामी अपलक नयनोवाले (देवता), समाशील मुनि तथा धर्ममार्ग पर चलनेवाले लोगों ने उने आशीर्वाट दिया कि नुम्हारा कार्य मफल हो। उनके परचात् वह उन शिखर के दर्शन करके आनदित हुआ, जहाँ उमा को अपने शरीर के अर्ड भाग में बारण करनेवाले (शिवजी) रहते हैं।

हनुमान् ने ईशान दिशा के अधिपति, परशुधारी शिवजी के निवास कैलान के देखकर अपने कमल-समान अरुण कर जोड़े और आगे बट्गाया। तब शिवजी ने स्मान् कहा—वह देखो, वायुपुत्र जा रहा है।

तव जगन्माता (उमा) देवी ने पृछा—यह क्यो गगन-मार्ग से जा रहा है। शिवजी ने उत्तर दिया—यह चित्रय-वश मे अवतीर्ण रामचन्द्र का दूत है। आंपिध लाने के लिए जा रहा है। दिचिण दिशा मे रहनेवाले वचक राच्नसो की लका के कारण जो विष्टा उत्पन्न हुई है, उसका विनाश निश्चित है। हे मनोहर ललाटवाली। हम कल चलकर वह भयकर युद्ध देखेंगे।

चकायुष के तमान बड़े वेग से जानेवाला वह (हनुमान्) सहस्र यांजन विशाल प्रदेश को पारकर हमकूट पर्यंत पर पहुँचा। वहाँ अनन्त कामभोग का उपभोग कः नेवाले देवो को देखा। फिर, उस लोक को भी पारकर वह निषद-पर्यंत पर जा पहुँचा।

फिर, वह (हनुमान्), जो मन के लिए, अपार जानवालों के जान के लिए, अचिन्त्य देव-हृदय के लिए भी अजेय बेग से जा रहा था, उस मेरु-पर्यंत पर जा पहुँचा जा भूमि के लिए, दिशाओं की सीमाओं के लिए एवं ब्रह्मलोक के लिए मापदड के समान बना हुआ था।

अपलक नयनोवाले देवता भी जिस मेर-पर्वत की स्थिति को यथारूप नहीं जानते, उस पर्वत पर जाकर हनुमान् ने उस महान् जबृतृत्व को देखा, जिसके कारण शीतल मसुद्र में विध्यत यह भूमि जम्बृदीप नाम से त्रिलोक में प्रसिद्ध हुई।

उम धर्मरूप (हनुमान्) ने उस महान् मेरु-पर्वत के शिखर पर, सारी सिंध ही रचना करनेवाले ब्रह्मदेव के उत्तम नगर को देखा और उसके मध्य एक श्रेष्ठ स्वर्ण-कमलाग्न पर विराजमान चतुर्मुख के दर्शन करके उनको नमस्कार किया।

फिर (कल्प) वृत्तों से भरे ख्यान में, देवों की प्रस्तुति प्राप्त करते हुए, मुनियां प्र वदगान करत हुए, सुगधित लुलमी-माला धारण किये भृदेवी एव लहमी देवी पे नाप विराजमान ममस्त जगत् के आदिकारणभृत विष्णु के दर्शन किये तथा उनको नमस्कार विया।

फिर, हनुमान् ने, उम (मेह) पर्वत की इंशान दिशा में, महस्रो स्यों से भी अदि प्रकाशमान, पाँच मुखों ने दुक्त, त्रिलोकवानियों के द्वारा अर्चा में अर्पित पवित्र पुष्पों र विरे हुए. स्वर्णाभरणों ने युक्त उमादेवी को शरीर के अर्द्धभाग में धारण करनेवाले. अप्ट मुजाबाले (कृद्र) देव को देखकर उनको नमस्कार किया।

किर, हनुमान् ने देवेन्द्र को आमीन देखा, जो चन्द्रमा के गमान निजय हार वा मिर के ऊपर बारण किये हुए था, जिमपर सुन्दर रमणियाँ अपने मनीहर हाथों से नामा हुलाकर मलयानिल बहा रही थी, अतिरच्च-लोक के निवामी विजय-भेरी बजावर विषय चरणों की बदना कर रह थे। हनुमान् ने हपित होकर उसे नमन्कार किया और आगे हरे।

मेर-पर्वत की उल्लान काति पुष्पों से भरे कल्पवृत्ती को आवृत कि शा वैन रही थी। देवों के आवासभूत उस पर्वत के शिखर की मीमाओं पर जिलोक की गर्का रहनवाली अध्य दिशाओं की रक्षा करनेवाले दिवपाल रहते थे, उनपर (हनुमान् की) दृष्टि पढ़ी।

वह उटार (हनुमान्) उस महान् पर्वत को पार कर उत्तरकुर में जा पहुँचा, जहाँ सूर्य की किरणे स्थिर रहकर अवकार को मिटाती रहती थीं। यह देखकर अपने कार्य में दत्त हनुमान् ने मोचा कि हाय ! अभी दिन निकल आया ! क्या मेरी शीवता का यही परिणाम हुआ 2 यह सोचकर वह अत्यन्त दुःखी हुआ।

अपना उपमान न रखनेवाला हनुमान् यह सोचकर दुःखी हो रहा था कि आदि-मूर्त्ति (राम) कें मूच्छों ने उठने के पूर्व ही अपूर्व ओषिष लें जाकर, अर्द्ध रात्रि के पहले ही सब को स्वस्थ करने का निश्चय करके में आया था, किंतु अभी सूर्य उदित हो गया। अब क्या करना चाहिए, यह ज्ञात नहीं होता।

तपीवल में मपन्न तथा पवन में भी अधिक वैग से चलनेवाले उम (हनुमान्) में फिर पिश्चम दिशा में सूर्व की उदित होते हुए देखकर, जाना कि अभी प्रभात नहीं हुआ है। वहीं के ज्ञाता जिम प्रकार कहते हैं, उमी प्रकार सूर्य (रात्रि के ममय) मेरु के उत्तर में प्रकट हो रहा है। इसमें हनुमान् की चिन्ता दूर हुई।

हनुमान् ने लक्ष्मी के निवास कमलपुष्य के समान उस उत्तर कुरुदेश को देखा, जहाँ पुण्यवान् लोग दम्पती-रूप ( युगल-रूप ) एक साथ ही उत्पन्न होकर अनत आयु प्राप्त करके, परस्पर प्राण और मन से एक होकर, अनुपम आनद का अनुभव करते रहने हैं

अग्नि-ज्वाला जैमी जटाओं से भूपित देव (शिव), कमल पर आसीन देव (ब्रह्मा) एव नित्र यौवन से युक्त लहमी को (वच्च पर) धारण करनेवाले विष्णु जहाँ शामन करते हैं, ऐसे उत्तर कुढदेश को देखा, जो निर पर मद्यः विक्रिमत पुष्पमाला धारण करनेवाले धनी एव त्यागी वीर चोलराज के पोन्निदेश (चोलदेश) का उपमान वननेवाले प्रदेशों से युक्त था। उसे देखता हुआ वह (हनुमान्) आगे वद चला।

विशाल मेरुपर्वत को भी पार कर चलनेवाले महिमा से पूर्ण, ब्रह्मपद को प्राप्त करनेवाले, जन्म-मरण से रहित और अपूर्व गुणों से भरित उम (हनुमान् ) ने उस नील पर्वत को देखा जो पूर्व में त्रिभुवन को नापनेवाले भगवान् विष्णु के समान ऊँचा खड़ा था।

श्रधकार को भी दूर करनेवाली उल्ल्वल काति से युक्त उस (नील) पर्वत को पीछे, ख्रोडकर स्वर्णपर्वत-ममान कधोवाला वह ( हनुमान् ) आगे चला ! वहाँ अपनी दृष्टि दौड़ाई और जानी जाववान् के कहे हुए उस ओपधि-पर्वत को देखा । व दिव्य आपधियाँ अपनी काति में ऊपर के लोकों को भी प्रकाशित करती थी । उनके इस लच्ला से उस पर्वत को हनुमान् ने ठीक-ठीक पहचान लिया ।

हनुमान् कट उम (ओषिध) पर्वत पर जपका । उसके नपकत ही वह पर्वत उसके वेग को न महन कर मकने के कारण पाताल में धॅस गया । ओपिषयो के रक्षक देवता घवरा उठे । किर, उन देवों ने (हनुमान् कों) रोककर कोष से पूछा—न् कौन है १ क्यों आया है १ विवेकवान् (हनुमान् ) ने अपने आगमन का मारा चुतात विस्तार से कह सुनाया ।

उन देवों ने सुनकर यह कहा-हे यह । आवश्यक कार्य मपन्न होने पर इन

ओषियों को यथापूर्व यहाँ भेज देना । फिर, उसकी जय कहकर वे देव अहज्य हो गय। कमलाज्ञ (विष्णु) का चक्रायुध भी दर्शन देकर अदृश्य हो गया। फिर. वज्र-ममान भुजाओवाले उस (हनुमान्) ने उस पर्वत की घरती स उखाड़ा।

यह सोचकर कि यदि मै यहाँ रहकर आवश्यक ओषधियों को चुनता रहें, तो विलव हो जायगा, भट उस पवंत को अपने मनोहर हाथ पर रख लिया और वहे वेग से कॅचे गगन मे उड गया।

ससार मे व्यास यशवाले उस ( हनुमान् ) ने उस सजीवन-पर्वत को, जो सहस्र योजन ऊँचा ओर सहस्र योजन नीचे की ओर फैला था, 'अय्' कहने के समय के भीतर ही (अर्थात्, चण-भर मे) अपने एक हाथ पर उठा लिया।

**उधर उस ( हनुमान् ) का यह वृत्तात रहा । इधर व टोनो (जायवान् और** विभीषण) राम के निकट शीघ जा पहुँचे ओर अपने हाथों से उनके चरणों को दवाने लगे। अब उत्तम (राम) की दशा का वर्णन करेगे

रामचन्द्र के नथन, जिनपर रमणियों के मन (कमल पर) भ्रमरों के समान मॅडराते थे, जो करणा के ऐसे आकर थे, जिससे करणा प्राप्त करना सब प्राणियों के लिए सुलम था, जो वर देने में दच्च ये और जो युगल कमल-जैसे थे-धर्म के समान ही विकसित हए।

राम ने अपने निकट चिन्ताग्रस्त खडे हुए भल्लूकराज (जाववान्) तथा यशस्वी राच्चस-कुलोत्पन्न (विभीषण) को देखा, जिनके नयन अश्रुपूर्ण थे तथा जो हाथ उठाकर

नमस्कार कर रहे थे।

राम ने करुणा के साथ विभीषण से पूछा -- जो कार्य करने को मैने कहाथा, क्या उसे पूरा कर दिया १ क्या तुम सकुशल हो १ फिर जाववान् से पूछा—क्या तुम्हार प्राण लौट आये १

फिर राम ने उनसे कहा—हे सज्जनो । कुछ उपाय न होने से सूर्व्छित होकर गिरे हुए लोग मूर्चिछत ही पडे हैं। हमारी दशा ऐसी विनाशपूर्ण हो गई है। यदि अब कुछ करने योग्य उपाय हो, तो हे उत्तम ज्ञान से युक्त मत्यवान् वीरो । बताओं ।

मीता नामक एक नारी के कारण में क्लातमन होकर विवेकहीन हो गया हूँ। मेरी जो यह निम्नदशा हो गई है, उसे क्या वताऊँ १ मैने अपनी इम कठोर अपयमपूर्ण कथा को, जो इम समार के अनुरूप नहीं है, सदा के लिए शाश्वत कर दिया है।

हे प्रिय वधुओ। 'यह मायामये मृग है'--ऐमा कहनेवाले अपने पुण्यात्मा तथा मत्यत्रान् अनुज की बात मैने स्त्रीकार नहीं की आर उस (मृग) के पीछे गया। स्त्री का वचन मानकर चलने के कारण सुक्ते ऐसा अपयश उत्पन्न हुआ है।

अपनी ऑखो मैने रावण को देखा। शक्ति-भर युद्ध किया। फिर भी, पूर्वपृत पाप के कारण, उस (रावण) के प्राण में नहीं हर सका और अब स्वजनों को अपने प्राण खोने डिये हैं।

मेरे भाई ने कहा कि ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके इस पापी का वध वर्रेंग । पर. मे

उंम कार्य के लिए महमत नहीं हुआ। अनुपम विधि की क्र्रता के कारण ही मुक्ते यह विनाश प्राप्त हुआ है।

अपने भाई के साथ युद्धभृमि मे खड़ा न रहकर मैंने शस्त्रों की यथाविधि पूजा करने का विचार किया। पाप की बहुतता के कारण हमारे सब लीग मर मिट। मेरा भाई राज्ञन को परास्त किये विना ही अपने प्राण खो बैठा।

अव यहाँ वैठकर ये अविवेकपूर्ण वचन कहते रहना उचित नहीं हैं। अब इस युद्ध में जो मेरे माथी बने हुए ये, उन लोगों को स्वर्गलोंक में जाकर देखना ही उचित है। अब और कोई उपाय नहीं है।

जब मेरा भाई और मेरे मित्र सब मर गवे विव इसके पश्चात् युद्ध में राच्चों का ममूल नाश करने से, अपने वाणों से रावण के मारने से ओर देवों की सहायता करने से ही क्या प्रयोजन है 2

जब मेरा माई ही मर गया, तब अब मुक्ते किससे क्या प्रयोजन है ? अपार यश पाकर भी क्या करना है ? धर्म से क्या प्रयोजन है ? पराक्रम से क्या प्रयोजन है ? वृत्त की शाखाओं के जैमे विस्तीर्ण बबुवर्ग से क्या प्रयोजन है ? राज्य से क्या प्रयोजन है ? मित्रता से क्या प्रयोजन है ? पुण्य कर्म से क्या प्रयोजन है ? वेद-विधि से क्या प्रयोजन है ? सत्य से ही क्या प्रयोजन है ?

दया नामक गुण का त्याग कर मैंने अपने भाई को मरने विया। यदि अब अपने पराक्रम से राज्ञमों को पराजित कर राज्य करने भी लगूँ, तो कठपुतली के जैसे नेत्रीवाला ही वर्गा (अर्थात्, कठोर नेत्रीवाला वर्गा)। वडा चोर होऊँगा। वचक होऊँगा। अतः अव जीवित रहकर मैं क्या करूँगा?

(अय यि सीता को मुक्त कर ले जाऊँगा, तो) महान् पुरुष यह कहकर मेरी निन्टा करेगे कि यह (राम) पिता के मरने पर, (पितृतुल्य) जटायु के मरने पर, प्रेम करने- वाले सब बबुजनो के मरने पर एव सब अवस्थाओं में इसकी रह्या (सेवा) करनेवाले अपने भाई के भी मरने पर मीता के प्रेम में अनुरक्त हैं। यह सदृह्दव व्यक्ति नहीं है।

विजय पाकर, राज्यों को मिटाकर, मट्गुणों से परिपूर्ण अपने स्नेहपूर्ण भाई के विना ही में अपोध्या में जाकर जीवित गहूँ और राज्य करूँ 2 अही। यह मेरा कार्य कितना बहुत सुन्दर है।

मेरी यह दशा हो गई है, अतः अव अन्य कुछ विचार किये विना अपने प्राण छोट देना ही मेरा कर्त्तव्य है। —यो राम ने कहा। तय तुरत जाववान् ने उनके चरण-युगल को प्रणाम करके कहा—

है किसी के लिए भी अज़ैय स्वरूपवाले ! ऐसा प्रतीत होता है कि तुमने अपने की नहीं पहचाना ह । यह दास पहले से ही तुमको पहचानता है । पर, अभी यह सब कहना मेरे लिए उचित नहीं है : क्यों कि (बैसा कहने से) देवताओं का सकल्प व्यर्थ हो जायगा। तुम पीछे चलकर स्वयं ही अपने को जान लोगे।

हे हमारे महान् नेता ! (मन को) व्याकुल करनेत्राले इस युद्ध मे तुम्हारे भाई की

तथा असल्य वानरों को जिस अस्त्र ने आहत करके गिरा दिया है, मैने जान लिया है कि वह अस्त्र त्रसदेव का (ब्रह्मास्त्र) ही है। मेरा यह विचार सत्य ही है।

जय उस ब्रह्मास्त्र का प्रयोग होता है, तब वह देवो तथा दानवो को भी अवश्य निष्प्राण कर देता है। है सर्व पदार्थों से भी श्रेष्ट । वह (अस्त्र) तुम्हारी हुछ हानि न करके शान्त हो गया है। अब इससे बढ़कर आनन्द का कारण और क्या हो सकता है १ (अर्थात, इसपर हमें बहुत आनन्दित होना चाहिए।)

वहुत बुद्धिसान् हनुमान् सज्ञा पाकर अपार दुःख मे मग्न हो पडा था। मैंने उसे देखकर कहा कि तुम उत्तर दिशा मे जाकर सजीवनी ओषि शीव ले आथो। हमारी वात मानकर वह इसके लिए उत्तर दिशा मे दौड़कर गया है।

हनुमान् हिमाचल की पार कर, सबसे बड़े उस ( मेरु ) पर्वत के भी पार पहुँच गया है। वह अभी एक च्ला में लौट आयगा। हे पुरातन। मन की बहुत ब्याकुल करनेवाले दुःख से तुम मुक्त ही जाओ।

हे मन्मथ-सदृश मनोहर रूपवाले । उन आंषिधियों के यथार्थ तत्त्व को मेरे सृष्टि-कर्त्ता तथा मेरे पिता (ब्रह्मा) शिव के तथा चक्रधारी (विष्णु) के सिवा और कोई नहीं जानता।

वे ओषिथरॉ (चीर) समुद्र की मथते समय अमृत के साथ निकली थी। कालवर्ष भगवान् ( विष्णु ) का चक्र उनकी रच्चा करते हैं। वे मेरु के उत्तर मे, कुरुदेश के भी उस पार में हैं। कोई भी ब्यक्ति उनको नहीं पहचान सकता है।

जब वे उत्पन्न हुई थी, तबसे अवतक किसी ने उनको नही छुआ है। हे यशस्वी । उनमे कितनी शक्ति है, सुनो । यदि त्रिलोक की सृष्टि करनेवाला ब्रह्मा भी मर जाय, तो उनको भी जीवित करने की शक्ति उन (ओषधियों) मे है।

हे पुरातन । उनमे एक ओषि (शरीर मे प्रविष्ट) शस्त्रों को निकालनेवाली है, एक शरीर की सिषयों को जोडनेवाली है, एक प्राणों को लौटा ले आनेवाली है और एक शरीर को यथापूर्व स्वस्थ बनानेवाली है।

वे (बोषिधयाँ) अवश्य आ जायंगी । तुम चिन्ता मत करो । धर्म हनुमान् को मार्ग दिखायेगा । वह अविलय ही उन्हें ले आयेगा । यह कोई दुष्कर कार्य नहीं है—जाय-वान् ने यो कहकर (राम के) चरणों को नमस्कार किया । द्विविध कर्मों (पुण्य एव पाप) के बधनों को हर करनेवाले प्रमु उस वचन को मुनकर आनंदित हुए ।

तव ज्यो ही राम ने यह कहा कि मै इसपर तिनक भी सदेह नहीं करता कि हनुमान मेर के उत्तर मे भोगभूमि मे जाकर उत्तम ओषियाँ से आवेगा, त्यो ही वहाँ उत्तर हिशा की और से वहीं ज्विन सुनाई पड़ी।

ादशा का आर ज पक् जान अगर अगर पर । समुद्र अमङ्कर ऊपर की ओर अठने लगा । मेघो से आवृत पर्वत उखडकर गगन मे यत्र-तत्र अड़ने लगे । स्वच्छ द रूप से बहुनेवाला चडमास्त उत्तर विशा में प्रकट हुआ।

यत्र-तत्र ७६० ला। रजण्छ परा अवस्ति । सूर्यमहल अस्त-व्यस्त होकर उपर नज्ञत्रमहल स्थानभ्रष्ट होकर गिर पड़ा। सूर्यमहल अस्त-व्यस्त होकर उपर अदित हुए चन्द्रमहल से जा लगा। (और, चन्द्रमहल में स्थित) हरिण भय मे घवरा छहा। मधु के छत्ते के हिल जाने पर उड़नेवाली मिक्खयों के समान ही घनी घटाएँ उमड़ी और विखरती हुई वह चली।

वृत्त की जड़ी एव फूलो के गुच्छो आदि से सारा गगन-प्रदेश आवृत हो गया। पर्वतखंड, वृत्त आदि समुद्र में गिरकर पहले के जैसे (अर्थात्, जब राम लका को आये थे, उस समय के जैसे) उसे भरने लगे। हनुमान् ने, वहाँ स्थित राम, जाववान् और विभीषण की चिन्ता को दूर करते हुए, गर्जन किया।

सिंह के जैसे हनुमान का वह गर्जन ऐसा घोर था, मानो मेघ, समुद्र तथा धरती के रहनेवाले सब (प्राणी) गगन मे रहकर एक साथ गरज उठे हो।

जब देव और दानव ऊँची तरंगों से भरे विशाल चीरससुद्र को मथने चले तव गहड ने यह आज्ञा पाकर कि 'घनी कांति से युक्त मंदर-पर्वत को छठा लाओ', उस (पर्वत) को यो छठा लाया, मानो वह (पर्वत) विलक्षल खोखला हो। उसी गहड़) के जैसे हनुमान् (ओषधि-पर्वत लाता हुआ) दिखाई पड़ा।

एक बार जब भूलोक में आदिशेष के साथ पवन का संघर्ष हुआ था, तब युद्ध के योग्य बड़ा पराक्रम रखनेवाले सबसे प्रशसित विजयी पवनदेव ने त्रिक्ट-पर्वत को लका में ला दिया था। हनुमान् अपने पिता (पवन) के समान ही दिखाई पड़ा।

लो, वह (हनुमान्) आ गया—इतना वाक्य पूरा करने के पूर्व ही हनुमान् ने क्षट आकर धरती पर पैर रख दिये। किन्तु, पापियो के (लका) नगर में जाने की इच्छा न होने से वह (संजीवन) पर्वत गगन में ही रह गया।

तव वायुटेच उन ओर्पाधयों का एक साथ पान करके सबके आनन्द को बढाते हुए ऐसा वहा कि सूर्यपुत्र (सुप्रीय) तथा अन्य सब बीरों को जगा विया | वं सब बीर हर्पध्यनि करते हुए उठ बैठे |

जो पुण्यवान् ( युद्ध में ब्रह्मास्त्र के लगने से) स्वर्ग पहुँचकर स्वर्गवासियों के अतिथि वने हुए थे और उनकी प्रशसा पा रहे थे, अब ( ब्रीपिध-युक्त ) हवा लगने से पुनः अधिक शक्ति तथा सुन्दरता से युक्त होकर, यम को हराकर, अपने पूर्वरूप में उठ आये।

राच्चसों के शरीर (रावण की आजा से मरुत् नामक राच्चस के द्वारा) समुद्र में डाल दिये गये थे, अतः व जीवित नहीं हुए। उनके अतिरिक्त नौकाओं पर पड़े शव भी जीवित हो उठे। तो अब अन्य बानरों के बारे में क्या कहा जाय 2

लब्मण की देह से टीर्घ शर निकल गये। उनसे उत्पन्न घाव जो जलन उत्पन्न कर रहे थे, शीतल होकर भर गये। माला के ममान बुँघराले केशो से युक्त लक्ष्मण सज्जा पाकर उठ वैठे। मारा समार उन्हें नमस्कार करने लगा।

गय वानर-वीरो के जीवित होकर गर्जन करने ने लक्ष्मण यो उठ येठे, जैसे देवताओं के प्रशागा-भरे वचनों को मुनकर चीरसमुद्र में शयन करनेवाले भगवान् (विष्णु ) योगनिद्रा छोड़कर उठे हो।

माणां के लोट जाने में जब लह्मण उठ गये, तब प्रभु ने उन्हें अपनी भूलती हुई

प्राप्त किया हो, ऐसे अविवकी पर किमी वचक व्यक्ति की वचना का प्रभाव जैसे अतिवेग में बढता हो, वैसे ही मद्य का प्रभाव उन लोगो पर बढ़ने लगा।

मर्वत्र हास्य फूट पडा। शरीर स्वेदकण से भर गये। सेमल के फूल-जैमे अधर फड़क उठे। चमेली के पूष्प-जैसे दॉत धवल काित को प्रकट करने लगे। हत्या करने में (वर्थात्, पृष्पो को काम-वेदना से पीडित करने में) अभ्यस्त, भाले-जैसे नेत्रों की कोर लाल हो गई। विजयी धनुप-जैसी भीहें भाल पर टेढ़ी हो गई। (मद्यपान करनेवाली स्त्रियों के शरीर में जैसे विकार उत्पन्न होते हैं) लाल-लाल मुख श्वेत हो गये।

सुन्दर केशभार-रूपी काले मेघ उमडकर, उनके विशाल जघन-रूपी रय को पार कर नीचे लटक गये। नवपुष्प-समान कोमल वस्त्र से लगकर शब्द करनेवाली मेखला, नूपुरों से भूषित आम्रपल्चव जैसे चरणतल से आ लगी। अस्पष्टोच्चारण से बोलनेवाली स्त्रियाँ शीब्र ही नशे में चूर हो गई।

राजसभा में निम्न व्यक्ति कोई जुड़ कार्य कर दे, तो भी ऊँचे स्वभाववाले व्यक्ति उत्तम कार्य करके ही उम दोष को मिटाते हैं। ऐसे ही जब मेखला के माथ ही (उन स्वियो के) कटिवस्त्र भी मनोहर जाँघी पर आ गिरे, तब केशमार ने कट फैलकर उनकी लज्जा रखी।

उन स्त्रियों की आँखें अपने कर् कार्य से चिरत हो गई। मानी अनग (मन्मथ) ने अपने वाणों को तूणीर में बद कर दिया हो। वं (स्त्रियाँ) राग-क्रम से फिसलकर, स्त्ररों के काल की मात्रा को पार कर, तत्री-वाद्यों के वजने के क्रम के विरुद्ध अन्य क्रम से सगीत गाने लगी।

वाँसुरी के नाद से प्रतिस्पर्धा करनेवाले मधुर स्वर से युक्त स्त्रियाँ, मध के नणे में चूर होकर, निर्दिष्ट राग की रीति से बहुत मटक गई और जैसे अन्तुण्ण अमृत के साथ खट्टी शराब मिला दी गई हो, वों कठोर कठ-स्वर में कॅचे सगीत गाने लगी।

दर्शको के मम्मुख इन्द्रजाल के समान सब वस्तुओ का रूप प्रकट करके अभिनय करने में चतुर वे स्त्रियाँ, अब (नशे के कारण), हरिण-ममान नयनोवाली सुन्दरियों और सुन्दर पुरुषों की ओर सकेत करके, मुख से हाथी कहकर, अभिनय में रथ का दृश्य उपस्थित करनी थी।

(मद्यपान करके) कुछ रोती, दुछ हँसती, दुछ गाती और नाचती। कुछ समीप खंडे लोगो का आलिंगन करती। कुछ सो जाती। कुछ चछल पड़ती और थककर वैठ जाती। कुछ लाल-लाल मुख से मधु-जैसे लाल जल को बहाती। कुछ शिथल ही-होकर एक दूमरे पर गिरती। कुछ अरुण करवाल-जैसी ऑखें वट करके ग्रॅमडाई लेती।

वे स्त्रियाँ, जोर-जोर से बार्ते करने लगी और अपने मन की गृद बातों को सब लोगों के मम्मुख स्पष्ट रूप से प्रकट करने लगी। मद्यपान का वहाँ ऐसा इश्य उपस्थित हुआ। पचेन्द्रियों पर विजय पाकर सदा भगवान् का ही ध्यान करनेवाला वेदज सुनि भी यदि उस दश्य को देखते. तो उनके शरीर पर मन्मथ के बाण-स्वरूप रोंगटे खडे हो जाते।

चचल अमर जैसे नेत्रोवाली राच्चिसियों की काली पुतली में युक्त नीलोरपल जैसी आँखें (मसपान के कारण) लाल हो गईं। रक्त कमल और लाल सेवार की समता करनेवाल उनके लाल मुख श्वेत हो गये। ऐसा लगता था, मानो शस्त्रधारी पापी राच्चमों के विनाश की मूचना देते हुए पुष्प अपने स्वामाविक रग को छोड़कर विकृत हो रहे हो।

मीन, यम का तीच्ण शूल, मन्मथ का शर—ये भी जिनकी समता नहीं कर सकते, ऐसे नयनों से युक्त राच्चित्रयाँ, नशे के कारण अपने युगल स्तनों पर के हार, मेखला तथा कठिवस्त्रों को हाथों में लेकर अपने सिर पर रखने लगी।

मोती के समान दाँतों से युक्त, मटहाम करनेवाली राक्तियों की ऐसी दशा को देखता हुआ रावण बैठा था। उसी समय उधर (पुनः जीवन पाकर) उठी हुई वानरसेना-रूपी समुद्र में जो हर्पध्विन उठी, वह रावण के (बीसों) कानों में आकर भर गई, जिससे उसका कामोन्साद से पूर्ण शरीर श्रात हो गया।

(वानरसेना की) वह ध्विन क्यों ही सुनाई पड़ी, त्यों ही प्रवाल जैसे मुखवाली रमिणयों के नृत्य, आनन्द का कोलाहल, अमृत से भी अधिक मीठे गान, नगाड़ों का नाद, मान, कटात्त्वपात, गद्गद स्वर इत्यादि मव मुरक्ताये पुष्प-जैसे हो गये।

वीर-वलयघारी टोनो वीरो के दिव्य धनुष की टकार-ध्विन, पूर्व काल में चीरोटिध को मथने के ममय उठी हुई ध्विन के समान ही चारो दिशाओं में फैल गई, जिससे आलानों में वॅथे मत्त गज अपने स्थान में ही क्लान्त हो उठे। लवे केसरों से युक्त अश्व स्तव्ध हो गये। राचन भय से थरथराने लगे।

जम समय (रावण को) मोती को हरानेवाले मटहास से युक्त सुख तथा शृत्त-ममान तीच्ण दृष्टि फेंकनेवाले नयनो मे शोभायमान सब राज्यस-सुन्दरियाँ वानर-जैसी दिखाई पड़ी | जमका मन मथे जानेवाले समुद्र के जैसे जथल-पुथल हो गया | वह रात्रि जमके मुख-रूपी दस चन्द्रो के लिए दिन वन गई |

जब ऐसा हो रहा था, तभी कुछ दत भ्रमर-रूप धारण कर रावण की पुष्पमालाओं पर जा बैठे और (उनके कानों में) बानर-मेना का सारा समाचार कह सुनाया। यह सुनते ही कि शत्रु सकुशल है, उसका मन चींक उठा। वह तुरन्त कलपवृत्तों के पुष्पों में भरे आँगन को छोडकर अपने मत्रणालय में जा पहुँचा। (१-२१)

è

#### अध्याय २५

### माया-सीता पटल

(जब रावण मत्रणालय मे जा पहुँचा ) तब उसका पुत्र (इन्द्रजित् ). महोटर आदि सेनापति, अन्य वृद्धजन वहाँ एकत्र हुए । रावण ने सारी घटनाएँ स्वय उन्हें सुनाईं।

तव माली ने रावण से कहा—यदि हमने बड़ी क्रूरता के साथ राच्नसों के शव ममुद्र में नहीं डाले होते. तो वे भी जीवित होकर एट बैटते। ब्रह्मा का अवार्यक्षन्त्रभी से युक्त उस लका के प्राचीर के द्वार पर ऐसे जा पहुँचे, जैसे श्वेत मेघी के सुण्ड विजली चमकाते दुए आ छुटे हों।

अर्धरात्रि में गगन से नच्चत्र जिस प्रकार टूटकर गिरते हैं, उसी प्रकार का हुएय उपस्थित करते हुए दोषहीन वानरसेना सब दिशाओं में जलती लकड़ी फेंकने लगी।

मत्त गर्जों के जैसे वे वानर वंचक रावण के आवासभूत उस नगर पर जो लुकारियाँ फेंक रहे थे, वे अजनवर्ण (राम ) के द्वारा समुद्र पर प्रयुक्त रक्तवर्ण आग्नेयास्त्र के समान लग रहे थे।

विशाल प्राचीर की सुरच्या अस्तव्यस्त हो गई और लाल-लाल अग्नि-ज्वालाएँ लका के निकट जा पहुँची। ऐसा लगता था, जैसे राम ने विशाल तथा काले समुद्र पर शर छोड़ा हो।

विविध उद्यान आग लगने से जल उठे। उनमे निवाम करनेवाले विविध पश्चिकुल के शब्द से वे उद्यान गुँज उठे।

त्रिलोक के निवासी तथा तीनों देव भी जिसकी कामना करें, ऐसे धनुःकौशल से युक्त वीर राम ने, दीव के जैसे कुछ शर प्रयुक्त किये, जिनसे (लका नगर का) गोपुर इटकर त्रिकृट पर जा गिरा।

जिस समय लका में यह हो रहा था, जमी समय हनुमान, सजीवन-पर्वत की हाथ में छठाकर, वायु के जैसे वेग से गया और उसे मेरु के पार रखकर लौट आया।

शन्दायमान नीर-वलय से भूषित हनुमान् ने गर्जन किया । वह शन्द लंका में सुनाई पड़ा । तव लंका की वहीं दशा हुई, जो गरुड के पखों का शन्द सुनने से सपों की होती है।

मारुति पश्चिम द्वार पर पहुँचा। अवायं माया से सपन्न, वलवान् तथा यम को बॉधनेवाला इन्द्रजित् उसके सम्मुख आ पहुँचा।

वह (इन्द्रजित्) ग्रीता के जैसे मायामय आकार को से आया । एक हाथ से उसने उसके पुष्पों से अलंकुत केशपाश को पकडा और दूसरे हाथ में मास-लगी तलवार की उठाया और कोध के साथ कहा---

'इस (सीता) के लिए ही तुम लोग आये ही और युद्ध कर रहे हो । मेरा पिता इसकी छपेचा करके चुप रह गया । मैं इसके प्राण लूँगा'—तत्र नाशरहित हनुमान भय से अधीर हो गया ।

हतुमान् ने देखा और सोचा—मैने जिन मूर्ति के दर्शन किये थे, यह वही है। हाय ! अब हमारा जीवन ही व्यर्थ हो गया । और, उस दुःख के निवारण का कोई उपाय न जानकर सुखकर मृतक जैसा हो गया ।

फिर, यह सीचकर कि इस समय इसे नीति-वचन कहने के अतिरिक्त अन्य छणाय नहीं है, बोला—हे गुणों से उत्तम। तुम दोपहीन कुल से उत्पन्न हुए हो। क्या तुम एक स्त्री की हत्या करोगे १ इससे तो तुम्हारा अपयश ही होगा ।

तुम ब्रह्मा की चौथी पीढ़ी मे उत्पन्न हुए हो। तुमने शास्त्रो के मुख्य तत्त्वों का

मूद्भ ज्ञान प्राप्त किया है। किंचित् भी दया के विना एक स्त्री का वध करना तुम्हारे लिए वडा कलकदायक होगा न 2

(तुम्हारे इम कार्य को देखकर) धरती कॉप रही है। गगन भी कॉप रहा है और इम दृश्य को नहीं देख पा रहा है। मेरी बुद्धि भी विचलित हो रही है। हे दयागुण का त्याग करनेवाले। स्त्री-हत्या से बड़ा कलक उत्पन्न होता है।

यदि तुम मुम्मपर दया करके यह कृत्य छोड़ो, तो सारा ससार तुम्हारे अधीन हो जायगा, तुमने अपनी परपरा (के वड़प्पन) को किंचित् भी नही जाना। अजी। चुद्र कार्य करने से तुम्हारा महान् यश विनष्ट हो जायगा।

मारुति ने यो कहा। तब उन्द्रिजित् ने कहा—मेरी बात सुनो। मेरे पिता तथा लका को जिनाश से बचाने के लिए (सीता वध) से बटकर और उत्तम कार्य कुछ नहीं है। यह कहका वह हस पड़ा और आगे कहने लगा—

मैं इस प्रकार करवाल से मारूँगा कि जिससे मेरे पिता तथा लका के निवासी मुक्त हो जाये और स्वर्गवासी देवता भाग खडे हो—ऐसा कहकर वह क्रोध से भर गया। वह फिर कह छठा—

अरे वानरो । चले जाओ । तुम्हारा यहाँ आने का प्रयोजन व्यर्थ हो गया । यदि हो नके, तो अब जाकर अयोध्या को बचाओ । मैं अभी उस (अयोध्या) को जलाकर भस्म करनेवाला हूँ।

मेरे तीं क्ण तथा आग ज्यालनेवाले शरों से (राम की) माताएँ एव भाई मिट जायेंगे। यटि देवता भी आकर रच्चा करें, तो भी जनके प्राण नहीं वच सकेंगे।

मै अभी इस पुष्पक विमान पर आरूढ होकर जाऊँगा। मेरे ताप-भरे तीव्ण वाण जाकर लगेगे, तो क्या उनके प्राण वच सकेंगे 2

वह माया-सीता चिल्ला रही थी—'हे मेरे रच्चक ! बचाओ । बचाओ ।' किन्तु उमपर थोडी भी दया दिखाये विना इन्द्रजित् ने करवाल से उसे काट डाला और विशाल ममुद्र जैमी अपनी मेना को लेकर चल पडा।

वह (इट्रजित्) स्वर्णमय पुष्पक विमान पर आरुढ होकर टिच्चण दिशा से उत्तर दिशा की ओर गया। तत्र मार्कत मूर्चिंकत होकर टूटे हुए वडे पर्वत शिखर के जैसे गिर पड़ा।

अयोध्या के मार्ग मे जानेवाला इद्रजित् कुछ दूर पर मार्ग वटलकर निकुभला मे जा पहुँचा। पवित्र गुणोवाला हनुमान् व्याकुलमन होकर प्रलाप करने लगा।

हनुमान् अपने अपार पराक्रम के कुठित होने से (सीता को) कभी हिमनी कहता। कभी नारीकुल के (उद्धार के) लिए नौका-समान कहता। कभी 'मेरी माँ।' कहकर पुकारता। कभी कहता, क्या देव नहीं है। उस माता का वध होते देखकर मेरा पापी हृदय तथा प्राण एक-दृसरे से अलग क्यो नहीं हुए—यो कहकर दुःखी होता।

वह कभी उठकर इद्रजित् पर कपटना चाहता, किन्तु टुःख के भार से दवकर उमाम भरता हुआ गिर पड़ता। वह अत्यत शिथिल होता, तीच्ण ज्वालामय साँसे छोडता। काँप उटना। मिर की धरती पर पटकता। अन्त मे वह फिर यो कहने लगा— में मोच रहा था कि हमारा लच्य निद्ध हो गया। त्रिलोक का ग्रंथकार मिट गया। किन्तु, अब पुनः कटोर दुःख-रूपी ग्रंथकार की बाढ बा गई है। पाप फैल गया है। हाय ! उस पापी ने लच्मी को मार दिया। धर्म मिट गया।

घोर कारागार में पड़ी हुई सीता जैसी प्रांतव्रता देवी मेरी ऑखों के सामने ही मारी जा रही थी ओर में पख-कटे पत्ती के समान अशक्त हो पड़ा रह गया। प्रभु की पली को वधन से मुक्त करने का मेरा यह ढग बहुत ही सुन्दर है।

दिव्य पत्नी, तपस्विनी, अवोध, उत्तमकुलजात स्त्री तथा लह्मी के अवतार-स्वरूप सीता को जिम राज्ञम ने बनी बनाया, उस पापी के पुत्र ने उस पतिव्रता देवी को मार डाला ओर मैं इसे देखता रह गया। यह कार्य बड़ी करणा से पूर्ण है।

जान में श्रेष्ठ काकुत्स्थ (राम) का इत बनकर मैंने (सीता देवी की) शुम सदेश सुनाया था। (आज मेरा कार्य ऐमा ही है कि) दुःख देनेवाले राजसो का नाश करने के निमित्त आकर अब में यह कहूँ कि तुमको में निष्डुरता के माथ मरवाने के लिए आया हूँ. मुक्त करवाने नहीं। उमसे मैंने एक बहुत बड़ा अपयश कमाया है।

लता-समान (सीता) देवी को कही न पाकर जो चिन्तातुर हो भटक रहे थे, जन धनुर्धारी वीर को मैंने यह समाचार दिया कि मधुर बोलीवाली मीता वहाँ (लका में) है। मैंने उसे देखा और उनके मन को शान्त किया। आज मुक्ते ही यह कहना पढेगा कि वह (मीता) मर गई है। हाय! मेरा जन्म भी व्यर्थ ही हुआ।

अपार समुद्र को पार किया । इस नगर में आग लगाई । हलचल से भरे समुद्र में सेंतु बाँधा । मेर की पारकर सजीवन-पर्वत को ले आया । तुम्हारे समान व्यक्ति नहीं है— ऐसी प्रशासा पाकर में अत्यन्त आनिन्दत हुआ । मेरा दासत्व (राम की सेवा) वैसे ही व्यर्थ हो गया, जैसे वहें समुद्र में सुगंधित द्रव्य की घुलाया गया हो ।

मै अपने चुद्र शरीर से तुच्छ प्राणों को छोड नहीं सका। (सीता को) मारने के लिए सन्नद्ध उम राच्यस को मारने से हिचककर पीछे हट गया। अपनी आँखों से (सीता को) मारे जाते हुए देखता खड़ा रहा। फिर भी, अपने हाथों से विविध फर्लों को तोडकर खाते हुए जीवित रहने की इच्छा रख रहा हूँ। क्या मैं कोई माधारण व्यक्ति हूँ शिनश्चय ही में एक अमाधारण व्यक्ति हूँ।

यो कहकर वह बहुत दुःखी हुआ। फिर सोचा कि वचक राक्षम (इन्द्रजित्) ने यह कहा कि वह अयोध्या को जा रहा है। उसी ओर वह गया भी। यदि मै उसका पीछा करता हुआ जाऊँ, तो प्रभुयहाँ का वृत्तात नही जान पायेंगे। अत. अब क्या करूँ रिमरा क्या कर्त्वय है रि—यो सोचता हुआ वह उद्विग्न हो उठा।

यहाँ घटित वृत्तात प्रमु की सुनार्कंगा। यिव प्रमु प्राण छोड देंगे, तो उनके साथ
मैं भी मर जारुंगा। यिव वे वैसा न करेंगे, तो उनकी आजा के अनुसार कार्य करेंगा। मेरा
अन्य कुछ कर्तव्य नहीं है। यही मेरा निर्णय है।—यो सोचकर सुन्दर मुजाओवाला हनुमान्
रामचन्द्र के चरणो के समीप जा पहुँचा।

हनुमान्, पुरुषमिंह-मदश वीर (राम) के वीर-वलय भूषित चरणों के पास

पहुँचा। उसकी देह, मन, नयनं और प्राण दुःख से विकल हो रहे थे। आह के साथ उमझती हुई वेदना मारी देह को आवृत करके फैल गई। उसकी आँखो से अश्र की उप्ण-धारा वह चली। वह वडे पर्वत के समान धड़ाम से गिर पड़ा।

यों गिरे हुए हनुमान् को देखकर नीर (राम) ने पूछा कि क्या हुआ है, बताओं और उसकी दोनो दीर्घ वॉहो को पकड़कर उठाया। तब हनुमान् दुःख का सहन नहीं कर सका। उसने शीधता से यह कहकर कि उमड़ती वेदना से पूर्ण देवी को राच्चस ने तीच्ण करवाल से काट डाला—रोता हुआ (धरती पर) लोट गया।

यह सुनकर राम का शरीर नहीं हिला। साँस नहीं चली। पलक नहीं गिरी। आँखों से अश्रु भी नहीं उमडें। (मुँह से) कोई शब्द नहीं निकला। मन दुःख से प्रताडित होकर ट्रा भी नहीं। व राते हुए धरती पर भी नहीं गिरे। (उनकी देह में) स्वेट भी नहीं प्रकट हुआ। उनके मन में जो शोक उत्पन्न हुआ, उसे देवों ने भी नहीं जाना।

हनुमान् की वात मुनते ही मव वानर स्तब्ध रह गये। उनके मन विकल हो उठे। वडे प्रभजन में आहत बृक्त के ममान कॉप उठे और पर्वत-समूह के जैसे वे (वानर) कल्पवृक्त-समान राम के चरणो पर गिर पडे।

चित्र के समान स्थित प्रमु ने अपनी सजा खो टी। अपने मित्रो के मुख नहीं देखे। बनुज के पूछने पर भी कुछ नहीं बोले। उन्मत्त (या मूर्ख) लोग भी जिसको नहीं मह मकते, ऐमा कठोर अपमान नामक शस्त्र उनके हृदय में जा लगा, जिससे वे निष्प्राण-से होकर गिर पडे।

अनुज (लह्मण) ने प्रभु की दशा देखी। अपना अपमान देखा। अवतक जो बनता आया था, उसे विगड़ते हुए देखा। उनकी देह, मन तथा ऑखें, उनके प्राणी के साथ ही शिथिल पड़ गये, जिसमें वं (लह्मण) मातृविहीन बड़ाडे के जैसे होकर घरती पर गिर पड़े।

अतीत को जाननेवाला विभीषण अपने मन मे अत्यन्त विकल हुआ ! अपार वंदना के कारण वह यह भी नही जान सका कि क्या घटित हुआ है और मन मे सोचने लगा—अहो। ये (राम-लद्दमण) अविजेय हैं। किन्तु, उस नारी (सीता) के कारण इनका ऐमा विनाश हुआ है। उनका वय जो इन्द्रजित् के हाथ हुआ, वह ठीक ही है।

फिर, विभीषण ने (राम के) मुख पर शीतल जल क्षिड़का। उनकी देह का स्पर्श करके उन्हें होश में लाने का नारा उपचार किया। उनके मुन्दर कमल-समान चरणो, हाथों और शरीर को धीरे-धीरे महलाया। तब वेदों के लिए भी अगम्य उस महान् उदार पुरुष ने धीरे-धीरे ऑखे खोलकर देखा।

तय लक्ष्मण ने सोचा—मेरे प्रमु, करने-जैमे ऑस् बहाते हुए, स्तन्ध-से पढे हुए हैं। घटित बतात को जानकर अप्रतिकार्य शोक ने अत्यन्त व्याकुल हैं। अब ये शत्रु का नाश करने के लिए मन्नद्ध नहीं होंगे। अभिमान के कारण अपने प्राण छोड़ने का भी तिचार करेंगे। फिर, राम को आश्वस्त करने के विचार से यों कहने लगे—

नीन व्यक्तियों या यह स्वभाव होना है कि लव उनके अस्त का समय आता है,

तव वे शोकरूपी विशाल समुद्र में डूव जाते हैं। अग्पके ऐसा करने से अपयश ही उत्पन्न होगा। हमारे कुल को भी कलक लगने का डर है। आप क्या धर्ममार्ग से शत्रुवों को मारकर ससार की रज्ञा करना छोड़ अपने मन की धीरता खो देंगे और इस प्रकार शिथिल होकर अपने प्राण छोड़ देंगे 2

कठोर राच्चस ने एक स्त्री को, निस्सहाय, तपस्विनी, धर्म से विचलित न होने-वाली, पातिव्रत्य की देवी और आपकी पत्नी के शरीर का स्पर्श कर उसे मारा। अब शोक करते रहने से क्या उद्धार होगा ? ऐसा करना क्या धर्म के अनुकृत होगा ?

राच्त हो. देवता हो, ब्राह्मण हो, गुरुजन हो, सुनिगण हो, वेदो के सिद्धान्त हो, उससे क्या १ यदि दर्प करनेवाले दुर्जन बलवान् हो जाय और सन्मार्ग पर चलनेवाले मिट जाय, तो ऐसी दशा मे इन तीनो लोको को अग्निसात् किये विना चुप रहने से क्या प्रयोजन सिद्ध होगा १

(जब सीता मर गई और राज्ञस विजयी हो गये) अब भी क्या सप्तलोक अपनी व्यवस्था को बचाये रखकर उत्तरोत्तर वृद्धि करते गहेगे १ क्या राज्ञस जीवित रहेगे १ क्या स्म कम की सत्ता पर विश्वास कर उसकी सेवा करते रहेगे १ क्या मेघ वरसेंगे १ क्या हम विकल होकर रोते रहेगे १—(नहीं, नहीं, यह सब नहीं होना चाहिए) अहो। बहुत सुन्दर है हमारी धनुर्विद्या।

हमें इस लका में घुसकर खण-भर मे उसे भरम कर देना चाचिए। राच्स जिस दिशा मे जाये, उस दिशा को जला डालना चाहिए। स्वर्ग मे आग लगा देनी चाहिए। हमे सर्वत्र सर्वनाश फैला देना चाहिए। यदि ऐसान करके हम अश्रु बहाते हुए पडे रहें और शोक का अनुभव करते वैठे रहे, तो क्या यह सब कार्य हमारे लिए चुद्र नहीं कहलायेंगे १

इस धर्म का विचार करके ही हम अयोध्या का राज्य खोकर अरण्य मे आये। आपकी पत्नी को वंचक राच्चस चुरा ले गया, तब भी धर्म की सीमा को न लाँघकर, जीवित रहे। अब लका मे आने के पश्चात् भी यदि हम इस प्रकार का दुःख भोगते रहें तो हमारे शत्रु, हमारी सरलता को देखकर, वहे छत्साह से हमे हथकड़ियाँ लगा देंगे और अपने दास बनाकर रखेंगे।

शोक की अधिकता के कारण यदि हम अपने प्राण त्याग दों, तो लोग हमागी अपको चिं ही फैलायेंगे । वे कहेगे कि इसकी आँखों के सामने ही राच्यों ने इमकी सुगन्धित मनोहर केशोवाली स्त्री को करवाल से मार डाला । अपने शत्रु को मारने की शक्ति न होने से इन्होंने लिजत होकर अपने प्राण त्याग दिये । किसी भी प्रकार से विचार करते हैं, तो (विदित होता है कि ) अब प्राण छोड़ना ठीक नहीं है । अतः, आप अज्ञानियों के जैंस क्यों शोक से व्याकुल हो रहे हैं 2

जिम समय लहमण ये वचन कह रहे थे, उसी समय शोक से मूर्चिछत सुग्रीव, कर वेठा, जैसे स्वप्न देखकर उठा हो और कहा—अब क्या विचार कर रहे हैं १ वीपक पर क्षपटनेवाले शलभ जैमे एवं अपने घर में छिपे रहनेवाले उस राच्नम (रावण) के वच्च पर अब हम ट्रट एडेंगे। आओ।

हम लका को खोदकर उखाड़ फेक़ेंगे। कठोर ऑखोवाले राख्यों को, स्वर्ण-कर्णाभरणधारिणी स्त्रियो, स्तन्य पीनेवाले शिशुओ एव उनके कुल के लोगों के साथ एक साथ मिटा देंगे। यदि देवता भी हमारा विरोध करने आर्थेंगे, तो हम स्वर्ग एव धरती को भी मिटा देंगे।

यदि धर्म का भग भी हो, तो भी हम नहीं क्केंगे। हे प्रसु। इस प्रकार अलग वैठकर शोक करने से कुछ नहीं होगा। अब युद्ध करके, तीनो सुवनों में चरखी के समान धूम-धूमकर देवलोक को भी जड़ से उखाड़ देंगे।—यो निश्चय करके वल से पृष्ट सुजाओ-वाला सुग्रीव लका पर भपटने को खड़ा हुआ।

अन्य वानर-वीर भी बोल उठे—हम अपने राजा (सुग्रीव) के पूर्व ही लका में जाकर राच्यों के सब घरों को उखाड़ देंगे, और चल पड़े। तब हनुमान् बोला—अभी एक बात और कहनी है। बंचक इन्ट्रजित् अयोध्या पर चढ़ाई करने गया है।

इन्द्रजित् उस अयोध्या की ओर गया है, जहाँ माताएँ और भाई तपस्या कर रहे हैं। ज्यो ही यह शब्द राम के कर्ण-कुहरों में प्रविष्ट हुआ, त्यों ही मीता के प्रति उनका दुःख वैमें ही ट्य गया, जैसे चोट से उत्पन्न घाव की पीडा अग्नि से जलने पर दव जाती है।

जैसे गंभीर चीरससुद्र से योगनिद्रा की तजकर (विष्णु मगवान्) उठे हो, वैसे ही राम शोक-सागर ने किनारे पर आये। वे राम, जो एक उड़द के हिलाने के समय पर्यंत भी (अर्थात्, एक च्णार्क्ष काल भी) आलस्य नहीं करते थे और सतत प्रयत्नशील रहते थे, कभी शात न होनेवाली क्रोधाग्नि एवं कपन से भरकर विकलमन हो खड़े रहे।

(राम सोचने लगे —) मेरा हुर्माग्य इम मीता के माथ ही समाप्त होनेवाला नहीं है। किन्तु, सूर्यवश की जड़ को ही खोट देनेवाला है। न जाने अभी यह किस-किमका पीछा करेगा। इस दुर्माग्य को बदलने का क्या कोई उपाय है ? क्या मेरे माई बचे रह सकेंगे 2

विचार उत्पन्न होने के पूर्व ही जो अपने लच्यस्थान पर पहुँच जाता है, ऐसे विमान पर आरुद होकर जानेवाले इन्द्रजित टीर्घकाल के पूर्व ही चला गया था। अवतक वह अपना कार्य ममास करके लौट आया होगा। मैं पापी, जिस कुल में उत्पन्न हुआ, वह कुल भी अवतक भस्म हो गया होगा। यहाँ भी मेरी पत्नी मर गई। अहो। और क्या-क्या विषदाएँ आनेवाली हैं, इसको जानने की च्मता मुक्स नहीं है। मेरे लिए मृत्यु भी नहीं है।

सुक्त एक व्यक्ति का दुर्भाग्य, मेरे पिता की, पितृतुल्य जटायु की, सुक्तसे विञ्चुड़ी हुई मीता को यमपुर में भेज करके ही ममात नही होगा। वह अयोध स्त्री के रूप में उत्पन्न हुआ है। वह गेरी माताओ, दोपहीन प्यारे भाइयो, नगर के लोगी तथा देश के लोगी को भी मृत्यु के सुँह में पहुँचायगा।

यहाँ जो घटना घटित हुई है, उसके संबंध में मेरे भाई कुछ नही जानते। यटि यहाँ का वृत्तान्त जानकर वे उन्द्रजित् में युद्ध करने को आये भी, तो वह राज्ञ्स कटोर नागास्त्र का प्रयोग करके उन्हें गिरा देगा। अब पित्त्वगण गरुड (उनकी सहायता के लिए) नहीं आयगा। सजीवन-पर्वत की लाने के लिए हनुमान् वहाँ नहीं होगा। उन (भाइयों) के प्राणी की लीटा लानेवाला वहाँ कीन होगा 2

हे बज्र-समान टट कथीवाले (हनुमान्)। इस विशाल गगन के मागं से शीप्र ही (अयाध्या) पहुँचने का कोई उपाय हो, तो बताओ। यहाँ सब मिट जाया। लका का युद्ध भी समात हो जाय। पहले (अयोध्या मे जाकर) इन्द्रजित् की आँखो को कौए का भोजन बनाकॅगा। उसके पश्चात् लका को लीटकर मै अपने लद्द्य पूरा करूँगा।

तय अनुज (लच्मण) ने कहा—हं धार्य। शर-प्रयोग करने मे चतुर इन्द्रजित् भरत की वाँधने की शक्ति नहीं रखता। यदि त्रिलोक भी युद्ध करने आये, तो वे भी (भरत में) युद्ध में परास्त हो जायेंगे। आप शोक-समुद्ध में न डूवें। मेरा निवेटन सुनें।

क्या भगत सुक्त जैसा है, जो पापी दुष्ट तथा वचक राज्ञस के द्वारा प्रयुक्त ब्रह्मास्त्र के छूने मात्र से मृत हाकर गिर पड़ेगा। आप जाकर देखेंगे कि किस प्रकार इन्द्रजित् अपने यशुजन-महिन आहत हाकर यम को पुकारता हुआ पड़ा है।—लद्मण ने अखन्त व्यथा के साथ यह कहा।

तय वहाँ खड़े हुए हनुमान् ने कहा—मेरे दोनो दृढ कथी पर या मेरे दोनो हाथो पर आप दोनो आरुढ हो जायें। मे त्रायु के तेग को भी परास्त करता हुआ इसी ज्ञण अयोध्या पहुँचा दूँगा। यदि अवकाश हो, तो मै सब दिशाओं में जाऊँगा। मै स्वय ही जाकर सब शबुओं को मिटा दूँगा।

हे सुयोग्य वीर! यदि लका के साथ ही सत्तर 'ससुद्र' सेना को क्रघे पर उठाकर ले जाने को कहे, तो भी मै उसे उठाकर ले जाऊँगा। अब ज्ञण-भर का भी विलव क्यों किया जाय १ पुष्पक विमान के वहाँ (अयोध्या में) पहुँचने के पूर्व ही मै वानर-सेना को भी उठाकर ले जाऊँगा और यम के ममान वहाँ जाकर कूद पडूँगा।

जय इन्द्रजित् (सीता को) मारनं को उद्यत हुआ, तय मैं उससे नीति के वचन कहता हुआ खड़ा रहा। जय उसने (सीता को) मार दिया, तव मैं वेटना से हार गया ओर मृचिंछत हो घरती पर गिर गया। उस समय वह पापी माग गया। ऐसा न होता, तो वह पापी मेरे हाथ तभी मारा गया होता।

मै मन से भी अधिक वग से चलकर, पुष्पक विमान के पहुँचने के पहले ही, अयोध्या पहुँच जाऊँगा ओर उम (इन्द्रजित्) की प्रतीक्षा करता रहूँगा। अब अधिक विलव क्यो 2 हे तुलसीमाला को धारण करनेवाले। आप दोनो मेरे कथी पर आरट हो जायें 2 पुष्पक विमान के (अयोध्या में) पहुँचने के पहले ही हम जा पहुँचेंगे।

जब राम-लद्दमण (हनुमान् कं कधी पर) आरूढ होने को उदात हुए, तमी विभीषण ने उन्हें नमस्कार करके कहा— हे आर्थ। एक निवेदन हैं। दुःख की अधिकता से मैं ब्याकुल होकर कर्त्तव्य को न जानते हुए विग्धात हो खड़ा रहा। अब सजा प्राप्त कर चुका हूँ। मुसे सबेह हैं कि नीता को मारने का वह कार्य कोई माया ही न हो। जिस समय वह पापी (इन्द्रजित्) पत्नी (सीता) देवी का स्पर्श कर उन्हें

माग्ता, उमी समय तीनो लांक जलकर भस्म हां जाते । कदाचित् वह घटना (सीता को मारने की घटना) मत्य भी हो, तो भी इन्द्रजित् का अयोध्या जाना कुछ विचित्र-सा लगता है। कुछ ही चुणो में सारा सत्य प्रकट हो जायगा।

पलक मारने के भीतर ही में सीता देवी के निवास-स्थान में जाऊँगा और ठीक-ठीक देखकर, मारा बृतात जानकर लौट आऊँगा। मेरे लौटकर आने के पश्चात आपको जो करना हो, वह करे। विभीषण के ये वचन सुनकर राम ने कहा— तुम्हारा कहना ठीक ही है। तय विभीषण गगन-मार्ग से उड़ चला।

राम के मन के समान ही विभीषण भ्रमर का रूप लेकर अशोक-वाटिका मे, मीता देवी के गहने के स्थान पर, शीघ्र जा पहुँचा और अपनी ऑखो से देखा कि वह देवी चित्र-लिखित मूर्ति के ममान यों बैठी थी कि उन्हें देखकर सदेह होता था कि इनमें प्राण हैं या नहीं।

मीता इम विचार में निमग्न वैठी थी कि मैं अपने दुःख को अपनी मृत्यु के द्वारा ही नमात कर नक्षों और मशुर वचन कहनेवाली त्रिजटा उनको सात्वना दे रही थी और उनके विचार को बटलने का प्रयत्न कर रही थी। प्रलयकाल में उमड़नेवाली काली घटा के नमान गर्जन करनेवाली वानर-सेना की ध्विन उनके कानों में अमृत के समान लगती थी, जिनमें वे अपने प्राण रोके बैठी थी।

सीता का वध केवल माया है, यह जानकर विभीषण का हृदय आनन्द से भग्गया। जसका दुःख मिट गया। फिर, उसने यह भी देखा कि भयकर धनुषवाला इन्द्रजित् निकुभला में यह करने गया है और सब राच्चम-शीर भी वहीं जा रहे हैं।

विभीषण ने देखा कि देवता इस विचार से आशकित हो रहे हैं कि यजीचित समिधा, धृत तथा अन्य माधन हमारा सर्वनाश कर देगे। उम (विभीषण) ने समम लिया कि इन्द्रजित् ने सीच-समम्कर यह उपाय किया है। वह तुरन्त गमचन्द्र के निकट आकर उनके चग्णों पर नत होकर खड़ा हुआ।

विभीषण ने कहा—(नीता) देवी सकुशल हैं। मैंने स्वय अपनी ऑखी से उन्हें देखा। उन अरुधती के ममान पतित्रता देवी का नाश भी क्या समव हैं र राच्चस माया में हमें थोखा देकर निकुभला में जा पहुँचा है। यज पूरा करके हमारा सर्वनाश करने पर तुला हुआ है।

विभीषण के इस प्रकार कहते ही समस्त वानर-सेना इस प्रकार हर्पध्विन करके उन्न पड़ी, मानो ससलोक, इस पृथ्वी पर के सप्तद्वीप, सससमुद्र, सब एक साथ गरज उठे हो । वह दृश्य देखकर देवता भी विस्मय से भर गये। (उस गर्जन से) पर्वत-समृह भी चृर-चृर हो गया। (१-९७)

### अध्याय १६

# निकुंभला-यज्ञ पटल

श्रीराम की आशाका द्र हुई। उन्होंने विभीषण को अपनी देह से यो आलिगन-वद्ध कर लिया, ज्यों उन टोनों के प्राण एक हो गये हो। फिर कहा—हे श्रेष्ठ। (मेरा) दुःख दर होना कोई टुष्कर कार्य नहीं है क्योंकि तुम हो, देव है, मानति है हमारा पूर्वकृत तप है और शक्ति है।

तव विभीषण ने नमस्कार करके कहा— यदि (इन्द्रजित् का) यज पूर्ण हो जायगा, तो कोई उसे जीत नहीं सकेगा। विजय राख्यमों की हो जायगी। अतः, अनुज लह्मण के साथ में वहाँ जाक्रगा और उसके प्राण मिटाकर उसके यज को भी मिटा दूँगा। तब प्रसु ने कहा—ठीक है, वैसा ही करो। फिर उन्होंने—

अपने भाई का अलिंगन करके कहा—हे वीर । यदि शत्रु ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करे, तो उमका निवारण करने के लिए ही तुम ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना । अममय उसका प्रयोग मत करना, अन्यथा उमके प्रयोग में ऊपर के लोक एवं यह लोक मव मिट जायेंगे। बतः, ऐमा कार्य मत करना।

हे यशस्त्री । कराचित् वह राच्य पाशुपतास्त्र और चक्रधारी आदिभगवान् का अस्त्र (नारायणास्त्र) का पहले प्रयोग करेगा । वैसा करे तो तुम भी उन्हीं अस्त्रों का प्रयोग करके उनका निवारण कर देना । उन सब अस्त्रों को शान्त करने के पश्चात् तुम अपने शर-प्रयोग के कौशल से उम (इन्द्रजित्) के प्राण हरण करना ।

हे यम-समान । वह राज्ञन अपनी मीखी हुई मारी माया-विद्याओं का उपयोग करेगा । उन मबको समक्तकर, धर्मदृष्टि से भली भॉति विचार कर प्रत्यज्ञ रूप में उन माया को हटा देना । धोर युद्ध के पश्चात् जब वह श्रान्त हो जाय, तब देवों के लिए यम-समान उस राज्यम का वध कर देना ।

बनुर्विद्या के क्रम को कभी न भूलनेवाले। वह (उन्द्रजित्) व्याकुल होकर अनेकानेक वाण वग्मायगा। तुम उनको अपने वाणों मे हटा देना। जब वह शिथिल पड जायगा, तब अति इद वाण मे उनके मर्मस्थान को वेघकर उनका वध कर देना।

हं चतुर । उसके किसी अस्त्र का सधान करने के पूर्व ही उस अस्त्र का निवारण करनेवाले अस्त्र का सधान कर देना । उसके इंगितों से उसका मनोभाव जानकर, वासुवन में अस्यधिक संख्या में (उसके द्वारा) प्रयुक्त होनेवाले शरो को ध्यान से देखकर उनकी रोकनेवाले शरो क्यान से देखकर उनकी रोकनेवाले शर स्वय छोड़ना ।

राम ने अपने बलवान अनुज को इस प्रकार के उपाय वतलाकर फिर यह कहकर कि 'हे तात! भगवान विष्णु, जो स्वय त्रिलोक-स्वरूप हैं और जिनकी वडी महिमा को व

 <sup>&#</sup>x27;निकुमला' एक वय्कृत का नाम है। उन्द्रिजित् ने उसी कृत के नीचे यह आरम्म किया था। थन',
 उस कृत के नीचे सम्पन्न यक्त को 'निकुमला-प्रक्त' कहा गया है। —अनु०

स्वयं भी नही जानते हैं, के द्वारा धारण किया गया यह धनुष है। इसे तुम ग्रहण करो और विजयी वनी'--अपना धनुष दे दिया।

इस (वैष्णव) धनुष के सबध मे उस दिन तमिल-सुनि (अगस्त्य) ने जो कुछ कहा था, वह मव तुम सुन चुके हो न 2 यह सहस्र शीर्पवाले उस महापुरुष (विष्णु) का धनुष है। ब्रह्मा के द्वारा किये गये यज्ञ मे, होम-कुड से यह प्राप्त किया गया था—यो कहकर राम ने धनुष के साथ कवच भी दिया।

इस सृष्टि के आधारभृत, चक्रायुव धारण करनेवाले विष्णु अपनी पीठ पर जो नृजीर धारण करते थे, वह (तृजीर) भी (राम ने लह्मण को) दिया। पुनः धीरता उत्पन्न करनेवाले अनेक वचन कहकर शिवजी के जैसे स्थित लह्मण को गले लगाया। तब गगन में स्थित देवो ने आनन्दित होकर कहा—अब हमारी दुर्दशा मिट गई।

देव संगल-बचन कह रहे थे। देवस्त्रियाँ आशीष देकर विजय-गान गा रही थी। ऐसे समय मे, युद्ध के लिए प्रस्थान करनेवाले लच्चमण उसी प्रकार शोभायमान दुए, जिस प्रकार चन्द्रशेखर त्रिपुर-टाह करने के लिए क्रोध से भरकर चले थे।

राम ने (लक्ष्मण को) यह कहते हुए विटा किया कि है वीर ! मारुति आदि वानर-वीरो को साथ लेकर जाओ और विजयी वनकर लौट आओ । तव लक्ष्मण ने प्रभु के कमल-चरणों को अपने मन के भीतर ही नहीं, किन्तु वाहर अपने सिर पर भी अकित करते हुए उनको नमस्कार किया। फिर, वह धर्मधन (लक्ष्मण) चल पड़ा।

मनोहर मेघ के समान शरीरवाले तथा आँखों से अश्रु को धरती पर गिरानेवाले प्रमु की परिक्रमा करके, दृढ धनुष को बाइ ओर लेकर और यह कहते हुए कि उस वंचक राच्चन (इन्द्रजित्) का शिर लाऊँगा, लच्मण क्रोधपूर्ण हो शीघ गति से चल पड़ा।

कभी राम सद्मण से पृथक नहीं हुए थे। जब वे देह से निकलनेवाले प्राण के जैसे ही प्रभु से दूर और आँखों से ओफल हुए, तब राम की दशा वैसी ही हुई, जैसी विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करने के लिए, अपनी किशोरावस्था में दोनों भाइयों के वन जाते समय दशरथ की हुई थी।

वानर-सेना के सनापित तथा अन्य वीर अपने हाथों में जलती हुई लुकारियाँ लिये हुए अरण्यों और पर्वतों के मध्य से होकर चले और निकुभला में जा पहुँचे।

जैसे सारी सृष्टि को अपने पेट में रखकर एक छोटे वटपत्र पर भगवान लेट हो, वेंस ही गगन को भी छोटा बना देनेवाला विशाल राज्यसेना-समुद्र (निकुमला में) खड़ाथा। उन बानरों ने उस देखा।

वह राज्ञ्य-सेना चक्रब्यूह बनाकर, कठोर कृत्योवाले इन्द्रजित् की होमाधिन की रह्मा कर रही थी। ज्वालामय दावाधिन से युक्त समुद्र के समान वह सेना खड़ी थी। वानरों ने उसे देखा।

मेघो की नमता करनेवाले, क्रोध-भरे मत्तराज, रथ, घोड़े, पदाति बीर व्यादि

रै. 'निरुम्मला' एक बटवृज्ञ का नाम है, जिसके तले उन्द्रजित् ने यद्म किया। बटपत्र का उन्लेख इस पय में अर्थगभे है। —अनु०

मव प्रकार के सैनिक महस्र करोड़ की सख्या में वहाँ खड़े थे। वे वैसे ही फेलकर खड़े थे जैसे जलमय मधुद्र में सटकर कोई दूसरा समुद्र खड़ा हो। (उसे वानरी ने देखा।)

न जाने कितने ही स्वर्णमय रथ, अश्व और गज युद्धभूमि के द्वार पर खडे थे। पदाति-वीरो को गिनना ही असमय था। बह ब्यूह इतना वडा था कि वह सारी घरती की परिधि को सहस्र बार पार कर सकता था।

काले-काले शरीरों पर उमें हुए लाल-लाल रोम मध-मंडल को छूते थे। वह हुए ऐसा था, जैसं राम के आग्नेयास्त्र के लगने से काला होकर कोई समुद्र अगड रहा हो।

उस राज्ञस-सेना म धनुषों से टकार नहीं होता था। वे मेघों के मध्य इन्छ-धनुष जैसे लगते थे। शख, समुद्र के बीच रहनेवाले (शखों) के जैसे निश्शब्द थे। नगाटे गर्जनहीन विशाल मेघों के जैसे (निश्शब्द) थे।

राम की आज्ञा पाकर कभी शिथिल न होनेवाले वानर-वीर निश्चल खडी हुई; समुद्र की समता करनेवाली, उम राच्चस-सेना के पास जा पहुँचे और ऐसा गर्जन किया कि जिससे आकाश भी फट गया।

वानरों के गर्जन के उत्तर में राइसी ने गर्जन किया। युद्धोचित पुष्पमालाओं में अलकुत नगाडे वज उठे। इधर से वानर-बीरों ने शिलाशस्त्र फेंके, उधर से राइसी ने मेघ से गिरनेवाली जलवर्षा के समान वाण वरसाये।

वह प्रख्यात किपसेना चमकते हुए शस्त्रीवाली भयकर राज्ञस-सेना पर इस प्रकार टूट पड़ी, जिम प्रकार भरी हुई वावड़ी में हंसी की पक्तियाँ कृव पडती हैं।

वानरो द्वारा प्रयुक्त पत्थरो, वृत्ती और उनके मुक्को के आघात में बलवान राज्ञती के धनुष, परसे, दाँत, सिर, शरीर मब दुकडे-दुकडे होकर सूमि पर विखर गये।

राचुसो ने दड, परसे, शूल, चक्र, बाण आदि शस्त्री को फेंके, तो वानरी की पूछ, मिर, पैर, पेट, हाथ आदि ऋग कट-कटकर गिर गये।

तब विभीषण ने विजयी योदा (लच्मण) को देखकर कहा—यहाँ विलय करना उचित नहीं है। यदि हम अभी जाकर उसके यह को विध्वस्त नहीं करेंगे, तो हम इस राज्यसमा-रूपी समुद्र को कभी नहीं जीत मर्कोंगे थ

तव देवता, असुर, चतुर्भुख (ब्रह्मा), त्रिभुवन का अधिपति देवेन्द्र इत्यादि देवताओं स से कोई ऐसा नहीं रहा, जो उस महान् युद्ध को देखने के लिए वहाँ नहीं आया हो।

विविध प्रकार की मेना के मध्य अनेक रथ खडे थे, जिनपर वीर लोग येंठ थ। विविध कमो में सजी हुई अर्वसना खड़ी थी। अर्धचहाकार बाणो तथा उल्ज्वल टाँतों के जैमे चुमनेवाले बाणों से लैस पदाति-वीर खडे थे। नगाडों के माथ अनेक गजो की पिक्तियों भी खडी थी।

उस समय, लह्मण उम मेना के भीतर घुम गये और तीइण वाण वरमात हुए आगे बढ़े। उमसे राह्मम अपने प्राण छोडकर गिर पढ़े। व (राह्मग) अपना नगर छोडकर यमराज के आवास, दिह्मण दिशा में जा वसे। उन्माद से भरे हुए वडे-वंड गज, रथ और घोड़े लाखो-करोड़ी की सख्या में मारकर देर लगा दिये गये। व कीचड़ में भरे रक्त-सागर में यत्र-तत्र विखर गये।

यडे-यहे हाथी जहाँ गिरते थे, वहाँ वडे यहे गड्हे पड़ जाते थे और उन गड्हों में गिरनेवाल राह्ममोके सिर, जिनपर अग्नि-ज्वालाओं के ममान लाल-लाल केश थे, ऐसे लगते थे, मानो चटचटाहट से बढनेवाली होमाग्नि में होम किया जा रहा हो।

(लन्मण के) बाणों में विंखे गये बड़े-बड़े हाथी पड़े थे, जो अपने शरीर से वहने-वाले रक्त की बाढ़ में पर्वत एवं करने का दृश्य उपस्थित करते थे।

भालुओं के वॉतों के जैसे चुमें हुए वड़े-बड़े शरों के साथ धूल में पड़े हुए मणिमय मुच्दों से भूषित मिर, ऐमा इज्य उपस्थित कर रहे थे, जैसे जुगनुओं से भरी हुई वाँवियाँ हो।

वर्षा के नमान शरों के बरमाने से रक्त की धाराए बहकर समुद्र में जावर गिरने लगीं। ममुद्र में बहनेत्राली बड़ी-बड़ी ध्वजाएँ ऐमी लगती थी, जैसे बड़े-बड़े मेघ गिरकर वह रहे हो।

शबुओं के बढ़े-बढ़े श्वंत छुत्र, शुरों के लगने में अपने दड़ों में कट जाते थे और गिरकर रक्त-प्रवाह में ड़ब जाते थे। वे ऐसे लगते थे, जैसे सर्प (राहु) के ढ़ारा अस्त होने-वाला चन्द्र हो।

वडे-बडे हाथी, सूंड और टाँगों के कट जाने से निष्पाण होकर रक्त की बाढ़ में ऐसे वह रहे थे, जैसे दीर्घ जल-प्रवाह में नावें जा रही ही।

(हाथियों के शवों) में भरी उम युद्धभूमि में वन में रहनेवाले श्रगाल आहार की खोज में आ गये। वहाँ भगोड़े सैनिकों के द्वारा छोड़े गये नगाड़े मृतकों की देह के समान यत्र-तत्र पढ़े थे।

क्रोधी गजो पर अग्निमुख वाणी के लगने से उन (गजो) के मब अलकार सुलग गये, जैमे वाँमों में आवृत पर्वत पर दावाग्नि फैल गई हो।

भालुओं के नाखन लहराते लाल केशों से भरे राज्यमों के निरों को नीचकर नीचे गिरा देत थे। वह दृश्य ऐसा था, जैसे वे पर्वत पर की वॉवियों को कुरेटकर गिरा रहे हो।

सुन्दर शरो की बड़ी वर्षा होने से बड़े-बड़े शरभो और मृगो को भी मार देने-वाले राज्ञम वोर तथा हाथियो तथा अश्वो पर आरुढ वीर—मब उनके कठोर सिरो पर मडरानेवाले काले-काले भ्रमरो के माथ ही मरकर गिर एडं।

पराजित सेनापितयों रे अग छिन्न-भिन्न होकर यत्र-तत्र पढे थे। गृद्ध उन स्रामों को नोचते थे, जिनसे रक्त का प्रवाह लहराकर बढ चलता था और वहाँ गिरे हुए सिरो को घो देता था।

पूर्ववाल में जिन प्रकार दशरथ ने एक ही रथ पर आरूढ होकर उसी दिशाओं में जाकर अनेक रथों पर आये हुए टानवी का विनाश किया था, उसी प्रकार लक्ष्मण अपने शरों में रास्त्रों की विशाल मेना को नष्ट कर रहे थे।

प्रलयकालिक प्रमजन के चलने पर जैसे पर्वत, मेघ तथा गगन के नत्त्वत्र मारकार

गिरते हैं, बैमे ही (रात्त्वमो के) मिर तथा अग शरो से कटकर गिरन लगे। इस प्रकार, लदमण (इन्द्रजित् की) मनोब्यथा को बढाते हुए प्रज्वलित होमाग्नि से युक्त उस यज्ञ-शाला में प्रविष्ट हुए।

मत्तराज के ममान लद्दमण ने अपने शरी से राज्यमों के पृथ्वमालाओं से भूषित बडे-बडे सिरों को काट डाला। उन सिरों के जाकर टकराने से मञ्जपूत रत्नपूर्ण मगल-घट टूट गये।

लाल-लाल घावों से बहनेवाले तथा ऊँची लहरों में भरे रक्तप्रवाह अङ्गुशवाले मत्तराजों को बहाते हुए तथा कमल की स्पर्धों करनेवाले सिरों को लुढकात हुए ऐसे वह चले कि होमकुढ की अग्नि भी बुक्त गई।

लच्मण के द्वारा प्रयुक्त तीच्ण शरो से लाल रोमो से भरे, त्रीर-ककण से भूषित राक्तसों के बढ़े-बड़े हाथ करवाल के साथ कटकर गिर पड़े, जिनके आघात ने होम करने के निमित्त लाकर रखे गये भैसे और वकरियाँ कटकर मर गह।

जो सैनिक मत्त हाथियों के कपोलों से वहनेवाले प्रभृत मटजल की धारा में पर्ट हाथियों की छाया में अत्तत पड़े हुए थे, वे लत्त्मण के द्वारा निरन्तर प्रयुक्त होनेवाले शरों के डर से बलहीन होकर ज्यों-के-त्यों पड़े रहें।

लक्ष्मण के शर लगने से राज्ञती के सिर, पैर आदि कट गये. फिर भी यत्रतत्र कुछ सैनिक, शरो के उनके शरीर में गडे रहने से तथा शक्त को टेके हुए गहने से, बाहर निकली हुई अपनी आँती के साथ कॉपने हुए ज्यों-के-त्यों खडे रहे।

कुछ राच्या, क्रीध के साथ युद्ध करते हुए कटे हुए अपने पुत्रो के शरीर की क्षे पर लटकाये एव पीठ की ओर बाहर निकली आँती की भीतर दबाते हुए लद्भण के निकट आ पहुँचै।

राच्निमों के अग कट-कटकर गिर गये, जिनके धक्के से घृत, लाजा आदि होम-द्रव्यों में भरें घडे चूर-चूर हो गये। कुळ कटे हुए घड वैसे ही नाचत रहे।

लह्मण ने ऑधी के जैसे, विष के जैसे, कपड़ा बुननेवालों के सत के जैसे, गरीर में फैली व्याधि के जैसे, दूध में डाले गये जामन के जैसे, कई वार उम श्लधारी राज्ञम-सेना में मिलकर उसे काट डाला।

विशाल पृथ्वी पर लहरानेवाले समुद्र के ममान फैली हुई वह राज्ञस-मेना-लह्मण के शरो से, गगन से वहनेवाली ऑधी मे उजडे हुए ज्यान के ममान छिन्न-भिन्न होकर सब दिशाओं में विखर गई। इन्द्रजित् ने यह दृश्य देखा।

उस (इन्द्रजित्) ने बलवान् तथा भयकर मत्तगजो के शवो के गगनचुबी हेगे में मरे हुए अश्वो, दूटे रथो, कट शरीरो, सिगो तथा लहरानेवाले गक्त-मसुद्र के अतिगिन और कुछ नहीं देखा।

एक वीर (लद्दमण) के तीच्ण वाणी ने वीर-वलय से भूषित तथा भयकर युड करनेत्रालों का जो ढेर लगा दिया, उन देगें तथा रक्तमय कीचड के अतिरिक्त कीई भी अच्चत (पूर्ण) शरीर उम (इन्द्रजित्) को कही नहीं दिखाई पड़ा। विष से भी अधिक भयकर कुछ राज्ञत, भयभीत होकर थरथराते हुए, सुखे गले के माथ इन्द्रजित् के पाम आ पहुँचे। कुछ कोधी राज्ञम अपने स्थानो से उठन सकने के कारण निस्सहाय हो भय में ही मर गये।

प्रस्वित होमाग्नि बुक्त गई। वहाँ ग्खी होम-मामग्री, दर्भ तथा अन्य वन्तुएँ अस्त व्यस्त हो गई। आग बुक्तकर धुआँ निकलनेवाले होमकुड के समान ही इन्द्रजित भी दिखाई पड़ा।

उस समय युद्ध में लद्दमण के शरों से जो राज्यम निहत हुए, उनको छोड़कर शेप राज्यम इन्द्रजित् को घेरकर खड़े हो गये। तब वानरवाहिनी भीतर बुस आई।

सहस्त्र पद्म राज्ञस-मेना 'अरे' कहने के भीतर ( अर्थात् ज्ञणकाल मे ) ही विनष्ट हो गई। इन्द्रजित् का मन पवित्रमूर्ति (लज्ञ्मण) के धनुःकौशल तथा पीडाटायक क्रोध मे अत्यत उद्दिग्न हो उठा।

इन्द्रजित् ने अपनी आँको में देखा कि विशाल भ्देवी को कॅपा देनेवाले, क्र्र कमं करनेवाले राच्चस भुण्ड-के-भुण्ड मरकर गिर रहे हैं और वह दश्य देखकर मुनि आनन्द से हाथ उछाल रहे हैं।

(अथवा, इसका भाव यह भी हो मकता है कि इन्द्रजित् के यह मे उपस्थित मुनियों के हाथ भय के कारण काँप रहे थे।)

सत्त (इन्द्रजित्) का अभिमान मिट गया। यद्यार्थ धारण किया हुआ उसका मोनवत भग्न हो गया। अपार बल से युक्त सेना विध्वस्त हो गई। मत्रोक्त सब क्रियाऍ विनष्ट हो गई। तब वह यो कहने लगा –

पचीम मसुद्र राज्ञ्स-सेना में अब केवल दस अज्ञौहिणी सेना बची है। वह मी मिट जायगी। अतः अब यज्ञ में मन लगाकर उसे समाप्त करने का प्रयत्न मूर्खता होगी। अब यह यज्ञ विनष्ट हो गया।

मेरे द्वारा आरम्भ किये हुए यज्ञ की धूमयुक्त अग्नि इक्त गई। इससे यह सूचना मिलती है कि अब विकराल युद्ध में मेरी विजय भी कुक्त जायगी।

अव इस वात को रहने दें । लेकिन, मैं अव इन नरों के सामने बलहीन हो गया। पर मैं दीन बनकर, ऐसी नीचता के साथ इन वातों को सोचता हुआ बैठा क्यों रहूँ १ क्या युद्ध करने के लिए क्या मेरा सुजबल नष्ट हो गया है १

यदि में मन में यह मोचकर वितित होता रहूँ कि मेरा मत्रयुक्त यज्ञ विनष्ट हो गया। तो क्या न्वर्गवामी देव यह कहकर मेरी निन्दा नहीं करेंगे कि मैं मनुष्यों से ही हार गया ? फिर देवेन्द्र के सामने मेरा क्या यम चलेगा ?

जय वह अपने मन में यों सोच रहा था, तभी वानगों ने शिलाओं, वृत्तों, शबों तथा मृत हाथियों को उठा-उठाकर भीतर फेंका।

उनसे घवराकर काँपते हुए राज्यम एक के पीछे एक दुवकने लगे। किन्तु, वे लच्मण के गरों से आहत हो गये। उनकी देह चिर गई और आँतें वाहर निकल आई। वे मदहीन हाथियों के नमान निःशक होकर गिर पड़े। वानरों के द्वारा फेंके गये पत्थर, वृद्ध आदि के साथ लहमण के द्वारा प्रयुक्त शर राह्मम-नाहिनी में जा गिरे, जैसे वड़ी आँधी में महान् वर्षा के साथ वड़े-वड़ मेंघ भी (ममुट्र में) जा गिरते हों।

वीचीमय समुद्र-जैसी राच्चस-सेना को वृद्धों से मार-मारकर छिन्त-भिन्न कर देनेवाले हनुमान् ने इन्द्रजित् के निकट जाकर उसे क्रुद्ध करनेवाले ये बचन कहे —

अनेक मायाओं, असत्यो तथा छलो मे निपुण हे राज्य । मैने विनयपूर्वक जो नीति-चचन तुमसे कहे थे, उनको अनसुनी करके तुमने जानकी का वध किया। सेना के साथ कुवेर के दिये हुए विमान पर चढ़कर तुम उत्तर दिशा मे गये। इनकी गिनती किस माया मे है 2

ओह ! विशाल समुद्र-समान चक्रव्यूह को भेदकर उसके भीतर ग्हनेवाले को क्या हम देख सकते हैं ? (तुम्हारी सेना के भीतर से) तुम्हारे धनुष्टकार को हम कैसे सुन सके ? अयोध्या जाकर वहाँ सब लोगो को मिटाकर तुम कब यहाँ लौटे ? क्या तुम्हारा यज्ञ संपूर्ण हो गया ? तुम्हारे कार्य तो बहुत सुन्दर हैं।

आदिशेष आदि के द्वारा धारण की हुई सारी धरती पर सुन्दर स्वभाव से शासन करनेवाले सद्गुण राजा तथा आदिशेष से भी अधिक शक्तिशाली, भरत को देखकर अपनी शक्ति दिखलाकर तथा उनके प्राणों को हरकर तुम आये हो १ फिर भी, यह मब तुम्हारे लिए कोई नई बात नहीं है।

गगन-मार्ग में आये हुए हड धनुर्धारी शवरासुर को मारकर देवताओं की सहायता करनेवाले अनुपम दशरथ चक्रवर्ती के चार गुणवान् पुत्रों में से कनिष्ठ पुत्र (शत्रुष्त) को देखकर भी क्या तुमने अपना धनुःकौशल दिखाया था १

आज (लह्मण के) अग्नि-समान तीदण वाण लगने से तुम्हारे कानो से, मुख में तथा आँखों से रक्त वह और लंका में बैठकर छल करने तथा अपनी माया को टिखाकर मुढ करने की तम्हारी सारी चतराई समाप्त हो जायगी।

अव आप<sup>9</sup> नागपाश, कमलभव (ब्रह्मा) का महान् अस्त्र, पुराना शिवजी का अस्त्र (पाशुण्तास्त्र), मायावी भगवान् (विष्णु) का अस्त्र, इनमे से कौन-सा अस्त्र प्रयोग करने का विचार कर रहे हैं <sup>१</sup> उस अस्त्र से हम भयभीत हो रहे हैं। (आपका कौशल) उचित रें। उचित है। यमदेव भी निकट आ गये हैं।

आपने जो वर पाये हैं, माया का जो कौशल सीखा है, महिमामय देवां ने जो दिव्य अस्त्र प्राप्त किये हैं और आपकी जो देहणक्ति है—वह सब आपम वर्त्तमान हैन? फिर भी, हम अपने इस प्रण से कि आपका मिर काटेंगे, विमुख नहीं होंगे!

विषमय कठवाले देव ( शिवजी ), ब्रह्मा, फनवाले सर्प पर शयन वरनेवाले भगवान् (विष्णु)—ये मभी यदि आपकी सहायता के लिए आयेंगे, तो भी आप नहीं वच सकेंगे । आपका वाम भाग अब फड़क रहा है न १ आप ही वतायें, अब क्या आप जीविन रह मकेंगे १

१, यहाँ 'काप' जन्द का प्रयोग न्यग्यस्चक है।

धनुर्धारी बीर (लह्मण) आपके मारने की प्रतिज्ञा करके आपके समीप आये हैं और आपको मारी सेना को छिन्त-भिन्न करके आपको युद्ध के लिए शीघ आने का आह्वान कर रहे हैं। एन के दृढ धनुष से उठनेवाला टकार भी क्या आपके यज्ञ का ही एक ग्रंग है ?

त्रिभुवन के रच्क भगवान् (विष्णु के अशभृत राम) के भाई, अब जो युद्ध करने-वाले हैं, उम देखने के लिए देव, ऋषि तथा अनेक लोक-निवासी आकर खड़े हैं। युव च्षण-भर का भी विलय क्यों हो १ आज आपका मरण निश्चित है न १—हनुमान् ने, जो धर्म-रचा करने के लिए आया था, इम प्रकार कहा।

उन बचनों को सुनकर पुष्पमालालकृत कंघोषाले इन्द्रजित् ने अग्निमय सौंस भगका तथा अपने फटे मुँह से उज्ज्ञल दाँतों का प्रकाश फैलाकर उपहास करते हुए कहा— तुमलोग मेरे मामने आकर ऐसे बचन कह रहे हो, इस तरह मेरा उपहाम करने का क्या अर्थ हो मकता है १ यो कहकर वह आगे वोला—

हे आत्मश्लाघा करनेवाले! पिछले युद्ध में तुम सब मरकर पड़े थे और नियम के विम्ह पुन: प्राण पाकर उठे हो । पुनः जीवन पाकर क्या तुम उम मरण की बात भूल गये 2 अब मरने की डच्छा से मुक्ते 'आओ' कहकर ललकार रहे हो । यदि तुम इतने लोग मर जाआंगे, तो क्या मबको जिलाने की दवा तुम्हारे पाम है 2

चाहे लक्षण हो, चाहे राम ही क्यों न हो, जो भी यहाँ आकर तुम लोगों को वचाने का प्रयक्त करना चाहता है, वह आये। फिर भी, अनेक मसुद्र वानर-सेना की मृत्यु, उनपर मेरी विजय और उन मनुष्यों का दुःख—यह सब निश्चित है। देवता और सुनि इमको देखेंगे।

जवतक मेरा धनुप है, मेरी मनोहर मुजाएँ है, तवतक कोई देहधारी प्राणी मुक्तमे वचकर रह मकता है क्या 2 में हुवडे वानरों एवं नरों का पीछा करता हुआ स्वर्ग में भी जाऊँगा और वहाँ के लोगों को भी मार डालूँगा। इम वार मरोने, तो किसी भी ओपिंध में नहीं जियोगे।

मैं जो यज कर रहा था, वह आज ध्वस्त हो गया। इसमें अपने की विजयी समक्तकर वीरवाट करनेवाले लोगो। वैसा सत समको। शीब ही तुम सबको पृथक-पृथक् काटकर गिरा देनेवाली मेरी वीरता. मेरे हाथ के शर बनकर प्रकट होगी।

में तुम लोगों के जैसे अपने मुख से वृद्ध भी (आत्मश्लाघा) नहीं कहूँगा। तुमने दो वार मुक्तें विजय दी है। अब आतुर होने से विजय नहीं पा सकोगे। पहले जब में युद्ध के लिए आया था, तब क्या तुमने मेरे कोध के मस्मुख अडे रहना भी सीख लिया १ अब भी क्या तुम मरकर गिरोगे या यहाँ से भागोंगे १

यह (इन्द्रजित्) 'ठहरो' ठहरो' कहता हुआ. अग्निकण एगलता हुआ और पूरता हुआ उठा और टीर्घ विजली के समान बचच धारण कर. त्णीर को कथे पर वॉध-कर. बीरता के बोतक स्वर्णमय अगुलित्राण लगाकर, धनुष लेकर. सूर्य के समान प्रकाशमान वजमय रथ पर आन्द टोकर निकला और धनुष का टकार किया।

उसने शस्य बजाया । देवना यह सममाकर कि जल-मात्र मेही यह सबका

विनाश कर देगा, आशकित हुए। उज्ज्वल ककणधारिणी देवस्त्रियाँ अपनी ऑस्ट पीटार रोने लगी। कैलासवामी तथा कमलवामी कह उटे—आज मटकर युद्ध क्षिड़ा है।

ितर, देवता यह मोचकर स्वस्थिचित्त हुए कि इन्द्रजित् का आरम्भ किया हुआ यज हमारी तपस्या से नष्ट हो गया, अतः अय वह नहीं बचेगा। युद्ध के लिए इमका आह्वान करना विधि का विधान ही हैं। लद्दमण के शर से इसका निहत होना हम देखेंगे।

उम (इन्द्रजित्) के धनुष्टकार की ध्वनि फैलकर जब वानरों के कानों में पटी. तब वे अपना पराक्रम भूल गये। उनके हाथ के इन्ज, शिला आदि हूटकर भूमि पर जा गिरे। वे (वानर) भी सुड़कर गिर पडे। फिर, वं (वानर) यह नमसकर कि रम मन्त्रमुच ही मर गये हैं, अस्त-व्यस्त होकर भागे।

जम (वानर-) रेना के पराक्षमी सेनापतियों के अतिरिक्त अन्य मय वानर. प्रलयकाल में अमह्म प्रभाजन के बहने में किनारों पर जमडकर बहनेवाले समुद्र-जल के नमान तितर-वितर होकर भागे।

तव यम के लिए यम बने हुए उम गान्नस (इन्द्रजित्) ने (हनुमान के प्रति) कहा — अरे । ठहर, अरे । ठहर | त् पत्थर हाथ में उठाये वडी-बडी वार्ते करता हुआ क्या खड़ा है १ क्या यह सीच रहा है कि देवों के देखते हुए त् मुक्ते युद्ध में मार देगा १ तेरी समक्त भी खुव है। यह मर्कट के योग्य ही है। तृ अच्छा है। लडना चाहता है, तो आ गा।

वीरों का वीर (इन्द्रजित्) हाथ में धनुष लेकर क्रोध के साथ खटा था। उनके सामने हनुमान शिला को उठाये हुए फॉक्ने के लिए सन्मद्ध खडे थे। इसको देखकर देवना आश्चर्य के साथ कहने लगे—अहो। उठे हुए बलवान् कथावाले इस हनुमान की धीरता कैसी है।

हनुमान ने उस दृढ पर्वत को उस तरह फेका कि गगन में तथा गय दिशाओं में चिनगारियों विखर गर्टे। उस पर्वत को, जो ऐसा लगता था, मानो पृथर-पृथर गित सहस्र पर्वत मिलकर एक हो गये हों, आते हुए देखकर मारा समार भय ने थरथरा उठा। राह्म-समूह भी तितर-वितर हो गया।

उस राजम (इन्ह जित्) ने, जिसके कानों के बुदल प्रशास पैला रहें थे और जिसके कथे मेर के जैसे उभरे थे, ऐसा गर्जन किया कि सारा ब्रह्माद हिला उठा। उन्हें हनुमान के द्वारा बज की भी कैंपाने हुए फेंके गये उस पर्वन को दुकटे-दुकटे उन्हें किया दिया। अपलक रहनेवाले देवता भी उसकी इस दिया को नहीं दुक्य पाये।

दूसरा एक पर्वत उठाकर धूमनेवाले हनुमान रे बन्न पर. ऋषी पर, त्युगित र चन्तर बाले पैरो पर, हाथो पर, कठ पर, लजाट पर और ऑग्बो पर (इन्द्रिति है) तीरण, घानक, दिव से लिम, अग्निमुख बाण अग्राकृतिक नाप के मान था लगे।

त्य त्मुमान् , योंनों से भने शिष्यों में सुन (शिन्द ) पर्यंत ने पार्श में गर्भ रहने से, अपनी देरवानि से अंभवार का दर करते रहने से. याणी ने दिस्त समान भी पूज के निकलने ने तथा रक्त के कारण अरुणपूर्ण में अपने से मेरा दिसार एउँ। के उद्योगमान सूर्य हो। जब हनुमान् (इन्द्रजित् के) शरो से त्रिद्र होकर शिथिल-सा पड़ा था, तभी अंगद आदि बीर बड़े कोच के साथ आ पहुँचे। जनको देखकर क्रूर राज्य कोच के साथ यो कहने लगा---

क्रोध-भरे युद्ध में भी सिंह रोप के साथ हाथी पर ही क्रपटता है, न कि मर्कट पर । तुमपर शर छोड़ने से क्या लाभ १ तुम रोष क्या दिखा रहे हो १ मेरे साथ लडने का थोड़ा सामर्थ्य रखनेवाले उस हनुमान् को देखो।—यो इन्द्रजित् ने कहा।

हनुमान् को देखा न ? क्या तुम उससे भी अधिक वलवान् हो ? मेरा यह वनुप अभी है न ? मेरा अुजवल क्या अभी समाप्त हो गया ? तुम लोग वही हो न, जो पहले थे ? नहीं तो क्या तुमको कही से अधिक वल मिल गया है ? तुम मुक्ते उस नर को दिखाओ और तुम अपनी पहाड़ी राह पकडकर चले जाओ ।

यो कहकर उन्द्रजित् लच्मण की ओर बढने लगा। तब वानगें ने उसपर बृच्च ओर पर्वत फेंके। तब उन वानरों की पंक्तियों पर मेर को भी मेदनेवाले अनेक करोड तीचण वाण जा लगे। उम शरवर्षों से आहत होकर वानर शक्तिरहित हो गये।

खस समय रावण के भाई (विभीषण) ने लद्मण से कहा—तुम्हारी यह विशाल वानग-सेना विनष्ट हो रही है। शत्रु विजयी काल की तरह मेघवत् शरवर्षा कर रहा है। उनका यज्ञ मिट गया, अब उसे जीवित न छोडकर शीध्र मार डालो। अनुजदेव (लद्मण) भी युद्ध में तन्मय हुए।

इतने में प्रभृत गुणवाले मारुति ने आकर कहा—'हे प्रभु! मेरे कथे पर आरुद हो जाओ।' तब लदमण उनके कथे पर आरुद हो गये। जब हनुमान् पैतरे बदलकर चलने लगा, तब देखनेवाले कह उठे—इसने देवों के दुःख दूर कर दिये।

कर्र राज्ञन (इन्ड्रजित्) ऐसा दिखाई दिया, जैसे सहस्र कालमेघ एक हो खड़े हो। वह एक महस्र अश्व-ज्ञते स्थ पर कँचाई पर दिखाई पड़ा। दोनो बीर (लद्दमण और इन्द्रजित्) आमने-सामने हुए। दोर्घ आकारवाला इनुमान् सहस्र नामवाले (त्रिविक्रम) के ममान मव दिशाओं में वढ़ गया।

निद्रा का त्याग करनेवाले उस वीर ( लद्दमण ) ने अग्नि के जैसे जलानेवाले, वज के जैसे उम्र, प्राणो को पीने की इच्छा से विचरण करनेवाले भृतों के जैसे गतिमान्, भृख के जैसे, व्याधि के जैसे, अवारणीय प्राकृतिक मम्यन्ध से युक्त कठीर कर्मवन्ध के जैसे, मन के जैसे और गिद्धों की माँ के जैसे, कुछ बाण छोड़े।

यलवान् राच्यम ने उन वाणों को वैसे ही वाणों से काट डाला । तव लह्मण ने विस्तीण आकाश, विशाल अप दिशाएँ, वहें मसुद्र इन मवको तथा अन्य ममस्त अवकाश को भर देनेवाली मलयकाल की वर्षों के ममान असल्य वाण छोड़े कि जिमसे ऐसा लगता था, मानो अब ससार में कोई वाण ही शेष नहीं रह गया है।

तय इन्द्रजित् ने पित्त्यों के ममृह के जैसे शर-समुदाय में उन वाणों की हटा दिया। जब वे बाण चिनगारियों के जैसे बुक्त गये, तब लह्मण ने उतने ही बाण पुनः प्रयुक्त किये। इन्द्रजित् ने उनको रोककर हजारों पेंतरे बदले। शिला, पर्वत, वृत्त, घास, लता—इनका मेद किये विना सब प्रदेशों में समान रूप से प्रतयकालिक चंड मास्त-सदृश पराक्रम से पूर्ण इन्द्रजित् का रथ एवं क्रीध से भरे महावली मास्ति के पैर चल रहे थे।

यह अमुक हैं, यह अमुक है—इसका ज्ञान खोकर दोनों वीर (इन्द्रजित् और लच्मण) यूमते हुए गर छोड़ रहे थे। तब देवता भी प्रशासा करने लगे कि कोई भी वीर इनकी समता नहीं कर सकता। वे दोनों ऐसे लड़ रहे थे, जैसे तरगों से भरा एक समुद्र तरगों से भरे दूसरे समुद्र के साथ जूक रहा हो।

छोडे गये वाण गगन में जा रहे हैं, या नहीं 2 इसे देवों की व्यवलक आँखें भी नहीं देख सकी ! मन भी नहीं जान पाया | उन शरों को गिन सकनेवाली कोई सख्या भी नहीं रही | उन शरों के बीच शक्तिशाली पवन भी नहीं जा सका | केवल देही पर धाव ही प्रकट दिखाई पड़ते थे, उनके अतिरिक्त और कुछ नहीं दिखाई पड़ता था |

दीर्घ धनुषों के टंकार वज के समान गूँजती हुई, सब वस्तुओं को चूर-चूर करती हुई गगन में फैल गई। धनुषों में निकलनेत्राले दीर्घ तथा तीद्दण वाण ससार-भर में अभि-ज्याला फैलाते हुए, (परस्पर टकराकर) चूर-चूर होते हुए और वज्र के समान जलते हुए विशाओं में गिरने लगे। आकाश के नच्चत्र काले-से पड़ गये।

धनुषों की डोरियों से निकलनेवाली ध्विन (आकाश से) गिरनेवाले वज्र के ममान शब्द करती हुई ऐमें फैलती थी कि दिशाएँ फट जाती थी। (धनुष के) दोनों शरों के परस्पर मिलने में (अर्थात्, धनुष के भुकने सें) हडता से छोडे गये अग्निमय वाण शब्दगुण आकाश में जाकर अपने वैग में अग्नि-ध्वालाएँ उत्पन्न करते थे। इन सबको देवताओं ने देखा।

(उन वाणो से) समुद्र स्ख गये। पर्वत छिद गये। स्र्यं की देह अग्नि से जल उठी। इस अग्नि के ताप से मुलस गये। शोणित की काति सर्वत्र विखर पडी। मास की दुर्गन्य अत्यधिक मात्रा में फैल गई। छूट-छूटकर विखरनेवाले वाणों से समुद्र के विशाल गर्च फटकर उमरे प्रदेश वन गये। सारी धरती चक्कर खाकर सूसने लगी।

(उन दोनो वीरो के द्वारा प्रयुक्त) जलनेवाले तीचण धारवाले वाण दोनों सेनाओं को अस्त-व्यस्त करते हुए चारो दिशाओं मे विखर रहे थे। हाथी मरे। अश्व ध्वस्त हुए। वानर विखरे। रुधिर-प्रवाह समुद्र के समान तरगायित होकर प्रकट हुआ। अनेक वीर योढा कटकर गिर पडे।

कालवर्ण सिह-सहश प्रभु के अनुज (लह्मण) के द्वारा छोडे गये शरों में से इख वल खाते हुए चले। कुछ धुऑ छोड़ते हुए चले। कुछ मुलमाते हुए चले। कुछ जलते हुण चले। कुछ काले होकर चले। कुछ वाई ओर चले। कुछ वाई ओर चले। कुछ सधन हो चले। कुछ विखरकर चले। वे दिशाओं में सर्वत्र फैलकर चले।

(लह्मण के समान) युद्ध करनेवाले राज्ञस (इन्द्रजित्) के शरों में कुछ जल के जैसे थे। कुछ अपिन के समान थे। कुछ पर्वत के समान थे। कुछ अपर उठनेवाले मेघों के समान थे। कुछ वज्र के समान थे। कुछ समुद्र के ममान थे। कुछ सूर्य के रथ के समान थे।

कुछ वृपभवाहन (शिव) के अट्ट्हास के समान थे और कुछ (भय से उत्पन्न) स्वेद-जल के समान थे।

(इन्द्रजित् ओर लद्मण) के शर काम उत्पन्न करनेवाले कुल में जन्म लेनेवाली नवयुवितयों के (अर्थात्, वारनारियों के) कटाच् के समान, रच्चा करनेवाले दृढ कवच से आवृत पराक्रमपूर्ण वच्च से जा लगते। योद्धाओं के मनोहर कंघों से जा लगते। मुखों से जा लगते। मुजाओं से जा लगते और पैरों से जा लगते।

देवता विस्मित होकर कह रहे थे कि किस देव या दानव ने किस दिन ओर कहाँ इनके जैसे युद्ध किया था। उन दोनों ने अपने-अपने स्वर्णमय धनुष को, शुक्लपच की दूज के चाँद के समान एक बार जो मुकाया, वह वैसे ही मुका रहा और उनसे निग्न्तर शर निकलते रहे।

उनके द्वारा प्रयुक्त शरों से लोक सतत हो उठे। (गगन में) सचरण करनेवाले ज्योतिष्पिड (सूर्य आदि) भुलस उठे। देवता भी ताप से व्याकुल हुए। दिग्गज सदेह करने लगे कि युगांत तो नहीं आ गया है १ धनुष का टकार सबको व्याकुल कर रहा था।

(दोनो के शरो के कारण) आकाश से नच्च मड़ पड़े। सूर्य को भी सताप उत्पन्न हुआ। पूर्णचन्द्र ने अपना हिरण गिरा विया। गगन ने मेघ गिराये। कुलपर्वत चूर हो गये। (अनेक) सम्मानित सिर कटकर नीचे गिर पड़े। ससार के अनेक प्राणी अपने प्राण छोड़कर गिर गये।

सव दिशाओ पर निजय प्राप्त करनेनाले रावण के पुत्र ने पश्चीस तीचण शर छोड़े, जो अनुजदेव (लद्दमण) की देह में जा लगे। लद्दमण ने अपना धनुप मली भॉति सुकाकर अपिन वरसानेनाले ऐसे कुछ वाण छोड़े, जिनसे इन्द्रजित् का कवच टूटकर गिर पड़ा।

वलवान् राच्नम ने मार्चात के उन्नत कथो पर ऐसे वाण छोडे, जिन्होने देवेन्द्र के क्रोबी ऐरावत को खदेड़ दिया था। पूर्व मे देवो को तितर-वितर कर टिया था और जो आग उगलते हुए चलते थे।

वपार गुणो से मरे मारुति की, रुधिर के वहते हुए सरनो से पश्चिम दिशा में पहुँचे हुए सूर्य के समान (रक्तवर्ण) देखकर युवक मिह-सदश लन्मण ने उन्द्रजित् के रथ की किसी भी दिशा में न जाने से रोककर उसे चूर-चूरकर डाला।

उस (इन्द्रजित्) के रथ को टूटते हुए देखकर देवता हर्पध्विन कर छटे। तिम् चिं हिंपत हुए। तब इन्द्रजित् बज्र के समान कींघ के साथ लपककर एक दूमरे रथ पर जा बैठा और लहमण के शिर को लह्य करके दस बाण छोडे। उनके लगने से अनुज-देव छटपटाने लगे।

लहमण शिथिल हांकर फिर स्वस्थ हो उठे और फट मुखवाले इन्छ तीच्चण वाण छोड़े। इनके पहले कि इन्द्रजित् उनका निवारण कर नके, लहमण ने एक वाण इन्द्रजित् के वन पर यो मारा, ज्यो पूर्वकाल से वृपभवाहन ठेव ( शिव ) ने टर्प मे आनेवाले यम के वन्न पर परापात किया था। वह वाण इन्द्रजित् के कवच तथा वच्च को पार कर निकल गया। इन्द्रजित् उससे शिथिल हुआ। इसपर देवता ऊर्चे स्वर से हर्पघ्विन कर छठे। तव लह्मण ने दिन के आरम्भ से उठित होनेवाले सूर्य के जैसे दिखाई पड़नेवाले एक वाण से उस राच्स की ध्वजा को काट डाला और उसके पुष्ट कधो को छेद दिया।

उस राच्ति की देह से बहुनेवाला रुधिर प्रज्वलित अग्निशिखा के समान उमड़-कर प्रकट हुआ और वह विचलित मेर-सा हिल गया। अपनी देह को फिर सँभालकर उसने नी सहस्र तीच्ण शर चलाये। किन्तु, वे (लच्न्मण के) ज्योति-सदृश्य मेश कवच से टकराकर छितरा गये। उस दृश्य को देखकर इन्द्रजित् अत्यन्त सृष्ट हुआ।

सहस्र अश्व-जुते रथ पर बैठे हुए, इन्द्रिजित् ने पुनः चुनकर अति ती इण सहस्र वाण ( लह्मण के) मर्मस्थान को लह्य करके छोड़े। अनुपम नायक ( राम ) के अनुज ने उन सबको ध्यान लगाकर देखा और निष्फल कर दिया। फिर, कुछ शरो से इन्द्रिजित् के शरीर को वेष करके उसके धनुप की डोरी काट डाली।

इन्द्रजित् इस आशंका से विचलित हुआ कि इस (लक्सण) के हाथ में स्थित यह धनुष कदाचित् विष्यु, ब्रह्मा या शिवजी का ही धनुष तो नहीं है। फिर, ध्यान से देख-कर यह भी जान लिया कि वे बाण उसके कवच को तोड़ने पर भी स्वय पूर्ण ही रहते हैं। वह यह सोचकर कि अब विजय पाना असमव है, दुर्बलचित्त हो गया।

तव उसके चाचा (विभीषण) ने उसके मनोभात्र को जान लिया और मुक्ति-दायक (भगवान विष्णु के ग्रशस्त) लद्मण के निकट जाकर कहा—मेरी एक बात सुनो। किसी भी देवता को युद्ध मे परास्त करनेवाले इस (इन्द्रजित्) को तुमने पराजित कर दिया। युद्धानमाद से भरा हुआ (इन्द्रजित्) अब दुर्बल पड़ गया। अब यह जीवित नहीं रहेगा।

तव यम के समान रोषपूर्ण, घातक करवाल एव दाँतों से युक्त उस राज्ञस ने अपने चढाये धनुष की डोरी से सप्तलोकों में प्रतिध्वनित होनेवाला टकार निकाला। फिर, यह कहते हुए कि इसे रोक सको, तो रोको—वायवीय अस्त्र को छोड़ें। किंतु, लक्ष्मण ने लसी अस्त्र से उसे रोक दिया।

तव इन्द्रजित् ने आग्नेय अस्त्र का प्रयोग किया। लह्मण ने उसी अस्त्र से उसको भी रोक लिया। वाक्णास्त्र छोडा, तो वाक्णास्त्र से उसे रोका। काले हृदयवाले राज्ञ्यस ने अरयुज्ज्यल सूर्य का अस्त्र चलाया। रोष-भरे सिंह जैसे लह्मण ने उसी अस्त्र से उसे भी रोक दिया।

इन्द्रजित् ने यह कहकर कि 'क्या तुम इससे वच सकोगे'— 'इषीकास्त्र' छोड़ा। तव लद्मण ने उसी अस्त्र से उसको रोक लिया। तव इन्द्रजित् ने यह कहकर कि अव तुम पर अविनाशी अस्त्र फेक्सूँगा, जिससे तुम अपने को मृत ही समको, ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया।

तब गगन में स्थित शिव, ब्रह्मा, सुनि तथा देव एवं धर्मनिष्ठ देवों के अधिपित सब भयभीत होकर यह कहने लगे कि कदाचित इस अस्त्र से लद्दमण की कुछ हानि न हो। चक्रधारी (विष्णु के अवतार राम) के भाई ने उस ब्रह्मास्त्र को देखकर, जो यो आ रहा था, ज्यो प्रलयकाल में सारी दृष्टि को मिटानेवाली समुद्र-मध्य स्थित वडवामि सूर्य के साथ मिलकर जल छठे, तो भी उसकी समता नहीं कर सके, मन में सोचा—

इस (इन्द्रजित्) ने यह सौचकर कि पहले ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करने पर मैने उसे न लोटाया, न रोका ही था, किन्तु, निष्प्राण होकर गिर पडा था, अब पुनः सुक्तपर उस अस्त्र का प्रयोग किया है। यदि अब भी मै अपने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग न करूँ, तो वह उचित कार्य नहीं होगा।—यो सोचकर लहमण ने कमलभव के अस्त्र का सधान किया।

उस श्रेष्ठ पुरुष (लद्मण) ने कहा— 'संसार का कल्याण हो'। यह भी कहा— 'ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करने का साहस करनेवाले इस राच्चस के प्राण मत लेना।' फिर, यह कहा कि 'यह अस्त्र इस (इन्द्रजित् के द्वारा प्रयुक्त) ब्रह्मास्त्र को शान्त कर दे।' यह कहकर उन्होंने ब्रह्मास्त्र को छोडा। स्वर्ग के देवता लद्मण के सद्गुण को देखकर आश्चर्य-चिकत हो गये।

स्वर्गवासी विस्मय के साथ कह उठे— लद्मण के द्वारा छोड़ा हुआ यह अस्व स्वर्ग एवं भूमि को सुरच्चित छोड़कर अधर्मपूर्ण राच्चम के शरीर काट सकता है। किन्तु, इसने कहा है कि केवल (राच्चस के द्वारा प्रयुक्त ) ब्रह्मास्त्र का ही शमन कर देना। अहो ! इसने अधार्मिक रोष नहीं प्रकट किया। इसकी कैसी करणा है ?

यि अग्नि जल उठे और उसके सामने नज्र आ गिरे, तो जिस प्रकार वह अग्नि दब जाती है, वैसे ही विष्णु (के अश राम ) के माई द्वारा छोड़े हुए ब्रह्मास्त्र से इन्द्रजित् का अस्त्र मिट गया और वह ( लच्मण का ) अस्त्र सप्तलोको को जलानेवाली अग्नि को प्रकट करके फैल गया।

तव सूर्यकुल में उत्पन्न वीर (लहमण) ने उस ब्रह्मास्त्र को गगन मे फैलने से रोकने के लिए एक शर को यह कहकर भेजा कि इस अस्त्र के निकट जाओ। जिस प्रकार एक विष का प्रभाव दूसरे विष से शात होता है, उसी प्रकार वहास्त्र का प्रभाव दूसरे शर से शात हो गया।

स्वर्गवासियों ने राम-लदमण का कार्य देखकर कहा—इन दोनो बलशाली बीरों के लिए क्या कोई कार्य असमव भी हो सकता है? और, यह सोचकर कि उनका कार्य सिद्ध होगा, वे आनिन्दत हुए। तब ललाटनेत्र ने उन देवां से कहा—अच्छी तरह विचार किये विना तम लोगों ने यह कहा है कि क्या इनके लिए कोई कार्य असमव हो सकता है? वास्तविक वात में कहता हूँ, सुनो—

ये राम-लद्मण नर और नारायण के ही अवतार हैं, जो हम सबके मूल कारण-भूत हैं, जो निखिल सृष्टि के आदिकारणभृत ब्रह्म हैं, जो कर्मवन्ध से मुक्त पुरुपों के लिए भी अगम्य हैं, जो अनुपम नाया के भीतर अदृश्य रहते हैं, जो हमारे द्वारा अध्ययन किये जानेवाले चार वेटों के भी परें हैं, वह पुराणपुरुष ही इनके रूप अवतीर्ण हुए हैं।

ये ज्ञान के लिए अगम्य हैं। जब-जब धर्म की हानि होने लगती है, तब-तब थे नाधारण भृतलवासी के जैसे ही यहाँ बाकर धर्म की रच्चा करते हैं। ये क्रूर राच्चसों का नाश करने के लिए यहाँ बाये हैं। फिर, भी अपने सामर्थ्य से अपने कार्य की लोगों के लिए अगोचर बनाकर सचरण करते रहते हैं। यह लडमण निस्सदेह वह परमात्मा ही है, जो सब प्राणियों में स्थित रहकर सब की प्रशामा पाता है। राम भी वही परमात्मा है, जो सारी सृष्टि में उसी प्रकार ब्यात है, जिम प्रकार दूध में जामन फैलकर दही का कारण वनता है। यह परमार्थ है। इस सत्य को तुम सब यथारूप में जान लो।

चीरसागर मे शयन करनेवाले, पूर्व में हमारी प्रार्थना को सुनकर अविनश्वर भाग्यशाली राच्चसो का नाश करके उत्तम धर्म की रच्चा करने के लिए अवतरित पुरुष भगवान् ही ये हैं—या अट ऐश्वर्य के अधिष्ठाता जटाधारी देव (शिवजी) ने कहा।

तय देवो ने यह कहा—है आश्रितो के कर्म-दुर्विपाक को दूर करनेवाले । यह सब जानकर भी हम भगवान् की माया के कारण अज हो गये। अतः, सशय करने लगे। अव हमारा सशय मिट गया। आपका वचन हमारा धैर्य वढा रहा है। अव हमारे सब शत्रु मिट गये। हम अपने सब दुःख भूल गये।

वक तथा उज्ज्वल दष्ट्राओं से युक्त उस राज्ञस (इन्द्रजित्) ने मायावी मगवान् (विष्यु) का अस्त्र उठाया और यह कहकर कि यदि तुम इसको रोक सको, तो तुम्हे जीतने वाला कोई नहीं होगा १ किन्तु, यह निश्चित है कि अब तुम इस लोक को छोडकर जानेवाले हो। उस पवित्र मूर्ति (लद्मण) पर उसका प्रयोग किया।

देवताओं ने सिर पर कर जोड़कर उमको नमस्कार किया और अपने को बचा लिया। सुनि तथा अन्य लोगों ने भी बैसा ही किया। कभी कृठित न होनेवाले और सब कायों को पूर्ण करनेवाले उस अस्त्र को उसे नमस्कार करनेवालों के सामने शात होते टुए देखकर लद्मण, अपने चक्रधारी विष्णु का ग्राश होने की बात स्मरण कर उस अस्त्र के सम्मुख गये।

वह अस्त्र इस प्रकार आ रहा था, मानी वह ससलोको को जला देनेवाला हो। लद्मण ने यह स्मरण किया कि मैं अविनाशी आदिब्रह्म ही हूँ। तव वह अस्त्र उनकी इछ हानि न करके और उनकी परिक्रमा करके ब्रातरिक्ष में जाकर अदृश्य हो गया।

तव देवता प्रशासा करके नाच छठे। किपकुल के वीर आनन्द से नृत्य करने लगे। देवस्त्रियाँ नर्तन करने लगी। तपस्वी यह कहकर कि तुमने सारे ससार की रचा की हैं, हपंनृत्य करने लगे। कमलभव एव परशुधारी (ब्रह्मा एव शिव) मुक्तकठ प्रशासा करने लगे।

इन्द्रजित् ने जब विष्णु के अस्त्र को व्यर्थ जाते हुए देखा, तब उसे सदेह हुआ कि यह कीन है १ फिर सीचा, यह चक्रधारी विष्णु ही तो नहीं है। पुनः यह सोचकर कि चाहे यह कोई भी हो, मैं इसमें आगा-पीछा नहीं करूँगा, पाशुपतास्त्र को छोडा।

सारे ब्रह्माड को एक दिन में ही मिटाने में समर्थ पाशुपतास्त्र का प्रयोग करने का उस राच्चस का विचार जानकर देवता कॉम छठे। सारा ससार विनष्ट होने की आशका सं भय-व्याकुल हो छठा।

अनेक दिन तक कठोर तपस्या करने पर स्त्रय शिवजी ने प्रत्यत्त होकर सुके यह अस्त्र दिया था, जिसे अन्य कोई नहीं प्राप्त कर सका है। अतः, यह अस्त इस (लह्मण) क प्राणां को हरेगा, इसमे कोई सटेह नहीं । इसी के कारण आजतक कोई मेरे सामने खड़ा नहीं रह नका---यो इन्द्रजित् ने सोचा।

इन्द्रजित्ने पुष्प, जल, चन्दन, धूष, हिव आदि पूजा-योग्य द्रव्यो का मन से ही ध्यान करके, उम अन्त्र की पूजा की। उमने किसी भी प्रकार से अवाग्णीय उस अस्त्र के प्रति यह कहकर कि इस लच्मण के प्राण हरण कर लौट आओ, वहे रोष के माथ धनुष की डोरी को कथ तक खीचकर वाण छोड़ा।

तव शृल, परसे, जलानेवाले वाण, अग्नि-ज्वालाऍ, विष, सर्प, वज्र, काले भूत, पिशाच तथा नाना रूपो मे यम समार-भर मे फैल गये।

एक आर प्रलयकाल की अग्नि (उस अस्त्र) के साथ ज्यास हुई। दूसरी और उस सना-समुद्र के ऊपर, जो सससमुद्र तथा उससे परे स्थित महाजलिए के जैसे उस युद्धच्चित्र में फैला हुआ था, बहुत घना अपकार छा गया। चक्कर काटनेवाला चडमारुत भी उस सेना को ज्याकुल करने लगा।

यड़े-बढ़े देवता अपना स्थान छोड़कर भागे। मुनि यह कहकर कि यह अस्त्र व्यथं नहीं होगा, इससे लद्दमणको कुछ हानि अवश्य होगी, वहुत चिंतित हुए। वानर पिस गये। उस पाशुपतास्त्र से जो उत्पात हुआ, उसका वर्णन नहीं हो सकता। उस (अस्त्र) के घूमने से दोनो च्योतिष्पिड (सूर्य-चन्द्र) तथा सारा ससार घूम उठे।

उत्तम गुणवाला विभीषण उसे देखकर भय से उसास भरने लगा और पसीना-पसीना होकर पुकार उठा—है पवित्रमूर्ति । क्या इसे रोकने का भी कोई उपाय है १ इसके उत्तर में लह्मण हॅम पड़े । पुष्पमाला-भूषित वानर-वीर लह्मण के पैरी की छाया में आकर छिए गये।

सव नानरों को 'अभय दो । अभय दो ।' कहतं हुए देखकर लद्मण ने कहा— डगं मत । मैंने नुमको अभय दिया और अपना हाथ उठाकर उनको शान्त किया । उसने गगन और भूमि के भय को जान लिया । अब मै चुप नहीं रहूँगा। पचमुख रुद्र का अस्त्र सधान कर्लगा।—यो मन में निर्णय किया।

उम सुन्दर अस्न (रुद्रास्त) का स्मरण करके, उसकी पूजा करके और यह कहकर कि इम अस्न की शान्त कर दो और कुछ मत करो—अपनी शक्ति के योग्य एक वाण छोड़ा। उम अस्त्र ने इन्द्रजित् के अस्त्र के पीछे-पीछे जाकर चण-भर में उसे निगल लिया।

स्वर्गवासियों ने हर्पथ्वनि की । भूमि के निवासियों ने हर्प॰विन की । स्वर्ग-वासियों के मनोहर नगाडे गरजे । समुद्र गरजे । मेघ गरजे । कला-कुशल लोगों के मन गरजे । वेट गरजे । विजयश्री गरजी । धर्म गरजा । इस प्रकार सर्वत्र हर्पथ्विन सुनाई पड़ी ।

प्रलयकाल में मारी सृष्टि को मिटानेवाले रुद्र के उस शक्तिशाली अस्त का बलवान् लडमण ने निवारण कर दिया और ससार को बचा लिया। यसराज से भी भयंकर इन्द्रजित् लडमण के उस सामर्थ्य को देखकर स्तब्ध रह गया। पहले पैर उखड़ जाने से भागनेवाले बानर-बीरों ने जाना कि वे (लह्मण) हरि ही हैं। उस दिव्य अस्र के व्यर्थ हो जाने से इन्द्रजित् निरुत्साह नहीं हुआ। मै अस्न-प्रयोग मे दक्त हूँ, मेरी दक्षता अमोध है—यो कहते हुए उसने कुछ शर छोडे। वे शर विजयान लहमण के कधी एवं ललाट में चुम गये।

उसने सुग्रीव आदि वानर-वीरो पर, जो निरन्तर परथरों को वरसाकर राज्ञस-वाहिनी को मार रहे थे, सहस्रो ऐसे वाण छोडे कि जिससे ऐसा लगा कि वे वानर अव नहीं वर्चेंगे, तब गौरवर्ण लद्मण के पार्श्व में खडे हुए अपने पितृब्य (विभीषण) को देखकर इन्द्रजित् ने कहा—

वड़ा दडायुध हाथ में लिये तुम जातिश्रप्ट के जैसे वर्गहीन होकर मनुष्यों की प्रशंसा करते हो। अज दास के जैसे उनकी सेवा करते हो। उनके पीछे चलते हो। वजनेवाले नगाड़े के जैसे उनके वचनों को दुहराते रहते हो। आज तुम्हारा सिर काटकर गिरा देता। लेकिन, यह सोचकर कि ऐसा करने से अवकीर्त्ति होगी, मैं खुप हूं।

त्रिमूर्तिं भी भले ही दृष्टिपात पाने के लिए डरते हुए सम्मुख गिरकर नमस्कार करते रहे, त्रिभुवन का राज्य भी प्राप्त हो जाय, तो भी तुम्हारे जैसा जीवन कौन पसन्द करेगा। अपनी सेना को संभाल सकने की शक्ति रखनेवाले किसी भी वीर के लिए ऐना जीवन असह्य और अपयशमय होता है।

जवतक जल रहता है, तवतक मीन अपने प्राण धारण कर उसके साथ रहता है, उसी प्रकार सव राच्च्स रावण के साथ रहकर युद्ध में मर मिटने के लिए भी तैयार हैं। किन्तु, कोई राच्चस अपने प्राण रखकर उनसे पृथक् नहीं हुआ है। तुम जो अब पृथक् हो गये हो और अकेले ही जीवित रहना चाहते हो, यदि तुम (लका का) राज्य भी करने लगो, तो तस्हारा साथ देने के लिए कौन राच्चस रह जायगा १

पहले मेरे पिता ने सृष्टिकर्ता ब्रह्मा के पिता (विष्णु) को हराया था, कार्तिकेय के पिता (शिव) को कैलास पर्वत के साथ एक हाथ में उठाया था। वे जो इतना पराक्रम दिखाकर राज्य कर रहे हैं, वह क्या इन मनुष्यों की सहायता से ही है 2 (ग्रातिम पिकत से यह ध्विन निकलती है कि विभीषण मनुष्यों की सहायता से लका का राज्य करना चाहता है, जो उपहासास्पद है।)

कमल पर आसीन ब्रह्मदेव के ब्राह्मण-वश में अत्यन्न तुम अनुपम पराक्रमी हो। तुम्हारे इस उत्तम कुल के कारण सब देवता तुमको नमस्कार करते। किन्तु, तुम अब इन मनुष्यों का दास बनकर रावण का राज्य पाना चाहते हो। तुममे अभिमान कहाँ है। वह (अभिमान) तो हमारे साथ ही मिट जानेवाला है।

हमारी निन्दा कराके, स्वय हमारी निन्दा करके, अपनी वहिन की नाक काटने-वालों से अपने भाई को एवं उनकी उञ्चल शस्त्रधारी सेना को विध्वस्त कराके, अवतक दवे पडे हुए यस के परिवारों को अब विजयी बनाकर है तम जो जीवन विताना चाहते हो, उससे तो इस जीवन का न रहना ही तो अच्छा है 2

१. यमदूत अवतक रावण से डरते थे। किन्तु, अन व निर्मय होकर राज्नसों के भाण हर रहे हैं—यह ध्विन इससे निकलती है। —अतु०

हे विजयी भुजाओवाले ! जिस टिन चित्रांकित जैसे सादर्य से युक्त रावण राम के शर से विद्ध होकर भूल में लोटेगा, उम टिन तुम क्या उसके शरीर पर गिरकर रोओंगे, या आनन्द से हर्पध्विन करोगे, या इस राम की 'जय' कहकर उसकी सेवा करोगे १ तुम क्या करने पर तुले हो १

मासमय शरीर से प्राणों के निकल जाने पर पुनः श्रोषधि से उन प्राणों को लौटाने-वाले मनुष्य क्या लकेश को मार सकेंगे ? क्या तुम उस रावण के वैभव को पाकर उसे भोगने के योग्य हो ? यदि मैं अपयश की चिन्ता न करके एक शर से तुमको मार डाल्ँ, तो तुम स्वर्ग में जा पहुँचोगे न ?—यो इन्द्रजित् वोला ।

इन्द्रजित् के व वचन बड़ी शांति से सुनकर विभीषण ने पुष्पमालाओं से भूषित अपना सिर हिलाया और मदहास प्रकट किया। फिर, यह कहकर कि हे तात । पाप कठोर होता है। धर्म ही उत्तम है। मेरी बात सुनो। वह आगे बोला—

मैं धर्म को ही साथी बनाकर जीकिंगा । कठोर नरक का कारण बननेवाले पाप को अपना माथी बनाकर अमिट निन्दा का भागी बनकर नहीं जीकिंगा। यदि असत्य आचरण करना पडे, तो उस आचरण को ही त्याग दूँगा। किन्तु, सत्य को कभी नहीं छोडूँगा। जिस दिन लकेश ने दुष्कर्म किया, उसी दिन से मैं उमका माई नहीं रहा।

मैंनं मद्यपान नहीं किया | सूठ नहीं वोला | अपने वल से किसी भी वस्तु का अपहरण करने का पाप नहीं किया | माया और छल से कार्य करने के विषय में कभी सोचा भी नहीं | किसी ने मुक्तमें कोई पाप-कार्य नहीं देखा । तुम लोग भी देख रहे हो न १ मुक्तमें कौन-सा पाप है १ एक स्त्री की कामना करके अनुचित कार्य करनेवाले का माथ छोड देना क्या दोप है ?

जब मैंने कहा कि तीनो लोक जिसकी प्रशसा करते हैं, उस आदि भगवान् देवाधिदेव विष्णु (के अवतार राम) की पातिव्रत्य धर्म में श्रेष्ठ पत्नी को दुःखी बनाकर मताना उचित नहीं हैं, तब तुम्हारे पिता ने क्रोध करके कहा—'निकल जाओ !' तब मैं भी चला आया। इससे क्या मैं नरक में जाऊँगा ?

क्रूरता से धर्म की परवाह किये विना वासना की ही कामना रखकर मरनेवाले तुम लोगों को यश प्राप्त हो। श्रेय भी मिले। सत्त्वगुण में दृढ रहकर, महानों का अनुसरण करनेवाले तथा धर्म का आचरण करनेवाले हमलोगों को अपयश मिले, नरक प्राप्त हो।

यह जानकर ही कि धर्म को अधर्म नहीं जीत सकता, विवेकपूर्ण कार्य मानकर में देवाधिदेव राम की शरण में आया। बाह्य ससार में चाहे सुक्ते यश मिले या निन्दा मिले। आगे चलकर में चाहे उन्नति प्राप्त करूँ या पतन की ओर जारू, सुक्ते इसकी परवाह नही।—या विभीषण ने कहा।

तय वज्र-ममान रोपवाले इन्द्रजित् ने यह कहकर कि तुम जिन श्रेष्ठ वस्तुओं को प्राप्त करने की आशा कर रहे हो, व सब मेरे हाथ के इस अर्द्ध चन्द्र वाण से मृत्यु को ही श्रेष्ठ मानेगे. अब तुम वचकर कहाँ जाओंगे 2—गरुड के समान एक घातक शर को चुनकर विभीषण के स्वर्णाभरणों ने अलकृत कठ को लच्च करके छोडा।

## कंब रामायश

वह बाण, वज्र-सा, अग्नि-सा, विषकठ त्रिनेत्र (शिव) के त्रिशृल-सा, बढे वंग से चला। देवता बील उठे—(विभीषण) अब मरा। अब मरा। किन्तु इतने मे उदारगुण (लह्मण) ने अपने शर से उसके टुकडे-टुकडे कर दिये।

उस वाण के टूट जाने पर, यम के लिए यम वने हुए उम राज्ञ्स (इन्द्रजित्) ने एक भाला उठाकर फेंका। वह ऐसे आया, जैसे सूर्य ही गिर रहा हो। उस देखकर सप्त सुवन कॉप उठे। किन्तु, धनुर्विद्या में अत्यन्त निपुण उन (लह्मण) ने उसे भी काट दिया।

तव विभीषण ने यह कहकर कि मुक्तपर इसने भाले का प्रयोग किया—रोष करके वायुंनग से पद रखते हुए चलकर अपने हाथ से स्वर्णमय दडायुध से (इन्द्रजित् के) सारिथ, ध्वजा एव दूध के सदश रंगवाले वडे-वडे अश्वो से युक्त रथ पर आधात कर उन्हें चृर-चूर कर दिया।

टूटे हुए रथ पर ही खडे-खड़े इन्द्रजित् ने विभीषण के कधी पर, लह्मण की सुजाओ पर एव अन्य वानरी के वच्च पर अनेक सहस्र वाण वरसाये। जब सबको हुवाता हुआ रक्त का प्रवाह वह चला, तब उसे देखकर वह राच्चस अड्डास कर हॅस पडा।

इन्द्रजित्यों कोलाहल उत्पन्न करके और यह सोचकर कि एक अच्छे रथ के विना युद्ध करना कठिन है, देखनेवालों के पलक मारने के भीतर ही गगन में अदृश्य हो गया और रावण के निकट जा पहुँचा। (१—-१८३)

#### अध्याय १७

## इन्द्रजित्-वध पटल

इन्द्रजित् जय द्यतिरच्च में अदृश्य हो गया, तय वानर-वर्ग यह आशका करत हुए कि पहले के जैसे अब भी वह भायाकृत्य करेगा, अपनी बॉखों को तरेरकर देखने लगा। इधर रावण ने वीरता का सम्मान पाये हुए अपने पुत्र के घावों से रक्त बहते हुए देखकर कहा—

तुम्हारा यज पूर्ण नहीं हो पाया—यह बात तुम्हारे कथे पर लगे शर से ही बात हो रही है। तुम्हारी देह काँप रही है। तुम्हारी दशा गरुड के निकट सिर भुकाय मर्प की माँति हो गई है। कहो क्या हुआ 2

तय इन्द्रजित् ने उत्तर दिया—मैने जो मायाजाल फेलाये, उन मवको तुम्हारे भाई (विभीषण) ने व्यथं कर दिया। जब लह्मण ने आक्रमण करके मेरे यश को अध्य कर दिया, तब मैने कृद्ध होकर घोर युद्ध छेड़कर सभी महान् अस्त्रों का प्रयोग किया। किन्तु, (लह्मण ने) उन सबको रोक दिया।

भूमि और स्वर्ग को उत्पन्न करनेवाले विष्णु को अन्त्र भी लन्नमण की परिक्रमा करके चला गया। अब कोन-सा बलवान् अस्त्र शेप रह गया है ? हमारे कृल के दुर्भाग में तुमने यह भयकर वैर मोल लिया है। यदि लन्मण रीप करे, तो अक्ले ही वह त्रिभुगन को मिटा सकता है।

पहले के युद्ध में यह मोचकर ही कि उगसे सारा लोक मिट जायगा, उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग नहीं किया। इमलिए, मैं विजयी होकर लौट आया था। जब मेरा छोड़ा हुआ ब्रह्मास्त्र उसके निकट गया, तब भी उसने अपने को बचा लिया। अभी वह युद्ध के लिए बड़े उत्नाह से भग है। अपनी शक्ति से ही सुभे मारने का निश्चय करके खड़ा है।

मेरे ऐसा कहने से यह मत समकता कि मैं डर रहा हूँ। यदि तुम उस सीता की कामना छोड़ दो, तो वे (राम-लद्मण) भी अपना क्रोध छोड़ टेंगे। वे लौटकर चले जायेंगे। तुम्हारे किये अपराध को भी चमा कर टेंगे। तुम्हारे प्रति प्रेम के कारण ही मैं यह कह रहा हूँ।

जय इन्द्रजित् ने यह कहा, तय लकेश अपनी दाँतो से वाल-चिन्द्रका को प्रकट करके और अपने कथो को हिलाकर हॅस पड़ा और वोला—कदाचित् अब तुम युद्ध के लिए न जाकर कही द्र जानेवाले हो। मनुष्य को देखकर डर गये हो। डरो मत। दुःखी मत होओ। मै अपने एक धनुष के सहारे आज उन मनुष्यो को मारकर विजय दिलाऊँगा।

मेने जो (सीता का हरण) किया है, वह यह सोचकर नही कि अभी तक जो युद्ध करके मर गये, वे मेरे वैरभाव को मिटा देंगे या अभी जो वचे हैं, वे विजय पाकर जौटेंगे अथवा तुम उनको हरा सकोगे। मैने अपने ही अपार वल का विश्वाम करके यह वैर कमाया है।

हे पुत्र। तुमने विवेकहीन परामर्श दिया। मैं अपनी बीस सुजाओं से युद्ध करके सारे ससार के सिटने पर भी अभिट रहनेवाले यश को स्थापित करके, देवों के देखते हुए, जल के बुलबुले के ममान इस शरीर को भले ही छोड़ दूँ, किन्तु सीता को नहीं छोड़ैंगा।

यदि मै विजय न भी पाऊँ, तो भी उस राम के नाम के साथ मेरा नाम स्थिर बना रहेगा और वेदो रहते समय तक में अमर बना रहूँगा । मेरी मृत्यु कभी नहीं होगी । वह (मृत्यु) तो सबके लिए सामान्य विषय हे। जो आज हैं, वे कल मरेंने ही। किन्तु, यश अमिट रहता है।

ज्योही मै मीता को छोड़ दूँगा, त्योंही सब देवता आकर मुक्ते बाँधकर ले जायेंगे। कोई मुक्तमें डरेगा नहीं। मैं दमों दिशाओं को जीत जुका हूँ। मैं हीनता प्राप्त करके नहीं मर्लेगा।

अधिक कहने से क्या लाभ 2 तुम अपने निवास मे जाओ । कथे में चुभे वाणीं को निकालकर युद्ध के श्रम को दर करो और सुन्य से रात्रि व्यतीत करो।—यो कहकर (रावण) उठा। खुले मुँहवाले व्याध-समान उम (रावण) ने आज्ञा टी—'रथ श्रीव्र ले आखो।'

तय इन्द्रजित् ने उसके चरणो पर भुक्तकर कहा — हे मेरे पिता । आप रोप छोड़ दे। मैने जो परामर्श दिया, उसके लिए सुक्ते ज्ञाम करें। मैं जब मर जाऊँगा, तब आप मेरे बचनो को ठीक मानेंगे। यो कहकर और मरने का निश्चय करके उन्द्रजित् एक विज्य रथ पर आहद हुआ।

अपने प्रयत्न ने प्राप्त किये गये नाना प्रकार के शस्त्रों को, शिवजी के द्वारा दिये गये अस्त्रों को तथा अन्य तस्तुओं को रथ पर रखें। सब माँगनेवालों को टान दिया। फिर, क्रूर रावण को कटाचों से देख-देखकर दोनों आँखों में अश्रु बहाता हुआ चल पड़ा। लका के निवासी सब राज्ञम शोक के मारे, यह कहते हुए कि 'ह पर्वत-समान मनोहर कथोंवाले। तुमको छोड़कर हम नही रह सकते। हम मर जायेंगे।' परिक्रमा करते हुए उनके साथ चले। उनको देखकर इन्द्रजित् ने कहा—तुम लोग राजा (रावण) की रच्चा करो। किंचित् भी विचलित मत हो बो। मै अभी जाकर उन मनुष्यों को हरा दूँगा।

सदा भयभीत रहनेवाली एव कर्णाभरणो से भूषित राच्चन-रमणियाँ निकट आकर नमस्कार करती । विजय-कामना करती । इन्द्रजित् के रूप को देख देखकर उनका गुख सूख जाता । वे उसासें भरती । मन में द्रवित होती । रोने लगती । इस प्रकार (विलाप करनेवाली) उन स्त्रियो के कटाच्-रूपी तीच्ण बरछो से भरे हुए युद्धच्चेत्र को पार करके वह (इन्द्रजित्) किसी प्रकार वहाँ से गया ।

इस प्रकार इन्द्रजित् युद्धभूमि को जा रहा था। इधर धनुर्धांगी लद्दमण ने ऊपर फैले गगन मे दृष्टि डालकर कहा—हे निमीपण। क्रूर गुणवाला इन्द्रजित् कर्जाचत् अप्रतिद्व को पार करके कही उस ओर चला गया है। उसने कुछ किया नहीं है। तभी महस्त्र अश्व-जुते रथ की ध्वनि सुनाई पड़ी।

वह रथ स्वर्णमय टड पर दृढता से लगाई हुई ध्वजा से युक्त था। वज्र की-मी ध्विन करता हुआ चलता था। रत्नमय अलकारों के कारण विद्युत्-ममुदाय की-सी कार्ति युक्त था तथा त्रिभुवन में जाने की शिक्त रखता था। वह रथ यो आया, ज्यों मेरे का शिखर ही जुढकता हुआ आ रहा हो। उसके इस प्रकार आने से त्रिक्टाचल का प्रदेश चूर-चूर हो गया और सारा ससार यो डरकर अस्त-व्यस्त हो उठा, ज्यों उसने समुद्र से वाहर निकलती हुई वडवारिन को देख लिया हो।

जब शत्रु का वह रथ आया, तब रात्रि दिन के समान (प्रकाशशुक्त) हो गई। समुद्र हलचल से भर गया। ससार व्याकुल हो उठा। दिग्गज अपना स्थान छोडकर मागने लगे। अष्ट कुलपर्वत काँप उठे। भूमि मे गड्ढे पड़ गये। उसके चलने के मार्ग की धूलि छड़कर गगन में भर गई। भूमि के नीचे स्थित आदिशेष का फन, जो अंधकार के समान विष उगलता हुआ उठा, विचलित हो चकराने लगा।

राच्चसो की सेना में हर्पध्विन उठी । देवता भयमीत हुए । वानर-दल भय से व्याकुल होकर पसीना-पसीना हो उठा । जब घातक कृत्यवाले उस राच्चस (इन्द्रिजत्) में तीर बरसाये, तब पवित्र मूर्चि (लद्मण) ने उसके सम्मुख आगे बढ़कर अपने धनुप से ऐसा टंकार किया कि दिशाएँ वहरी हो गई। उन्होंने अति शीव्रता से भयकर युद्ध छेड दिया। समार में भीपण धूम फैलने के माथ बड़ी अग्निज्वाला ममक उठी।

विभीषण ने दोषहीन, शक्ति से पूर्ण तथा युद्ध मे चतुर लक्ष्मण की देखकर नमस्कार किया और कहा—यदि अब कुछ भी विलय करोगे, तो 'वाहै' (पुष्णो की) माला नहीं धारण कर सकोगे (अर्थात्, विजय नहीं पा सकोगे)।' तब उस सुन्दर हुमार ने महान

१. तमिल-साहित्य में ऐसा वर्णन मिलता है कि निविध युद्धों में बीर विविध पुष्पों की माला धारणकरने थे जैसे 'विटश', 'करहे' आदि। निजय पाने पर नीर 'नामक पुष्प की माला पहनते थे। —अनुः

शन्द करनेवाले अपने धनुप से ऐसा टकार उत्पन्न किया कि ससार धवरा उटा । कुलपर्वत चूर-चूर हो गये। सूमि के नीचे रहनेवाले आदिशेष भी भय से काँप उठा। फिर, उन्होंने वज्र के जैमे भयकर वाण वरसाये।

लह्मण में सहस्रो तीच्ण मुखवाले वाण छोड़े। एधर इन्द्रजित् ने भी उनके उत्तर में वाण छोड़े। वे जलनेवाले वाण लोगों के प्राण पी डालते थे। उनसे उरकर असख्य वानर एवं राज्ञ्म सब विशाओं में भाग गये। यो वे दोनों बीर, दो बड़े-बड़े मेघों के ममान थे, जो समान रूप में जलनेवाले वाण एक दूमरे पर फेंक गहे थे।

आग उगलती ऑखोवाले राच्तस (इन्द्रजित्) के द्वारा छोडे गये घातक बाण बीच में ही गिर जाते थे। सिंह-समान विजयी (लच्मण) के द्वारा फेके गये वाण उस (इन्द्रजित्) के शरीर में भरे रक्त को पीते हुए चुम जाते थे। उसके द्वारा प्रयुक्त टीर्घ शर आकर लच्मण के उज्ज्वल कवच में लग जाते थे। उसके बाण बॉबी में घुमनेवाले सर्प के समान हनुमान् के शरीर में बुम जाते थे, तो भी हनुमान् को उनका अनुभव नहीं होता था।

चस ममय, लद्दमण ने विप के ममान अत्यन्त कृद्ध होकर उस इन्द्रजित् के कवच को मेदनेवाले तीच्ण वाण छोडे। उनसे इन्द्रजित् की देह मे छेट पड़ गये। उसने आँखों से आग उगलते हुए कृद्ध होकर अग्निसुख वाणी का प्रयोग किया, किन्तु उसके वाण अपने लद्द्यस्थान पर न लगकर वीच मे ही गिर जाते थे। वह दृश्य देखकर देवता हर्षित हुए।

अपने धनुष को व्यर्थ होते देख इन्द्रांजित् ने, स्र्यंकिरण से भी अधिक तीहण एक श्र्ल उठाकर, अपनी मारी शिंक लगाकर उसे चलाया। ब्रह्मदेव के पुत्र पुलस्त्य में दिया हुआ वह श्र्ल दिनमें भी अधिक प्रकाश फैलाता हुआ आया। उसे देखकर लहमण ने सप्त ऋषियों के शाप-वचन से भी अधिक भयंकर एक शर का प्रयोग कर उसे टुकड़े-टुकड़े कर दिया।

लन्मण ने यह सोचकर कि यदि इसके पास रथ रहेगा, तो इसका वल कम नहीं होगा। इसके अश्व अति वेगगामी हैं, अतः इमके रथ को तोड़ देना चाहिए, एक घातक शर छोड़कर उम रथ के मारथि का पर्वत-जैसा मिर नीचे गिरा दिया।

जब रथ को चलानेवाला सार्थि मर गया, तब उस रथ की वैसी ही दशा हो गई जैमी उस तपस्वी की होती है, जो पचेद्रियों से आकृष्ट होता है अथवा उस वारनारी के प्रेम की जैसी होती है, जो अमत्यमय आचग्ण के द्वारा अपने प्रेम को वेचती है।

इन्द्रजित् ने उछलकर चलनेवाले अश्व-चुतं अपने रथ को स्वय वार-वार सचालित करते हुए, अपने वच्च को ही तृणीर बनाकर उसमे गड़े हुए बाणो को ही एक-एक करके खीचकर लघ्मण पर, हनुमान् पर तथा अन्य वीरो पर च्लाया और गर्जन किया।

तय देवों ने यह कहकर उनकी प्रशासा की कि वीर कहलानेवालों में यह महावीर है। क्या इनकी वीरता की समता अन्य किसी की वीरता के साथ हो सकती है १ मृत्यु निकट होने पर भी जो अपनी वीरता न खोये, वही सच्चा शर हैं— और उसपर दिव्य पुष्प बरमाये।

लच्मण आरुचर्य ने कह एठे-मैने नौ हद वाणी का प्रयोग किया, यह एनकी

(अपनी देह मे) उखाड़कर मेरे उपर चला रहा है! करोड़ों वाण अपनी देह में लगे हिं पर भी यह विचलित नहीं होता! इसके प्राण विकल नहीं होते! यह शिथिल नहीं हो रहा हैं! पौचप एवं पराक्रम कदाचित् इसके साथ ही समाप्त हो जायेंगे!

तव विभीषण ने न्हा—यह (इन्ड्रिलित्) अपने रथ को अतिरित्त में भी ले जायगा। इस युद्ध को तजकर मायायुद्ध भी करने लगेगा। मेघ-मडल के पीछे छिपकर वहाँ ने युद्ध करेगा। यह क्रूर राज्ञम दिन ने नहीं मरेगा, किन्तु राजिकाल में ही मरेगा।

लकेश के भाई ने जब वों कहा. तब लक्ष्मण ने उत्तर विया—अब यह मरनेवाला ही है। यहाँ से यह और कही नहीं जा सकेगा। जहाँ भी यह जायगा, मेरा वाण इनवा पीछा करेगा। इनकी शक्ति अब चीण हो गई है। यह अभी पराजित हो जायगा। उनी नमय—

लाल-लाल रुधिर-प्रवाह के जैने दिशाओं में लालिमा फैल गई। जरों के नमान महस्र किरणे दिखाई देने लगी। अत्युष्ण रथ भी निकल आया। यो सूर्यः उम राज्ञम-वीर के समान ही गगन-मार्ग में प्रकट हुआ।

शहो । प्रभात हो गया । सूर्य प्रकट हुआ । दीपों के जैसे ही राज्ञमां का प्रताप भी मंद पड़ गया । इसकी शक्तिशाली माया अब समाप्त हो गई । अब यह (इन्द्रजित्) मरा— यों कहकर देवताओं ने हर्पध्विन की ।

भविष्य को जाननेवाले विभीषण ने लह्मण में कहा—है अमिट यश प्रदान करनेवाली वीरता से पूर्ण! जवतक त्रिश्लाधारी (शिवजी) के द्वारा करणा ने दिया गया यह रथ नहीं मिटेगा और जवतक इसके हाथ में यह शृक्ष रहेगा। तवतक यह युद्ध में नहीं मरेगा, यह निश्चित है।

तव धनुर्विद्या ने निपुण वीर (लद्मण) ने सोचा—इस रथ में जुते अर्व तव-तक नहीं मरेंगे, जबतक बड़ा शब्द करनेवाले इसके पहिये सूमि पर नहीं गिरेंगे। फिर उन्होंने अपनी धनुप-चातृरी में पहियों की रज्ञा करनेवाली धुरी की कील उड़ा दी और बब्र जैमी धुरी ने चक्कों को पृथक् कर दिया।

रथ के जोड़ ढीले पड़ गये और वह टूटकर विखर गया। उसमे जुन हुए अहत उसी प्रकार विखरकर वेलगाम हो खड़े रहे. जिस प्रकार एक वड़े वृक्त के कुल्हांडे ने कटकर गिर जाने पर उसपर निवास करनेवाले पत्ती विखर जाते हैं।

इन्द्रजित उन ट्टेंग्थ के उपर में नव शस्त्रों को उठा उठावर वानर-मेना पर फेके. पर लहमण ने उन नवको अपने वाणों ने काट दिया । इतने में मुख वा वचन प्रा होने के पूर्व ही (वर्धात्, अतिशीय) वह (उन्द्रजित्) गगन में उड़ गया और ऐना गरजा रि जिनमें त्रिमुबन फट गया। कोई उमको देख नहीं नवा। उपना शब्द-मात्र मुनाई पटा।

बलवान् क्षों ने युक्त इन्द्रजित् ने अपने तपोबल में दहे मेघ के नमान पत्थरों है। बरमाया । सब बढ़े-बढ़े बानर-बीर किमी भी दिशा में बचकर नहीं जाने पाये और जिर नशा देह को घरती पर मुकाकर गिर पड़े।

इन्ह्रजित अतिरिक्त में अद्दश्य ही एउटा गहा। लक्ष्मण ने उसकी बग्गाई हुई

पत्थरी की वर्षा देखी, किन्तु उमे नहीं देख सके। तब उन्होंने सब दिशाओं को भरनेवाले त्रिविकम के जैसे सब दिशाओं में निरतर अपने हद शर वरसाये।

उन वाणों से सब दिशाएँ आवृत हो गईं। इन्द्रजित् की युद्ध करने की शक्ति घट गईं। तब लक्ष्मण ने मेघों के मध्य गगन की लालिमा के समान स्थित इन्द्रजित् को देखा और मन मे यो विचार किया—

भीरे वाण से उम (इन्द्रजित्) का धनुष भत्ते ही न टूटे, किन्तु उमकी पर्वत-ममान भुजा अवश्य कट जायगी। उन्होंने अपने दृढ धनुप को मुकाकर अर्द्ध चन्द्र वाणो को चलाया और उम राज्ञम के हाथ को काट दिया। वह (हाथ) अमूल्य आभरणो तथा धनुप के साथ धरती पर आ गिरा।

प्रलयकालिक प्रभाजन के चलने से इन्द्रधनुप के साथ गगन के मेघ जैसे गिर पडे हो, वैसे तीइण वाण के आघात से उसका वह बड़ा हाथ धनुप के साथ घरती पर गिर पडा।

ज्यों भूमि को वहन करनेवाला आदिशेष अर्द्ध चन्द्र को काट रहा हो, त्यो मनोहर उँगलियों से हदता से पकडे धनुप के साथ वह हाथ ऐसे तड़पा कि वहाँ की शिला और पेड़ चुर हो गये ओर वानर मर मिटे।

स्वर्ग के देवता योल उठे— अही । सूर्य मिटा नहीं है, चन्द्र मिटा नहीं है, मेर-पर्वत भी नहीं भिटा है। किन्तु, इन्द्र जित् का हाथ अभी कटकर गिर गया है। यत्र के ममान इस नश्वर जीवन की इच्छा अब कौन करेगा १ (भाव यह है कि इन्द्र जित् जैसा पराक्रमी वीर भी मम जाता है, तो किसको जीवन की नश्वरता का ज्ञान नहीं होगा १)

अमत्य को अति जुद्र पाप समक्तिवाले रावण के पुत्र को, जिमका हृदय काजल से भी अधिक काला था, धर्म की स्थूल मूर्त्ति के जैसे उन वीर (लद्मण) के शर से आहत देखकर राज्ञम यो विकल हुए, ज्यों उनका अपना ही मिर कट गया हो।

जब ऐसा हुआ, तब वानर-सेना हर्पध्विन करती हुई उमड़ पड़ी और विजली के जैंस टॉतोबाले राज्ञम-सेना पर टूट पड़ी और अपने घातक नखो, हाथो, लातो, बृज्ञो तथा बड़ी शिलाओ से (माग्कर) एक को भी छोड़े विना, सबको एक नये जीवन से (स्वर्ण मे) पहुँचा विया।

तव इन्द्रजित् ने, जो विपकठ देव (शिव) के द्वारा दिये गये शूल को अपने हाथ में लेकर चिल्ला रहा था कि 'मैं अभी फेक्ट्रैगा' और वर्पाकालिक मेघ के समान काला पड गया था, कहा—'तुम अपने शत्रु के कुल तथा पराक्रम को नहीं जानते हो, तुमको मारे विना मैं नहीं मर्देगा।'

इन्द्रजित पवन, वज्ज, अग्नि एव यम जैसे ही शृत लेकर (लद्दमण को) मारने के लिए प्रकट हुआ। तव अयोध्या के राजा (राम) के भाई ने यह मोचा कि अब इस राजिय का गिर काटने का ममय आ गया है।

इधर लद्दमण ने यह कहकर कि यिट राम वेदों के द्वारा अन्वेषणपूर्वक जानने योग्य परमपुरुष हैं और वेदन ब्राह्मणों के लिए वद्य धर्म-स्वरूप हैं, तो यह मेरा बाण चन्द्रकला-जैसे दाँत से युक्त इस राह्मम को मार दे. अपनी मारी शक्ति लगाकर एक वाण फेंका और स्रष्टि को स्थिर किया। वह शर चक्रायुध, वजायुध, ललाटनेत्र (शिव) के भीपण त्रिश्ल एवं ब्रह्मदेव के अस्त—सबको लजाता हुआ और आग उगलता हुआ गया और इन्द्रजित् के मिर की काट डाला। तव (देवो के द्वारा) पुष्पों की वर्षा हुई।

इन्द्रजित् का निर ऊपर की ओर उड़ गया और उसके धरती पर गिरने के पहले ही उस छली की देह रहल एव उसमें लगे वाणी के साथ धरती पर यों आ गिरी, ज्यों प्रलय-काल के प्रमजन से आहत होकर विजली एव बज्र के सहित मेघ गिर पड़ा हो।

वो खड गदंती, कृडलो एवं लाल केशो के साथ उसका सिर गिर पडा। मानो प्रखर उष्ण किरणों से युक्त सूर्यमंडल, गगन के दो चन्द्रमंडलो के साथ, विद्युत् के जैसे जगमगानेवाले दो कृंडलो के साथ एवं रक्तवर्ण अग्निशिखाओं के साथ गिर पड़ा हो।

जव शरीर से आत्मा निकल जाती है, तब प्रज्ञा, पचेन्द्रिय तथा अत.करण जिस प्रकार बाहर निकल जाते हैं, उमी प्रकार (इन्द्रजित के मरते ही) तीच्ण दाँतींबाले राज्य अपने हाथ के शूलो को वैसे ही फेंककर ऊँचे प्राचीरों से घिरी लका की और वडी घवराहट के साथ भाग गये।

धनुर्धाग्यों में उत्तम वीर इन्द्रजित् के मरते ही देवता यह कहकर कि अब लकेश (रावण) का शामन नहीं चलेगा, हर्षध्विन करते हुए, अपने कमर की घोती खोलकर और उसे उद्घाल-उद्घालकर नाचने लगे। उस समय ने देवता न मारने (अहिंसा) का व्रत ग्खनेवाले अर्हत्-देवो (जैनों के पूज्य दिगम्बर तीर्थं इरों) के समान लगे।

उस ममय वर देनेवाले भगवान् (विष्णु), हरिणधारी उदारगुणवाले देव (शिव) चतुर्वेदो का पाठ करनेवाले देव (ब्रह्मा), देवेन्द्र इत्यादि सभी करणालु देव अगोचर न रहकर भूमि पर प्रकट दिखाई पडे। उनको वानरो ने भी अपनी आँखो से देखा।

पापी राक्त के शर से जिन बानरों के सिर कट गये थे और वे मरे पड़े थे, वे देवताओं की कृपा से समाण हो उठे। महात्माओं की यह उक्ति प्रमाणित हुई कि जो धर्म को अपनाते हैं, उनका बिनाश कभी नहीं होता।

(इन्द्रजित् कें) शरीर से कटकर गिरे सिर को आनन्द से भरा हुआ वालिपुत्र अपने मनोहर कर में लिये आगे-आगे चला। लदमण हनुमान् के कधे पर आसीन होकर, आकाश से देवों के द्वारा विमान से बरसाये गये पुष्पों की छाया में चले।

पुष्ट कधोवाले, जिसका वैरमाव तिल-तिल करके विलीन हो रहा था, ऐसे स्वमाववाले तथा उत्तरोत्तर उमड़ते हुए हपवाले प्रभु (राम) ने दर से देखा कि पूर्व काल में देवी के लिए चीरसागर की मधनैवाले वाली का पुत्र ( दगद ) अपने लाल हाथ में एक निर लिये आ रहा है।

राम ने मन में कहा — मैं यह मोचकर कि रात्रिकाल में चमन नेवाले उध्वित्र चन्द्र पर लगे कलक के समान ही सुम्मपर लगा हुआ कलक भी नहीं मिटेगा— दुःखी हो रहा था। किन्तु, प्रल्यात धर्मदेव की करणा से मेरा दुःख द्र हो रहा है। अब लक्ष्मी की भी मैं प्राप्त करूँगा, इसमें सदेह नहीं। मेरी दीनता भी मिट जायगी।

फिर, राम ने कहा-विच्छण समुद्र से घिरी हुई और इट प्राचीरों से युक्त लका

पर राज्य करनेत्राले कपटी राच्चन के पुत्र को मेरे अनुज ने मार डाला ओर तुम उस सिर को हाथ में लिये हुए आगे-आगे आ रहे हो । हे वानरराज ! इससे अवतक लज्जा से मुका हुआ मेरा सिर ऊँचा हो रहा है । अब मै अपने श्वेतच्छत्र को भी ऊँचा करूँगा।

तव राम के निकट खड़े बीरों ने (श्रांगद से) कहा—अज्ञय मधु से पूर्ण पुष्पों की माला से भूपित है बीर। देवी को पराजित करनेवाले पापी इन्द्रजित् का सिर तुम उठा लाये हो। इससे स्वर्गवासी अपना सिर उठा सकेंगे। समुद्र से आवृत पृथ्वी के निवासी (भय छोड़कर) अपना सिर उठा सकेंगे और चारों बेद भी अपने सिर उठा सकेंगे।

कभी विचलित न होनेवाले स्वभाव से युक्त राम यह सोचते हुए लक्ष्मण की प्रतीचा मं वैठे थे कि लक्ष्मण मायावी राच्मम (इन्द्रजित्) को अवश्य मारकर लौटेगा और धर्म को स्थिर करेगा। ठीक उसी प्रकार, जिस प्रकार बत को अपनाये हुए भरत उन (राम) के सजीव लौट आने की प्रतीचा करते हुए बैठे थे। इतने में उन्होंने अपने अनुज को आते हुए देखा।

शञ्ज के पास जाकर उसका वथ करके अनुज लौटे। राम के नयन उनपर गर्ड हुए थे। उनके कमलनयनों से जो जलधारा निरन्तर वहीं, वह (अश्रधारा) क्या प्रेम के कारण वहीं, या दुःख के कारण वहीं, या आनन्द के उमड़ने से वहीं, या अस्थियों की भी गला देनेवाली करणा के कारण वहीं 2 इसका रहस्य कौन जान सकता है ?

(राम) ऑखों से अश्रु वहाते हुए, उमंग एवं हर्प के साथ उठकर सामने आये। (लह्मण ने) उनके युगल चरणों के आगे मेट के रूप में इन्द्रजित् के उस सिर को रखा, जो ज्वाला-समान लाल केशों से युक्त था और जिसके फटे मुँह में औठ चवाते हुए दॉत निकले हुए थे।

रामचन्छ (इन्द्रजित् के) सिर को देखते। अनुज की, विजयलहमी से आलिंगित स्वर्णपर्वत-समान भुजाओं को देखते। सामने खढे हुए मार्चति के पराक्रम की देखते। (लह्मण के) धनुप को देखते। देवताओं के कृत्य को देखते। अपने अनुज के द्वारा की गई इन्द्रजित् की हत्या को देखते और हर्पमस्न हो कुछ कह नहीं पाते, अपितु ज्यो-के-त्यो खड़े रह जाने।

जिनका उपमान करनेवाला कोई भी पदार्थ कही नहीं है, ऐसे गुणों से पूर्ण उन राम ने अपने चरणों पर नत हुए अनुज को अपनी बाँहों में बाँध लिया। वह दृश्य ऐसा था, जैसे कालमेंघ के साथ अरुण गगन मिल रहा हो या काले पर्वत पर प्रभातकालीन आतप फैल गहा हो। राम के वच एवं कंधों पर रिधर के लाल-लाल चिह्न लग गये।

राम ने कहा—मैं यही सोच रहा हूँ कि आलान में वाँचे जानेवाले मत्त गजो के अधिपति जनक महाराज की पुत्री अब मेरे पास पहुँच गई। तुमने इस कथन को सिद्ध कर दिया कि इस सृष्टि में वह व्यक्ति, जिसके अनुज हो, शत्रु से नहीं डरता।

राम ने (लदमण के) कथे पर वॅथे त्णीर की उतारा। कथे एवं वस्त पर बॅथे कवच की खोला, घाव करनेवाले शरों की नोक लगने से जो सन उत्पन्न हो गये थे, उनकी

१, यह परा प्रक्तिप्र-मा लगता है। --- अनु०

पुन-पुनः आलिगन ने तथा हाथां के स्पर्श ने ऐसे दूर कर दिया कि उनके चिह्न भी नहीं गह गये।

विकित्त पुष्पमालाधारी प्रभु ने लक्ष्मण से यह कहा कि हे पुरुपश्रेष्ठ । यह विजय तुम्हारे कारण मही हुई हैं । उत्तम वलविशिष्ट हनुमान् के कारण प्राप्त नहीं हुई है। किनी देवता की महिमा ने नहीं मिली हैं । यह विजय विभीषण की दी हुई है। फिर, वे मौन हो रहे। (१—७१)-

#### अध्याय २८

## रावण-शोक पटल

द्रतों के उस इन्द्रजित के पिता (रात्रण) को ममाचार देने के लिए, मर्वत्र पैलडर वहनेवासी शीतस रक्तवारा में वचकर, आर्चनाट करनेवासे राक्तम-ममुद्र को भी पार कर सका के भीतर इम प्रकार टौड़ चसे, जैसे पर्वत की कटरा में धुम रहे हों।

घरों के ऑगनों में मर्बत्र राच्चस-स्त्रियाँ एकत्र होकर गे रही थी. मानों सुन्तर तथा काले रंगवाली कॉन्वियाँ रो रही हों। ऐसे समय में अत्यन्त चिन्ता करते हुए कि ब्राज लका का नाश हो गया, दूतों के वल उज्ज्वल शूलधारी रावण के निकट जा पहुँचे।

उनके डाँत, मुख, पैर, मन नव प्राणों का बोक्त लिये काँप रहे थे। भय व्याप्त होने से वे अत्यन्त विह्नल हो गये थे। उन्होंने किमी प्रकार (रावप को) यह नमाचार सुनाया कि आज तुम्हारा पुत्र नहीं रहा।

यह ममाचार मुनते ही वहाँ स्थित देवताः नृत्य करनेवाली तनुमध्या गर्माणयौ तथा अन्य लोग इम आणा ने कि आज यह ममार नष्ट हो जायगा वहाँ के भाग-भागकर इधर-उधर छिए गये।

गवण की ऑखो की पुतिलयों ने धूम-महित कोबाग्नि भड़क उठी। उन्हें करवाल को कोप में निकालकर मह उन द्तों के कंठ पर चलावा पर यहें नमृह की तरगी के जैंने हाथों के शिथिल होने में वह करवाल फिमल गया और न्वय भी गिर पड़ा।

पुत्रशोक ने रात्रण की ऐसी दशा कर दी कि लगता था उसकी हो गांज गं मुख मे उत्पन्न होकर माँसों मे बद्दकर, अत्यन्त जलती हुई आँखों मे ज्याला वनकर दर सारे लोक को बावृत कर लेगी। (इस पन मे बोट च्याना, उसास भरना प्रकर देखना आदि कियाओं की बोर सकेत है)।

उस रावण की देह जिथिल वनकर (पृथ्वी पर) पड़ी रही। उमट्कर बाहर प्रकट होनेवाली क्रोधारिन से वह विप की उत्पन्न करनेवाले समुद्र के समान सुद्ध हो उटा. जिस्स फर्नोबाला आदिशेष और पृथ्वी विकलित तथा दुर्बन हो गये। सवको अस्तव्यन्त कर देनवाली कोधाग्नि, उत्तरोत्तर बद्दनेवाला (पुत्र-) प्रेम तथा शांक, इन सवक कारण अभिनिशाखा-नमान उसकी बीन बाँखों से बाँसुबो की धारा, पिबले हुए ताँवे के समान वह चली।

उनने दाँत कटकटाये, तो पर्वतो पर वरसनेवाली घनी घटा के गर्जन की जैमी ध्वनि मर्वत्र मुनाई पड़ी। उमने अपने हाथ उठाकर नीचे पटका, तो उससे प्रवंत चृर-चृर हो गये और उन पर्वतों के स्थान मे मसुद्र का जल उमड़कर भर गया।

जैसे जले हुए घाव में शल चुम गया हो—ऐसी पीडा का अनुभव करता हुआ वह कभी कहता, 'हे पुत्र। अरे।' कभी कहता, 'हे उत्तम सुत ।' कभी कहता, 'मेरे तात।' कभी कहता, 'मेरे प्राण! कभी कहता, 'दुम से भी पहले उत्पन्न होकर मैं अवतक जीवित हूँ, हाय!

कभी कहता, आज इड का वेर पूरा हुआ। 'कभी कहता, 'हमते हु.खी रहने-वाले स्वर्ग के देवता आज आर्नान्टत हुए।' कभी कहता, 'करदै (नामक) पुष्पधारी शिव एव चीरसमुद्र में छिपे रहनेवाले विष्णु, अब अपना वैर समाप्त होते देख रहे हैं।'

विभ्तिधारी (शिव) तथा विष्युः जो हमारे सामने से हटकर पर्वंत पर एव ससुद्र में खिपे रहते हैं, अब निर्वाव होकर बूपम एव गनड पर आल्ड होकर सन्तरण करेंगे।

स्वर्गवामी देवता एव उनके विमान, जो भाग-भागकर विशासों में छिपे हुए छे ओर अवतक लोटकर अपने स्थानों में नहीं आ पाते थे, क्या उनके लौट आने का उपाय इन तुच्छ मनुष्यों ने कर दिया ?

मेरे क्रूग दतों ने जैसे कहा — मेरा पुत्र एक टीन मनुष्य के हाथ मारा गया । यो कहता हुआ वह गला फाड़कर बार-बार पुकारता, चिन्तित होता, पीडा से ब्यानुल होता ।

शांक के बटने में वह उठता, बैठता, च्लता, दीनता में रो पहता, दहाड़ कर कलपता, शिथिल होता, स्वेद में भग जाता, उठकर चलता हुआ गिर पड़ता, आँखे खोलकर देखता, पुनः वद वर लेता. अपनी देह से भूमि को कुरेदता और लोटने लगता।

जहाँ उमका एक सिर 'हे तात । कहता और दूसरा सिर 'क्या में अब भी राज्य करने के योग्य हूँ' कहता वहाँ तीसरा सिर कहता, 'मैंने ही तुमको शत्रुओं के हाथ दे दिया। अब मैं च्या कर नकता हूँ १'

चीथा सिर कहता. तुम चन्डन चर्चित अपनी भुजाओ से हाय ! मेरा आित्रान नहीं करते हो । तो पॉचवॉ सिर कहता — 'हे महान् वीर ! क्या यह उचित है कि एक सिंह को हरिण खाजाय १'

छठा निर कहता—'नीलकठ और चक्रपाणि जिन बड़ी मेनाओं को नाथ लेकर नामना करने आये थे। उन मबको हराकर तुमने उन्हें भगा दिया था। बब क्या तुम दुनः अपना स्वर नहीं सुनाओंगे ।

नातवों निर कहता— हाय ! क्या तुम मर गये ! मेरा कोई साथी नहीं रहा, यह क्या कोई छल है । क्या हुम लोटकर नहीं आओगे ? हाय ! में अकेला होकर उर रहा है ! — यो कहकर वह रोता ! आठवॉ सिर कहता—'अम दिन तुम इन्द्र के किरीट के साथ उसकी विजयमाला का भी छीन लाये थे। तब सुन्दरियो ने जी सद्योविकसित पुष्प तुम्हारे सिर पर रखे थे, क्या अब उन्हें कौए उड़ाकर ले जायेंगे १ क्या युद्ध होत्र में सुक्ते यही दृश्य देखना पढ़ेगा १'

नवाँ सिर कहता—'ह बोर । अब क्या मीन-जैसी बाँखोवाली यद्यपालयाँ तुम्हारे धतुप के टंकार को सुनकर मयभीत हो अपने मंगलसूत उतारकर देंगी १'

दसवाँ सिर कहता—'इ असीम शक्ति से पूर्ण। यम भी तुम्हारे निकट आकर तुम्हारे प्राणहरने की धीरता नहीं रखता था। अब तुम सुक्तसे भी अदृश्य होकर किस लोक में जा पहुँचे हो 2'

शीक से उडिग्न रावण यो रोता हुआ, सोचने के पूर्व ही, उठ गया और दोडकर प्रलयकालिक लाल आकाश के रंगवाले रुघिर से पूर्ण युद्धभूमि मे अपने उत्तम पुत्र की देह की दूँढने के लिए जा पहुँचा।

देनता आदि उसके सब सेनक रावण के साथ ही युद्धचेत्र में गये और यह सोचकर कि 'न जाने, अब तीनो लोको की क्या दशा होगी,' ब्यथित हो उटे।

युद्धत्तेत्र मं रावण को देखकर कुछ भृत तथा मासभन्नी पन्नी, जैसे प्रेम दिखा रहे हो, रो पडे । कुछ उसके चरणों को नमस्कार करने लगे । कुछ मूर्व्छित हो गये । कुछ मृत मत्तगजों के शरीरों के भीतर जा छिपे ।

अपने पुत्र की देह को ढूँढते हुए, अनेक कोटि अश्वो, बलवान् राज्ञसों के शरीरों, सुखण्डों से भूषित गजो और रथों को वह दिन-भर उलटता-पलटता रहा।

उसकी सभी आँखों से आँस् वह चले। घी डालनेवाले पर मड़कनेवाली आंभ के समान (क्रीध से पूर्ण) हृदयवाले रावण ने (इन्द्रजित् के) हाथ को देखा, जो दृढ तथा भारी धनुष को पकड़े हुए पड़ा था।

उभरे कथे पर तूणीर एवं शर के साथ पड़ा हुआ वह हाथ भीवण नेत्रोंचाले सर्प के समान था। रावण ने उसे अपने लाल करों में उठाकर अपने सिर पर रख लिया।

सुमूर्ड व्यक्ति के समान साँस लेता हुआ रावण (इन्द्रजित् के हाथ को) कभी अपने पर्वत-समान वच्च पर लगाता। कट पर फेर लेता। सिर पर लपेट लेता। ऑखी पर दवाता। नाक पर रखकर सुँघता। इस प्रकार, वह अत्यन्त शोक से पीडिस हो उठा।

हस हाथ को देखने के पश्चात् रावण ने कुचले समुद्र के समान (इन्द्रजित् की) देह को भी देखा। उसकी अश्रुधारा समुद्र बनकर, बीरो के शरीर-रूपी लहरों से भरे युद्धभूमि-रूपी समुद्र को शावृत कर फैल गई। इस देह पर रावण गिर पडा।

शरों से भरे उस (इन्ह्रजित् के) शरीर को अश्ववर्ष से भरे अपने शरीर के लगाता। मुँह खोलकर विलखता। राषण ने जैसा शोक अनुमव किया, वैसा और किसने अनुमव किया होगा १

वह इन्द्रजित् के वज्ञ में विधे शरों को उखाड-उखाड़कर तोड देता। मृच्छित होता। उसकी देह को सूँचता। उसका आर्लिगन करता और ऐसे कृद्ध होता कि देखनेवाले यह आशका करने लगते कि यह उष्णिकरण मूर्य के साथ सत लोको को अपने सुँह में रखकर चवा जायगा।

'इसका क्रोध क्या त्रिमूर्तियों और त्रिलोक के साथ ही समाप्त हो जायगा १' ऐसी आशका करके देवों के साथ मुनि सचरण करना छोड़ कही छिए गये।

रावण ने इन्द्रजित् का सिर ढ्ँढ़ा, पर नहीं मिला। यह सोचकर कि वह मनुष्य उमका सिर ले गया है, अत्यधिक कुद्ध हुआ। उससे हृदय में मानो एक घाव फट गया और वह वड़े शोक से सिसकी भरकर ऐसे रो पड़ा कि (उस शब्द से) आकश निदीण हो गया।

स्थिर दिशाओं में रहनेवाले दिग्गज तथा जलाटनेत्र शिव का पर्वत (हिमालय) ही क्या मेरे उखाड़ने के लिए सुलभ थे १ मेरे दोषहीन पुत्र के सिर को एवं उनके प्यारे प्राणों को हरनेवाले उन शत्रुओं के शरीरों में प्राण रहते हुए भी तुच्छ गुणवाला में अभी तक अपने प्राण दो रहा हूँ ! धिकार है सुने।

मैने ही अलका नगरी को अग्नि का आहार बनाया था १ मैने ही इन्द्र के नगर को जला दिया था १ मैने ही त्रिलोक पर अन्य किमी का अधिकार नहीं होने दिया था और मैने ही (उन लोको पर) शासन किया था। सुमें धिक् हैं। पुष्पमाला-भूपित सिर से निहीन अपने पुत्र की देह को शृगालों से खाये जाते हुए देखकर भी में जीवित हूँ। मैं जो आहार लेता हूँ, वह श्वान के आहार से भी अधम है।

शत्रु पर आक्रमण करने के लिए मेरे पुत्र के साथ जो गये थे, वे लौटकर नहीं आये। सब मर गये। किन्तु, उम पच्च में तंपस्वी के बेप में रहनेवाले दो मनुष्यों एव उनके साथ युद्ध में आये हुए वानरों में से कोई नहीं मरा। रावण के प्रतापी जीवन के बारे में और क्या कहा जाय।

गधर्म, यस्न, सिङ, रास्त्रस, इन सक्की स्त्रियाँ, जो लक्ष्मी से भी अधिक सुन्द्र हैं, सगीतमय कठस्त्रर से युक्त हैं और तुम्हारी प्रेयिनयाँ हैं, यदि यह कहेगी कि मेरे पित को दिखाओं, तो मैं जो यम को भी पराजित करनेवाला हूँ क्या उनके साथ मिलकर रोडेंगा है हाय।

मैने सर्वत्र विजय पाई। इन्द्र की संपत्ति पाई। जो भी चाहा, वह सब पूरा किया। किन्तु, अब सुन्दर आभरणधारिणी एक स्त्री (सीता) की कामना करके में उन सब उत्तर कमों को स्वयं तुम्हारे लिए करनेवाला हूँ, जिन्हें (पुत्र की हैमियत से) मेरे लिए तुम्हें करना उचित था। है हाय। मेरे समान व्यक्ति इस ससार में कौन होगा ?

इस प्रकार के अनेक वचन कहकर कॉचे कट से विलाप करता हुआ, व्रवितचित्त हो रोता हुआ रावण अपने प्यारे पुत्र (की देह) को उटाये, राव्तसियों के मुक्त कंट से रोत हुए, स्वर्णमय लका मे प्रविष्ट हुआ। उसे देखकर जो लोग रा पड़े, उनकी ध्विन दसी दिशाओं में गूँज उटी।

२. पिना का श्राद्धादि कर्म करना पुत्र के लिए योग्य दे; पर आज रावण को ही अपने पुत्र के लिए वे सब कर्म करने पट्टेंग ।—अनुरु

स्त्रियां की भीड अपार नदी के समान बढ आई। वे अपनी ऑखें निकाल देती, कट काट लेती, वज्ञ की चीर लेती और उम घाव से अपने गुद्दों की बाहर निकाल फेकती, अपनी जीभ उखाड़ देती, इम प्रकार असहा शोक से व पीडित हुई।

मय दिशाओं पर विजय प्राप्त करनेवाले दृढ सुजाओं से युक्त इन्द्रजित् की सुक्षट-म्पित सिर से विहीन देह को दीता हुआ रावण आ गहा था। उसे देखनेवाली स्त्रियों की ऑखों से करणासूचक अशुधारा समुद्र के समान उमड़कर वह चली।

इन्द्रजित् पर प्राणों से बढकर प्रेम रखनेवाली राक्त्स-स्त्रियाँ, सुण्डो में एकत्र होकर निर पर कमल जैसे करों को जोड़े, चित्रस्थ प्रतिमाओं के समान स्तब्ध खड़ी रहती ओर फिर पृथ्वी पर गिरकर लोट जाती। ऐसी दशा में कथिर उमड़नेवाली बाँखों से युक्त रावण शीव राजधासाद में प्रविष्ट हुआ।

तब मयपुत्री (मदोदरी) अपने स्तनो को, अपने करो से पीटती हुई शोकिषिहल होकर आई, जैसे नारियल के कच्चे फलो पर कमल से मार रही हो। उसके लवे केशभार खुलकर ऍड़ी तक लटक रहे थे। ऐसा सदेह होता था कि मेखला का भार ढोनेवाले विशाल नितबों के अतिरिक्त इसके किट भी है या नहीं 2

वह (मदोदरी) सिर पर हाथ रखे, पृथ्वी पर यो पैर रखती हुई, जैसे झाग पर चल रही हो, हृदय में उमझते प्रेम के साथ आई और शोक से विहल होकर इन्द्रजित् की देह पर यो गिरी, ज्यों व्याथ के तीचण वाण से आहत होकर कोई मयूरी पर्वत पर गिरी हो।

वह दीर्घ काल तक श्वासहीन तथा प्रज्ञाहीन होकर यो पड़ी रही, ज्यो प्राणहीन हो गई हो। उसके शरीर से स्वेद नहीं निकला। वह कुछ नहीं वोली। फिर, धीरे-धीरे उसकी मूच्छों दूर हुई और प्रज्ञा पाकर सुक्त कठ से विलाप करने लगी।

बढते हुए चन्द्र के समान किशोरावस्था में तुमको बढते हुए और अपने धनुप से इन्द्र पर विजय पात हुए देखने की तपस्या मैंने की थी। अब तुम्हारे शिरोहीन शरीर की देखने के लिए न जाने कौन-सी तपस्या की है शहाय। सद्हृदय से हीन होकर में अब भी इम नश्वर देह को दोती हुई जीवन व्यतीत करने का विचार कर रही हूँ।

हे तात । हे प्यारे । हं अल+य अमृतचक्रधारी (विष्णु) तथा परशुधारी (शिव) के वल को भी जीतनेवाले एव यम-समान बलवाले । त्रिलोक में अनुषम बीर । हे युद्ध में कुशल । तुम्हारे कमल-समान मुख को देखे विना क्या मैं जीवित रह सकती हूँ १

जब तुम वालक ही थे और पैरो में न्पूरों को शब्दित करते हुए घटनों से चलते थे, तभी तुम दो वलवान सिंहों को एकडकर ले आये थे और ऑगन में उन टोनों को परस्पर टकराकर लडवाते थे। क्या में अभागिन तुम्हारी ऐसी कीडा को फिर कभी देख पार्कगी है

हे महान् गजमदृश । मै तुम्हारी उस कीडा को पुतः देखना चाहती हूँ, जिसमे तुमने चन्द्र को 'चन्दा मामा आधी' कहकर पुकारा था और उसके पास आने पर दोनो हाथों से उसे पकड़कर, ज्यर्थ ही उसमे लगे रहनेवाले कलक को, खरगोश कहकर उसमे से हाथों से उसे पकड़कर, ज्यर्थ ही उसमे लगे रहनेवाले कलक को, खरगोश कहकर उसमे से हाथों से उसे पकड़कर नहीं आओगे? निकालने की चेष्टा की थी। क्या तुम मेरी इच्छा को पूर्ण करने के लिए उठकर नहीं आओगे? हे सुब्रह्मण्य (कार्तिकेय) के समान सोदर्यपूर्ण। यन्न, राच्नस, विद्याधर आदि की

निष्कलक चन्द्र-सदृश मुखवाली स्त्रियों के द्वारा प्रेमजाल में फॅसाये जाकर क्या अत्र पुष्पशच्या पर निद्रामग्न होकर पडे हो। अथवा क्या युद्ध के श्रम से थककर सो रहे हो १

तीनो लोको मे जितने भी युढों मे गया, उन मवमे विजयी होनेवाला तथा त्रिनेत्र आदि को भी पराजित करनेवाला मेरा पुत्र क्या एक मनुष्य के भारने से मर जायगा १ (यह तो हुआ) जैसे एक अणु के लात मारने से गगन तक उठा हुआ मेर-पर्वत टूटकर गिर जाय, यहो।

कठोर कोपवाले मनुष्यों से राम्नसी का मना-ससुद्र ऐसे ही मिट गया, जैसे रूई में आग लग गई हो। मैं बहुत संयभीत हो रही हूँ। उम सीता नामक अमृत में छिपे हुए विष से क्या कल लकापित भी डमी दशा को प्राप्त होगा 2 हाय।

जब मदोवरी इस प्रकार विलाप कर रही थी, तभी रावण यह वहता हुआ दौड़कर आया कि यह मारा दुःख विशाल नितववाली मीता के कारण ही उत्पन्न हुआ है। उम छल-भरं कठोर चित्तवाली को करवाल से मारकर शत्रुओं को मिटा दूँगा।

(गवण कां) यो वैडिकर आते हुए देखकर मदोद्री डर गई और यह मांचकर कि कही मंत्री की हत्या करके यह (रावण) अमिट अपयश का भागी न वन जाय, वह उसके निकट जाकर उसके चरणो पर गिरकर साहसपूर्ण हृदय से कहने लगी— हे गजन् ! तुम्हारे यश में कलक लग जायगा।

अवतक अनेक युद्धों में विजय प्राप्त किये हुए हे महावीर ! क्या तुम ऐसा अपयश पाना चाहते हो, जो समस्त जल, अग्नि, पृथ्वी, आकाश तथा पवन—इन पचभूतों के रहत तक अभिट रह जायगा ?

महावलशाली कालकेयों के सिरो तथा दिगाजों के धवल दोंतो को काटकर गिगानेवाले अपने दिव्य कम्बाल को यदि तुम लता-समान किट तथा अदण अधर में युक्त एक स्त्री पर चलाओं गे तो वह करवाल लाजा में कुठित ही हो जायगा; किन्तु एक स्त्री के प्राण नहीं हरेगा।

तपस्त्रिनी के वप में रहनेवाली एक स्त्री को यदि तुम किचित् भी सकोच किये विना करवाल से मारोगे, तो गगा को अपनी सुन्दर जटा में रखनेवाले (शिव), विष्णु, तथा ब्रह्मदेव यह कहकर ताली बजाकर हॅसेंगे कि यह राज्ञ्य के अयोग्य एक तुच्छ व्यक्ति है।

पुलस्त्य के उत्तम वश में उत्पन्न होने का यश प्राप्त करनेवाले हे बीर ! यह कार्य भूनोकवामियों के योग्य नहीं हैं, स्वर्गवामियों के योग्य नहीं हैं और किसी भी प्रकार के लागों के योग्य नहीं हैं। उत्तम व्यक्तियों का वर्म नहीं हैं। नीतिशास्त्र के अनुकूल नहीं हैं। विजय के योग्य भी नहीं हैं। अतः क्या तुम ऐसे अभिट अपयश को पाकर दुःखी होना चाहते हों 2

अव इस नारी को मारकर और राम को भी जीतकर क्या हुम प्राचीन लंका-नगर ने मन मारकर पढ़े रहना चाहते हो १ 'सीना मर गई हैं'—यह सोचकर वे लोग स्त्रय ही लौट जायेगे। उनको विना हराये ही जाने देना क्या बीरता की बात होगी ! मीता को मारने मे कौन-सा ओचित्य है 2 बताओ।

मदोटरी के दम प्रकार कहने पर रावण ने उठाये हुए करवाल को पृथ्वी पर डाल दिया और यह कहा-पुत्र के निर को एव उन शत्रुओं के सिरो को लिये विना में नहीं लीटेगा। प्राचीन परिपाटी के अनुसार इस इन्द्रजित् की देह को तैल-भरी नोका में रखा जाय। (१--६१)

#### अध्याय २९

# सेना-संदर्शन पटल

संबकों ने वैसे ही किया (रावण की आजा के अनुसार उन्द्रजित की देह की तैल-भरी नाव में रखा)। यब दिशाओं से रहनेवाले राचसो की सेनाओं को एकत्र करने के लिए गये हुए दूत आ पहुँचे और रावण से नमस्कार करके निवेटन किया—हुम्हारी इस विशाल नगरी में असख्य पिक्तयों में खड़ी रहनेवाली सेनाओं के लिए पर्यात स्थान इतनी सेना एकत्र हो गई है। अब क्या आज्ञा है ?

प्रसन्न होकर रावण चठा और उसने पूछा--(सेना) कहाँ है 2 तब सुकुलित कर वाले दूती न निवेदन किया—यह कैसे कहा जा सकता है कि वह अमुक स्थान में है ? जैसे प्रलयकाल में साती समुद्र चमड़ चठते हैं, वैसे ही हमारी सेनाएँ उमड़ आई हैं ? सारे सतार में भी इनके लिए पर्याप्त स्थान नहीं है।

जब ने निशाल सेनाएँ पृथ्वी पर चल रही थी, तब उससे उठी हुई धूलि इस प्रकार आसमान पर छा गई कि गगनगामी देवता भी उसपर पैर टेककर ( ठोस धरती के जैसे) चलने लगे । प्रलयकाल की घटाओं के जैसे ही एक-पर-एक राज्ञस-सेनाएँ लका मे प्रवेश करने लगी।

करवाल ऐसे चमक रहे थे, जैसी विजलियाँ भी मेघो मे नही चमकती। नगाडे एसे बज रहे थे, जैसे मेघ भी नहीं गरजते। वे सेनाएँ ऐसी काली थी, जैसे मेघ भी नहीं होते। पैने शस्त्रों से युक्त पदाति, हाथी, अश्व, रथ आदि यदि समुद्र के ऊपर पैर रखकर चलते थे, तो वह समुद्र भी उनका उपमान नहीं वन पाता था। अब और वया उपमान दिया जा सकता है ?

जब सल्यातीत सेनाएँ एक के पीछे एक चलने लगी, तब (उनको देखकर डर से) ऊपर के लोक एक दूसरे से जाकर सट गये। चद्र और नत्त्वत्र अपने अपने स्थान छोड़कर हट गये। सूर्य भी आगे बढना छोड़कर एक ओर हट गया। वहाँ एकत्र राज्ञस-सेना लका के गगनचुत्री मेर के समान चार ऊँचे दरवाजी

में नगर में प्रवेश कर रही थी। वह दृश्य एंसा था, मानो भूमि का भार कम करने के लिए काले समुद्र की एक स्थान से दूसरे स्थान में पहुँचाया जा रहा हो।

यदि सकीर्ण दरवाजो से ही वह सेना लंका मे प्रवेश करती रहे, तो दीर्घ समय तक वह कार्य होता ही रहेगा, इमिलए वह लंका के प्राचीरो के उपर भी चढ़कर ऐसे प्रवेश कर रही थी, जैसे ब्रह्माड-भर के काले मेघ एकत्र होकर वहाँ आ गये हो।

तय रावण ने इस प्रकार उस सारी राच्चस-सेना को एक साथ देखना चाहा, जिस प्रकार कोई मूर्ख सप्तसमुद्रो को एक साथ देखने की इच्छा करें। वह सुन्दर गोपुर पर चढकर क्रमशः उस सेना को देखने लगा।

जैसे कोई समुद्र एक दिशा से दूसरी दिशा को जा रहा हो, वैसे ही चलनेवाली उस विशाल सेना को दूत, पृथक-पृथक पक्तियों में दिखाकर उसी प्रकार विवरण देकर कहने लगे, जिस प्रकार कोई वेद-वदातों के तस्य का विवेचन करके सुनाता है।

वे हैं —शाकद्वीपवासी । दानकों ने जो यज्ञ किया था, उसम ये उत्पन्न हुए थे । इन्होंने सब देवताओं को मोहित किया था। मायाकृत्य करने में ये प्रधान स्थान रखते हैं। मेघ को छूनेवाला आकार रखनेवाले हैं।

हे पराक्रमशाली । वे हें कुशद्वीपनिवासी । ये यम तथा ब्रह्मा से क्रमशः वेर तथा पराक्रम वढानेवाले हें । ये ऐसे रहते हैं, मानो स्वय विजय क अवतार हो । इन्ही के कारण स्वर्गवासी अपना यश, सपत्ति, आवास सब कुछ खो बैठे हैं।

ये शाल्मली-द्वीप के रहनेवाले हैं। इन्होंने पूर्व में ऐसा युद्ध किया था, जिससे अनिमेष देवों के अधिपति की स्वर्णनगरी (अमरावती) विनष्ट हो गई थी। चद्र को सिर पर धारण करनेवाले देव (शिव) के द्वारा प्राप्त वरों से ये महिमावान् हुए हैं। पवन से वढनेवाली दावाग्नि के समान कोध से भरें हैं।

ये कीं चद्वीपनासी हैं। पहले एक बार ये लोग देवों के शाश्वत निवासभूत उस पुरातन मेरु-पर्वत को उखाड़कर समुद्र में गिराने का प्रयत्न कर रहे थे। तब अत्यन्त भयभीत होकर देवों ने इनसे प्रार्थना की कि वैसा न करें। तभी ये अपने प्रयत्न से विरत हुए।

ये प्रवालद्वीप मे निवास करनेवाले हैं। शुक्राचार्य एक कमल-समान नयनवाली रात्त्व-रमणी पर कामासक्त हूए, तो उनकी सत्तित होकर ये उत्पन्न हुए। इनकी सख्या दम कोटि है। ये इतने शक्तिशाली हैं कि इन्होंने धवल द्वीरसमुद्र को कुछ दिनो तक यों वॉध टिया था कि वह सूखने लगा था।

हे राजन्। ये खड्ग-समान टॉलीबाले राज्ञस, इस नील-समुद्र के पार, मद-मास्त ने युक्त गधमादन नामक पर्वत पर निवास करत हैं। अपने वर्ण से अधकार एव हलाहल की समता करते हैं। हम इनकी सख्या जान नहीं सकते हैं।

मलय-पर्वत 'पोटिय' पर्वत का ही दूसरा नाम है। जममे जरान्न ये राच्यस समुद्र के मध्य स्थित एक डीप मे यसते है। बहादेव न यह मोचकर कि इनसे यह समार ही सिट जायगा, उनका निवास उस डीप में बनाया। हं यशस्त्रिन्। इधर ये राज्ञम हाथों में हथौड़े लिये हुए हैं। त्रिशूल रखने वाले हे। 'भुशृडि' नामक आयुध रखनेवाले हैं। चक्र रखनेवाले हैं। घनुष रखनेवाले हैं। ये प्रसिद्ध बीर सातों समुद्रों के प्रभु हैं। पुष्पकर (पुष्कर) नामक विशाल द्वीप में रहनेवाले हैं।

ये राज्ञस 'इरिल' नामक बढे द्वीप में रहनेवाले हैं। पूर्वकाल में अपनी महिमावती माता के कहने से इन्होंने यम की हराकर उस चक्रवाल पर्वतों में बंदी बनाकर रखा था। फिर, ब्रह्मा की प्रार्थना सुनकर उसे सुक्त कर विया था।

हे प्रसु । वेताल (नामक एक भूत ) के जैसे हाथोवाले ये राज्ञस ब्रह्मा के यह कहने पर कि पृथ्वी पर तुम नवके निवास के लिए पर्याप्त स्थान नहीं हैं, ब्रतः तुम सब पाताल में जाकर बनो—पाताल जाकर रहने तमें थें। तुम्हारे प्रविप्रेम से वे अब यहाँ आये हैं।

ये राज्ञम निर्ऋति (नामक दिक्पालक) के कुल में उत्पन्न हुए हैं। तुम्हारे कुल के बधु हैं। देनों के भीषण शत्रु हैं। यदि इनके पीने के लिए कियर न प्राप्त ही, तो वे सप्त समुद्रों को भी पी जायेंगे। अधकार के जैसे रगवाले हैं। इनमें से कोई एक व्यक्ति ही सात पर्वतों को उठा सकता है।

पूर्व काल में भूमि का आलियन करनेवाले आदिवराह को प्रेम की दृष्टि से देखने के कारण इन लोगों ने पीत स्वर्ण के वीर-वलय प्राप्त किये थे। विशाल दिशाओं में अपनी विजय की सूचना देनेवाले मत्तराजों को रखकर, इन्द्र को भी हराकर इन लोगों ने विजयमाला पहनी थी।

प्रखर नेत्रो तथा कठोर क्रोध से भरे हुए ये पर्वताकार वीर, पाताल की उस गहराई तक जाने की शक्ति रखते हैं, जिसके नीचे अन्य कोई स्थान ही नहीं है। इनके सचरण करते रहने के कारण सहस्र फनवाला अनन्तरोप निद्राहीन होकर दुःखी रहता है।

पूर्वकाल में जब ललाटनेत्र (शिव) ने कालिका देवी को अपना ताडव दिखाकर परास्त किया था, तब उस देवी की क्षोधारिन से ये राज्ञस उत्पन्न हुए थे। ये भूतों के अच्छे भाई है। हाथ में करवाल एव मुखों में जगमगाते हुए दाँत रखते हैं। ये बढ़े-बढ़े भूड़ों में एकत्र होकर आये हैं।

अपने धनुषों को दिखाते हुए उत्तर दिशा से आनेवाले ये रात्तम तभी उत्पन्त हुए थे, जब पाप उत्पन्त हुआ था। जैसे दो कदराओं में दो दीप चमक रहे हो, बैसी ऑखों से ये भयकर लगते हैं। कुद्ध होने पर अपनी माता के भी प्राण पी सकते हैं।

ये राज्ञ्स, क्रोध से पूर्ण पाँच मुखावाले रुद्र के ललाटनेत्र से उत्पन्न हुए थे। उधर से आनेवाले वे राज्ञ्स, 'केशोवाला यम' कहने योग्य एक स्त्री की क्र्रता का सहारा यनकर पूर्वकाल में उत्पन्न हुए थे।

शूलधारी ये रात्तम, पूर्वकाल मे जब रह ने यम के वन्न यर पदाघात किया था, तब उस वन्न से वह रुघिर से उत्पन्न हुए थे। ये असंख्य है। ये हलाहल और अमृत—दोनों के उत्पन्न होने के पूर्व ही उत्पन्न हुए थे।

च्य पद्म का उत्तराई अरपष्ट है। इससे कदाचिन कोई पुरानी कथा सम्बद्ध है।—अनु०

ये राज्ञम (ज्ञीरमागर मथते ममय) वासुिक द्वारा उगले हुए विष को वडनामि में डालने पर उत्पन्न हुए थे। वहाँ खडे वे राज्ञम, जिनके केश अमिशिखा के जैसे उठकर मेध-मडल को क्रू गहे हैं, शिवजी के द्वारा त्रिपुर के जलाये जाने पर उत्पन्न हुए थे।

हे प्रभु। यह कहना असमन है कि इनकी सख्या कितनी है और ये कैंसे ब्यक्ति हैं। इनके वारे में कुछ निचार करना या कहना असमन है। इनके माया-कौशल, वहें बर, तप आदि का वर्णन करने लगेंगे, तो अनेक सहस्र युगो का समय भी पर्याप्त नहीं होगा।

हे देवो के लिए भी दुर्लभ वैभव में युक्त ! इन विशाल सेना में स्थित कोई एक ही वीर जाकर उस अति वलशाली किप को तथा अतिशक्तिशाली कहलानेवाले उन दोनो (राम-लद्भण) को एक हाथ से ही मारकर गिरा सकता है। अब अधिक क्या कहूँ १— इस प्रकार उन दुनों ने कहा। तब रावण बोला—

यह बताओं कि इस सेना की सख्या कितनी हो सकती है 2 तब उन दूतों ने कहा—जो यह कहंगे कि इस सेना की सख्या एक सहस्र 'समुद्र है, व उन्मत्त कहलायेंगे। अभी जितनी सख्याएँ प्राप्त हैं, वे सब इसे सूचित करने में असमर्थ हैं।

तव रात्रण ने दूतों से कहा — इस सेना में स्थित सब दलों के नेताओं को मेरे पास ले आओ, जिससे मैं उनको मारा घटित बृत्तात सुनाकर आवश्यक परामर्श लं और उचित रीति से उनका सत्कार करूँ।

उन द्ती के कहने पर, समुद्र के जैसे फैली हुई उस विशाल सेना में से प्रत्येक दिशा से एक के बाट एक लगातार चलकर सब सेनापित आये और रावण के चरणो पर पुष्प बरसाकर प्रणाम किया। उनके किरीटो के (चरणो पर) लगने से जो शब्द निकला, वह गगन में प्रतिध्वनित हो उठा।

जय सव लोग निकट आकर, चरणो पर नत होकर, खडे हो गये, तव नीर रावण ने उनको देखकर कहा—हम लोगों का शुभागमन हो। फिर, प्रसन्न होकर उनसे यो प्रश्न किया—क्या तुम्हारी पत्नी एव सतान सकुशल हैं 2

तय उन सेनापितयों ने कहा—तुम महान् विलिष्ठ भुजाओवाले वीर हो । तप के यल में प्राप्त वर भी तुम्हारे वश में अनेक हैं। तब भी क्या सब अभीष्टों को पूर्ण करना असभव हैं हमने देवों को पराजित कर भगा दिया। अन्य शत्रु अब कोई नहीं रहा। हमारे लिए दुर्लभ क्या है ?

उन सेनापतियों ने रावण में पूछा—तुम्हारे यहाँ की स्त्रियों एव पुनवों में व्याकुल न होनेवाला कोई नहीं दीखता, तुम भी बहुत चिंतित हो । इस वशा का क्या कारण है १ कहने की कृपा करो ।—उसके उत्तर में रावण ने सीता के कारण उत्पन्न सारा वृत्तात कह सुनाया।

कुं मकर्ण को, इन्द्रजित् को तथा वीर कुल मे उत्पन्न क्रोधपूर्ण राक्तमों के ममूह को मारनेवाले क्या तुच्छ मनुष्य हैं १ हमारी शक्ति भी खूब हे। उनकी मेना भी वानरो की हैं।—यो कहकर वे (सेनापित हॅम पडे।)

तमनं हम यहाँ बुलाया है, किमलिए ? आदिशेष के निर पर में इस लोक

को हटाने के लिए नहीं, अनुपम मप्त कुलपर्वती को हयेली से उखाडने के लिए नहीं, किन्तु, तुमने हमें बुलाया है, शाखाओं से पत्ते नोचकर खानेवाले उन वानरी पर बाक्षरण करने के लिए। अही !

यह कहकर ने राह्मम ताली बजाकर, नज़ के समान शब्द करते हुए हॅस पडे। उन उज्ज्वत दतो की दिखानेवाले राह्ममों को अपने हाथ के सकेत से शान्त करके पुष्कर-द्वीप के अधिपति वहि नामक राह्मम ने पूझा---उन मनुष्यों की शक्ति कितनी है ?

तव माल्यवान् ने कहा-मै सारी घटनाओं को, उन मनुष्यों के पराक्रम को तथा उनके आये वानर-वीरों के कृत्यों को सुनाऊँगा। सुनो, और वह आगे कहने लगा-

समुद्र की समता करनेवाले तुम लोग उस वाली को जानते हो न, जो प्रतय-कालिक प्रभाजन के समान सब समुद्रों को पार कर जाता था 2 एक शर ने, सप्त दुल-पर्वतों को भी उखाडने की शक्ति रखनेवाले उम बीर के बच्च को भेदकर उसके प्राण पी लिये।

पुष्ट सुजाओवाले विराध और मारीच मरे। काले पर्वत-समान खर और व्याप तथा उज्ज्वल श्र्लधारी त्रिशिर भी, तरगायित मसुद्र-ममान अपनी सेनाओ के साथ, एक सुहूर्च काल में मिट गये।

तुम यहाँ आकर क्या पूछते हो १ (जन राम ने आग्नेय अस्त्र को समुद्र पर चलाया था, तत्र) तुम्हारे रहने के स्थान में क्या समुद्र नहीं तस हुआ था १ जमपर तुमने क्या ध्यान ही नहीं दिया था १ गगा को धारण करनेवाले (शिव) के महान् धनुष को जन तोड़ा गया था, तब वह ध्वनि क्या तुम्हारे बड़े कानों में नहीं पड़ी थी १

लका मे अग्नि के समान प्रखर राच्चस-सेना सहस्र समुद्र थी। वह सारी सेना यज्ञोपनीत से भूषित वच्चवाले उन दोनो वीरो के दो धनुषों से छोडे गये शरों से ही यमपुर को जा यहूँची।

विजयी धनुष से युक्त कुंमकर्ण तथा तुम्हारे राजा (रावण) के पुत्र प्रहस्त आदि बीर सब इन्द्रजित् के साथ ही मर गये। मै और वे ही (रावण) अवतक वचे हैं।

मूलवल नामक एक प्रधान सेना भी अभी बची है, जिसकी सख्या तीन सौ समुद्र है। आज मुद्ध में जाने का आदेश उसी को दिया गया है। तुम लोग भी ममय पर आ गये ही। अब शत्रुसेना के बारे में कहता हूँ। सुनी—

एक वानर लका में वाया और आग लगाकर सारे नगर की जला दिया। अति रीषवान अचकुमार की भूमि पर रगडकर मार डाला और सब राचिमियों को व्याकुल करके क्ला दिया। फिर, विशाल सेना को मारकर, अपना सन्देश सुनाकर, बडे सगुद्र की पार करके चला गया।

युद्ध करने के लिए आनेवाले वानरों ने समुद्र में पर्वती की डालकर मार्ग बनाये, क्या तुमने उसे नहीं देखा ? उनकी सेना सत्तर मसुद्र है। एक वानर मेरु के पार जाकर एक ज्ञाण में सजीवन-पर्वत को उठा ले आया।

यह युद्ध बडी तपस्या से युक्त असाधारण पातित्रत्य-सपन्न मीता नामक नारी के कारण उत्पन्न हुआ है। यह विधि का विधान है। चाहे वे धनुर्घारी जीतें, चाहें तृम लोग

जीतो। मैने तो केवल घटित इसात सुना ढिये—माल्यवान् यह कहकर चुप हो गया।
तय विह्न ने रात्रण से पूछा—'इतने वीरो के मरते तक क्या तुम युद्ध किये विना
चुप रह १' तब रावण ने उत्तर दिया—'वानर-सेना की चुद्रता को देखकर युद्ध मे जाने से
लिखत होकर मै चुप रहा।' तब विद्व ने कहा—'तो अब तो युद्ध करना हमारा कर्त्तन्य है।'

प्राचीन वृत्तातो को जाननेवाले इस माल्यवान् के कथन का अभिप्राय सीता नामक उम स्त्री को मुक्त कर देना और उन मनुष्यों से सिंघ कर लेना है। किंतु, वह कार्य पहले ही करना चाहिए था। अब प्यारे इन्द्रजित की मृत्यु के पश्चात् वैसा करना अपयश का कारण बनेगा। अब हम उस प्यारे इन्द्रजित को कहाँ देखेंगे ?

उस नारी को सुक्त भी कर दें, तो भी भीषण युद्ध में मरे हुए वीरो को पुनः नहीं प्राप्त कर सकेंगे। इससे हमें अपयश ही मिलेगा। अतः, जितना भी परिश्रम हो, अब शत्रुओं का समूल नाश करने के बदले उनमें सिंध करना कष्टवायक ही होगा। युद्ध ही कर्त्तव्य है।

विह्न यह कहकर छठा। सब राज्यस सेनापितयों ने (रावण से) कहा—तुम यही रहो। हमी जाकर छन नरों के छोटे शरीर का रक्त पीकर लौट आयंगे। यदि हम पीछे हटें, तो समझना कि हम बलहीन जुद्र जाति के व्यक्ति हैं।—यों कहकर वे सेनापित चले गये। (१-४२)

#### अध्याय ३०

## मूलबलः-वध पटल या प्रधान सेना-विध्वंस पटल

दानन-रूपी महान् हाथियो को करवाल से विध्वस्त करनेवाले रावण ने (राज्ञ्य-सेनापितयो से) कहा — में एक ओर से आक्रमण करके वानरो की महान् सेना की छिन्न-भिन्न कर डाल्गा और उनके प्राण पी लुंगा। तुम लोग दूमरी ओर से जाकर उन दोनो शत्रुओं (अर्थात्, राम-लद्भण) को युद्ध करके मार डालो।

रावण के इस प्रकार कहते ही वे मेनापित उठकर अपने-अपने रथो पर आस्ट हुए ओर ममुद्र के समान फैली हुई राज्ञम-सेना मे जा मिले। तब रावण ने आजा टी-अब और कुछ करना नहीं है। प्रधान मेना (मूलवल) को आगे जाने को कहो।

देवों के सच्चे यश को मिटा देनेवाला वह (रावण) प्रमुख रेना को भेजकर, स्वय भी युद्ध करने की इच्छा से तीनो लोकों एव मुनियों को भयभीत करते हुए, एक बंदे रथ पर चढकर अतमीपुष्प-समान वर्णवाले प्रमु (राम ) की रेना पर एक झोर में आक्रमण करने गया।

दोपहीन 'बल्लुव' लोग (राजा की घोषणा नगाडे बजाकर जनता को सुनानेवाली एक जाति) हाथियो पर ने नगाड़े बजा-बजाकर घोषणा करने लगे। उस घोषणा को सुनते ही गगन तथा दिशाओं में स्थित प्रधान राज्ञम-सेना एकत्र होकर अपड आई।

सेना छह प्रकार की होती थी, उसमें 'मूलवल नामक एक प्रधान सेना भी होती थी जिसमें राजा के अन्यका विश्वासमान सथा कुल-परम्पका ने सेवा करनेवाले सैनिक होने थे। —अनु०

जिम प्रकार ससुद्रों में पूर्ण बहााउ में विशाल पर्वत एवं प्राणिमसुदाय अन्त-निहित रहत हैं, उमी प्रकार महान् रास्त्रों से सिंजित वह मृलवल सेना सकीर्ण सीमावाली लंका के भीतर प्रविष्ट हुई। उम समय वह (लका) उम वामन (विष्णु) के जैमी हा गई, जिमके उदर म तीनो लोक निविष्ट थे।

उम मूलवल के सैनिक धर्म की मुँह में डालकर चवानेवाले थे, करणा की पी जानेवाले थे, धर्म के प्रतिकृत अधर्म की अपनाकर पाप से विवाह कर लेनेवाले वर (दुल्हें) थे। अपने रंग से मेंघों की मात कर रहे थे। उनका मन भी मेंघ-जैसा ही था। उनके केश ऐसे (लाल) थे, जैसे रवय अपन की जलानेवाली आग हो और उनके हृदय के भीतर की अपन ही उमडकर बाहर प्रकट हो गई हो। काल (मृत्यु) भी इनके कृत्यों को देखकर उनकी प्रशामा करता था।

वे अपने लवे हाथों में मसुद्र के जल की हटाकर (मसुद्र के भीतर रहनेवाले) मत्स्यों तथा मगरों को भी पकड़कर मुँह में डालकर चवा लेनेवाले थ, मेघी से उत्पन्न होनेवाले वज्र को अपने कर्णाभरण बनाकर पहन लेनेवाले थे। गगन में उमड़कर आनेवाले मेघी को वस्त्र बनाकर पहननेवाले थे। व ऐसे क्रूर थे।

व कर् वीर मेघ-रूपी नृपुरो को, जिनके भीतर बड़े-बड़े पर्वत-रूपी ककट पढ़े हो, पर्वतो के भीतर छिप रहनेवाले बड़े-बड़े मपो को डारी म गूँथकर अपने पैरो मे बाँधनेवाले थे। सबसे ऊँचा उड़नेवाले गढ़ड और प्रचण्ड मारुत—ऐसे चार-चार को एक माथ मिलाने पर जैमी गति उत्पन्न हो, बैसी अति तीच्ण गति से वे डग भरते चलते थे।

अपने भोजन के योग्य मास समय पर नहीं मिले, तो उनकी ऐसी भूख लगती थी कि धरती पर खंडे गंजो (अर्थात्, दिग्गजों) को पकड़कर सुँह में रखकर चया जाने को शिक रखनेवाले थे। उनकी ऐसी प्याम होती थी कि पर्याप्त जल न मिलने पर गगन में जानेवाले मेघो को हाथों में रखकर उन्हें सुँह में निचोड लेते थे।

वे अपने वरछो को जाँचने के लिए मदर आदि वहे-वहे पर्वतो पर प्राधात करके उन्हें भेद डालते थे। चन्द्रकला को पकडकर उससे खुजलाकर अपनी देह की खुजलाहट मिटाते थे। वे ऐसी गदाएँ रखते थे, जिनको पहाडो पर मार-मारकर उसका प्रयोग करना उन लोगो ने सीख लिया था। वे वज के समान भीषण शब्द करनेवाले (चिल्लानेवाले) थे।

यदि व लोग त्रिश्रल हाथ में उठा लेते थे, या चमकते परसे को उठा लेते थे, अथया जगमगाता करवाल या भीषण धनुप हाथ में हेते थे, या वरछे, अथवा गटा उठा लेने थे, या चक्र को घुमाने लगते थे, तो यम, कार्तिकेय, शिव या विष्णु कोई भी उनको जीत नहीं सकता था।

उनमें से कोई एक व्यक्ति ही समस्त ससार को जीतने के लिए पर्याप्त था। यहि दो मिल जाय, तो मातलोंको को भी हरा दें सकते थे। जब वे घूमते थे, तब विशाल धरती भी उनके साथ घूम जाती थी। जब सीधे चलते थे, तब उनके वेग से खिंचकर ममुद्र भी उनके पीछे, चल पडते थे।

ब्रह्मा की सृष्टि में जितने मेघ थे, उतने ही हाथी थे उनकी सेवा में। शब्दायमान

त्रिटियों से युक्त रथ असल्य थे। उन युद्ध में जितने रथ आये थे, उनके योग्य संल्या में घोड़ भी थे। सुन्दर लक्षणत्राले ने अर्ज जितने थे, उनके ही अनुपात में पटाति-सेना भी थी।

मव प्रकार के हाथियों, घोड़ों और रथों के शरीर पर सर्वत्र रहनेवाले आभरण एवं ऊपर के आमन स्वर्ण एवं रत्नों से ही निर्मित थे। इनमें (स्वर्ण ओर रत्न) के मिवा अन्य किमी वस्तु का चिह्न तक नहीं दिखाई पड़ता था।

जय उमड्ती हुई ओर भीषण शब्द करती हुई यह येना जा रही थी तब उसके ऊपर जो प्रवालवर्ण की धृ्लि उठी, उमसे आवृत होने से मेघ भी लाल हो गये। हाथियों के मटजल के आ मिलने से प्रमृत जल तथा नमक से भरे समुद्र का खारापन द्र हो गया।

जय वह मूलवल सेना लका के विशाल टरवाजों से बाहर निकली, तब वे टरवाजें उम भगवान् के मुख के ममान लगते थें, जिस ( मुख ) से, पहले निगले गये पर्वत, ममुद्र, तथा अन्य पटार्थ, देवों का लोक एव उसके ऊपर के लोक भी उगले जा रहे हों।

गडस्थलों से मदणल बहानेवाले हाथियों, गथों, घोड़ों एवं पर्वात-सैनिकों के भार में विशाल फनवाला अनतनाग भी कॉप उठा । वानर उम राज्ञम-सेना को देखकर, हलाहल को देखकर, भागनेवाले देवों के समान ही, भयभीत होकर अपना स्थान छोडकर भागे और समुद्र के उत्तरी तीर पर जा ठहरें।

चक्रवालपर्वत-रूपी बाढ़े के भीतर मप्त समुद्रों के प्रवेश में राज्ञम-रूपी शिकारी बुम आये और विशाल प्राचीरों से आचृत लकारूपी मृगशाला में आ पहुँचे।

पटाति-चीरो की ध्वनि, घड़घड़ाहट के माथ चलनेवाले रथो के पहियो की व्वनि, घोड़ों के हीमने की ध्वनि, इन सबको दवाकर ऊँचा सुनाई पड़नेवाली विविध वाजों की ध्वनि—मवकी ऐसी सम्मिलित ध्वनि छठी, जिससे ब्रहाड भी फटने लगा।

उस मरी हुई प्रधान सेना-रूपी समुद्र में प्रयुक्त करने योग्य विविध शास्त्र ही मीन थे। मत्त गज मकर थे। उठ-उठकर गिरनेवाले अश्व लहरों के समान थे। नगाड़ों का शब्द ही बड़ा गर्जन था और रोप-मरें राच्नस-रूपी 'शुरा' (नामक मानमोजी) मीन भी थे।

घटों के समान पुष्ट कघोवाले राज्यों की उस रेना के द्वारा हरियाली से भरे भू-प्रदेशों के राटे जाने से एवं हाशियों से सरनेवाले मदजल के प्रवाह से सारी लका की चड़ यनकर मिट जाती। कित्, ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि अधिकतर सैनिक गगन के मार्ग से उद्दकर ही चले।

देवताओं ने पृथ्वी को देखा। समुद्र को देखा। विशाल गगनतल को देखा। दीर्घ दिशाओं को देखा। सर्वत्र घने रूप में एकत्र ध्वजाओं को देखा। कहीं भी उम राज्ञम-सेना के अतिरिक्त खाली न्थान नहीं देखा। और, वे थरथराकर पसीना-पसीना हो गये।

वे (देवता) सदेह करने लगे—समार में हममें भिन्न जितने प्राणी हैं. वे ही ती कही राज्य-रूप धारण करके दम युद्ध में नहीं आये हैं ? अन्यथा, विशाल जल एव वीचियी ने भरे मानों समृद्ध ने ही यो अमस्य जीवों की सृष्टि तो नहीं बर दी है ? देवता भय से कॉपत हुए विपक्ष (शिव) के निकट जा पहुँचे और जनसे यह कहकर कि है प्रभु, हमें किसी ऐसे स्थान का पता नहीं लग रहा है, जहाँ हम छिपकर जीवित रह सकें। ये राज्य हमको तोड़कर चवा जायेंगे। पहले किसी ने इनकी शक्ति नहीं जानी थी (अर्थात्, अवतक इनके पराक्षम को किसी ने नहीं देखा)। हमारी शक्ति अब समाप्त हो गई है।

फिर, वे वोले—इनमें से एक-एक राच्यस को मारने के लिए एक सहस्र राम एक साथ आकर चौर्यास वस्स तक खड़े रहकर युद्ध करें, तो भी इनका कुछ नहीं विगाड सकेंगे। इन राच्यसों को मारने के लिए पहले खड़े होने के लिए ही स्थान कहाँ है। (यदि कही स्थान पाकर खड़े भी हो जायें, तो भी) इम मयकर सेना को आँखों से देखकर कोई अपने प्राणों को संभालकर रख सके तभी तो युद्ध हो सकेगा? (अतः, इनसे युद्ध करना सर्वथा असम है।)

देवों ने यह कहकर प्रणाम किया | तव नीलमणि के समान कठवाले देव (शिव) ने उनसे कहा—तुम लोग किंचित् भी मत डरो | वह विजयी वीर (राम ) इन सव वचको (राच्चसो ) को एक साथ मिटा देगा | समस्त राच्चस-कुल के मिट जाने की जो विधि है, उमी विधि (या नियति ) ने इन सवको अव यहाँ एकत्र किया है ।

वाँवी से वड़े-बड़े साँगों के भुण्ड को निकलते देख जैसे चृहों का भुण्ड यह सोचकर कि हमारी शक्ति समात हो गई—दुःखी होकर अस्त-व्यस्त हो भाग जाता है, वैसे ही वह विशाल वानर-सेना त्रस्त होकर विजयी वीरो (राम लद्दमण) की भी परवाह न करके थरथराती हुई भागकर तितर-वितर हो गई।

कुछ वानर वाँध (सेतु) पर भागे। कुछ समुद्र पार करने के लिए नावों की दूँदने लगे। कुछ तैरकर जाने लगे। कुछ सुण्ड-के-सुण्ड जल में कुदकर हुन गये। कुछ सव की आँखों से ओमल होकर वृत्तों की शाखाओं के बीच में जा छिपे। अनेक वानर पर्वतां की कटराओं के भीतर छिप गये।

कुछ वानर बोल छटे—समुद्र पर हमने जो सेतु बाँधा है, उसने हमारे प्राणों को विपदा में डाल दिया है। वे राज्ञम हमारा पीछा करते हुए न आयें, अतः इस सेतृ को तोट देंगे। कुछ वानगे ने कहा—राज्ञम, गगन में भी हमारा पीछा करते हुए आयेंगं। कुछ ने कहा—ब्रह्मा के द्वारा की गई सुष्टि में सभी दिशाओं में राज्ञम ही राज्ञस हैं (अतः, हम कैंम इनमें यच सकते हैं 2)

महान् वीर (राम) ने देखा — किंपलुल के राजा (सुप्रीव), हनुमान् एव वगर — यं तीनो ही प्रमु को छोड़कर नहीं गये और धनके साथ खंडे रहें। इन तीनों के शितिरिक्त अन्य सब (वानर) तितर-वितर हो भाग गये। (वानरों के गमनावेश से) महान वीचियां ने प्रण समुद्र भी उद्घेलित होने लगा।

राम न विभीपण से पूछा — यह भीषण सेना अवतक कहाँ थी ? तब यथार्थ वल से समृद्ध विभीपण ने उत्तर दिया — हे बीर । जब दृतों ने मब दिशाओं और सप्त द्वीपों म जाकर बुलाया. तब ये गालम आकर एकत्र हुए हैं। इस सेना मे, वे राज्ञम भी हैं, जो नीचे के नातो लोको से प्रलयकालिक समुद्र के समान उमड़कर आये हैं। यह आगे वढकर आनेवाली सेना उस (रावण) की प्रधान सेना है। इसके परे (इससे वढकर) कॉर्ड राज्ञस-समुद्र नहीं है।

पापकमों का परिपाक इनको आगे की ओर प्रेरित कर रहा है। इस ब्रह्माड में राज्ञ्यस-सेना नाम की जो वस्तु है, वह मव यहाँ एकत्र हो आई है। मेरा मन कह रहा है कि वलवान विधि की प्रेरणा से ही यह सेना आज विध्वस्त होनेवाली है—यो विभीषण ने प्रभु के चरणों में नमस्कार करके कहा।

वह वचन सुनकर राम के मन में रोप और मुख पर मदहास प्रकट हुए और उन्होंने कहा—देखों, एक ही चण में इनकी क्या दशा होती है। उन्होंने अगट के प्रति कहा—हे बलवान् वीर ! भय से भागनेवाले वानगें को उनका डर हूर कर क्या लौटा नहीं लाओंगे १ तब ग्रगट दौड़कर चला।

ग्रमद ने उन वानरों के प्रति कहा—हे नाना विशाओं में तितर-वितर होकर भागनेवालों । जरा ठहरकर मेरी वात सुनों और उसके पश्चात् भागों । लेकिन व वानर बोले — नहीं, हम कुछ भी सुनने को तैयार नहीं हैं।' लेकिन, अपार बलशाली वानर-मेनापित रुक गये।

मागना छोड़कर ममुद्र के किनारे एक कीने में सटकर खड़े हुए उन वानर-सेना-पतियों को देखकर अगद ने कहा—तुम लोग क्या समक्तकर यो अधाधुष भाग रहे ही 2 तब उन्होंने कहा—है किपराज ! तुमने कटाचित् उन राच्यों को नहीं देखा । हम मरकर क्या करेंगे ?

उन सेनापितयों ने फिर कहा—एक इन्द्रजित् नामक राज्ञस जब जीवित था, तब युद्ध में क्या-क्या उत्पात हुए, क्या उनको तुम भूल गये १ ये राज्ञस उस (इन्द्रजित् ) से कम नहीं लगते। ये अपराजित रहकर किसी के माथ युद्ध करेगे तो क्या दो बीर धनुष लेकर इनको रोके खड़े रह मकेंगे 2

वर प्रवान करके लोको की रचा करनेवाले विष्णु और त्रिपुरों को द्रश्य करनेवाले शिव भी उनके सामने अड़े न रहकर छिप गये, तो अब ऐसे राचनों को क्या ये मनुष्य वानरों की महायता से मार देंगे 2

गढ़, विष्णु, ब्रह्मा, इन्द्र ये सब मिलकर महस्र कोटि युग-पर्यन्त युद्ध करके यदि इनमें में एक रात्तम को भी मार सके तो मार सकें।

अही । क्या आरुचर्य है । मत्तर ममुद्र सख्या मे यह वानर-लेना क्या एक (राजम) के भोजन के लिए भी पर्यात होगी १ हम छोटे व्यक्ति क्या देवताओं से भी अधिक यलवान हैं ? समस्त सृष्टि को रचनेवाला ब्रहादेव यहि दिन-भर वैठकर इस सारी राजस-सेना की गिनती करें, तो भी वह नहीं गिन सकेगा। हम यह मोचकर ही पहले जिथिल पड़ गये थे कि इनका सामना करना असभव है।

एं नेता है, जिसके दस तिर हैं और बीस हाथ है। अब यहाँ जो आये हैं, वे

सहस्र सिरवाले और उसके दुगुने हाथवाले-से लगते हैं। अजी। ये तो मसुद्र-तट पर के बाल्रु-कण से भी अधिक संख्या में हैं।

कुमकर्ण नामक जो राचन था, उसके बाण सहने की शांकि ही हममें नहीं थी। उसकी करत्त तुम जानते ही हो। देवों से भी अधिक ज्ञानवान् और कौन हें 2 (वे भी तो अब उरकर भाग गये हैं।) हे माई। तुम तो खबोध बालक हो। इसीलिए (भग न जानकर) अकेले ही पैदल चलकर यहाँतक आये हो।

हतुमान् का वल, सुप्रीव का वल और टोनो वीरो (गम-लह्मण) के धनुषो का वल भी उनके अपने प्राण वचाने के लिए ही पर्याप्त नहीं है। फल, शाक आदि भोजन तो फिल ही जाते हैं, छिपकर जीवन विताने के लिए पर्वत-कदराएँ भी है, अब इस धरती पर मनुष्य राज्य करें या राम्न्स राज्य करें, हमे इसकी कुछ परवाह नहीं है।

जब हम स्वय बचे रहेगे, तभी न अपनी संपत्ति को भी बचायेंगे 2 यदि हम बचे रहेगे, तो हमारे बधुजन भी जीवित रहेंगे। तुम्हे चाहिए कि हमे जाने की आजा देकर विदा कर दो। हे रचका हममें मरने के लिए कहना तुम्हारे लिए जित्त नहीं है—यो जन वानर-सेनापितयों ने विकलता के साथ कहा।

तव वालिपुत्र ने जाववान् को देखकर कहा—हे जानिश्रेष्ठ ! कुमुद-शत्रु (सूर्य) से ऐन्द्र व्याकरण सीखनेवाले (हनुमान्) के समान वीर ! तुमने ही तो पहले हमें यह वताकर कि यह राम आदिशेष पर शयन करनेवाले भागवान (विष्णु) ही हैं, हमें आनंदित किया था।

विचार-पूर्ण वचन कहकर इन अविवेकी वानरों को तुम समकाते, किन्तु तुम भी डर के कारण विचारहीन हो गये हो। जब तुम अपने प्राणों का ही विचार रखोंगे, तब तुम्हारे यश का क्या होगा ? तुम्हारे ज्ञान का क्या होगा ? नेतृत्व करनेवाले लोग भी खुद के आगे जाने पर निर्मल हो जाते हैं ?

अव हम डर जायं, तो इस सुन्दर भूमि पर अपयश के भागी वर्नेगे। हम कहीं भी जायं, यदि यम हमारे सम्मुख पकट होगा, तो हम मरने के अतिरिक्त क्या जीवित रह सकेंगे? (यदि हम राम-लह्मण को छोड़ जायेंगे, तो) हम विषमुख अमृत-जैसे ही होगे न १ ये बीर हमारी रह्मा का वचन देकर आये हैं। क्या हम इन्हें निस्सहाय छोड़ दें? इससे तो भरना ही भला है।

क्या तुम भूल गये कि उम वाली ने चीरससुद्र को मथ डाला था, जिसे टानव एव देवों के साथ विष्णु भी नहीं मथ सके थे। उम (बाली) को राम ने एक ही बाज में मार डाला। हे उत्तम। मत्स्यों से भने समुद्र की (राम के शर से) क्या टशा हुई, इसे तुम भूल गये 2

राज्ञस चाहे जितने भी हो, किन्तु उनके माथ धर्म नहीं है न ? क्या तुमने कही सुना है कि प्रमृत धर्म को पाप जीत लेता है ? अहां। तुम भी उन्मत्त के समान, उन

१, कथा है कि हनुमान् ने सर्य से व्याकरण का ज्ञान प्राप्त किया था।---अन०

वानरी के साथ मिलकर हमें छोड़कर भाग गये। यह तुम्हारे योग्य नहीं है !---यो अगढ ने अपना कथन समाप्त किया।

तव जावबान् लाजा से कुछ चाण दुःखी हो खड़ा रहा। फिर कहा—ह स्तभ-सदृश मुजाआंबाले बीर। ( ग्रगद!) अब जो राज्यस आये हैं. उनके भयकर आकार को देखने की या उनके सम्मुख खड़े रहने की शक्ति क्या विषकठ उन्न में मी है १ तो फूल और फल खाकर जीवन वितानेवाले इन टेढ़े शरीरवाले वानगे का क्या दोष १

पूर्वकाल में जिन नेवों और राज्ञमों ने युद्ध किया था, उनमें में किमकों मैंने नहीं देखा 2 तीनों लोकों में इन राज्ञसों के जैसे अत्यन्त क्र्र पाणी कौन हैं 2 स्वय यम भी इनसे बैर करने की शक्ति नहीं रखता।

मंने माली को देखा है, माल्यवान् को देखा है, कालनेमि को देखा है, हिरण्य को देखा है, भीषण हलाहल विष को देखा है, मधु नामक असुर को अपने भाई (केटम) के माथ ससुद्र को ज़ुल्य करते हुए देखा है, किन्तु उनमे से किसी मे इन राज्ञ्सो की जैसी शक्ति नहीं थी!

इन राच्यों ने वल ही नहीं, वर भी प्राप्त किये हैं। माया में निपुण हैं। गरजते ममुद्र के वालू-कणों से भी अधिक सख्या में हैं। इनके मन को देखने पर ये किल से भी अधिक कर लगते हैं। अनेक शस्त्र रखते हैं। ऐसे राच्यों को देखकर जब देवता भी भयभीत होते हैं, तब बानरों की क्या बात है 2

फिर भी, तुम कुछ सशय मत करो । हम भले ही मर जाय, तो भी युद्ध से नहीं डरेंगे। यह डरना अच्छा नहीं है। इससे अपयश ही होगा और नरक मिलेगा! हम लौट आयेंगे १ हे तात! अब एक बात और कहनी है। हम सब किस प्रकार जाकर मेघ-सदृश -प्रभु के सम्मुख सुँह दिखायेंगे?

जब मालुओं के राजा (जाववान्) ने यो कहा, तब उम ग्रागढ ने, जो शक्ति-शाली वज का प्रहार करके पर्वती के पख काटनेवाले एव रजत-पर्वत पर एकत्र मेंघ के जेमे पर्वताकार ऐरावत पर आस्द होनेवाले इन्ट के पुत्र (वाली) का पुत्र था. यो कहा—

( युद्ध में ) जीतना ओर हारना, शत्रुओं का मामना करना, हमारा मामना करनेवालों को मार गिराना—योद्धा का जीवन अपनानेवालों के लिए ये सब सहज ही हैं। उसे रहने दो। तुम मब मेरी बात सुनने के लिए वहाँ बा एकत्र हुए हो। अतः, विचार करने पर विदित्त होता है कि तुम विवेकवान् ही हो।

तुम किचित् भी मत डरो। हे तात। हम मव एक माथ मिलकर खड़े हो, तो भी कुछ करने की शक्ति हममें नहीं है। यदि चक्रधारी (विष्णु के अवतार राम) ही स्वय युद्ध करे, तो हम विजय पा सकेंगे नहीं तो, उन (राम) के माथ हम भी अपने प्राण त्याग करेंगे।

तय जायवान् ने अपनी सेना के प्रति कहा—अपने मम्मुख आई हुई राज्यस-सेना ने डरकर हम क्यों भागे ? इस तरह भागने ने हमारा बड़ा अपयश ही तो होगा। अतः, अब हम नव लीट जायेंगे। तब नव बानर युद्धभूमि में लीट आये। उसको देखकर राम ने अपने अनुज ने कहा— हं तात । क्या असुर, क्या राम्तम, चाहे ये लोग जितने भी हो, मेरे वाण छोड़ते ही, आग में गिरे हुए शलभ के समान सब दश्व हो जायेंगे। यह तुम जानते ही हो न १ मेरे मन में ऐसी कोई आशंका नहीं है कि (मेरे युद्ध में) कोई वाधा उत्पन्न होगी।

रचक नहीं होने से व्याकुल होकर वानर-सेना अपने अपने निवासस्थान की और भागने लगी है। अतः, जबतक मैं इस राज्ञस-सेना पर आक्रमण करके इसकी पूरी तग्ह नष्ट न कर दूँ, तबतक तुम राज्ञ्यों से इस वानर-सेना की रज्ञा करते रही।

ऐसी भयकर सेना की इस और भेजकर दूसरी और से यदि वह मायावी तथा क्रूर राज्ञस (रावण) आकर वानर-सेना को मिटाने की वात सोचें, तो हे वीर। तुम्हारे अतिरिक्त और कौन ( उस रावण को ) रोक सकेगा 2

तुम हनुमान् एव किपराज को साथ लेकर शीघ्र जाओ। मेरे अकेले जाने की बात सोचकर चिन्तित मत होओ। ऐसी चिन्ता करोगे, तो इस युद्ध मे हम हार जावेंगे।— इस प्रकार उस महान् वीर (राम) ने कहा।

तव लच्मण ने कहा—हे प्रमु। यही कर्त्तच्य है। यदि हम आपके निकट खडेरहे, तो देवताओं के जैसे हम भी सिर पर कर जोडे आपके स्वर्ण-वलय से अलंकत धनुष का कौशल देखते रह जायेंगे। इसके अतिरिक्त आपकी सहायता क्या कर सकेंगे?

यह कहकर लक्ष्मण जाने लगे। तब हनुमान् ने राम से कहा—हे प्रसु । यह दास सोचता है कि यदि सुभे नीच कृत्यवाला किंप कहकर मेरी छपेचा न करें, तो आप मेरे किंधों पर आरूढ होकर युद्ध करें। यही ठीक होगा। अन्यथा, श्वान-समान यह दास आपकी सेवा से विलग होकर रह जायगा और इसका जीवन व्यर्थ नष्ट हो जायगा। यही मेरा निवेदन है।

तव प्रभु ने हनुमान् से कहा—हे तात । तुम्हारे लिए असंभव कार्य कुछ नहीं है। हे बीर, जब रानण हाथ में धनुष लेकर बीर लद्दमण के साथ युद्ध करने आयेगा, तब तुम उसके साथ नहीं रहीगे, तो क्या विजय प्राप्त हो सकेगी १ इतना हो नहीं। वानर-सेना भी नष्ट हो जायगी न १

जब पहले सुन्दर केशोबाला इन्द्रजित् युद्ध करता हुआ आया था, तब तुम्हारा सहारा देकर ही तो मैंने लहमण को भेजा था। और, तुम्हारी ही सहायता से उस युद्ध में इन्द्रजित् पर लहमण को विजय मिली थी न १ हे बीरो के बीर। अब भी वह लहमण तुमसे पृथक न रहने पर ही विजयी होगा।

सेना की रचा करो, हमारे मन से अतीत स्वर्ग एवं धरती की रचा करो एवं वेदों की रचा करो—यो राम ने कहा। हनुमान कुछ उत्तर न दे सका। वह लच्मण के वेदों की रचा करो—यो राम ने कहा। हनुमान कुछ उत्तर न दे सका। वह लच्मण के पीछे-पीछे चला।

फिर, प्रमु ने विभीषण से कहा — हे विभीषण। तुम भी अपने भाई (अर्थात्, लक्ष्मण) के साथ ही जाओ। क्रूर राज्ञसों की माया की वताना और विजयी सेना का सहारा बनकर रहना। यदि ऐसा नहीं करोगे, तो हमारा अहित होगा। यह वात मुनकर वह (विभीषण) भी लक्ष्मण के पीछे, पीछे, चलने लगा।

सुप्रीव भी रामचन्द्र के बचन का आदर करके वैसे ही चला। सब लोग उसे ही उचित कार्य मानकर समुद्र-समान वानर-सेना की रह्या करते खड़े रहे। अब हम वीर रामचन्द्र के कार्यो का वर्णन करेंगे।

तव करुणानमुद्र प्रमु ने धनुष की नमस्कार करके उसे अपने हाथ मे उठाया। उसपर डोरी चढाई। मेरु के जैसे उन्तत अपने वच्च पर कवच पहना और अपौरुपेय वेदों के समान अच्चय रहनेवाले, वाणों से पूर्ण तूणीर को पीठ पर वाँधा।

इतने मे शत योजन विस्तीर्ण वर्तुलाकार शत्रुपिक ने आगे वढ़कर, मिहमामय प्रभु को, कही अवकाश छोडे विना, चारो ओर से घेर लिया। उन राचसो से प्रयुक्त शस्त्र एव बाण जब प्रभु के निकट आये, तब देवों के शरीर किपत हो गये। उस समय जो धूलि उठी, उससे सारा श्रतरिच्च मर गया।

तव देवता यह कहकर प्रार्थना करने लगे कि हे भगवन्। इ हम दीनो की रत्ता करने के लिए कवच के जैमे बने हुए। हे समुद्र-समान वर्णवाले। हे धर्मप्राण। हे बेदज्ञी के आश्रय। तुम्हारे अतिरिक्त अन्य कीन इस सना का सामना कर सकेगा १ हमारी आशा तुम पूर्ण करो।

मुनि आदि धर्मिष्ठ व्यक्ति राम के अकेलेपन को एव राच्चस-सेना की विशालता को देखकर व्याकुल हुए और छुलछुलाती ऑखो एव घनराये हुए हृदय के साथ यो आशीर्वाद किया — 'प्रमुकी विजय हो, सब पाषियो की हार हो।'

सव धर्मपराथण स्वर्गवासियों ने कहा—विजयी धतुष को धारण करनेवाले प्रभु की विजय हो । वचनाशील मायाबी राज्ञस मिटें । भूमि पर के सब पाप मिट जायें । धरती पर के भीषण शस्त्रधारी राज्ञमों ने यो कहा—

जय सारी (वानर) सेना तितर-वितर होकर भाग गई, तब यह राम, हमारी विशाल सेना को देखकर किंचित् भी डरे विना अकेला ही खड़ा है और चुने हुए तीस्ण शर लेकर आ रहा है। इसका यह कार्य विजय से भी बढ़कर है। माली ने इसके बारे में जो कुछ कहा, वह सत्य ही लगता है।

जब शिव ने त्रिपुरदाह किया था, तब अनेक देवता भी उसके सहायक बने थे। जब विष्णु ने राच्नसो पर पहले आक्रमण किया था, तब वह गरुड पर आरूढ होकर आया था, किन्तु यह एकाकी ही पैदल चलकर हमारे साथ युद्ध करने को आ रहा है।

(हमारे पास) मेर-पर्वत के आकारवाले रथ. घोडे, हाथी, सिंह, शरम आहि तथा नस समुद्रों से भी अधिक विशाल सना है। इतना होने पर भी एक मनुष्य हमें 'आओ, आओ' कहकर शुद्ध के लिए ललकार रहा है। यहां ! यह हमसे वचकर कैसे जायगा ?

यो कहते हुए उन राज्ञसों ने राम को इस प्रकार घर लिया, जिस प्रकार एक सिंह को असल्य हाथी घर लेते हैं। तब वंदों के नाथ (राम) ने 'यह भी भला है।' कहते हुए अपने निजयी धनुष से टकार उत्पन्न किया।

 तव (उम टकार को सुनते ही) राच्चस-सेना की रच्चा के हेत आये हुए हाथियों का मद शात हो गया। उनके मन मे उमड़नेवाला क्रोब द्य गया। वहाँ खड़े वीरो के सुँह सुख गये । अश्वों के पैरों की गति मद पड गई। अति वेगवान् तथा भयकर आकारवाले राचसो का युद्रकौशल भी अदृश्य हो गया। तो, अव प्रभु की विजय के सम्बन्ध मे क्या कहना है ?

जब राज्यसो की सेना में ऐसी घबराहट उत्पन्न हुई कि मिंह तथा भूत दिग्भात होकर, भगदड मचाकर, घोडे जुते हुए वडे पहियोवाले रथो की तोड़ते हुए निकल भागे। हाथी अक्रुश चलानेवाले हाथीवानो को रोदते हए तितर-वितर हो भागे।

देवता यह सोचकर कि ये ( राज्ञसो के ) निमित्त दुश्शकुन है, आनन्द स नाच उठे। जब इन दुश्यकुनो से राच्चस चितित हो रहे थे, तभी वेदों के प्रभू (राम) न उनपर ऐसे बाण छोड़े, जो सीवी की हुई विद्युत् के जैसे थे।

बीर (राम) नं, अत्यधिक मात्रा में भूमि की धूलि ऊपर उड़ानेवाले शरभों पर सेनिको पर. हाथियो पर, नाचनेवाले अश्वो पर, वीरो पर, वीरो के रथी पर, उनके बाणो पर तथा उनके धनुषो पर वाण छोडे।

रोष-भरे हाथी ऐसे गिरे, जैसे पर्वत गिरते हो। फॉदनेवाले घोडे योद्धाओं के सिरों के जैस ही गिरे। आधारहीन होकर गिरनेवाले धनुषों के जैसी ध्वजाएँ भी गिरी। धवल दत ऐसे गिरे, जैसे चन्द्रकलाएँ गिरी हो।

राम के शर ऐसे वरस पड़े, जैसे चतुर्दिक से पवन के वहते हुए, विशाल गगन की मेघ-पक्तियाँ वरस पड़ी हो । उनके आघात से मुखपट्ट से भूषित हाथी, वलवान अरुव, वीरो के रथ तथा पदाति-सैनिक निहत होने लगे। तय रुधिर का जो प्रवाह निक्ला, उसका त्रात दृष्टि मे नहीं आ सकता था।

धूरनेवाली ऑखें, हाथ, शरीर, कठो के ऊपर विजय का उपहास-सा करनेवाले र्मुंह, कॉपते हुए पैर, कथे—सब वर्षा को परास्त करनेवाले शरों से विध्वस्त होते रहे। किन्तु, उन (राह्मस ) बीरो के द्वारा छोडे गये शर तथा अन्य शस्त्र राम का कुछ विगाट नहीं सके।

उन (राच्चतो) के चढाये हुए शरो के साथ उनके धनुष भी ट्रंटकर गिरे। उनके उठायं खड्गो के साथ उनकी सुजाएँ भी कटकर गिरी। उनके वेगवान् पैर भी तुरन्त कट जाते । तब राचन किस प्रकार सम्मुख खडे रहकर राम के वाणो को रोकते और स्वय रोष से राम की कुछ हानि पहुँचाते 2

राम-बाण शत-शत होकर अपने लच्च पर जाकर लगते थे। जिनसे व घाँड. जिनको राज्ञस-त्रीर अपने वर के वल से साहस पाकर आगे वढाते रहते थे, खुर कट जाने से, ऑखों के उखड़ जाने से, दाँतों के साथ उपरी मुख के कट जाने से और निशाल नच के भिद्र जाने से गिर जाते थे। किन्तु, प्राणी के साथ भाग नहीं पाते थे।

यदि रथ भूमि पर दौडकर चलने लगते थे, तो मार्ग मे इधर-७धर पडी हुई गव-राशियाँ वाधा डालती थी। यदि फॉदकर जाने लगते थे, तो रामचन्द्र के वह वाण लगकर वे सैकड़ो टुकडो मे टूटकर विखर जात थे। अतः वे, रथ निष्क्रिय होकर खडे रहने के अतिरिक्त और क्या कर सकते थ 2

आघात करने के लिए आनेवाले क्रोध से भरे तथा भीवण ओखो ने युक्त हाथी

शर के लगने से ऐसे गिरत थे, मानो पहले से ही मरकर यहाँ पड़े हों। वे यह सूचित करते थे कि अप्ट दिशाओं में स्थित बलवान सेनाए तथा वीर योद्धा भी एकत्र होकर आयों, तो बचकर नहीं जा सकते। फिर व क्या कर सकते थे 2

जल में स्थित अरुण कमल-समान नयनोवाले (राम) जब एक वाण प्रयुक्त करतं थे, तब उनसे शतकोटि प्राणी मर जाते थे। इस कारण से कमलभव ब्रह्मा भी मरे हुए प्राणियों को गिनने में अनमर्थ होकर बंठ गये। उस युद्ध में आकर प्राणी को ले जानेवाले यम की कैमी जल्दी थी १ यह कहना कठिन है।

करोड़ो शरो के ममूह राच्चमों के मिरो को काटते हुए अतिवंग से चले जाते थे। उनके अग्रभाग से निकलनेवाली अग्नि से रथी एव गजी पर स्थित ध्वजाएँ, ग्रीफ्म ऋतु में वज्र से आहत बनो के समान जलकर भस्म ही जाती थी।

राज्ञसों के द्वारा शक्ति लगाकर फेके गये भाले, खड्ग आदि शस्त्र (राम के बाण से) कटकर तथा बाणों के बंग से प्रेरित होकर ऊपर उड़कर ससुद्र के मध्य जा गिरते थे और बड़ी उष्णता के कारण 'सर'-'सर' करत हुए जल को सोख लेते थे, जिमसे ससुद्र का जल सुख जाता था और जलचर प्राणी भूमि पर पड़े तड़पने लगते थे।

थुद्ध म शत्रुओं को निहत करनेवाला तीचण गम-वाण, उमड़कर आनेवाले राच्नसों के त्रिपुर पर चलनेवाले (शिवजी के) वाण के समान चमकता हुआ चलता था। (राम के आग्नेयास्त्र प्रयुक्त करने पर) जैसे (समुद्र का) जल दग्ध होकर सूख गया था, वैसे ही राच्नम-वीरों के सिर चूर-चूर होकर जल उठे। ऊँचे रथ भी जल उठे।

हाथियो पर से युद्ध करनेवाले वीरो की भुजाएँ, हाथ में पकड़े खड्गो तथा भालों के साथ ही कटकर बड़े गाँगों के जैसे तड़पने लगी। वज्ज से आहत होकर (गगन तक चठे हुए) पर्वत-शिखर जैसे ट्टकर गिरते हो, वैसे ही ओठ और मुखो से युक्त राज्ञसों के सिर कटकर गिरे।

नरो की रहा करनेवाले ( अर्थात्, नारायण ), ससार के शामक, ज्ञानमय, नन्दक (नामक खड्ग) धारण करनेवाले और वीरता के स्वामी (राम) के वेगवान् रार लगने में भीपण शरम, सिंह, वलवान् भूत, इनके साथ मेंड्रिये जुते हुए रथ, अपने सार्थियो-सिंहत, शतकोटि सल्या में विध्वस्त हो गये।

धूलि-भरा युद्धरग (अव) प्रलयकालिक समुद्र की समता करता था। रुधिर की धारा में बड़े-बड़े पहियोवाले ग्थ हूत्र गये। पटाति-सैनिक हूव गये। महावत के साथ ही मुखपट से भृषित हाथी हूव गये। घोड़े भी हूत्रत हुए चक्कर खाने लगे।

स्वर्गवामी यह सोचकर कि कटकर ऊपर छड़नेवाले सिर कही उनपर आकर न गिरे इर्मालण इधर-उधर हटते रहत थे। धरती पर रहनेवाले यह सोचकर चिंतित होते थे कि कही वे सिर पत्थरो की वर्षा के समान हम पर न आ वरसे।

मर्वनाश करने में प्रलयकालिक वर्षा के जैसे राम-वार्षा के समुदाय में छिन्न-भिन्न होकर गगन तक उठे हुए शरीर धरती पर ऐसे आ गिरते, जैसे वरमनेवाले मेघ गिर रहे हो, या प्रस्तान में आहत होकर गगनगामी विमान गिर रहे हो। कुछ राक्तस उत्तम देवास्त्र छोड़ते थे। कुछ जलानेवाले वाण धनुप पर चढाकर छोड़ते थे। कुछ शस्त्र फेंकते थे। पैतरे वदल-वदलकर घूमते हुए अनेक पर्वतों को उठाकर फेंकते थे। कुछ ऐसे वेग से क्षपटंत थे, जैसे राम को पकड़ लेना चाहते हो। कुछ, शस्त्र न रहने पर, मुँह से निदा के वचन कहते खड़े थे। कुछ धमकी देते थे। कुछ सामने बढकर आते थे। कुछ चक्कर काटते थे।

सूर्य को भी नीचे गिरानेवाले प्रलयकालिक घोरघटा के समान शस्त्रों को छठा-कर असख्य राच्चस गरज रहे थे। अनेक राच्चस निकट आकर युद्ध करते थे। अनेक, एक के पश्चात् एक करके लगातार अनेक शस्त्र फेंक रहे थे। अनेक त्रिशूल फेंकते थे। अनेक छिप जाते थे। अनेक ऑखों से आग जगलते हुए घूरकर देखते थे। अनेक बढ़े-बड़े पहाड़ों को जड़ से उखाड़ रहे थे।

उन (रात्त्सो) के फेके हुए, चलाये हुए, उठाये हुए, पकड़े हुए—सब प्रकार के शस्त्र राम के वाणों से कटकर गिरे। आक्रमण करनेवाले तथा घूमकर चलनेवाले रथ दूटकर गिरे। हाथी निहत हुए। केशीं-सिहत सिर कटकर खुदक गये। ऊँचे कधींवाले राम ऐसे शोभायमान हुए, जैसे घने अधकार के हुटने पर सूर्य प्रकाशमान होता है।

जिस कोशल देश के खेतों में कृषक कमल-पुष्पों के साथ धान की फसल भी काटते हैं, उस देश के प्रमु (राम) के शर, महापुरुषों के वचनों की उपेचा करनेवाले राच्छों के कचच तोड़ देते। शरीरों को काट देते। धनुष को तोड़ देते। सिरों को काट देते। उनके वल को मिटा देते। युद्ध-कौशल को नष्ट कर देते। (उनके द्वारा) ऊपर फेंके गये पत्थरों के टुकड़े कर देते। चुचों को काट देते। उन (राच्छों) के हाथों को काट देते। तो अब उन शरों का सामना करनेवाला कौन था?

देवता इतना ही कह सकने थे कि हाथी पूँछ, पैर, सूँड, पीठ पर वॅथे हीदे और दॉव के कटने से गिरे। किन्तु, अति वेग से आनेवाले राम-वाणों से वे ससुद्र के जैसे फैले हुए पर्वताकार गज वर्षा-समान मद खोकर, रोष खोकर और निष्क्रिय होकर कैसे मिटे—यह वे (देवता) भी नहीं कह पाये।

( उस युद्ध मे राम पर ) चलनेवाले भाले शतकोटि थे। गगन पर ऊँचे चलनेवाले विशिख (नामक वाण) शतकोटि थे। घातक पर्वत-जैसे भीमकाय हाथी शतकोटि थे। अश्व-जुते, वडे-बड़े पहियो से छुदृककर चलनेवाले रथ शतकोटि थे। किन्तु, उन सबको विध्वस्त करनेवाला व्यक्ति वह एक ही था।

सप्तलोको को भी पीडित करनेवाले बढ़े-बढे धनुप धारण करनेवाले बरुख्य राज्ञ्चस उस एक धनुर्घारी (राम) पर, एक ही समय मे एक ही साथ बड़ी शुग्वपां करते थे। किन्तु, वे शर राम-बाण से चृर-चूर हो जाते थे और उन (राज्ञ्मो) के मिर कटकर उनके पर्वताकार शरीर भी छिन्न-भिन्न हो जाते थे।

शत-सहस्र गर्जों के वल से युक्त राच्चम (राम का) एक वाण लगने मान ने अपने पर्वताकार शरीर को लेकर मिट जाते। रुधिर की सहस्रों धाराएँ चल निवलती और उन धाराओं में फॅसकर असल्य हाथी किनारे पर नहीं चढ़ सकने से, वहते हुए जाकर वीचियों से भरे समुद्र में गिर पड़ते।

स्त अचृक लच्यवाले राम-वाण से परसे टुकड़े-टुकड़े होकर गिरते। पर्वत टूट-कर गिरते। वलय (नामक शस्त्र) गिरते। मूसल टूटकर गिरते। वरछे टूटकर गिरते। मत्तगज की पसलियाँ टूटकर विखरती। घोड़े कटकर गिरते। रक्त की धारा समड़कर वहती।

काल तथा उसके सब दूत, दो ही पैरवाले होने के कारण ससार में स्थित सब प्राणियों के प्राणों को एक ही समय में उठा ले जाने में समर्थ थे, अतएव इधर से उधर और उधर से इधर धूम-धूमकर आता होकर सहस्रों प्राणों को लिये हुए अपने मार्ग पर जाना भूलकर खड़े रहे।

हाथियो, रथो और अश्वो की पंक्तियाँ मिटकर, एक के ऊपर एक पड़ी हुई थी और गगन को छूती हुई पड़ी थी । कवध ऐठकर नाच उठते थे । वह दश्य ऐसा लगता था, जैसे शव ही समाण हो गये हो । उनको देखकर सब प्राणी कॉप उठते थे।

मृतको के शरीर से निकले रुधिर के छीटे प्रमु के पावन शरीर पर गिरते थे। तब दृढ धनुष को लिये कालवर्ण सूर्य जैसे स्थित राम, प्रलयकाल में सारे संसार को जलाने-वाले सूर्य के समान शोभायमान होते थे तथा शत्रुओं के शरीरों के कीचड़ में सने परशुराम के जैसे लगते थे।

(राम के) अग्नि-समान तथा वज्र-समान वाण वरसने पर भी माया-कृत्य करने-वाले राम्नुस अपनी वीरता को न छोड़कर (राम-वाणी के द्वारा) अपने प्राणी के पिये जाने पर भी, एक साथ आकर राम को घेरने लगे। तब व लोग मिक्खयों के जैसे लगते थे और राम मधु के जैसे।

राम ने अपने को इस प्रकार घेरनेवाले राच्ययों को वेग से चलनेवाले शरों से चणमात्र में आहत कर दिया। शरों से विद्ध वे राच्यस वड़ी गोटियों के समान लगते थे (अर्थात्, ऊपर की ओर उछल जाते थे)। राम के अचूक वाणों से शत्रुओं के वेगवान् हाथी तथा भारी रथ टूटकर कीचड़ के जैसे हो गये।

(राम के वाणों से) कई राज्यसों के प्राण निकल गये। कई अपना स्थान छोड़कर भागे। कई राम के वाणों का लक्ष्य वनने से अपने को वचाकर हट गये। कई पीडित हुए। कई उत्साह से युद्ध में कूद पडे। कई शरीर तोड़ने लगे। कई मिट्टी में लुढ़क गये। कई लौट गये। कई जल गये। कई भुलम गये। कई उठ गये। कई गिर गये। कई कट गये। कितनों की तो ऑतें वाहर निकल आईं। कई आगे वढ़कर आये और सिर कट जाने से गिर पडे।

कटकर गिरनेत्राले राल्तमों के शरीरों से रत्न-कुडल, कंकण, मकराभरण (कर्णा-भरण), मुकुट, कवच, वीर-वलय, तिलक आदि आभरण विखर गये और ऐसे दिखाई दिये, जैमें जल-भरे वादलों से विजलियाँ प्रकट हो रही हो।

<sup>े.</sup> गोर्टी वेजनेवाला जिस प्रकार गोटो को ऊपर की ओर उडाता टे. टसी प्रकार राम-वाण राससी की उदाने रे।— अनुरु

रामचन्द्र यो पेतरे वदलकर युद्ध कर रहे थे कि क्र्र राच्चम यह कहकर आर्च्च करते ये कि अही। यह (राम) आगे है, पीछे, भी है। हमारे मुख पर है, अन्तर में भी है। हमारे पार्श्व में है। सिर पर है। पर्वत पर है। धरती पर है। गगन में है—इसका अनुपम वेग भी कैसा है।

सव समसते थे कि (राम) मेरे ही सामने हैं। इस प्रकार, स्वर्ण-बलगों के विधे हुए धनुप को हाथ में लिये, अनुपम गमीरता से युक्त सिंह के जैसे स्थित राम, बेरकर आनेवाले राबुओं के बढ़े समुद्र को तोड़ते हुए भी, उस (समुद्र) की वीचि के समान ही उसके साथ धूमती हुई छाया बनकर रहे (अर्थात, राबुओं के, अर्ति निकट रहते हुए भी यह राम उनकी पकड़ में नहीं आये)।

गत्तों से युक्त सप्तसमुद्रों तथा सप्तलोको के राज्ञस, जिनकी सल्या अनेक 'समुद्र' थी, यर्थाप महान् वेर रखनेवाले थे एव मायामय इत्य करके अपने रूपों को छिपा सकते थे, तथापि रामचन्द्र उनके अन्तर में ही नहीं, अपित उनके बाहर भी सर्वत्र मचरण करते हुए लग रहे थे।

रामचन्द्र एक स्थान से दूसरे स्थान को इतने नेग से सचरण कर जात थे कि देवता भी उनके इम कार्य को ठीक-ठीक नहीं पहचान पाते थे और यह समक्तने लगते थे कि कदाचित् राम ने अपने सर्वध्यापी परमात्मस्वरूप को ही अब अपना लिया है तथा अब राच्छितों के सहार का कार्य भी छोड़ने लगे हैं (अर्थात्, अपने अवतार के उद्देश्य को भी भूतं गये हैं।)

भयकर प्रचड मास्त के चलने से जैसे पर्वत-शिखर एव वृद्ध ट्रूटकर धरती पर गिर जाते हैं—यो सचरण करनेवाले क्रूर राच्यों को काटकर गिराते हुए रामचन्द्र ध्र रहे थे। वे अपने उत्साह से ब्रह्माड को भरनेवाले विविक्रम के समान हो गये थे और शर बरसा रहे थे।

समुद्र पर शयन करनेवाले प्रमु (विष्णु-अवतार राम) सचरण करते हुए, मच गजो, दीर्घ रथो, शीध्रगामी घोड़ों, शरभो, रोषवाले सिंहो तथा क्रोधी योद्धाओं की, भूम न आकाश तक उठी हुई शव-राशियो पर, एक राशि से दूमरी राशि पर पैर रखते हुए चल रहे थे।

राम के शरों से निहत होकर, गगन को ख़ूनेवाली ध्वजाओ-सहित एव हीटों क साथ मत्त गज रुधिर के प्रवाह में डूव गये—जैसे समुद्र के जल में बड़ी नीकाएँ डूव गई हो।

अपने मन में कपट रखनेवाले राम्न्सों के निर राम के शरी से कटकर उपन की ओर उड़ जाते और फिर नीचे आ गिरते थे। ऐसा लगता था, मानो युद्ध-रूपी नारी गोटियाँ ( ऊपर अझाल-उछालकर ) खेल रही है।

मारण-कृत्य में लगे रहनेवालें (राज्ञ्सी के) कंकण-भूषित हाथ, ढालों के गाध कटे हुए दिखाई पड़ते थे। 'तुवे' पुष्पों की माला से अलकृत उनके पाप-भने किंग जुटा रहे थे।

पुरुपक्षेष्ठ (राम) के तीच्य शर-स्पी सर्प मे खुक्त होकर (गक्तमो की) भुटाएँ

उनके कठ के समान हो गई। (अर्थात्. सुजाऍ वाणों की माला पहनकर कठ के नमान लगने लगी)। उन राच्चमों की मधुत्वाची पुष्पमालाओं के नाथ उनका कोघ भी युद्धचेत्र में कर गया।

स्त्र से सयुत वीर-ककण धारणवाले राल्मों की दृष्टाएँ राम के शरों ने ट्रूटकर हाथियों के पेट को भेटकर उनके मीतर जा क्लिपती थीं। व एमी लगती थीं, जैमी गगन के मध्य में के बीच क्लिपनेवाली चढ़कला हों।

राच्चम-त्रीनों के खड्ग-टत तथा पर्वताकार हाथियों के धवल टत हेर-वे-हेर पड़े थे, मानों अनेक दिनों तक प्रकट हुई अनेक चढ़कलाएँ गिर-गिरकर एकत्र हो धरती एर पड़ी हो।

असल्य राज्यों की देह से कथिर निकलकर नय द्वीपों में भी भर गया। अतः. द्वीपों में निवास करनेवाले सब प्राणी वहाँ के पर्वतों पर चढ़ गये।

शरीरों में स्थित प्राणों से गगन-प्रदेश भर गये। घावों से निकले रक्त ने समुद्र भर गये। गिरे शरीरों से युद्धभूमि भर गई। धनुःकौशल के अद्भुत दृश्य से देवताओं की आँखें भर गई।

कोबी राच्यों के वहे-वहे शक विखरकर, रुधिर-प्रवाह में वहकर समुद्र में जा गिरे और उनकी चोट में वहाँ के अनेक जलचर कटकर मर गये।

तव विह (नामक सेनापित ) ने सोचा- 'यह एक निर्वल मनुष्य हम राज्ञ्सो के व्यूह को काट दे और पर्वताकार राच्न्स विजय का कोई उपाय नहीं देखकर रवेत दाँतों को चवाते रह जायें।' फिर, उसने राज्ञ्सों के प्रति कहा-

(राम का) शर हमारे ऊपर झा लगने के पूर्व ही यदि हम इमपर जाकर गिरे, तो भी यह मर जायगा। किन्तु, पैर-कटे मेघ जैसे दिखाई पड़नेवाले वीरों! तुमलोग वृद्धि के भ्रष्ट होने ने स्तब्घ खड़े हो।

हमारी महस्त्र ससुद्र सेना शरों ने निहत हो जायगी। उनके मिटने पर हम क्या कर नकेंगे ? अतः, तुम लांग टटचित्त होजर तुरन्त ही इसपर सपटो — यो अपने नायक (रावण) का हित करनेवाले उस (राज्ञम) ने कहा।

तय कीय ने उमड़कर उठनेवाली उस सेना ने बाढ़ के जैसे बढ़कर राम की चेर लिया और इन प्रकार शस्त्र बरसाये, जिम प्रकार मेघ किसी पर्वत पर वर्षा करते हैं।

राम ने लक्ष्य पर फेंके गये (अर्थात्, निशाना लगाकर फेंके गये) तथा चलाये गये विविध स्थन्तों के टुकडे टुकडे कर डाले और सगे की चलाकर रथीं। गजों और सङ्बी को मारकर मेना को तितर-वितर कर दिया।

शब्द करते हुए आगे बढ़नेवाले विविध प्रकार की नोक्वाले शरों से अनेक रक-प्रवाह शब्द करते हुए बढ़ चले। अग्निमुख पिशाच गाने हुए नाचने लगे, तो वे समुद्र-तीरम्थ द्वीप-स्तभो के जैसे दिखाई पड़े।

वर्ती में इस पटल के बनेक पद्यों में बनक की बदसुन छटा दिस्ताई गई है, जिसे बनुवाद में ठीक-टीक प्रकट करना लस्स्व नहीं। — बनु०

रुधिर-धाराओं से भरे ममुद्र-रूपी रक्त वस्त्र पहननेवाली तथा (मास एवं रुधिर) के रक्तचंदन से अलंकृत भूमि-रूपी स्त्री विवाह-मगल के समय रक्तवर्ण अलकरणों से भूषित नारी के समान दिखाई पड़ी।

लवण, मधु, घृत, दुग्ध, दिध, इन्तुरस तथा मधुर जल के सप्त समुद्र भी रुधिर के समुद्र से आवृत हो गये। आज यह कथन कि समुद्र सात हैं, एक धनुष से असत्य कर दिया गया।

सधान करके छोड़ना तो एक ही बार होता था। लेकिन, उससे निकलनेवाले शर एक करोड़ होते थे। आज राम का धनुष ऐसा सुका है, जैसी चद्रकला हो, फिर भी न जाने, उनका सामना करनेवाले राह्मस कव मिटेंगे 2

शस्त्र को छठानेवालें, गर्जन करनेवालें, समीप आकर शस्त्र फेंकनेवालें, बीरता के साथ सामने आकर डटनेवालें, शिथिल पड़नेवालें, पराजित होकर पीछे मुड़नेवालें, मत्त गज के समान वेगवालें, दर्प करनेवालें, क्रोध करनेवालें, रोष के साथ शर-सधान करने-वालें —सब राच्चस राम के वाणों से निहत होकर गिरे।

राम एक सहस्र वाण सघान करते थे, किन्तु उनसे आहत होनेवाले भयकर धनुर्धारी राज्ञस एक सहस्र नहीं, दस सहस्र होते थे। उन शरो का वेग वैसा था। उनका प्रयोग करनेवाले (राम) का मन भी वैसा था, उन वेग को दृष्टि या मन पहचान नहीं पाते थे। ये राज्ञस वरछे उठाते थे, तो चोट खाकर गिरने के लिए ही। इसके अतिरिक्त और क्या कर सकते थे 2

राम के शर ( युद्धसूमि के ) अग्रमाग मे, सम्मुख में, दोनों पाश्वों मे तथा पीछे के भाग में—सर्वत्र ऐसे फैल जाते थे कि एक सई के जाने के लिए भी स्थान नहीं रह जाता था। ऐसे शर ( राच्चमों के ) प्राण पीते। दिशाओं में जाते। उनके पार भी पहुँच जाते। उन शरों के इस और रहनेवाले राच्चस ( अर्थात्, वे शर जितनी दूर तक जाते थे, उस अवकाश के भीतर रहनेवाले ) भगवान् के सम्मुख प्राण खोकर गिरने के अतिरिक्त और क्या कर सकते थे ?

मास से सबुत वे शर युगातकालिक अग्नि के समान थे। राज्ञस, उस अग्नि से विध्वस्त होनेवाले बृज्ञ-कानन थे। मत्त गज पर्वत थे (जो उस अग्नि मे तप रहे थे)। मनुकुल-सजात (राम) के बलवान् शर फैलाये गये जाल थे। समुद्र-जैसे फैले हूए और मरनेवाले वे राज्ञ्य जाल में फॅसकर मरनेवाले जलचर थे।

राम प्रलयकालिक प्रमजन के समान थे। उनसे युद्ध करके चूर होकर गिरने-वाले वे राज्ञस पर्वत थे। राम प्रलयकालिक समुद्ध थे, जो उमड़कर सप्त लोको को हुवी देता था। और, वे राज्ञस तरगों से वहाये जानेवाले प्राणी थे।

राम वह युगान्त का काल थे, जो सबका आदिकारण बना रहता है एव मध्य तथा स्रोतिम समय भी हो जाता है। वे राज्ञ्म युगात में मिटनेवाले चराचर प्राणी थे। राम शब्दायमान समुद्र से उत्पन्न हलाहल थे और राज्ञ्स मीन थे।

राच्चस, वचको के कृत्य करनेवाले तथा महत्त्व से पूर्ण न्यायममा मे भूठा साच्य

देनेवाले लोगों के जैसे थे। राम धर्म थे। वं (राम) विषमय जल थे। राज्ञम अकाल से पीडित तथा उस जल को पीकर मरनेवाले जीव थे।

जब एक शत समुद्र राज्ञ्य मरे, तब समुद्र, लंका का प्रदेश, सर्वत्र ऊँच-नीच भूमि को समतल करता हुआ ६ धिर-प्रवाह फैल गया। हरिण के समान विशाल नयनोंवाली, वंचक हृदयवाली राज्ञ्यस्याँ अपने शिथिल पैरों को लेकर प्राचीरों के मीतर-वाहर अंधा-धृंध मागने लगी।

वे राच्यस-वीर निकट आकर युद्ध करके मर मिटे। शव-राशियाँ भूमि पर गगन को छूती हुई पड़ी रही। रक्तप्रवाह समुद्र के समान तरंगायित होकर दिशाओं की सीमाओं से टकराता हुआ फैल गया। तब शतकोटि अवारणीय राच्यस-सेनापित राम का सामना करके खडे हो गये।

वे राज्ञस-सेनापित, गथ, मत्त गज, पर्वतो पर सचरण करनेवाले शरम, अञ्च, यलवान् मिंह आदि सव वाहनो को चलाते हुए राम की ओर चले और मेघ, वज्र एवं प्रचण्ड अग्नि के ममान शस्त्र तथा वाण अतिवेग से चलाते हुए (राम के) निकट जा पहुँचे।

रामचन्द्र उनको देखकर यह कहते हुए कि 'आओ। निकट आओ। (मिरे) सामने आकर तुम अपने प्राण, वर एव अन्य सव कुछ दे दो' ऐसे तीच्ण शर छोडे, जिनका निवारण करना असमव था। वे शर भयकर विजलियों तथा समुद्र के जैसे फैल गये। वे क्रूर राज्ञ्स-सेनापित अपनी सेना को युद्धज्ञेत्र से भागकर जाने से रोके खड़े रहे।

वे अति शक्तिशाली रात्तस एक साथ धुसकर, उन शरों से दृष्ट होकर, एक त्तृण में उन वाणों को हटाकर, आँधी से भी अधिक वेग से शरो को वरसाते हुए राम को प्रत्येक दिशा से, पिक्त वाँषकर, रोके हुए दर्ष के साथ अति निकट आ गये। तब देवताओं ने त्रिनेत्र के निकट पहुँचकर उनके चरणों को नमस्कार करके ये वचन कहे—

इन सेनापितयों में से प्रत्येक रावण के तिगुने बलवान्-जैसा लगता है। इनकी कोई सीमा भी नहीं दिखती। ये सब एकत्र होकर संसार के सारे अवकाश को भरकर मर्बत्र विनाश फैला रहे हैं। राम अकेला है। है अग्निरूप । अब क्या होगा 2 कहे।

राम के शरों के अपने पास आने के पूर्व ही ये राच्य उन शरों को हटाकर सप्त लोको पर घिरनेवाली घोरघटा के समान घेरकर आ पहुँचे हैं। इन राच्यों को यदि शाप देकर मिटायें, तो मिटायें। किन्तु, केवल शस्त्रों के वल से इनको मिटाना तुम्हारे लिए या विष्णु के लिए भी असभव-सा लगता है।

तय शिवजी ने उन देवों से कहा—डरो मत। राच्यस जितने भी हो, सब अग्नि लगने पर रुई के समान दग्ध हो जायेंगे। पहले भी इस प्रकार हुआ है। विप अमृत को भले ही जीत ले। अधर्म धर्म को भले ही जीत ले। किन्तु, राच्यस कभी राम को नहीं जीत सकेंगे।

उस विभीषण की छोड़कर और कोई राज्ञम अब संसार मे बचा नहीं रहेगा। यदि करणा गुण है, तो उमसे धर्म की ही वृद्धि होती है। अब तुम्हे छिपने के लिए पर्वती की कटगाओं को खोजने की आवश्यकता नहीं रहेगी। आज के सध्याह तक कपिराज को अपने दास के रूप में प्राप्त करनेवाले सिंह-सदृश राम सब राज्ञ सो की मिटा देंगे।

जय शिवजी ने यह वचन कहा, तब ब्रह्मा ने भी वैसं ही कहा। तब देवता चिता छोटकर स्वस्थ हुए। मनुकुल-सजात वीर (राम) ने वर्षा के पानी से भी अधिक वेग के साथ शर वरमाकर राचमी के मिरो के कुल-पवत जैसे ऊँचे ढेर लगा दिये।

मगरो एव मत्स्यो से पूर्ण अपार ससुद्र के जैसे वे राच्चस राम के उन शरों से आहत हुए । वीर स्वर्ग मे जाकर ऐसे भर गये कि अनादि स्वर्गलोक मे स्थान नहीं बचा।

उनके कटे पैरो से लका की परिखा पट गई। उनरे मिर चूर-चूर होकर गिरे। उनके घोड़ों के मिर कटकर गिरे और वे राज्ञम स्वर्ग पहुँचकर अप्सराओं के द्वारा आर्तिगित होकर आनदित हुए।

पर्वतो मे, तरगायमान समुद्रो मे, अरण्यो में, महभूमि मे अविनश्वर अमरलोक मे सर्वत्र राज्ञमो के निर, शरीर, रुधिर-प्रवाह, प्राण—सव फैल गये।

जय ऐसा युद्ध हो रहा था, तय सम्मुख युद्ध करने के लिए आये हुए सब राज्ञस एक माथ निहत हुए । जनके प्राण छटपटायें । देवों के द्वारा बरमाये गये पुष्पी से मधुबिन्दु छितरायें ।

राच्चम-सेनाणित, अस्त-व्यस्त होकर भागनेवाली अपनी हेना से, आँखो में आग जगलते हुए कहने लगे—'अरे शक्तिहीनों। लौटों, लौटों !'—यो धमिकयाँ देकर उन सैनिकों को तथा हाथियों, अर्थों एवं मिहों को लौटाकर ले आये।

उन राच्चमों ने चमकते हुए वज्र-समान शस्त्र फेंके, तो सारा ससार बहरा हो छठा। गगन के मेघ कर पड़े। ऊँचे पर्वत हिल गये। देवों के मिर काँप छठे। यो वे राच्चस राम को घेरकर खड़े हो गये।

सुरूप (राम) ने भी यह कहते हुए कि 'वहुत सुन्दर है। बहुत सुन्दर है।' जैसे आनन्द के साथ अतिथियों का स्वागत कर रहे हो, त्योही उनका स्वागत करते हुए उनपर अग्निसुख बाण चलाये।

सूर्य को छूनेवाली व्वजाएँ सव दिशाओं मे भर गई। रोप-भरे अश्व घने होकर (राम पर) टूट पढे। उल्लाल मणियों से युक्त रथ महिमामय राम के साथ युद्ध करने के लिए मेठ-पर्वत के समान आ पहुँचे।

शरों से विध्वस्त होनेवाले रथो पर से राच्यसों के शरीरों को वाज एवं वडें पखीं-वालें गींघ उठाकर उड़ जाते थें। उनसे सूर्य का प्रकाशमय मडल भी अदृश्य हो जाता था। घरती का प्रदेश कीचड़ वन गया।

राम दो सूँडोवाले अनुपम हाथी के जैमे सचरण करते थे, तो पास के समुद्र भी घूम जाते थे। अपार पर्वत अस्त-व्यस्त हो जाते थे। सूर्य और चन्द्र आममान में स्थानभ्रष्ट होने लगते थे। सारा ससार जब कुम्हार के चक्र के जैसे घूम चठा, तब सारी वस्तुएँ अपने स्थान से विचलित हो गई।

जनगरपान समय, भूतो के मुण्ड, यम, राम का दृढ धनुप और धर्म—सभी नाच रहे थे। श्विन, ब्रह्मा, देवता तथा सुनिगण मभी शीघता के साथ (आनन्द के कारण) पलटा खाने लगे। वेदपुरुप ने प्रशंमा की —ित्रभुवनों के देवताओं में कीन ऐमा है, जो परिणाम को जानता है 2 इम भयकर युद्ध को देखकर त्रिमूर्ति भी धरथरा उठते हैं। है धर्म के आश्रय के आश्रय ! हे अतमीपुण्य-मदश ! तुम्हारी महिमा अवर्णनीय है।

राम के द्वारा प्रयुक्त अनुपम शर्रा में भयकर गज, अश्व. पदाति सैनिक तथा रथ —मभी मप्त ममुद्रों में जा गिरे। तब राज्यमों के पैर उखड़ गये और वे यो शिथिल पड़ गये, जैसे ज्ञीरमागर को मधने के समय देवों और राज्यसों के हाथ शिथिल हो गये थे।

महिमामय राम के द्वारा प्रयुक्त शर हाथी। रथ, जीनवाले घोडे, सैनिक—सव पर लगकर बाव उत्पन्न कर देते थे। वह ऐसा लगता था। मानो वे शर उनकी गिनती करते हुए उनपर चिह्न लगा रहे हो।

तत्र राम ने यह मोचकर कि अब राज्ञ्य-मेना घट गई है, अतः वचे हुए राज्ञ्य किमी कोने में ऑख बचाकर भागने लगेंगे, चारों और शरों को चलाकर प्राचीर-सा बना दिया और उनको भागने से रोक दिया।

समार को जीतनेवाले, माल्यवान् जैने राच्चन, जो पर्वतं के जैसे थे, मशु-कैटम अमुरों के ममान ये और कवचों में भूषित थे, वे भी उम शरमय प्राचीर की तोड़कर नहीं जा मके।

मरनेवाल राज्यमों के मर जाने पर शेष राज्यम इस प्रकार एक विशा में आकर जुट गये, जिम प्रकार प्रलयकाल में वडवागिन से सुखाये जाकर सप्त मसुद्र सूखकर सकीण यन गये हो।

राज्ञम मांचने लगे — त्रिपुर-वाह करनेवाले शिव, गरुड पर आस्ट होनेवाले महाविष्णु, भली भाँति तीच्ण किये गये वज्रायुष को हाथ मे रखनेवाला इट आटि भी हमारी शक्ति को नहीं मिटा नके। अब एक मनुष्य हमारी वरटान में प्राप्त शक्ति को मिटा रहा है। यह कैमी बात है 2

हममें में एक-एक व्यक्ति ऐसा है, जो मसुद्र से आवृत नारी धरती की रोककर (समार के माथ) युद्ध कर सकता है। ऐसे राज्ञ्म-बीरों की सेना सहस्त्र ससुद्र थी। इतनी विशाल सेना को एक धनुष में ज्ञाकाल में इसने निहत कर दिया।

हम राज्यसों से देवों की नेना निहत हो जाती है। जो निहत नहीं होते, व भी हारकर भाग जाते हैं। किन्तु, आज राम के एक शर में करोड़ों राज्य मर गये। राज्यसों का जन्म कितना तुन्छ हो गया।

सृष्टि करनेवाले ब्रह्मा तथा वृषमारूढ शिव एव अन्य देवता गगन मे एकत्र होकर हर्षभ्वनि कर रहे हैं। उनमे नायाची विष्णु को हम नहीं देखते। अतः, हो न हो, यह (राम) वह छनी विष्णु ही हैं।

आज राम ने कोटि पन्न से भी अविक सख्या में हम राजमी को मारा है। अतः राजम-नेमा समुद्र सर्या तक ही सीमित रह गई है। अब और क्या मीचते खड़े रहे १ अब ती करा करना है। यही निश्चय करना है। जब राज्य यो कह रहे थे, तभी (निह्न) बोला—

यदि मारे जाने में डाकर हम वापन लीट जावेंगे, तो रावण के मुख पर कैने

दृष्टि डाल सकोंगे व क्या हम अपनी ही निंदा करते रहेगे व अतः, युद्ध मे निहत होकर हम यश कमाते हुए अपुनरावृत्ति (मुक्ति) के मार्ग पर जायेंगे।

यि हम इस सकट से बचकर पुनः युद्ध करने के लिए आने की बात सोचत हैं, तो भी तीच्ण शरों की इस दीवार को तोड़कर जाना असंभव है। अतः, हम सब एक साथ युद्ध करके मर जायें।—यो विह्न ने कहा।

अति दृढ पर्वतों को भी वहाकर ले जानेवाली धाराएँ जैसे समुद्र में जा गिरती हो, या शलभ दीपशिखा में जाकर गिरते हों, वैसे ही वे राज्यम, जो पर्वताकार थे, देव (पाप-परिणाम) के द्वारा कंठ को पकड़कर धकेले जाने से भीषण कोलाहल मचाते हुए राम को घेरने लगे।

उन रात्त्वसीं ने परसे, दंड, शर, वलय, काँटे, करवाल, कृत, माले, शूल, तोमर, पराक्रम को प्रकट करनेवाले 'कप्पण' इत्यादि अनेक शस्त्रों को गोष्ठ में स्थित व्याव्र के समान रामचन्द्र पर छोड़ा!

तव चक्रवर्ती (राम) ने दिव्य महिमा से युक्त गांधर्व अस्त्र को धनुष पर चढाकर प्रयुक्त किया। वह अग्निमय अस्त्र सपों के राजा आदिशेष के समान तथा पिंचयों के राजा (गरुड) के समान चलकर राज्ञसी को जा लगा।

तव तीन नेत्रोवाले, पाँच मुखोवाले, उञ्चल अग्नि-समान देहवाले, अग्नि वरसाने-वाले और गगन तक उड़नेवाले अनेक शर वरस पडे और शिवजी द्वारा त्रिपुर-दाह का दृश्य उपस्थित करने लगे।

दस कोटि राज्ञस-वीर निश्शेष रूप मे मिटगये। तपस्या के वल से युक्त रावण का मूलवल ज्ञणकाल में निश्शेष हो गया।

तव सातो महाद्वीपों मे, विविध प्रकार से रत्ता करने योग्य पर्वतों मे तथा अन्य प्रदेशों में रत्ता का कार्य करनेवाले तथा रावण के प्रति अपार मक्ति रखनेवाले असल्य राज्य निकल आये।

अत्युन्नत मेर की परिक्रमा करनेवाले सूर्य और चन्द्र को गूँथकर माला वनाकर पहननेवाले वे राज्यस इतने वरों से युक्त थे कि उन वरों को देते-देते कमलमव (ब्रह्मा) की जीम पर खाले पड गये होंगे।

वहाँ जो राच्यस आये थे, उन्होंने विह्न (नामक सेनापित) से कहा—यित यह (राम) हममें से किसी एक को जीत लें, तो वह इस भीषण युद्ध मे रावण को भी अवश्य जीत लेंगा। अब क्या हम सब एक ही साथ 'हूँ' कहने के भीतर (अर्थात्, एक च्रण में) ही इसपर टूट पढ़ें, या पृथक् पृथक् जाकर इसके माथ लड़ें १

विषय हर पड़ ता देन हैं के स्वापित विह ने कहा—यदि हम सब एक साथ ही अतिशीष्ठ ताब उस प्राचीन सेनापित विह ने कहा—यदि हम सब एक साथ ही अतिशीष्ठ जाकर इसे घेरकर बढ़े कौशल के साथ युद्ध नहीं करेंगे, तो इसे नहीं जीत मर्केंगे। सब बलशाली राज्ञकों ने उसके कथन को स्वीकार किया।

उन राचिसों ने समुद्र के समान गर्जन किया। फिर, भीषण शख की ध्वनि इस प्रकार की कि विजलियों से भरा गगन भी ट्रिकर गिर जाय और मुजाओं पर ताल ठीकते हुए आ पहुँचे। अय न जाने यह ससार क्या होगा १ ये दिशाएँ क्या होगी १

वं राज्ञ्म चिल्ला छठे। तब राज्ञ्सो के पराक्रम को मिटाकर विजय पानेवाले राम ने अपने धनुष से टकार निकाला। वह टंकार उस शखध्वनि के समान था, जो विष्णु के अपना पद उठाकर विश्व को नापते समय सर्वत्र गूँज उठा था।

अनेक कांटि सख्या म, अनेक प्रकार की कलाओं में कुशल, शस्त्रों का ठीक-ठीक प्रयोग करने में चतुर, मय लोकों में प्रसिद्ध युद्धों में विजय पाकर प्रसिद्ध होनेवाले धनुधारी राज्ञमों में प्रधान स्थान रखनेवाले—

सव लोको को जीतनेवाले, स्वर्गवासियों के साथ टानवों के समूह को भी एक ही माथ मिटा टेनेवाले, प्राण हरने के लिए ही उत्पन्न यम के समान सब प्राणियों को खानेवाले, ऐमे वे राज्ञम राम के निकट आ पहुँचे।

वे ऐसे आये, जैसे मत्त गज को आलान में वॉधने का प्रयत्न कर रहे हो। उन्होंने आकर राम को घेर लिया और पृथक्-पृथक् वज्र के समान गरजते हुए नाना प्रकार से युद्ध करने लगे। वह दृश्य देखकर देवों के मन मलिन हो गये।

उन राच्चसों के द्वारा प्रयुक्त शस्त्रों से उठी अग्नि एवं उनकी आँखों से निकली हुई अग्नि सब मिलकर ऐसे भभक उठी कि सातों लोक भुलस गये।

रथो की गड़गड़ाहट, बीरो की धमिकयाँ, मजीरो की ध्विन, बीर-वलयो का शब्द, युद्ध में धनुप की डोरी को खीचकर छोड़ने में निकलनेवाला टंकार, काले रंगवाले हाथियों का चिंघाड़—सब वहाँ भर गये।

उस सेना में स्थित प्रत्यूक राज्ञ्स रावण के जैसा था। ऐमा कोई लोक नहीं था, जिसे उन्होंने न जीता हो। वे अपार शक्ति से पूर्ण थे। ऐसी अति प्राचीन राज्ञ्यस्मेना को बाते देखकर राम भी अत्यन्त रोण के नाथ युद्ध करने के लिए बागे बढ़े।

राम ने प्रलयका लिक अग्नि को उगलनेवाले अनेक ऐसे शर प्रयुक्त किये, जिनसे उन राजमी के द्वारा प्रयुक्त चक्रायुध एवं शर छितरा गये।

शक्ति-भरे राम-वाणी ने विजयमाला में भूषित राक्तमों के विशाल बन्नों की भेद डाला। वं रान्तम अपने रथों के साथ ऐसे विध्वस्त होकर गिर पढ़े जैसे. अरुणवर्ण सूर्यग्रहों के साथ गिर पड़ा हो।

धातक कार्य करनेवाले वं उज्ज्वल वाण जब मानी मास-संयुत यमदती ने अनु-सृत होते हुए राज्यभी पर जा लगे, तर धनुप के साथ ही कटकर गिरनेवाले (राज्यमी के) हाथ ऐसे लगे, जैसे विजलियों के माथ वाटल कर पड़े हो।

कटकर शरो के माथ गिरे हुए वे हाथ ऐसे थे, जैम लाल रगवाले तरगायमान ममुद्र में रोप से टौटनेवाले मॉप उपर की ओर उठी हुई वृत्त-शाखाओं के माथ ही गिर पडे हो।

स्वर्णमय मुखपट धारण करनेवाले बडे-बडे हाथी, आगे बहनेवाले क्षिर-प्रवाह में फैनकर वह गये और धरती को आवृत कर रहनेवाले प्राचीन समृद्र में ऐसं गिरं, जैसे विजली के साथ मेष गिरे हो।

गघ से भरे इधिर-समुद्र में वीरता से पूर्ण राज्यों के दिच्छण हाथ जो चमकते करवाल के साथ ही कटकर गिरे थे, ऐसे लगते थे, जैसे तड़पकर ऊपर उछलने-फॉदने-वाले घोडे हो या वहे-वडे मीन हो।

उज्ज्वल वाणी के द्वारा कटे हाथों से छुटकर रक्त-प्रवाह में गिरे हुए शस्त्रों से रचा करनेवाले ढाल ऐसे लगते थे, जैम महान समुद्र में बड़े-बड़े कछूए तैर रहे हो।

जैसे ऑधी के वेग से आहत होकर नौकाओं पर के मस्तूल एव पाल समुद्र म इब रहे हो, ऐसे ही खभों मे लगी ध्वजाएँ कालवर्ण होकर वह चलनेवाले उस रुधिर-प्रवाह मे तैर रही थी।

रुधिर के बहुत बड़े प्रचाह में गिरे हुए कटे हाथ, शरों से घिरे हुए इस प्रकार तड़प रहे थे, जिस प्रकार कमल के नाल के काँटो से रगड़कर दृढ सूँडवाले 'शुरा' मीन तडप रहे हो।

धवल स्फटिक-खड़ो से जटित रथ विध्वस्त हो गये, तो उनके स्फटिक-खड विखरकर शरो के कारण प्रकट हुए रुधिर-प्रवाह में गिरकर, ऐसे लगते थे, जैसे समुद्र में अनेक चंद्र इव रहे हो।

(राम ने) सन्मार्ग पर न चलनेवाले और ( अवतक ) विजय पाते रहनेवाले राच्नमों का सम्मुख समर में स्वय ही वध करने का संकल्प कर लिया था। अतः, जब कभी वे बाण चलाते थे. तव करोड़ से भी अधिक संख्या मे राह्ममी के सिर कटकर पर्वताकार हेरी में गिरते थे।

( राज्ञमों के ) दृढ वज्ञो पर कमकर वृंघे कवची के मध्य शरो के तीहण अग्रमाग चुम जाते थे। वे शरपुज मधुर मधु का पान करने में लिस सुखवाले भ्रमरी के मुण्ड के जैसे लगते थे।

गिद्ध जहाँ मॅड्रा रहे थे, ऐसे शत योजन विस्तीर्ण युद्धसूमि में एकाकी ही रामचन्द्र दिन के एक चतुर्थ भाग ( अर्थात् , एक पहर ) के भीतर ही असंख्य राज्ञमां का वध करके सचरण कर रहे थे।

राम, खडे रहनेवालो से खड़े रहकर, अन्यत्र पट रखकर चलनेवालो के सम्मुख जाकर, यो घूम-घूमकर जन (राच्चसों) का वध करते थे। वे अपने पिता से विरोध करने-वाले पुत्र (प्रह्लाद) के मम्मुख ही चसके पिता (हिरण्यकशिपु) को मारनेवाले नर्गतिह के जैसे लगते थे।

राम इतने वेग से धूम रहे ये कि राच्यम 'राम यहाँ है, यहाँ हैं कहते हुए बढें रोष से ब्याकुलचित्त होकर राम को लच्य न करके और कही अपने वाण प्रयुक्त कर टिने थे और स्वय निहत हो जाते थे।

(राम के उच्च्चल शर अधकार को दूर कर सर्वत्र प्रकाश पैला देते थे अतः, ) राक्तस कहते, 'यह रात्रि नहीं है। दिन ही है।' ओर, यह नहीं सोचते हुए कि राम एक ही हैं, यह कहत कि 'समुद्र के बालू-कणी के ममान असल्य राम है'। उस प्रधान सेना के पर्वताकार बीर, जिनकी सख्या 'महत्व ससुट' थी भ्रम ने एक

दूसरें को राम मममकर परस्पर के प्राण हर लेते थे। उनके प्राण राम ने नहीं लिये। व स्त्रय ही निहत हो गये।

राम रथ पर हैं, घोडे पर हैं, रक्तवर्ण नेत्रवाले हाथी पर हैं, विशाल समुद्र पर हैं, घरती पर हैं, गगन में हैं।—इस प्रकार का दश्य उपस्थित करते हुए रामचन्द्र सर्वत्र ब्याप्त थे।

चक्रवर्ती-कुमार (राम ) सव स्थानों में उपस्थित होते। (उन राच्चसों के) पीछे, पार्श्व में और आगे, उनके शरीर से पृथक् नहीं होते हुए समीप रहते। धूमते, उज्ज्वल दिखाई पहुते। वह दृश्य देकर राच्चस-वीर भ्रात हो गये।

राम के दीर्घ धनुष में वंधी घटी ज्योही भयकर ध्वनि कर उठती थी, त्योही मव-भरे हाथी आर घोड़े गिर पडते थे। हिमालय जैसे रथ ध्वस्त हो जाते। दिशाएँ फट जाती। विशाल ममुद्र कीचड़ वन जात । घातक व्याघ्र जैसे राज्यसो की स्त्रियों की विशाल आँखों से शोकाश्च वहने लगत।

अनुपम वीर राम, मान से सयुत शस्त्रों को लिये हुए राज्ञ्छ-वीरों में से प्रत्येक के सम्मुख वार-वार भुकनेवाले धनुप को लेकर उनके शरीर के अनुसार ही कूट पड़ते थे और अपने वेग से ऐसा भ्रम उत्पन्न करते थे कि युद्ध करनेवालों या मरनेवालों के रथ जैसे ही रथ राम के पास हैं, ऐसा प्रतीत होता था।

शत्रुओं को जलानेवाला महान धनुप एक ही था, त्णीर भी एक ही था, फिर भी उनसे बरसनेवाले वाण वर्षा की वृदों से भी अधिक थे। उस समय राम के दो अरुण हाथों ने सहस्र हाथों का कार्य किया। अहों। यह कैसा आञ्चर्य है कि एक सहस्र हाथ दो हाथ हो गये।

यह (राम) एक मुख्य निलं मनुष्य के रूप में हैं, यह यथार्थ नहीं है। हमने नत्य को जान लिया है। क्या यह कभी सम्भव है कि सहस्र ममुद्र राच्नों के सब कार्य एक मुख देख पाय १ अतः, उन (राम) के एक सहस्र मुख नहीं, किन्तु असख्य मुख हैं।

ललाटनेच (शिव) एव चतुर्मुख (ब्रह्म) राम के द्वारा प्रयुक्त शरो की गिनने लगे, किन्तु उन असल्य दाणों को गिन नहीं सके और वडे आनन्द के साथ बोल उटे—हम केंसे गिन नकते हैं 2

अन्य देवता कहने लग-ाुद्ध के लिए आये हुए राज्ञम सहस्र ममुद्र थे। राम सं प्रयुक्त शर भी उतनी ही सख्या में थे---ऐसा कहना भी क्या यथार्थ कथन हो नकता है। नहीं, क्योंकि उन राज्ञमों के भयकर शरीर के शत-शत टुकड़े हो गये हैं। यह कार्य क्या एक-एक शर से समय है। अही ! क्या राम ने ही इतने वाणी को छोटा ?

सुनियों ने कहा छत्र और ध्वजाओं से सुर्माजत सेना के शस्त्र, शर, हाथी, रथ, पांड आदि नवका वि-यम करनेवाले (राम के) वाणों की गिनती के लिए क्या कोई सस्या भी दी जा सकती है?

(राम के) वान भयकर युद्ध वरनेवाले राज्यमी का पीछा करते हुए उनके कठ

तथा ऊपर कपाल में जा लगत थे और उनकी निहत कर देत थे। विभिन्न अभी के कर कर पड़े रहने से वहाँ ऐसा लगता था, मानो ब्रह्मा, गर्भ के पिंड के अनेक अभी का निर्माः करके ब्रह्माड में भर रहे हो।

जय दस करोड शस्त्रधारी राच्यस-त्रीर रोते-कलपते मारे जा चुके, तब शेष वीरो ने सोचा---'हम साधारण शस्त्र छोड़ते हुए क्यों मारे जार्यं १ दिव्य अस्त्रों का प्रयोग करदे इसे (राम को ) आवृत कर देंगे।' सब दिव्यास्त्रों का प्रयोग करने लगे।

उन राच्ति ने विष्णु का अस्त्र, ब्रह्मास्त्र आदि सव प्रकार के अस्त्रों का एक सा प्रयोग किया। देवता भी उस दृश्य को देखकर कॉप उठे। ब्रह्माड ऊव-डूब होने लगा! राम ने मंदहास करके उन्ही दिव्यास्त्रों का प्रयोग करके उन्हें रोक दिया।

उदारगुण राम ने यह सोचकर कि यदि वे स्वय भी दिव्यास्त्रो का प्रयोग करें, तो उनका निवारण कोई नहीं कर सकेगा और जैसे पुष्प वडवाग्नि में फॅस जायें, वैसे ही या सारा ससार भुलस जायगा।

राम ने राच्नमो पर दिव्यास्त्रों का प्रयोग नहीं किया। उन्होंने असल्य वाण प्रयुक्त करके ही राच्नमों के सिर काट डाले। वे सिर कटकर ऐसे गिरे, जैसे बज्र से आहत होकर पर्वत-शिखर गिरते हैं।

जब सहस्र 'समुद्र' राज्यस निहत होकर गिरे, तब भूमिदेवी का भार हल्का हो गया और भूमि समुद्र से बाहर होकर शत योजन दूर तक ब्रह्माड मे ऊपर की ओर छठ गई।

जब युद्ध में सहस्र हाथी, दस सहस्र रथ, एक करोड अश्व तथा सहस्र सैनिक विध्वस्त होते थे, तब एक पुष्ट कबध नाच उठता था। जब ऐसे सहस्र-सहस्र कोटि कबध नाचते थे, तब रामचन्द्र के धनुष की घटी एक बार बज उठती थी। इस युद्ध में (राम के धनुष की) वह घटी माद्दे सात सुहूर्त-पर्यंत बजती ही रही।

देवता अपना ध्येय पूर्ण होते देखकर चिंतासुक्त हुए। इन्द्र इसपर आनन्दित हुआ। राम ने विजयमाला पहनी। अपीरुषय वेट स्थिर रूप में सुरिक्ति हुए। (भूमि का भार वहन करनेवाला) आदिशेष बोक्त कम होने से सिर स्टाकर साँस भरता हआ अससुक्त हुआ।

माता के यह कहने पर कि तुमने जो संपत्ति प्राप्त की है, उसे (भरत को) दे हो— राम ने अपना राज्य भाई को सौप दिया और देवों के किये तप के फल से, बॉसों से मरे अरण्य में आकर अपने अस्त्र-कौशल से सब दुःखों को दूर किया। सभी मुखबाले उन राम की देखकर प्रशासा करके उनको नमस्कार करने लगे।

जब रामचन्द्र ने अग्नि के जैसे लाल नेत्रीवाले राच्यसी को मार गिराया, तय देवता राम की प्रशासा करते हुए उनपर पुष्प बरसाने लगे। उस समय व राम ऐसे लगते थे, जैसे शृगाल और भूतों से पूर्ण रमशान के मध्य नीलकठ (शिव) खडे ही।

विशाल युद्धभूमि-रूपी ब्रह्माड मे बीर राच्चस-रूपी जीवराशि को मिटाने के लिए प्रलयकाल आ गया था, और रामचन्द्र वह मगवाम् थे, जो पुनः सृष्टि रचने के लिए सारी स्पष्टि को अपने चदर में अदृश्य कर रहे थे।

देवताओं ने दुःखमुक्त होकर जो पुष्प एव चन्छन की राशि वरसाई, उनसे रामचन्द्र के शरीर की पीडा दूर हो गई। राक्षसों का महान् विनाश करने के पश्चात् वह उदार पुष्प उम युद्धक्तेत्र को छोड़कर उस और चल पढे जहाँ रावण के साथ लक्ष्मण युद्ध कर रहे थे।

अवतक हमने रामचन्द्र का वृत्तात सुनाया | अव हम वानर-सेना के कृत्यो, उनपर आक्रमण करनेवाले रावण के कायों एव लद्भण के वीरतापूर्ण युद्ध-काशल का वर्णन करेंगे |

जो बानर पहले भाग गये थे, व सब मोचने लगे—वड़े-बड़े सेनापित जो युडिन्नेत्र में गयं थे, अभी तक लौटे नहीं हैं, अतः हमको भी अब युद्धन्तेत्र में जाना चाहिए। यि हम जीवन की इच्छा रखकर भाग जायेंगे, तो भी हमें रोकनेवाला कोई नहीं है फिर भी, हमारे लिए यही उचित है कि हम अपने अपयश को मिटा दें। यि युद्ध में मरेंगे, तो वीर-स्वर्ग प्राप्त करेगे—ऐसा सोचकर सब बानर-वीर वापस आ गये। (१-२:५)

### अध्याय ३१

#### शूल-सहन पटल

रात्रण एक रथ पर आरुढ होकर चला, जिसमें सहस्र पहिचेथे तथा छोटे केशरी-वाले सहस्र घोडे जुने हुए थे। वह रथ सूर्यमडल के समान प्रकाशमान हो रहा था। उसके हाथ में देवों का विनाश करनेवाला धनुष एव वाणों से पूर्ण एक तृणीर था।

उसने यह कहकर कि 'उन मनुष्यों को युद्ध में हराकर भगा दो' एक सहस्र समुद्र राज्ञस-सेना को एक ओर भेज दिया और स्वय भयभीत होनेवाली वानर-सेना पर आक्रमण करने के लिए उन (वानरों) के सम्मुख आ उपस्थित हुआ।

रोप-भरे सिंह-समान रावण केमाथ शतकोटि रथ, अतिवेगवान् दो शत कोटि अङ्ब, मद-प्रवाह को वहानेवाले टस कोटि महान् गज और इन मबसे दुगुने पदाति-सैनिक चले।

वह-बड़े नगाडे, शब्दायमान शख, वज़-ममान शब्द करनेवाले काहल व्यादि वाद्यों की ध्वनियाँ ऊपर के सात लोकों एव नीचे के सात लोकों में यो शब्दायमान हो स्टी, जैसे वे यह घोषित कर रही हो कि स्वर्गभूमि और पाताल से परे भी किसी लोक में कोई वीर (रावण के माथ) युद्ध करना चाहता हो, तो वह आये।

राच्नसो के माया-कृत्यों से पीडित होनेवाले देवों के प्रभृत पाप के जैसे स्थित, स्मरण करने मात्र से बीरों के हृदय को अग्नि के जैसे जला देनेवाले उस राच्नसगज को तथा असल्य रूप होकर महान् कोलाहल करनेवाले राच्नसमेना-समुद्र को वानर-सेना ने देखा।

जब बानरों ने उम (गवण) की और उसकी सेना की देखा, तो उन्होंने तुरन्त अपनी मना का व्यृह बनाया। 'राम के लिए घोर युद्ध में अपने माण भी त्याग करेंगे', ऐसा निश्चय करके, यम को भी भवभीत करते हुए, अपने कघो पर ताल ठोकते हुए, बच्च के जैमे आधात करनेवाले यहे-थेंड पर्यतों को उठाकर ऐसा गर्जन किया कि बहााड भी फटने लगा। राज्ञम-सेना एव अपने प्राण भी छोड़ने के लिए सन्तद वानर-सेना एक दूसरे के साथ जूस गई। चणकाल में वहाँ अग्नि भड़क उठी। रुघिर अग्नि म पिघले ताँवे के समान वह चला।

सिरों कं कटने पर देहों से उमड़नेवाले रुधिर से गगन-मङ्कल उटयकालिक लालिमा से भर गया। दिधर-बिन्दु गगन के मेघो पर लगकर सर्वत्र वग्स पड़े, जिससे सारा समार ही युद्धत्तेत्र-सा हो गया।

उस सुन्दर सेना-नामक समुद्र में खड़े होकर ज्योही लहमण ने शर छोड़े, त्योही मत्त गज के मुखपट्ट गिर गये। उनपर मँड्रानेवाले अमर-श्रेमरियाँ उड़ गये। वडे बढ़े शरों से विद्ध होकर वे शिथिल हो गये। उनके शरीरों से रुधिर मरने लगा। वे चक्कर खाकर गिर गये तथा कटी आँतों के साथ तैरने लगे।

मरनेवाले राज्ञस-वीर आँख खीलकर देखते थे, फिर मरकर गिर जाते थे। उनकी पित्नयाँ उनके सुख पर मंदहास देखकर प्राचीन मधुर स्मृतियों को याद करती हुई अपनी नूपुर-ध्वनि के साथ राग मिलाकर रोदन करती थीं और असह्य पीडा से प्राण छोड देती थीं।

ऊपर के सात लोको और नीचे के सात लोको में प्रलयकाल के जैसे सर्वनाश फैलानेवाले युद्ध को देखकर रावण ने सोचा, ऐसा प्रतीत होता है कि मेरी महान् सेना भी विनष्ट हो जायगी।

वानरों के फेंके पत्थरों एवं वृत्तों से रात्तसों के धनुष, खड्ग, परशु, त्रिशृत, आदि सव शस्त्र दक गये। उन (रात्तसों) के सिर पत्थरों से चूर-चूर हो गये। यो वानर-सेना से रात्तस-सेना निहत होती रही। उधर दूसरी ओर लह्मण भी थुद्ध कर रहे थे।

हनुमान् और लक्ष्मण सूत रखने की नाली और सुत्र के समान सन्तरण कर रहे थे ओर आँखों से अग्नि जगलनेवाले हाथियों, अश्व-जुते रथो एव घोडों के शरीरों से रक्त-समुद्र निकलकर उन सबको डुवों रहा था।

जैसे यम ही धनुष धारण करके घूम रहा हो, वेसे ही लहमण संचरण कर रहे थे और सारी सेना को निहत कर रहे थे। बलवान सिही तथा बज्र के सहश हनुमान के नख और दाँत तीहण होते जाते थे। उधर राह्मसों के शस्त्र मट पडते जाते थे।

रावण कुछ चण तक यह विनाश-कार्य देखता रहा। उसने फिर सोचा-'यदि अब विलय करेंगे, तो यम राच्यों के प्राण पी जायगा। अतः, मैं स्वय भयकर युद्ध में शत्रुओं का विनाश करके विजय पाकर लौटूँगा।' और, वह रोष से भर गया।

रावण ने पवन के समान वेगवाले, वज्र के समान भयकर, पर्वती की भेदनेवाले, ब्रह्माड को छेदकर जानेवाले, दिशाओं को नापनेवाले, अवर्णनीय यम के दृत जैसे तीचण शरों का प्रयोग किया।

सिंह के समान रावण जब सामने आकर युद्ध करने लगा, तब यह कहना आवश्यक नहीं कि बानर उस युद्धचेत्र में श्वानों के जैसे खडे थे। रावण अर्धानणा में आई हुई नहीं कि बानर उस युद्धचेत्र में श्वानों के जैसे खडे थे। रावण अर्धनिणा में आई हुई का लिका के समान खड़ा था और वानर हवा से डरकर छिपनेवाले 'पृले' नामक जड़ी क का लिका के समान खड़ा था और वानर हवा से डरकर छिपनेवाले 'पृले' नामक जड़ी क

लह्मण ने पेर उखाड़कर मागनेवाले बानरी को करणा से पुकारकर कहा— 'बानरी । डरो नहीं । डरो नहीं । और, हनुमान् के कथे-रूपी ग्थ पर आरूढ होकर, प्रव्यक्ति कोधारिन से युक्त रावण के सामने जाकर उससे युद्ध करने लगे।

वानर-सेना को मालवा देकर जय लक्ष्मण ने रायण पर वाण छोड़े, तव उसने शत कोटि से भी अधिक आंग्नमुख वाणों को लक्ष्मण पर प्रयुक्त किया। किंतु, लक्ष्मण के चलाये वाणों से (रावण के) वे वाण प्रभजन के आगे रूड के समान छितरा गये।

जब लह्मण ने रावण के बाणों की छितरा दिये, तब रावण ने लह्मण के विशाल कथी एवं वस्तु पर अनेक शर गड़ा दिये ! दम बाण लह्मण के शरीर की भेदकर पार ही गये, तो भी वे अविचल रहकर, अत्यन्त रुष्ट होकर, उम बलवान् रास्तुस पर अति तीह्ण बाण चलाकर उसे पीडित करते रहें।

अवारणीय वेग से शर-प्रयोग करनेवाले लच्मण के शरो को भी रावण ने चूर-चूर कर दिया। जमने सोचा—'शत्रुओं का विनाश करनेवाले इम वीर को युद्ध में निहत करना असमव है। पर, यदि अब इसको छोड़ दूँ, तो मेरी वीरता का प्रयोजन ही क्या रह जायगा 2'

'यदि में दिव्य अस्त्रों को प्रयोग करूँ, तो उनको यह दूर कर देगा और सबको मिटा भी देगा। यह यम के बल की भी परीचा करनेवाला है। यह अपने माई (राम) के जैसे मब लोकों को तपायेगा किसी में नहीं हारेगा।'

'मोहन नामक अस्त्र मेरे पान है, जिसे पूर्वकाल मे भगवान् ने बनाया था। यह शिवजी को भी हराने की शक्ति रखता है। इसपर मैं उन वाण का प्रयोग करूँगा और कौओ से भरी युद्धभूमि में उसे शीव गिगा दूँगा।'

यो नांचकर रावण ने वलवान् लदमण पर छम मोहनास्त्र का प्रयोग कर टिया। उमे देखकर विभीषण ने शीव्र लदमण के निकट आकर प्रेम के साथ कहा—नारायणास्त्र का प्रयाग करके इम अन्त्र का शान्त कर दो। लदमण न उम (नारायण) अस्त्र को छोडा।

विभीषण के कहने में लच्मण ने जो नारायणास्त्र प्रयुक्त किया, उससे वह मोहनास्त्र शान्त हा गया! तय गवण अत्यन्त कृद्ध हुआ। उसने अपने मन में मोचा कि समीप में स्थित विभीषण के बताये उगाय के काग्ण ही ऐसा हुआ है, अतएव वह अत्यन्त कुषित हुआ।

मय ने अपनी पुत्री के माथ ही (रावण को ) एक श्र्ल दिया था। उस श्र्ल को ब्रह्मा ने प्रव्वलित अन्ति ने पूर्ण होमकुड से प्रकट किया था। वह श्र्ल चक्र एव वज्र के गमान था और प्रनयकालिक अग्नि से भी अधिक तीच्ण था। रावण ने उम श्र्ल से साकार विजय के जैमे खंड हुए अपने भाई (विभीषण ) को मार डालने का निश्चय किया।

प्रयोग करने पर वह शम्त्र एक ही व्यक्ति के प्राण लेकर लौट सकता था। स्वयं चनुर्मुख भी क्यों न हो, उसके लगने पर, प्राणहीन होकर गिर सकता था। रावण ने ऐसे शन की प्रदक्षिणा एव नमस्कार करके दूर पर खड़े त्रिभीषण पर बड़े वेग से पेंका।

उम रान्त्र की प्रक्ति की जाननेवाले विभीषण ने लच्मण से कहा-- 'ह आर्य।

इससे वचने का उपाय नहीं है। अब यह मेरे प्राण हरेगा। तब उदारगुण वीग (लद्भण) ने कहा-- 'तुम मत उरां। मैं इसके निवारण का प्रयत्न करूँगा।'

लक्ष्मण नं जी-जो शर उस शूल पर छोडे, वे सब उसी प्रकार व्यर्थ हो गये, जिस प्रकार प्रसूत तपस्या के बल से सपन्न किसी व्यक्ति पर नीच कृत्य करनेवाले के शाप-वचन व्यर्थ होते हैं। तब देवता भी यह मोचकर कि 'अब विभीषण नहीं बचेगा, यह मरा।' अस्यन्त चिंताकुल हुए।

तव लह्मण ने यह सीचा कि 'मैं मले ही मर जाऊं, फिर भी मेरा यश तो स्थिर रहेगा ही। सजन लोग मेरी प्रशंसा करेंगे। हमारी शरण में आये व्यक्ति को मरते हुए कैसे देखते रहे १ इमसे वड़ा अपयश होगा। अतः, वैसा अपयश होने के पहले ही में अपने ही वह्न पर इस शूल को सह लूँगा', आगे बढ़कर खढ़े हो गये।

तत्र लक्ष्मण के आगे विभीषण जाकर खड़ा हुआ। इतने में सबके आगे हनुमान् जाकर खड़ा हो गया। अहो ! उस करणा-पूर्ण स्थिति का क्या वर्णन भी हो सकता है १

किन्तु, लद्मण अपने आगे खड़े हुए सबको अपने पीछे करके वायुवेग से आगे वढ़ गये। 'ठहरी। इसको में लूँगा'—कहते हुए उस शूल को अपने वच्च पर यों छहन कर लिया कि वह शूल उनके वच्च को मेदता हुआ पीछे की ओर से निकल गया। उसे देख-कर देवता लोग अपनी ऑखों को पीट-पीटकर रोने लगे।

विभीषण ने यह कहकर कि 'तुम भागकर कहाँ जाओंगे 2' सिंह के समान चष्ट होकर रावण के रथ में छुत, फॉदनेवाले अश्वों एव सारिथ की अपनी गढ़ा से मार दिया, जिससे वानरों के सिर कॉचे हो गये।

रावण निकट में गंगन की ओर उड़ गया और रोष करके दस ती हण वाण विभीषण की देह में एवं सहस्र वाण हनुमान् की देह में गड़ा दिये और यह कहता हुआ कि यह अह समाप्त हो गया, लका की ओर चल पड़ा।

तव विभीषण ने कहा—'सुम्म, शरणागत व्यक्ति की रक्षा करने के लिए श्रीमान् (लद्दमण ) घायल होकर गिरे हैं। अब तुम अपने छली मन के साथ कहाँ भागे जा रहे ही। तुम्हारे साथ ही में भी अपने प्राण छोडूँगां—यह कहकर वह रावण से युद्ध करने को तुम्हारे साथ ही।

तव रावण ने यह सोचा कि 'अव तो मुक्ते विजय प्राप्त हो गई। अव विभीपण नामक गाय को मारने से क्या प्रयोजन १' और, वहाँ खड़े न रहकर उसकी ओर आँख उठाकर भी न देखकर, सारा क्रोध छोड़कर, समीप में स्थित, प्राचीरो से आवृत लंका के मीतर प्रविष्ट हो गया।

रावण चला गया। विभीषण अपने प्रेम को न छिपाकर मुक्त कठ में रोने लगा और साकार दया का रूप वनकर लद्मण के चरणों पर गिरकर अशु-प्रवाह करने लगा। वानर-सेना एच सेनापति दुःखं में ड्रव गये।

वानर प्रणा देन समान क्योवाले लदमण के मरने पर मंग मनाहर पुष्पमाला से भूषित, पर्वत-समान क्योवाले लदमण के मरने पर मंग जीवन न्यथं हो गया। में भी इसी चुण अपने प्राण त्याग करूँगा। अब गेरे प्रशु (गम) कैसे जीवित रहेगे १ यो विभीषण अत्यन्त व्याकुलचित्त हुआ । इतने मे 'ठहरी ! ठहरी !' कहता हुआ जाववान वहाँ या गया।

जाववान् ने उसका दुःख दूर करते हुए कहा—'सकल्प-मात्र से सव लोको मे सचरण करनेवाला और संजीवनी को लाकर देनेवाला हनुमान् जब हमारे साथ है, तो हमें प्राणों की क्या चिंता १ वीर लह्मण सप्राण ही हैं। किंचित् भी दुःखी मत होशो।'

फिर, जावबान् ने वायु के प्रिय पुत्र हनुमान् के बह्म पर के सब शरों को निकाल-कर कहा—रामचन्द्र अपने भाई की इस दशा में कैसे देख सकेंगे 2 यह जानकर भी तुम चुप क्यों बैठे हो 2 शीव्र जाकर औषध क्यों नहीं लाते 2—तब तुरन्त हनुमान् भूमि के विशाल प्रदेशों को पारकर चला गया।

पहले हनुमान् संसार के विशाल प्रदेश को पारकर उत्तर दिशा मे गया था और उस अमोघ औषघ को पर्वत के साथ ही उठा लाया था। पर, इस बार उस औषध को पहचानकर पुनः उसे ले आया।

हनुमान् औषप लाया। उसके लगते ही लह्मण के प्राण लौट आये। जो औषप मृतको के प्राण भी लौटा सकता है, उसके लिए घायलो का दुःख दूर करना बहुत छोटा ही कार्य है न १ चुटकी वजाने के पूर्व ही लह्मण स्वस्थ होकर छठ बैठे। देवता हर्पनाद कर छठे।

लदमण स्वस्थ होकर उठे और उठकर दोनो हाथो से हनुमान् का आलिगन करके पूछा—'हे मेरे तात। विभीषण जीवित हैं न १' इतने मे उन्होने विभीषण को हाथ जोडे हुए पास खडे देखा ओर मय तथा शका से मुक्त हुए। वे अपनी ऑखो से आनन्दाश्रु वहाते हुए वोल उठे 'अब मेरी मामी वधन से मुक्त हुई और रावण मरा।'

'विद्वान् लोग धर्म नामक जिस अनुपम तत्त्व के विषय में कहते हें, उसे आज हनुमान् ने अपने आचरण से निरूपित कर दिया। इससे स्चित होता है कि रामचन्द्र के लिए असंभव कार्य कुछ नहीं है। इहलोक और परलोक के बारे में विचार करने पर यही प्रमाणित होता है कि धर्म जीतता है और पाप (अधर्म) पराजित होता है।'—यो कहते हुए सब लोग रामचन्द्र के निकट गये।

' 'यहाँ एक नहीं, असल्य शवराशियाँ और रक्तसमुद्र ई'—यह कहते हुए और उन मनको पार करते हुए वे लोग रामचन्द्र के चरणो पर जाकर नतमस्तक हुए। तब रामचन्द्र ने पूछा—'कहो, क्या घटित हुआ।'

जाववान् ने सारी घटना कह सुनाई। महावीर (राम) ने हनुमान् को वार-वार गले से लगाया और वोले--हे महिमामय ! मैंने तुमको प्राप्त करके सब कुछ पा लिया है। तुम निर्वाध चिरायु से युक्त होओ।

जो (लह्मण) अपनी आँखों से मेघ के जैसे अश्रुवर्ण कर रहे थे, जो आनन्द और दुःख दोनों ने भरे खडे थे और जो प्राण के बाहर खडे रहने पर पडे हुए शरीर के समान थे, अब अपने भाई का दर्शन करके वो आनिंदत हुए, जैसे व अपने को दुःख से डालकर अपने स्वर्गस्थ पिता को ही लौटकर आये हुए-से देख रहे हो। रामचन्द्र की प्रणाम करके व उनके समीप खडे हो गये।

तय अपने अनुज का आर्तिगन करके राम ने कहा—हं तात ! शरणागत वी रक्ष के लिए अपने प्राण देने का सकल्प करके तुम सूर्यकुल के योग्य प्रताप से सपन्न हुए । हे पुष्पमालाधारिन्। तुमने यदि वह साहस-पूर्ण कार्य किया, तो वही उम ममय के योग्य रहा होगा ।

वह शिवि भी तुम्हारी समता नहीं कर सकता, जिसने एक कपोत की रता के लिए अपने शरीर को काटकर दिया था, तो अन्य उपमानों के वारे में क्या कहा जाय? दयालु लोग, अपने आश्रित लोगों के दुःख को देखकर वळुढेवाली गाय के जैसे हो जाते हैं।—यो राम ने कहा।

फिर, नील रगवाले सूर्य के जैसे राम ने कवच आदि युद्धसजा का भार उतारकर शर्म वरसानेवाले अपने धतुप को इतुमान् के हाथ में दिया और मेघो से सञ्जत एक पर्वत-शिखर पर विश्राम करने लगे। (१-५०)

### अध्याय ३२

# युद्धचेत्र-संदर्शन पटल

उस समय, किपराज (सुग्रीव) अपार वानर-सेना के माथ रामचन्द्र के सुन्दर चरणों को नमस्कार करके खड़ा हुआ। वे सब राम के द्वारा निहत क्र्र राज्ञमां के पराक्रम को सोचकर कॉप चठे, स्तब्ध हुए और कुछ समक सकने के कारण लिखत हो खंड रह।

खंभों के जैसी भुजाओं वाले स्वपुत्र (सुग्रीव) ने राम से पूछा— 'युढ मे बटकर आई हुई (राज्यो की) सेना त्रिलोक को भी भरनेवाली थी। हे प्रभु। आपने उम अपार तेना को किम प्रकार विध्वस्त किया 2' राम ने उत्तर दिया— 'तुम विभीपण के साथ युद्धरंग न जाकर देखों।'

तव सब सेनापित राम को नमस्कार करके झुतृहल ने प्रेरित होकर, रावण क अनुज विभीषण की साथ लेकर शीघ गये। उस युद्धभूमि की देखा और भय से भ्याहल ही गये। वहाँ गीघ, बाज, भूत, काक आदि के भुण्ड सर्वत्र विचरण कर रहे थे।

वं वानर चितित हुए। काँप छठे। मन में भयाकात हुए। उनके मुँह सूल गये। चित्त में सत्तत हुए। फिर धीरे-बीरे स्वन्थ होकर हुप से भग गये। तब उनकी जो दशा हुई, उसका वर्णन कौन कर सकता है 2

वानरों ने कहा—'ह विभीषण, तरगों से पूर्ण सम गमुद्र एकाकार हो गये ही— ऐमा सदेह उत्पन्न करनेवाले राज्यमां से भरे प्रदेशों को दख-देखकर दम रोत ही गाँउ रहेंगे। महस्र वर्ष-पर्यत देखने पर भी पूरा-पूरा नहीं देख पायेंगे। अतः, तुम्ही सब वताका। गन विभीषण ने कहा— हे मेरे वन्धुओ। देखों काकों के वितान से युक्त, रक्तवर्ण युद्धचेत्र में यम के वधु के समान राम के शस्त्रों से मरें (राच्नमों के) शरीर और गजों के शव सभी एकब होकर पर्वतों के समान सर्वत्र पडें हैं।

पूर्वकाल में विजयी होनेवाले, रक्त नयनवाले, अतिकष्ट, अतिवय से एक के आगे एक होकर चलनेवाले राच्छ राम के वाणों में निहत होकर इन (गजों के) ढेरो पर ऐसे पडे हैं, जैमें सपा के आवास बने पर्वती पर मिंह मो रहे हो।

हे वन्धुओ । देखो । करणा में तैरती ऑखोवाले गम के द्वारा प्रशुक्त तीच्ण वाण लगने से मस के नरी में चूर रहनेवाले गद्धम जो मरे हैं, उनके उज्ज्वल मुख अपार समुद्र के पुलिनो पर विकमित कमल-वन का दृश्य उपस्थित कर रहे हे ।

हं बधुजन। देखो। अति महान् गगनस्पर्शी श्वेत ध्वजाओं से युक्त तथा अश्व-जुते रथ, तीच्ण वाणो की चोट खाकर वज्र से आहत पर्वत-से लगत हैं। अश्वो के मरने पर रक्त की धारा में वे ऐसे लगत हैं, जैसे तरगों से पूर्ण समुद्र में दृढ पालों से युक्त नौकाएँ हो।

त्रिविध मदजल को वहानेवाले बड़े-बड़े हाथी रक्त-प्रवाह में जीवित ही हूव गये ह । वे ऐसे लगते हैं, जैसे मत्स्यराज अपने किमी अपरिचित तरगायमान समुद्र में गोते लगा रहा हो ।

हे बधुजन। कबध मेघ को ख़ूते हुए उठ खड़े होते हैं और मूतों के ताल और लब के अनुसार पतरे बदलकर नाच उठते हैं, मानों भरतनाट्य का कोई आचार्य नृत्यशाला में नृत्य करने का ढग (विद्यार्थियों को) टिखा रहा हो।

हे वन्धुओं । मुखों में फरसे-जेसे टॉती से युक्त विजयी राज्ञ्स-वीरों को देखों । उनके शरीरों से नर्से निकलकर, वधन में डालनेवाले यत्र के समान होकर, समीप में आनेवाले भूतों के पकड़ लेती हैं और वे चालाक भूत उस वधन से फिसलकर निकल आते हैं।

स्वर्णमय मुखपड़ो तथा मुख पर विदियों से शोमित वर्डे-वर्डे हाथी मरकर ऐसे गिरे हैं कि किमी का मुख इस बोर है, तो किसी का मुख उस ओर। यो साथ-साथ पड़े हुए वे हाथी ऐसा दृश्य उपस्थित करते हैं, जैमें उनके एक ही शरीर में दोनो ओर मुख हो।

भयकर युद्ध मे मरे हुए राच्चसों के फटे हुए मुँहों से, जो कठोर क्रोध और हास से युक्त हैं ओर निशाल समुद्र के समान हैं, धूम और अग्नि निकल रही हैं, जिससे वे होमकुडों के जैमे दिखाई पड़ते हैं।

जो हाथी भीषण युद्ध में अपना कौशल दिखाते हुए नाच उठे थे, उन उज्ज्वल सुखपट्टधारी हाथियो की कनपटी से गिरे हुए धवल चामरो को देखो। जल के मध्य स्थित कमल-समान बीरो के मुखो पर पढे हुए व चामर ऐसे लगते हैं, जैसे कमलो पर इस मो रहे हो।

कही-कही पित्तियों में न रहकर पृथक-पृथक होकर आक्रमण करनेवाले हाथी, बीरों में रहित रक्त-प्रवाह में मरे पड़े हैं। उनके दाँत ऐसे लगते हैं, जैसे गगन में मेघों के मध्य लालिमा में प्रकाशमान चढ़कला हो।

ध्वजा, धनुष, वाण एवं भाले-इनसे पूर्ण ग्थो पर, नगाड़े के जैसे पैरवाले

पर्वताकार हाथियो पर, चर्म के बने होदो पर (सवार होकर युद्ध म आनेवाले राच्छ ) राम-बाण से निहत होकर पड़े हैं। उनकी आँखों से जो अग्नि निकलती है, उसमें पके हुए माम को खाकर भूत नाच रहे हैं।

नगर-पुत्रों के द्वारा खोदे गये समुद्र एव युद्धसूमि से वहे हुए रक्त-प्रवाह दोनों अस्त-व्यस्त होकर चल रहे हैं। पर्वताकार हाथी वहकर आते हैं, जिन्हें देखकर कुछ 'शुरा'' मत्स्य विस्मय एव मय में भर जाते हैं और लिजत-से होकर अपने स्थान की ओर लौट जाते हैं।

राम-वाण से निहत होकर कुछ गगनगामी राज्ञ्स धरती पर चलनेवाले कुछ राज्ञ्स-वीरो पर गिर पडे हैं। शवों के नीचे व राज्ञ्स दव गये हैं और वाहर नहीं निकल सकने के कारण ऑखों से आग उगलते हुए रो रहे हैं।

हद धुरीवाले रथो पर, हाथियो पर, अश्वों पर तथा गगन पर जानेवाले राज्ञसों के रक्त-प्रवाह से टकराने से मध्याहकाल का सूर्य भी उदयकालिक सूर्य के जैसा दृश्य उपस्थित कर रहा है।

पवन-वेग से चलनेवाले बीर जब कटकर गिरते थे, तब उनके रक्त-प्रवाह नदी की भ्रांति उत्पन्न करते हुए गगन में फैल जाते थे। सूर्य से दूरस्थ चद्रमा उस रक्त से लाल होकर एक दूसरा सूर्य वन जाता था।

रक्त के प्रवाह से आकाश भीग गया। धरती भीग गई। मकर जहाँ निवास करते हैं, वह समुद्र भी भर गया। यो शवी से निकलनेवाले रक्त के छीटे के वरसने से नज्जनसमान (श्वेतवर्णवाले) और सुरिभ-पूर्ण पुष्प एव मधुपायी भ्रमर अपना रग वदलकर लाल हो गये हैं। वन-प्रदेश (पत्तो पर रक्तविंदु गिरने से) मानों नवीन पल्लवों से भर गये हैं।

रक्त-प्रवाह की तरगें पर्वताकार हाथियों के युगल दतों, उज्ज्वल मीतियों और रत्नों को वहाकर एक ओर राशि लगा देती थी। शाखाओवाले दृक्षों को उखाडकर वहां ले जाती थी, जिससे उनपर के पित्त शोर मचाने लगते थे। श्वेतच्छन, पताकाएँ एव चामर फेन के समान दिखाई पड़ते थे। वे प्रवाह शवराशियों को वहाकर समुद्र में गिरा देते थे।

(इस युद्धभूमि मे) सूँड्वाले पर्वताकार हाथी-रूपी वहे किनारे से युक्त, राचसीं की सुजा-रूपी पुलिनो से युक्त, ध्वजाओं से युक्त, अश्व-रूपी तरगों से युक्त, लडनेवाले हाथियों की सूँड्-रूपी मगरों से युक्त, उज्ज्वल वदन-रूपी कमल-वन से युक्त, गिरनेवाली ऑंत-रूपी सेवार से युक्त, मजा-रूपी कीचड से युक्त, रक्तवर्ण रुघिर-तडाग असल्य दिखाई पड़ते हैं।

जहाँ दीर्घ खड्ग-रूपी हल से जोतकर मजा-रूपी कीचड़ में रक्त-रूपी जल को वहाया गया है, हाथी-रूपी मैसे जहाँ आराम कर रही है। जहाँ राज्ञस-वीर रूपी झपक पिक्तयों में रहकर खेत को समतल बना रहे हैं। जहाँ कमल की सुगध से युक्त सिर-रूपी अकुरों की गाँठें है, ऐसा वह युद्धचेत्र असल्य नारियों से पूर्ण वडे खेतीवाले सुग्भिमय मस्द प्रदेश (खेतों से भरा भूपदेश) के समान लग रहा है।

१. 'ग्रुरा' मत्स्य हाथियों के आकार के बडे-बडे होते है। -अनु०

रामचन्द्र के वाण, आलान में वॉधे जानेवाले हाथियों के जैसे वीरों को गिराते हुए, खूब खीची हुई डोरी में बज्रघोप करने हुए निकलते और भूमि को चीरकर पाताल-लोक में जा पहुँचे थे। (उन वीरों के) शारीर से निकलकर बहनेवाले तथा हाथियों को भी बहाकर ले जानेगले रक प्रवाह में बड़ी-बड़ी मीरियाँ दिखाई पड़ रही हैं।

राम के वाण हाथ, पैर, काले कंठ, दीर्घ भुजा, वच — सबकी काटते हुए दिगतों में जाकर, धरती को चीरकर, पाताल-लोक में जाकर ठहरते थे। यहीं कहा, जा सकता है। यह कहना उचित नहीं है कि वे शर मत्त गजो, अर्थो तथा राच्नों के शरीरों में ठहर गये।

कुसुद की गधवाले मट से भरे, यम के ममान तथा वराहों के जैसे कृत्यवाले वडे-वडे हाथी अपने महावतों के साथ मरकर पडे हैं। ऐसे दस कोटि हाथी. जो जीर-ममुद्र से अमृत के माथ उत्पन्न हुए थे, मरकर पडे हैं।

मेघो की वर्षां तथा ऊँची तरगोवाले ससुद्र का जल मले ही सूख जायँ, किंतु उन हाथियों का मद-प्रवाह कभी नहीं सूखता था। ऐं वारह करोड हाथी, जो ब्रह्मा के यज्ञकुंड में उत्पन्न हुए थे, मरे पडे हैं।

चौदह कोटि हाथी ऐसं थे, जो प्राण जाने पर भी, रक्त जाने पर भी और मब का नशा जाने पर भी अपने मद से मुक्त नहीं होते थे। पूर्व दिशा में स्थित इन्द्र के वाहन ऐरावत की गरंपरा में उत्पन्न हुए थे ( जो अब मरें पड़े हैं )।

ऐमें हाथी, जो ब्रह्मा के द्वारा नियुक्त नहीं किये जाने के कारण ही दिशाओं की रत्ना नहीं करते थे, जो कभी पलक नहीं मारते थे, जो मुख से मटजल बहाते थे और जो उत्तर दिशा के (मार्वभीम नामक टिग्गज) की परंपरा में उत्पन्न थे ( अब मरे पड़े हैं )।

देवेन्द्र के द्वारा कर के रूप में दिये गये हाथी एक सहस्त कोटि थे और टानव-राजाओं के द्वारा दिये गये हाथी भी असंख्य थे (जो अब मरे पडे हैं)।

चीरमसुद्र से अमृत के साथ जो शब्द करते हुए उठे थे, ऐसे अर्व अनेक सहस्त थे (जो अब मरे पडे हैं)।

वड़ी निधि के अधिपति कुवेर के खोये हुए अपूर्व अश्व सहस्त थे। महान् रोप-वाले विद्याघरों के राजा ने युद्ध कर छीने गये अश्व एक पद्म सख्या मे थे (जो अब सरे पडे हैं)।

विभीषण ने जब यह कहका विखाया, तब बानरों ने कहा—'यदि मूलवल से पटी हुई युद्धभूमि को वीर्घ काल देखते रहेंगे, तो भी इसे पूरा नहीं देख मकेंगे। हम मले ही हिमाचल को पूरा-पूरा देख ले, पर इस युद्धभूमि को नहीं देख सकते। अतः, हम चकवारी (राम) के निकट चलें।' यह विचार कर वे राम के पाम गये।

सवने राम को नमस्कार किया। उनके अनुपम युद्ध-कौशल की मोच-सोचकर सव लोग विस्मयाविष्ट हो जाते थे। निम्श्वास भगते थे। फिर, व आगे का कर्त्तब्य सोचने लगे। (१-३६)

## अध्याय ३३

# विनोद-उत्सव पटल

रावण वानरो को निश्शक्त बनाकर और लक्ष्मण को मूर्चिछत बनाकर अमिश्रित हर्प के माथ विराजमान हुआ, मानो देवता विपन्न होकर सर गये हों।

(गवण ने) अपने प्रति भक्ति के साथ. गभीर युद्धसजा करके युद्ध मे आकर पीडित हुए वीरों को एक अति महान् भोज देने का विचार किया।

गवण ने आजा दी कि स्वर्गवासी अतिशीष्ठ आ जायं। दानवी-महित वे देवता आ गये। उनको देखकर गवण ने कहा—स्वर्ग के जैसे भोग का यहाँ प्रवन्ध करो। यदि उममे किंचित् भी कमी हो जायगी, तो में तुम लोगों को मिटा दूँगा।

अत्यधिक मदा, मान तथा अन्य भोजन-मामग्री, वस्त्रः चन्टन, पुष्प, स्नान-योग्य जल, पर्यंक आदि वस्तुएँ प्रासाट में मर्चत्र एकत्र कर दी गईं।

कस्त्री से सुरिमत तैल लगाने, सुरिमत जल मेस्नान कराने, मोजन खिलाने तथा शब्या मजाने के लिए देवस्त्रियाँ आ पहुँची ।

कुछ देव-रमणियाँ नाचती। कुछ गाती। कुछ शय्या का सुख प्रदान करती। जैस कोई पूँजी लगाता है और उसमें अत्यन्त लाम उत्यन्त होने पर उसका मोग करता है, वैसे ही वे राच्चस देवस्त्रियों से भोग प्राप्त कर आनंदित हुए।

राजकुल से लेकर दासो तक के सब पर्वताकार राज्यस अतिशीव इन्द्र-भोग प्राप्त होने से अपार आनन्द से मच हो गये।

जव यह हो रहा था, उसी ममय गच्चमराज के निकट कुछ दूत आ पहुँचे और नमस्कार करके उसके कान में मूलवल के विनष्ट होने की बात कह सुनाई।

वे दूत कॉपते शरीर, सुखती जीम, र्रुधती साँस, व्यथित मन एव धॅमनेवाली ऑखो के साथ मेंह से बलात् शब्द निकालते हुए कहने लगे—

हे युद्धभूमि में देशताओं से प्रदत्त विजय को प्राप्त करनेवाले राजन्। तुम्हारी भेजी हुई अपार सेना सात घड़ियों के भीतर ही राम के हाथ के धनुष से विवस्त हो गई। अब यहाँ कीन भोज खायगा 2

यदि तुम अपने पराक्षम से देवताओं के द्वारा राच्यस-वीरों को विविध मीग दिलाने का विचार कर रहे हो, तो उसके लिए यह समय नहीं है। जो नगर में थे, व ही जीवित हैं। उनके अतिरिक्त तुम्हारे कुल के अन्य ज्यक्ति अब इस समुद्र से आवृत पृथ्वी पर नहीं हैं। उनको तिलाजिल देना ही अब कर्चब्य है। —यो दूरों ने कहा।

अपूर्व हर्प का अनुमव करके रहनेवाला रावण अचानक दती का यह वचन सुनकर क्रोध, भय ओर दु.ख से भर गया। उसकी लाल लाख-जैमी आँखों से आग निकल पडी। वह निःश्वाम भरता हुआ स्तव्य चित्त के साथ चित्रस्थ मूर्ति के ममान हो गया।

वह फिर बोला-(मृलवल के) मेनिक मुक्तमें भी अधिक वलवान है। वेनही मर होगे।

उनकी सख्या मन की कल्पना से भी परे हैं। मसुद्रस्थ मिकता-कण के जैसे वे असख्य हैं। तुम जो कहते हो कि एक भी नहीं बचा है और वे निःशेष मिट गये हैं, अवश्य मूठ होगा।

तव उसके समीपस्थ माल्यवान् ने कहा—ऐसा संशय करना निराधार है। ये दृत कमी भूठ नहीं वोलेंगे। प्रलयकाल में रुद्र एकाकी ही समस्त जगत् की वस्तुओं को संकल्प-मात्र से अग्नि उत्पन्न करके जला देता है न १

हमने सुना है न कि एक परमात्मा ही मन के संकल्प-मात्र में सारी सुष्टि को बनाता है, उसका पालन करता है और मिटा देता है। विमीपण का यह वचन कि गमचन्द्र आदिशेष पर शयन करनेवाले मगवान् (नारायण) ही हैं, क्या असत्य हो मकता है ?

जगत् के प्राणी अपने योग्य आहार पाने पर ही उसे खाते हैं। किन्तु, अग्नि ऐसी होती है, जो किमी भी पदार्थ को भस्म कर देती है। शिलाओं, कृत्तों, तृणो तथा विविध प्राणियों को मिटानेवाले पवन को भी हमने देखा है। अतः, शक्ति की कोई सीमा नहीं होती।

ऐसा भी समय था, जब तुम्हे इन्द्र का भोग प्राप्त था। यह भी सत्य है कि अब वह तुमसे हट रहा है। हे प्रभु। अब और कुछ कर्त्तेच्य नहीं है। तुम्हारे हेतु तुम्हारे सब वन्धुओं को निपदा उत्पन्न हुई है। अतः, तुम शिष्ट लोगों का मार्ग अपनाओं।—यह सुनकर रावण रुष्ट हुआ।

रावण ने कहा—मैने लच्मण को शूल से आहत करके उसे यम को साँप टिया है। वानर-वीर सब दु:खमगन हैं। उस दृश्य को देखकर राम जीवन से निराश होकर मर जायगा। यदि मूलवल के वध से दु:ख उत्पन्न हुआ, तो हो। फिर मी, विजय मुक्ती को प्राप्त होगी।

तव उस युद्धभूमि से आये हुए कुछ दूती ने कहा—हे राजन्! मारुति के द्वारा लाये गये औषध से लदमण जीवित होकर उठ वैठा है। उसके प्राण लौटने में कुछ भी विलय नहीं हुआ। यह सत्य है। मब सेनापित उस कमलनयन (लद्दमण) का आलियन कर रहे हैं, जाकर देखी।

चित्त में सरायग्रस्त होने से वह (रावण) स्वर्ण से अलकृत गोपुर के ऊपर चढ़ गया और उमड़कर आनेवाली अपार सेना को युढचेत्र में निहत होकर पड़े देखा और उसका पहले से ही दुःखी हृदय और भी दुःखी हुआ।

युद्ध में सिर कटकर मरे हुए वीरों की पित्नयाँ सिर पीटकर रो रही थीं । कुमुद को हरानेवाली उनकी करवाल-तुल्य ऑखें लाल हो गई थीं । वह रोदन-ध्विन समुद्र-गर्जन के समान सर्वत्र फैल रही थीं । रावण ने वह ध्विन अपने कानों से सुनी ।

रावण ने अपनी आँखों से अश्रु बहाते हुए देखा कि रक्त की निदयाँ बड़े-बड़े पहाड़ों को ढाहती हुई सख्यातीत हाथियों के शवों को बहाती हुई, पृथ्वी के नीचे के जल तक मिट्टी को खोदती हुई वह रही हैं और भूतगण उसमें स्नान कर रहा है।

छोटे पैरवाले सियार सगीत गा रहे थे, अनेक भूत ताल बजा रहे थे और क्रूर राच्नमों के कवंध यो नृत्य कर रहे थे, मानों वे राम के बाणों के लगने से नवीन जीवन प्राप्त करके आनन्दित हो रहे हों। रावण ने देखा कि भूत गगनचुंबी ऊँचे कंधो से युक्त राज्ञसों के घानों में से नवीन मजा को निकाल-निकालकर खा रहे हैं। तब उन राज्ञसों की पत्तियाँ उन भूतो का धरती पर एवं आकाश में पीछा करती हुई जाती हैं और उनको पकड़कर अपने तीइण नखों से उनकी आँखों को उखाड़ लेती हैं।

बुद्बदों से भरे अश्रु, अग्नि एव रुधिर को जगलनेवाली आँखों से रावण ने देखा कि जो राम-वाण तमिल-भाषा की शक्ति के समान ही अनुषम थे तथा विविध रीतियों से युक्त थे, उनसे निहत राज्ञसों के रुधिर का प्रवाह नदी की तरह उमड़ रहा है, मानों समुद्र रक्त पीकर उसे उगल रहा हो।

गगन भी फट जाय—यो तुसुल हर्पध्विन करनेवाले वानरों को देखा। आँखें फट जायँ—यो घूरकर देखनेवाले देवों को देखा। यह सब देखकर रावण का हृदय फट गया और वह उस गोपुर से नीचे उतरा।

हास से युक्त मुँहवाला, जीभ को मुँह के कोनों पर फेरनेवाला, नाक से धूम निकालता हुआ, आँखो से चिनगारियाँ उगलता हुआ, दोष की भावना से भरे चिचवाला, रोषाग्नि के उमड़ने से ज्वालामय शब्द वोलनेवाला रावण शासन के कार्यों के बारे में विचार करने के स्थान (मंत्रणालय) में जा पहुँचा। (१-२७)

# अध्वाच ३४

## रावण-रथारोहण पटल

पर्वताकार शरीरवाले, धूमवर्ण मौहोवाले, ऑखो से अग्नि उगलनेवाले महोदर ने परामर्श दिया कि जो थोड़ी सेना लंका में अभी जीवित है, उस सारी सेना को युद्ध में ले चलें। उमे देखकर रावण ने आज्ञा दी कि सुन्दर नगाडे बजाकर (इसकी) घोषणा कर दी।

ज्योही वह घोषणा सुनाई गई, त्योही चौदह शत कोटि क्र्र राचसो की सेना एकत्र हो आई। व्वजाओ से अलंकृत रथ, हाथी, घोडे और पदाति-सैनिक ऐसे आकर इकट्ठे हुए कि लकानगर स्खनेवाले समुद्र के जैसा हो गया।

रावण ने परम ऐर्वर्यवान्, अनिमेण नेववय से युक्त भगवान् (शिव) की इह-लोक और परलोक के योग्य पूजा की | उत्तम वेदी में प्रतिपादित सब दान दिये | जिम व्यक्ति ने जो कुळ चाहा, उसे वह सब दिया और अशिथिल युद्ध करने को सन्नद्ध हो गया।

मरनों से भरे काले पर्वत पर सहस्र सूर्य एक साथ, अन्य रूप (रावण का रूप) लेकर उदित हुए हों—(ऐसा भ्रम उत्पन्न करते हुए) रावण ने उस कवच को धारण किया, जो ब्रह्मदेव के यह में उत्पन्न हुआ था और जिसे इन्द्रजित् ने युद्ध में इन्द्र को पराजित करके प्राप्त किया।

मदर-पर्वत पर वासुिक सर्प लिपटा पडा हो-यो उसकी किट पर प्रयत्नपूर्वक सदर-पर्वत पर वासुिक सर्प लिपटा पडा हो-यो उसकी किट पर प्रयत्नपूर्वक स्वर्णमय कमरवन्द लिपेटा गया और उसके वार्द्ध और करवाल खोसा गया। मेर की परिक्रमा करनेवाले सब ग्रहों को एक साथ गॅथ दिया गया हो—यो रत्नों से निर्मित, मगर के मुख के आकार में बनाये गये कटिस्त्र उसकी कमर में बाँधा गया।

जैसे स्वयं वेदव्यास ही वन गया हो—यो महान् गरुड के पंखो के जैसे फैले हुए कौशिक वस्त्र (धवल पट्ट) धारण कर लिया। उस वस्त्र पर कटि मे चढ़कला-समान दंष्ट्राओं से युक्त सर्प की वॉध लिया।

मेघों के मध्य स्थित सब बज़ों को लाकर, उनको भीतर रखकर और रत्न जड़कर बनाये गये हों—इस प्रकार लगनेवाले नूपुरों को, जो ऐसे शब्द करते थे, जैसे कटराओं में पड़े बलवान सिंही का भूंड गरज रहा हो, अपने पैरों में पहन लिया।

वज़ के गरजने पर जिस प्रकार सर्प काँप उठते हैं, वैसे ही गगन, पृथ्वी एवं अन्य सब लोकों के निवासियों को भय-कंपित करते हुए बजनेवाले, स्वर्णमय, वीर-वलयों को यों पहन लिया कि जिससे उसके वस्त्र पर उनकी कानि के विखरने से मनोहर दृश्य उत्पन्न होने लगा।

जीम बाहर निकाले हुए सर्प-तुल्य कंकण को हाथ में पहन लिया। अपने बीस हाथों में काले हस्तावरण यो पहन लिये, ज्यों अनत (नाग) के विषमय कंठ पर अमिट काली रेखा पड़ी हो। अपनी उँगलियों पर अंगुलियाण पहन लिये।

समुद्र को मथनेवाले बड़े पर्वत के चारो ओर ज्यों सर्प-रूपी रस्मी लिपटी पड़ी हो— त्यों उसकी अुजाओं पर वलय पड़े थे। उसने कुंडल पहन लिये, जो ऐसे उज्ज्वल थे, मानों (त्वधा के के द्वारा ) सान पर चढ़ाये गये सूर्य की देह से गिरे हुए टुकडे हो।

जैसे खदयाचल पर सूर्य-िकरण ज्यास हो, वैसे ही कुकुम-चदन से लिप्त खसके वीस कघों पर अधकार के शत्रु के जैसे उन कुंडलों की पिक विराजमान हो रही थी। (कठ पर के) मोती ऐसे लगते थे, जैसे पूर्णचद्र और नक्षत्र चमक रहे हो।

जैसे उदयकाल में सब (बारहों) सूर्य आकर मसुद्र-मध्य शोभायमान हो, ऐसा हुश्य उपस्थित करते हुए उसने अपने दसों सिरों पर शिरोमाला पहन ली। उसके दसों सिरों पर ऐसे छुत्र शोभित हो रहे थे, जैसे चद्र अनेक रूप धारण कर विराजमान हो।

विविध प्रकार की पर्वतमाला में जैसे कदराएँ दिखाई पड़ती हो—यों दिखाई पड़नेवाले उसके सुँहों मे, अधरों के कोनों में लगातार वक्रद्रष्ट्राएँ चमक रही थी। वह दृश्य ऐसा था, जैसे नीले वादलों से मरे आकाश की लालिमा के बीच में चंद्रकलाएँ श्रंकुरित हुई हो।

जसके ललाटो पर अति मनोहर सुक्ता-जटित पट्टियाँ बॅधी थीं, जिससे ऐसा दृश्य जपस्थित हो रहा था, जैसे मुक्तामय मुखपट्टों से भूषित दिग्गजों के ललाट हो, जो पिक में दिखाई पड़ रहे हो ।

१. त्वष्टा की पुत्री सज्ञा देवी थी, जिसका विवाह स्र्युं से हुआ। स्र्युं के अमित प्रकाश को न सहने के कारण सज्ञा अपनी छाया को स्र्युं के निकट रखकर स्त्रय पितृगृह को चली गई। फिर, त्वष्टा ने स्र्युं से प्रार्थना करके उसे ( स्र्युं को ) सान पर चृद्धकर उसके काकार को छोटा करके उसकी काति को मी मद कर दिया। — अनु०

मान करनेवाली सुन्दरियों के नृपुर-सृपित चरणों को छोडकर अन्य किसी के चरण पर कभी न भुकनेवाले उसके रत्नजटित सुकुट, एक लोक में ही ग्रथकार की दूर करनेवाले सूर्य को भगाकर ससार में सर्वत्र अधकार को दूर करके प्रकाश फैला रहे थे।

पूर्वकाल में स्वर्ग, घरती और ब्रह्मलोक—सब पर विजय प्राप्त करके देवों से प्राप्त विजयमाला को एव उसके साथ ही अब युद्ध में जाने की सूचना देनेवाली 'तुवै' पुष्प की माला भी उसने पहन ली, जिस ( माला ) पर अगरों के साथ कलापी-तुल्य सुन्दरियों के नयन भी गड़े थे।

जसके त्णीर में कितने शर भरें थे, इसकी समता लका में परिखा के समान रहने-वालें समुद्र, कालसमुद्र के सिकता-कण, मीन तथा विद्या के साथ क्यों करें १ शाश्वत पच-भूत भलें ही मिट जायँ, फिर भी जो अमिट रहता है, ऐसे उसके यश के समान ही असंख्य शर उसके त्णीर में भरें थे।

'रथ लाया जाय'—इतना कहने मात्र से ही उसका रथ आ पहुँचा। वह रथ ऐमा था कि उसपर स्वर्ग, भूमि और पाताल के सब निवासी आरूट हो जायँ, तो भी उनका सारा भार (उस रथ के लिए) शिखा मे रखी जानेवाली चूडामणि से अधिक न जान पढे। अश्वो के न रहने पर भी रावण के सकल्प-मात्र से वह रथ सर्वत्र जा सकता था।

उस रथ में अमृत के साथ (चीरसमुद्र में) उत्पन्न, सूर्य के अतिवेगवान् हरित अश्वों की परम्परा में उत्पन्न, विशाल समुद्रजल को पीनेवाली वडना नामक अश्व के उदर में पवन से उत्पन्न एक सहस्र अश्व उस रथ में खुते थे।

वह रथ घरती पर चल सकता था, गगन में भी जा सकता था। विशाल जल पर चल सकता था। अग्नि में जा सकता था। भीषण युद्धभूमिं में टीड़ सकता था। ब्रह्माड की मीमा पर एवं ब्रह्मा के लोक में भी जा सकता था। एक पलक में किसी भी लोक में जाने की वह शक्ति रखता था।

एस रथ में, अष्ट दिशाओं के महान् दिग्गजों की घटियों की जैसी घटियाँ वॅघी थी। सर्वत्र ऐसे रत्न जड़े थे, जैसे ऊँचे मेर पर अनेक सूर्यमंडल एकत्र करके रखे गये हों और जिन (रत्नों) से समस्त ब्रह्माड की भी मोल लिया जा सकता था।

उस रथ पर तमुद्र के तिकता-कण के जैसे असख्य अस्त्र एकत्र करके रखे थे, जो इस ब्रह्मांड में मर्वप्रधान मुनियों, देवों आदि के द्वारा प्रदत्त थे। जी युद्ध में (रावण से) पराजित व्यक्तियों से प्राप्त किये गये थे और जो युद्ध में अवर्णनीय विनाश फैला सकते थे।

विष्णु का चक्र, ललाटनेत्र का परशु, कमल पर आसीन ब्रह्मदेव का कमडलु — ये सब मले ही मिट जायें, तो भी वह रथ अमिट रहनेवाला था। देवों के लिए भी अजेय कला-कौशल से पूर्ण था। विजय का आगार वनकर वह (रथ) तत्य के समान ही महाल् था।

उस रथ की (रावण ने) यथाचिवि पूजा की । 'इतने हैं'—यों कहने को अवश्य (अर्थात् , सख्यातीत) ब्राह्मणों की कल्पनातीत रूप से अनेक निधियाँ दान देकर उमने अपने कर्तच्य पूर्ण किये।

एस रथ को प्रणाम करके वह उस पर चढ़ा। तब देवता बुडि-(भ्रान्त) होकर

मूर्चिंद्वत हो गये। मुनि कुछ करने योग्य उपाय न जानकर भयभीत हुए और उनकी पचेन्द्रियाँ चीण हो गई।

'मैं युद्ध करने जा रहा हूँ। आज या तो सुरिममय मनोहर केशोवाली जानकी अत्यन्त दुःखी होकर अपने कोमल करों से अपने पेट को पीटती हुई शोक में ह्व जायगी या मय की पुत्री (मदोदरी) वहीं कार्य करके शोक में ह्वेगी।—इन टोनों में से एक अवश्य होगा।'—यो रावण ने कहा।

रावण के कंटो पर के उसो सिर मुकुटो के साथ उज्ज्वल हो गये, बीसो हाथ अपार शस्त्रों से भरकर स्थिर हो गये और वह त्रिविक्रम के जैसे वह गया। उसे देखकर भूमि एवं स्वर्ग के निवासी सब आञ्चर्यचिकत रह गये।

रावण ने भुजा पर ताल ठोका, तो गगन दो टुकड़े हो गया, पर्वत फट गये, धरती पर जैसे ताजा घाव छत्पन्न हो गया, सूर्य स्वर्णमय कलश के समान अपने स्थान पर जलट गया, चन्द्र पीडित होकर अमृतविन्दु बरसाने लगा।

'मयंकर युद्ध समीप था गया है'—यह सोचकर वह (रावण) बड़े उत्साह से भर गया और अपने धनुष की डोरी से टकार निकाला, तो बड़े-बड़े पर्वत फट गये। वक कर्णांभरणों से युक्त वानर-युवतियाँ एव दानव-स्त्रियाँ भयभीत होकर अपने मंगलसूत्र को छुने लगी।

रानण ने अपना आकार बढ़ाया, तो समृद्ध का जल उमड़ पड़ा, जिसमें सूर्य और चन्द्र के मंडल घूम छठे। अनेक प्राणी काँपते हुए चिल्ला छठे। ऐसा लगा, मानो अनन्त-सर्प, भूमि का भार दोना छोड़कर अपने सब फनो को फैलाकर आकाश में उठ रहा हो।

सुरो और असुरो से लेकर त्रिलोक के सब प्राणी, यह सोचकर कि रावण अब सर्वनाश करने के लिए युद्ध में निरत हुआ है, रुधिर वमन करने लगे। यो रावण बडवारिन से भी अधिक चमकनेवाली आँखों के साथ युद्धलेत्र में आ पहुँचा।

ससार में उत्पन्न हलचल, देवताओं की चिन्ता, पर्वत, गगन, धरती—इनका विचित्तित होना, तरगायमान समुद्र का शिथिल पड़ना इत्यादि लच्चणों को अवार्य पराक्रम से युक्त सुग्रीव आदि वीरों ने देखा।

ब्रह्मांड यो अस्त-व्यस्त हो रहा था, जैसे फट रहा हो। एक विलक्षण घोष भयंकर रूप में गूँज रहा है। क्या प्रलयानंतर सृष्टि के प्रारम्भ का समय आ गया है 2 यह भयंकर दशा क्यों उपस्थित हो रही है 2 — इस प्रकार सुप्रीव आदि सोचने लगे।

समुद्र, हिमालय पर्वत, मेघ, अत्युन्नत मेरु—सत्र गगन मे चलते हुए-से दिखाई पढे। इतने मे उन्होंने देखा कि अपार सेना को लेकर रावण आ गया है। उसका रथ शब्दायमान समुद्र से भी अधिक निर्वोष करते हुए आ रहा है।

तव विभीषण ने सत्वर राम से कहा—है विजयी वीर । रावण वाहर आया है । राच्नसों की सेना का अग्रभाग पहले या पहुँचा है । हमारी सेना थरथराकर (भय मे) डूब रही है । देवता भी डर से पृथ्वी पर गिरकर विखर गये हैं । (१-३५)

o

### अध्याय ३५

# राम-रथारोहरा पटल

किपसेना के वीरो का गला र्रंध गया। वे हाथ जोडे, थरथर कॉपते हुए, नीचे गिरते थे और बहुत चिल्लाते थे। उनकी विपदा को देखकर रामचद्र 'मत डरोः।' कहकर अभय देते हुए शीव्रता से उठे, जैसे पूर्वकाल में देवों को अभय देते हुए वे चीरसमुद्र में शय्या पर से उठ वैठे थे।

मद बहानेवाले हाथी-जैसे राम ने अनुपम यम के विषयय पाश-समान करवाल को अपनी किट में दाहिनी ओर बॉघा और कहा—'आज लता-समान मुख्धा (सीता) के दुःख का एवं विशाल स्वर्ग के निवासियों के दुःख का श्रत हो जायगा।'

हम यह कहने का साहस नहीं करेंगे कि उन महान् (राम) को कवच ने अपने में आवृत कर लिया। क्योंकि उन (राम, जो भगवान् हैं) से परे अन्य कोई वस्तु नहीं है। सब वस्तुएँ उनके मन में (अर्थात्, संकल्प में) ही रहती हैं। अतः, वह स्वयं भगवान् ही हैं, जो इस प्रकार रामचन्द्र का कवच वने।

राम ने मन में रोष करके अपने पुष्प-समान (कोमल) हाथों में अंगुलित्राण एव हस्तत्राण पहने, जो संतप्त होनेवाले यम के रसोईचर के समान थे। फिर, ससार के पदार्थों के समान ही अपार शरों से पूर्ण तृषीरों को पीठ पर वॉघ लिया।

तव शिवजी ने देवों को देखकर कहा—हे देवों! अब जो युद्ध छिड़ा है, वह आज ही समाप्त हो जायगा। विजय पौरुषवान् राम को प्राप्त होगी, इसमें संदेह नहीं! तुम लोग भयमुक्त हो जाओं और पहियोवाले तथा अश्व-जुते एक स्वर्ण-रत्नमय रथ राम के पास मेज दो।

देवता कद्र की सलाह मानकर वोले—'यही कर्त्तव्य है।' देवेन्द्र ने भी वैसे ही कहकर मातिल को आज्ञा दी कि त्रिभुवन के आगे चलनेवाले रथ को सजाकर एक स्वण में ले आओ। उसे मैं राम का मंदिर बनाकिंगा।

समुद्र से घिरी पृथ्वी पर चलनेवाले रथ को मातिल ले आया। वह रथ ऐसा था कि चद्र आदि नक्षत्र उसके चरणतल बनने के योग्य थे। वह रथ गगन में आ पहुँचा।

उसका अग्रभाग सप्तकुल पर्वतो के जैसे इद था। उसमें तरगायमान समुद्र के समान विलिष्ठ पहिंचे और धुरी लगे थे। रोष-भरे आठ महानागो को ही रस्सी वनाकर उसमें वॉधा गया था। वह गगन को छूता हुआ ऊपर उठा हुआ था।

वह रथ वर्ष, ऋतुएँ, मास एवं दिन तथा भूत, वर्तमान और मविष्य से सगुत पीठवाला था (अर्थात्, वर्ष, ऋतु, मास आदि के जो अधिष्ठाता देवता हैं, उन्हों से वह रथ बना था। वह स्वय देवमय था)। नच्चत्र-रूपी रत्नों की अतुलनीय मालाओं से वह अलकृत था। वह ऊँचे शैल के समान बड़ा था।

दिशाएँ उस रथ के चारो और की दीवारें थी । मेघमाला उसकी ध्वजा बनी थी। वह रथ अविनश्वर पचभूतों के वल से परिपूर्ण था। सब प्रकार के वृत्त तथा लतागुलमों से उनका निर्माण हुआ था। अनेक तरगों से पूर्ण ममुद्र प्रलयकाल में उमड़ रहा हो—ऐमा ही उग्र शब्द उस (रथ) के चलने पर निकलता था।

उसका शिखर, पूर्व में विष्णु भगवान् की नाभि से उत्पन्न, ब्रह्मा के उत्पादक कमल-कोरक के समान था। वह अपनी विशासता में समस्त प्राणिजात को अपने उदर में रखनेवाले विष्णु की शब्या वने हुए आदिशेष की समता करता था।

चस सुन्दर रथ में चार वेढ, यज्ञ-ससुदाय, सप्तमसुद्र, सप्तशैल, पंचभूत, तीन अग्नि, असत्य से रहित महान् तप, पचेन्द्रिय तथा---

पचारिन, चार दिशाएँ, संचरण करनेवाले दस पवन, दिन, रात्रि—ये सब अश्व बनकर जुते थे।

७स रथ को आया हुआ देखकर देवों ने उसे प्रणाम करके कहा—हे पराक्रम-शाली ! हमारे प्रसु (देवेन्द्र ) की आज्ञा में तुम आये हो । हमारी सहायता करो । विजय प्रदान करो । यह कहकर देवों ने उसपर पुष्प वरसाये । मातिल शीव्रता से उस रथ को चलाने लगा।

सव लोग यह कहकर उस रथ की प्रशासा कर रहे थे कि यह कर्म-बंधन के विरोधी सत्यज्ञान के जैसा है और उत्तम मन के जैसे वेगवान् होकर अतिरक्त की चीनता हुआ जा रहा है। स्वर्गवासी एवं सर्वलोकों के निवामी उसको नमस्कार कर रहे थे। इस प्रकार विचार को भी पीछा छोड़ता हुआ अति वेग से वह रथ रामचन्द्र के निकट आकर खड़ा हुआ।

इसे सूर्य का एक चक्रवाला रथ कहना सगत नहीं । प्रलयकालिक अग्नि की काित कहना भी ठीक नहीं । यह अचल रहनेवाला मेर-पर्वत शिखर भी नहीं है। यह कितना अँचा है। यह अनुपम त्रिमूर्तियों का त्रिमान ही तो नहीं है १—यो राम ने सीचा।

चक्रवर्तीकुमार (राम) ने यह विचार किया कि यह रथ मेरे पास क्यो आया है और मातिल को देखकर पूछा—किसके कहने से तुम इस स्वर्णमय रथ को ले आये हो ? तव मातिल ने कहा—

है मेरे मातृसमान । सृष्टि के आरम मे त्रिपुर-दाह करनेवाले (शिव) तथा चतुर्मुख के द्वारा यह रथ निर्मित हुआ था । यह सहस्व सूर्यों के समान है। युगात मे भी इसका नाश नही होगा । ऐसा यह रथ इन्द्र का है।

इस प्रकार के असंख्य ब्रह्मांडों को भी यह अपने ऊपर उठाकर ले जा सकता है। उन अड़ों को अपने ऊपर रखें हुए यह छोटा या बड़ा वन सकता है। छृष्टि को निगलने-वाले विष्णु का उदर ही इसका उपमान हो सकता है। हे कमल-सदृश अगोवाले ! य-एम्हारे शर के जैसे बेग से जानेवाला है।

हे मेरे प्रसु । यह रथ नेत्र, मन तथा पवन को भी अपने वेग से हरा र मन की भावना के भी आगे दोड़ सकता है । गगन तथा पृथ्वी का अन्तर इ नहीं है । यह जल और अपने में भी जा सकता है । हे सृष्टि को बनानेवाले ! सप्त समुद्र हैं । उनसे दुगुने लोक हैं । किन्तु, वे सब परिवर्त्तनशील हैं । किसी-न-किसी समय उनमें परिवर्त्तन होता है । किन्तु, कभी परिवर्त्तित न होनेवाला एकमात्र वस्तु यह रथ ही है ।

हे आदिपुरुष। देवता, सुनि, शिव, ब्रह्मा, सबने मिलकर प्रेरित किया, तो देवेन्द्र ने इसे आपके पास भेजा है—यों अश्वों के मन को पहचाननेवाले मातिल ने राम से कहा।

राम ने यह सुनकर मन में संशय किया कदाचित् मायावी राच्चसो का छल ही तो नहीं है १ तब उस रथ में जुते घने केसरोवाले अश्वो ने अनादि वेद के वचन कहकर मातिल की बात को सत्य घोषित किया।

राम ने सशय से मुक्त होकर सद्गुणों से पूर्ण उस सारिथ से प्रश्न किया— 'तुम्हारा नाम क्या है, कहो।' उसने नमस्कार करके सहर्ष उत्तर दिया—'मुक्ते, इस रथ का चालक मार्ताल कहते हैं।

तव आर्थ (राम) ने मारुति एवं अपने अनुज को देखकर पूछा — 'तुम्हारा अभिप्राय क्या है १' उन्होंने प्रणाम करके कहा — 'हे प्रसु ! इसमें संदेह नहीं है । यह रथ इन्द्र का ही मेजा हुआ है ।'

रामचन्द्र आनन्द से उस रथ पर आरू द हुए। उस समय पापकर्म मिट्टी से गिरकर रो रहेथे। सरकर्म सहर्षनाच रहेथे। अवतक दुःख से हूचे हुए देवता तथा ब्राह्मण अपने सिरो पर कर जोड़कर प्रार्थना कर रहेथे। (१—२७)

#### अस्याय ३६

#### रावरा-वध पटल

ज्योही बीर (राम) उस मनोज्ञ रथ पर आरूढ हुए, त्योही उस (रथ) के चक धूल में लुढ़कते हुए बढ़ चले। यह देखकर देवो ने जयकार किया और प्रलयकालिक प्रमजन के समान गरुड की कोई चिन्ता न करके हनुमान के कंधो पर पुष्प बरकाये।

देवताओं ने यह कहकर कि 'यह रथ चले और सब प्रकार का यल इसे प्राप्त हो। इसके प्रवेश से आज ही रावण युद्ध करता हुआ मारा जाय। राजाधिराज (राम) विजयी बनें। युद्ध करनेवाले राज्ञसों की स्त्रियाँ धराशायी हो'—हर्षनाद कर घठे। जब वह भारी रथ चला, तब उसके पहिये मिट्टी में धॅसते हुए लुढक रहे थे।

रामचन्द्र को इस प्रकार रथ पर आते हुए अपनी आँखों से देखकर रावण में सोचा—यह टढ एव बड़ा रथ देवों का दिया हुआ है, और कोध से ओठ चयाने लगा। फिर, यह कहकर कि 'जैसे भी हो' अपने सार्राथ को आज़ा दी कि उज्ज्वल तथा टढ धनुष अपने अरुण कर में धारण करनेवाले राम पर हमारा टढ रथ चलाओ। जी वानर पहले अस्त-व्यस्त होकर भागे थे वे सब यह सोचकर कि 'देवो ने रथ दिया है, शत्रुओं को मिटाने के वल से युक्त रामचन्द्र विजयी होगे, इसमें कोई सदेह नहीं,' भय से सुक्त हुए और लौटकर वृत्त, शिला आदि वरसाने लगे। तब ऐसी ध्वनि सुनाई पड़ी, जिससे यह प्रतीत हुआ कि सब दिशाओं के साथ ब्रह्मांड भी फट गया हो।

नगाड़ों की ध्वनि, युद्ध के वीरो की ध्वनि, युद्धभूमि में चतुरग सेना के घिरने से छत्यन्न ध्वनि, राम एव रावण के रथो की गड़गड़ाहट की ध्वनि—सव ध्वनियाँ ऐसी छठीं कि कान के परदे फट गये और पृथ्वी के सब प्राणी सुनकर भय से प्राणहीन-से हो गये।

चकवत्तीकुमार (राम) ने मातिल से कहा—तुम अपने कर्त्तव्य के वारे मे एक बात प्रेम से सुन लो। हर्षित चित्तवाले शत्रु के द्वारा आक्रमण किये जाने के पश्चात् तुम मेरे मनोभाव को समक्तकर धीरता से कार्य करना। आतुर मत होना।

तय मातिल ने उत्तर दिया—है वदान्य ! तुम्हारा चित्त, अश्वो का मन, शत्रु की मनोचृत्ति, शत्रु की कमी अथवा पूर्णता, उसका परिणाम, निर्व्याज रूप में फल प्रदान करनेवाले काल की रीति तथा प्राप्त कार्य—इन सवका यदि ठीक-ठीक विचार नहीं करूँ, तो मेरी विद्या किस काम की १ तब अकलक प्रभु ने कहा —ठीक है।

महोदर नामक पर्वताकार राच्चस ने लंकेश से कहा—यह राम देवेन्द्र के द्वारा प्रेषित रथ पर आरूढ होकर प्रकट हुआ । तुम दोनों का परस्पर युद्ध छिड़ गया है। तुम्हारे बीच साची बनकर मेरा रहना उचित नहीं है। अतः, सुक्ते आज्ञा दो, जिससे में अन्यत्र जाकर शत्रुसेना के साथ युद्ध करूँ।

रावण ने उससे कहा—कमल-समान नयनोवाले इस वीर (राम) को मैं उसी प्रकार मिटा दूँगा, जिस प्रकार सिंह हाथी को मार डालता है। तुम जाकर इसके साथ आनेवाले लह्मण को रोककर युद्ध करो, तो उससे मुक्ते विजय प्रदान करनेवाले बनोगे। कोध से तस होनेवाले महोदर ने 'वैसे ही करूँगा' कहकर उस आज्ञा को स्वीकार किया।

महोदर लौटकर लह्मण के निकट जानेवाला ही था कि इतने में पौरुषपूर्ण राम का दिव्य रथ उसके निकट आ गया। उसके समीप आते ही महोदर ने भड़कनेवाले कोध के साथ अपने सारिथ से कहा—'जैसे रथ रुष्ट हो गया हो, यो हमारे रथ को राम के रथ के सामने ले जाकर मिड़ा दो।' तब उसके सारिथ ने नमस्कार करके कहा—

'महिमा में श्रेष्ठ इस बीर के रूप को देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि इसके सम्मुख एक रावण नहीं, किन्तु सल्यातीत कठोर नयनीवाले रावण एक साथ आ जायें, तो भी वे पृथ्वी पर गिर जायेंगे। लौटकर नहीं जाने पायेंगे। हे बीर ! अक्ण कमल-समान इस बीर (राम) को छोड़कर हट जाना ही तुम्हारे लिए उचित है।

सारिथ के यह कहने पर महोदर ने ओठ खीच लिये और अपने फटे मेंह के वाहर निकले दाँतों को दक लिया और फिर वोला—अरे, तुभे उठाकर खा जाऊँ, तो भी कुछ दोप नहीं होगा। कोधाग्नि को उगलनेवाले पर्वत-समान उस (महोदर) के रथ के ठीक सामने राम का रथ आ निकला।

स्वर्णमय रथ, अश्व, गज, उज्ज्वल करवालधारी, पर्वताकार दृढ भुजाओवाले

पदाति-त्रीर—सवकी घनी सेना-रूपी समुद्र रामचन्द्र के शर-रूपी वडवाग्नि से सूख गये। अतः, महोदर ने अकेले ही अपने रथ पर से राम का सामना किया।

महोदर ने राम के रथ पर स्थित वज्रध्वजा पर, शब्दायमान स्थ पर, रास खीचकर हाथ में रखनेवाले सारिथ पर, विजयी वीर (राम) के धज्जवल कंधी पर, वेगवान शरो की वर्षा की और ऐसा गर्जन किया कि गगन एव दिशाएँ फट गई। तब पवित्रमूर्ति (राम) मदहास कर छठे।

फिर, उम महात्मा (राम) ने उस राज्यस के धनुष को एक वाण से, कवज को एक वाण से शक्तिशाली वॉहो को, एक-एक वाण से, पर्वन के जैसे कधों को एक-एक वाण से और कठ को एक वाण से काट डाला। वह राज्यस कुछ बोलता हुआ एव कुछ अन्य कार्य करता हुआ मृत होकर गिर पडा।

महोदर को मरते हुए देखकर त्रिलीक एव सब दिशाओं को विजित करनेनाले पराक्रम से युक्त रावण ने कहा—(रथ) बढाओ, बढाओ। सारिथ ने अर्थो को सलर हाँका। वह महान् रथ (राम के) निकट आ पहुँचा।

तब राम ने सोचा—जबतक इसकी विशाल राच्चस-सेना ओसकण के जैसे ही मिट नहीं जायगी और यह एकाकी नहीं रह जायगा, तबतक यह परास्त नहीं होगा (अर्थात्, यदि सारी सेना मिट जायगी, तो यह कदाचित् मेरी शरण आयगा), ऐसा सोचकर स्हम विचारवान् प्रसु ने इतनी शीष्रता से धनुष को सुकाकर राच्चस-सेना को विध्वस्त कर डाला कि रावण देख भी नहीं सका कि क्या हुआ।

उमी समय रावण की वाम सुजाएँ फड़क ठठी और उमके अगद आदि रलखित आमरण ट्रकर विखर एडे, जैमे प्रलयकाल में ब्रह्माड को डुवोते हुए उठनेवाले मसुद्रों को सुखाते हुए प्रमजन के चलने पर मेंच आदि पर्वतों के शिखर विचलित हो उठते हैं।

समार में रक्त की वर्षा हुई। विजलियाँ गगन को कॅपाते हुए गरजकर वहे-वंदे पहाड़ों को चूर करती हुई गिरी। मंद पड़े सूर्य के चारों और परिवेश मडल दिखाई देने लगा।

फॉटकर चलनेवाले अश्व थरथरा उठे। कभी पीछे न रहकर वाण छोड़नेवाले धनुष की डोरी वीच में टूट गई। रावण के मुँह और जीम सूख गई। उसके पहने सधी-विकसित पुष्पों से मास की गंध निकलने लगी।

वीणा के चित्र से अफित उत्तकी उन्तत ध्वजा पर गिद्ध और काक आ वैठे। वेग से दौड़नेवाले उसके घोड़ों की ऑखों से जल बहने लगा। सुखण्ट-मूणित उसके हाथी ऐसे खड़े हो गये, जैसे आलान में वॅथे हुए हो।

देवों को हर्ष प्रदान करनेवाले अनेक प्रकार के अपशकुन गवण को दिखाई पर । किस भी, उसने यह सीचते हुए कि क्या यह मनुष्य सुमे हरा सकता है, उन अपशकुनों की परवाह नहीं की ।

जब रावण का रथ अति वेग से चला, तव सव (वानर)-बीर मार्ग के दोनी और तितर-वितर होकर हट गये, जैसे समुद्र के उमड़ आने पर सारा समार हट रहा हो।

1

राम और रावण आमने-सामने होकर यो युद्ध करने लगे, ज्यों ज्ञान (योग) एवं कर्म (वंधन) हो, विद्या एवं अविद्या हो, अविनश्वर धर्म एवं शक्तिशाली पाप हो।

जैसे एक सहस्र फनवाला आदिशेष एव शक्ति तथा विजय से पूर्ण गरड लड़ पड़े हो। अथवा, दिन और रात्रि लड़ पड़े हों—यो राम और रावण लड़ने लगे।

वे दोनो ऐसे दिखाई पडे, जैसे दो विजयी दिग्गज लड़ रहे हो। अथना, जैसे नरसिंह एव स्वर्णमय असुर (हिरण्यकशिषु) हो।

पूर्वकाल में, 'आदि भगवान् कौन हैं'—इस वात की परीचा देने के लिए, विरवकर्मा द्वारा निर्मित दो चज्ज्वल धनुप लेकर, त्रिलोक को (त्रिविक्रमावतार में) अपने स्वर्णमय चरण से नापनेवाले विष्णु तथा शिव लड़ पढ़ेथे, वैसे ही राम और रावण लड़ पड़े।

जब रावण ने अपना शास बजाया, तब उस युद्ध की देखनेवाले शंकर और ब्रह्मा के हाथ काँप उठे। पुरातन ब्रह्माड फट-सा गया और ऊपर के लोको में देवों का सारा कोलाहल मीन पड़ गया।

तव उस शंखध्विन को न सहकर विष्णु का धवल शंख (पाचजन्य) स्वयं यज उठा, जिससे (रावण के) उस शख की ध्विन कॉप उठी। देवता यह जानने के कारण कि यह कैसा शख है, चिंतित हुए।

विष्णु के पाँची आयुध चरण-सेवा करने के लिए राम के निकट आ पहुँचे। फिर भी, देवो के सच्चे अधिपति राम ने (मानुप-भाव को अपनाकर) उन आयुधीं को उसी प्रकार नहीं देखा, जिस प्रकार सत्यमय उन (विष्णु) को वेद नहीं देखा पाते हैं।

तव मातिल ने इन्द्र का शख वजाया। उससे दिशाएँ, गगन, तरंगायमान ससुद्र, देश, पर्वत एव देवता भय से कॉप उठे। ब्रह्माड विचलित हो उठा।

राम के सुन्दर शरीर पर राच्चस (रावण) के द्वारा लगातार प्रयुक्त किये गये वाणों के आकर लगने के पूर्व ही कमल-समान मुखवाली स्वर्गस्थ नर्चिकयों (अर्थात्, अप्तराओं) के कटाच अनन्त रूप में आ लगे।

युद्ध में आये हुए राम और रावण के रथी में जुते हुए अश्व, अत्यन्त रोघ के साथ, गुजा के समान लाल-लाल आँखों से परस्पर घूरने लगे, मानों परस्पर को खा जाने की इच्छा कर रहे हों।

(रावण के रथ पर की) वीणा से अंकित ध्वला एवं (रामचन्द्र के रथ पर न्थित) वज्रध्वला अनेक बार परस्पर टकराकर यो शब्दकर चठी, ज्यो धरती, आकाश, समुद्र आदि सव विध्वस्त हो जायेंगे।

अत्यन्त कीथ से लाल हुई ऑखोवाले रावण का धनुष्टंकार यो निकला, ज्यों सातों समुद्र एक साथ गरल उठे हीं। चक्रधारी (राम) का धनुष्टंकार उस वड़े मेघ के गर्जन के समान था, जो (मेघ) ब्रह्मांड को फोड़कर प्रलयकाल में वरस पड़ता है।

१. माव यह है—राम के कोमल शरीर पर राज्ञस के वाण आकर लगेगे, यह सोचकर तथा द्रवित होकर विविधा राम की ओर वेखने लगा।—अनु०

वहाँ खडे रहकर देखनेवाले दृढ चित्तवाले हनुमान् आदि वीरो के मन भी विचलित हो गये। वे अपने को भूले हुए किंकर्चन्यमूट होकर खडे रहे।

जस टंकार-ध्विन को सुनकर देवता यह निर्णय नहीं कर पाते थे कि कीन विजयो बनेगा। भविष्य को जानने मे असमर्थ होकर वे चिंता के साथ आते-जाते रहे और घबराइट के कारण कुछ करना ही भूल गये।

(राम के) बलवान शर ज्योही आकाश में चलने लगे, त्योही राम के उत्तर युद्ध देखने के लिए एकत्र देवताओं के हाथों से पुष्पों की वर्षा होने लगी। दर्ष (और अंहकार) का कौन साथ देता है १ (अर्थात्, रावण का, जो अहमाव से भरा था, साथ देनेवाला कोई नहीं था)।

प्रमु के हाथ का धनुष एवं राज्ञस का स्पर्श न करने योग्य धनुष—दोनी ऐसे थे, मानों गगन में अत्यन्त उज्ज्वल रूप मे चमकनेवाले दो इन्द्रधनुष ही हो।

रावण ने मुँह खोलकर जो गर्जन किया, वह शब्द एव पर्वताकार उस धनुष के टकार का शब्द—इन दोनों के अस्तित्व को सूचित करते हुए मानो समुद्र एवं बादल ही असीम रूप मे गरज उठे हीं।

रावण की ऑखों से जो चिनगारियाँ निकली, वे अत्यन्त वेग से अतिरिच्च में , चली गई। उस कारण आकाश में चलनेवाले सजल बादल गगन से धरती पर गिरकर सचरण करने लगे।

विष्णु (के अवतार राम) को देखकर मी विचलित न होनेवाला रावण ज्यो-ज्यो हॅसता था, त्यो-त्यो देवताओं की जीम सुख जाती थी एव चरण काँप उठते थे। घोरघटा थरथरा उठती थी और लंका विकपित हो उठती थी।

उस युद्धच्चेत्र में चलनेवाले शस्त्रों की कातियाँ ऐसी फैलती थी, जैसं धरती पर विजलियाँ दौड़ रही हों, या कटनेवाले मेघों से आग उत्पन्न होकर गिर रही हों। यों, विनाश फैलाते हुए शस्त्र चल रहे थे।

रावण कह उठा—मै अपने धनुष का उपयोग करना नहीं चाहता। मैं इस छोटे-से नर को देवों के मेजे रथ के साथ ही उठाकर गगन में धुमाकर धरती पर पटककर मार डालुंगा।

वह फिर कहता—सान पर चढ़ाये विजली के जैसे तीच्ण शरो को चलाकर इस नर के मुजबल को मिटा दूँगा। इसके रथ के टुकडे कर दूँगा और इसके घनुप के साथ ही इसे बदी बनाऊँगा।

आतुर मन, वीच वीच में भड़कनेवाला रोप, सर्वत्र वोई जानेवाली चिनगारियां-सी दिखाई पड़नेवाली रोषपूर्ण आँखें—इनसे युक्त क्रूर रावण ने अपने धनुप को सुकाकर उससे अति कठोर वाण प्रयुक्त किये।

वे बाण विजली के समान थे। अग्नि के समान थे, बलवान् यम के भी मर्गस्थान गे पहुँचनेवाले थे। वर्षा के समान थे। दिव्य अस्त्री की भी मिटा देनेवाले थे। अमृत मथनेवाले मदर को लपेटकर पडे वासुकि स्पंस भी अधिक भयकर थे। देवो ने आशका की कि ये बाण मेरु को भेटकर फिर उससे बाहर निकलकर ब्रह्माड को छेदकर निकल जायेंगे। पर कृपासमुद्र (राम) ने अपने शरी से उन वाणी को तीड़ डाला।

जैसे प्रारच्ध कर्म या पाप-परिणाम के कारण उत्परन होनेवाली विपत्ति किसी वलवान् पुरुष के कारण बीच मे ही मिट गई हो—उसी प्रकार (रावण के) शर व्यर्थ हो गये। फिर भी, वह युगात की विनाशकारी घोर घटा के समान अनत शरवर्षा करता ही रहा।

रावण के शरों ने ग्रातिरच को भर दिया। दिशाओं को भर दिया। पर्वतों को भर दिया। विकास देखनेवाली दृष्टि को भर दिया। समुद्र को भर दिया। पृथ्वी को भर दिया। कला-निपुण व्यक्तियों की भावना को भर दिया। जन्माद से भरकर सर्वत्र ग्राधकार को भर दिया। गजचर्म का आवरण धारण करनेवाले (शिव) ने भी विस्मय किया कि अहो। इसका युद्धकीशल कैसा है।

शिन के अतिरिक्त अन्य महिमामय सब देवता, बंदन ब्राहण आदि भय के कार्यण हाथों से ऑखी को दककर खड़े हो गये। उस समय वानर-सेना की वैमी दशा हो गई, जैमी सहस्र नक्रो से आहत पर्वत की होती हैं। वह दृश्य देखकर राम उन शरो के टुकडे-टुकडे करने लगे।

तव आदि भगवान् (राम) के द्वारा प्रयुक्त तीच्ण वाण ऐसे थे, जैसे अरुण अग्नि में आहुति देनेवाले वेदछ ब्राह्मणों को अकाल के समय भोजन-टान करने से होनेवाला पुण्य हो। रावण के द्वारा प्रयुक्त बाण उसी के किये पाप-कर्मों के परिणाम के समान थे।

अदम्य पराक्रम से युक्त करूर रावण एक च्चण में लच-लच्च तीच्ण वाण छोड़ता था। परन्तु अनुपम प्रमु छनको तोड़ देते थे। टूटकर चिनगारियों के साथ विखरनेवाले बाण समुद्र में गिरने थे, जिससे समुद्र का जल स्खकर कीचड़ वनकर, धूल वनकर, फिर वालुका वनकर रह जाता था।

भयकर युद्ध करने में चतुर तथा प्रतापनान् रावण ने अपने धनुष से शर प्रयुक्त करनेवाले राम के सम्मुख परशु, तोमर, गदा, आयस, मृसल, चक्र, त्रिश्तल आदि विविध शस्त्र अपने दीर्घ हाथों से उठा-उठाकर फेंके।

सजल वादल के जैसे राम ने पवन के गुणवाले, अग्नि के गुणवाले, वज्र के गुणवाले तथा इसी प्रकार के विविध गुणोवाले वाण प्रयुक्त किये, तो उनमे से एक शर के लगने से सहस्व परशु, एक से सहस्व श्रल, एक से सहस्व विशिख, एक से सहस्व वाण दुकडे-दुकड़े हो गये।

जब यो युद्ध चल रहा था, तभी राम का शर रावण को जालगा, ती वह वैसे ही भड़क उठा, जैसे काँटेवाली छड़ी चुभाने पर वैल भड़क उठता है। तुरत उसने तीहण वाण चुनकर अपने धनुष से यों प्रयुक्त किये, ज्यो काले वादल से वर्णा की वृँदें निकलती है।

राम के द्वारा प्रयुक्त शरो की वर्षा एवं अग्नि वरसानेवाले नीच राच्यस (रावण)

१. दिल्य में कही-कही गाडीवान वैलो को हाँकने के लिए छड़ी में लोहे की कील लगाकर रखते है। - अनु०

के द्वारा प्रयुक्त शरो की वर्षा सर्वत्र भर गई, जिससे पुलक के माथ उत्साहित हो युद्ध देखनेवाले पॉचों भूत तीदण अग्नि के ताप से तप्त होकर दूर हट गये।

तव रावण का रथ गगन में उठ गया और ऐसा लगा, जैसे गगनगामी मंदराकत हो। मारुति के द्वारा आकाश-मार्ग से लाया जानेवाला सजीवन-शैल हो, त्रिपुर हो या गधर्वनगर हो।

लकेश ने गगन में उठे हुए रथ पर से जो शर छोड़े , उनमे बाहत हो≉र बानर-सेना, राम की देखते-देखते शीव्र मिटने लगी ।

उसे देखकर राम ने (मातिल से) कहा—हमारे वृपभ-समान वानर-वीर मर रहे हैं। अब उस (रावण) के नगाड़े जैसे कंघो तथा किरीट से भूपित टम मिरो को काटकर गिरा देना चाहिए। तम भी सावधानी से गगन पर रथ की चलाओ।

मातिल ने यह कहकर कि वैसे ही करुँगा, उस रथ-स्पी प्रलयकालिक प्रमजन को चलाया । वह अत्युज्ज्वल महिमामय रथ ऐसे चला, जैसे चन्द्रमङल पर स्वर्गंडल आक्रमण कर रहा हो ।

राम का रथ और रावण का रथ—दोनों एक दूसरे के आमने-सामने संचरण करने लगे | तब मेध-समुदाय तितर-बितर होकर सब दिशाओं में विखर गये | नज्ञन-समुदाय चुर-चुर होकर गिर पडे | ऊँचे पर्वनों के शिखर टूटकर गिर पड़े |

वे दोनो रथ दाहिने चलते, वार्ये चलते । कंपित होते-होते गगन से घरती की ओर आते । कभी दाई, कभी वाई और होकर ऊपर उठते । समुद्र, कुलपर्वत, ब्रह्माड सब यो चकर काटने लगे, जैसे कुम्हार के चाक हो ।

जब वे रथ लुड़ककर चलते थे, तब सात लोकों में पहुँच जाते थे। यों अतिवेग में चलनेवाले उन रथों को देखकर उनसे परिचित देवता भी यह नहीं कह पाते थे कि कीन-सा रथ राम का है और कौन-सा रथ रावण का। व इतना ही देख पाते थे कि टोनों रथ पृथक-पृथक पिंडाकार हैं और घूम रहे हैं।

ऐसे नच्न नहीं थे, जो (उन रथों के) चक्रों का प्रका लगने से गिर नहीं जाते थे। ऐसे शैल नहीं थे, जो उनके आघात से आग नहीं उगलने लगते थे। ऐसे प्राणी नहीं थे, जो मैंह से रुचिर वमन नहीं करते थे।

चम युद्ध को देखनेवाले देवता कहते—अत्र (राम और रावण अपने रथा के साथ) इन्द्रलोक में हैं। फिर कहते, अत्र चन्द्रलोक में हैं। फिर कहते—नहीं, नहीं, वहीं नहीं हैं। कमलमत्र (ब्रह्मा) के लोक में हैं। फिर कहते—नहीं, नहीं, वे मदर पर्वत पर हैं।

महान् ज्ञान से शुक्त देवता कहते—अब व (राम और रावण अपने रथी-महित) ज्ञीरमागर के मध्य हैं। फिर कहते—विविध प्रकार के मत ममुद्रों के पार हैं। फिर कहते—पश्चिम दिशा में हैं। फिर कहते—उनके प्रचक्तों के बीच (अर्थात् मेच-मंडल में) है।

कदाचित् समस्त लोकों का अन्त ही तो नहीं वा पहुँचा है, यो कहनेवाले प देवता कहते—वे रथ क्या लौट गये हैं 2 फिर कहते, क्या गगन को चीर करके टुक्ट-ट्रब्टे कर डाला है। फिर कहते—क्या पृथ्वी पर हे श्बीर कहते— रथो मे अरुव खुत हुए ही हैं या कोई नया पबन है।

वे रथ सात समुद्रों में, सात द्वीपों में, सात पर्वतों में तथा सात लोकों में फैलें हुए इस ब्रह्मांड की सीमा पर—सर्वत्र प्रलयकालिक प्रभंजन के समान सचरण करते रहें।

रावण ने धरती के आवरणभूत समुद्र मे, सात लोको में, सात द्वीपो मे और सात कुलशैलो में जो-जो शस्त्र थाती के समान सुरिक्त रखे थे, वे सव (शस्त्र) वर्षों की स्मान हो गये।

रावण के द्वारा प्रयुक्त सब शस्त्र और शर राम के सम्मुख टिक नहीं पाते थे और विखरकर सब लोकों में गिर पड़ते थे। राम उन शस्त्रों को काटते और हटाते रहते थे। इस कार्य के अतिरिक्त उन्होंने स्वयं कृद्ध होकर कुछ नहीं किया।

पर्वतों मे, समुद्रों मे, उपर के लोकों मे, नीचे के लोकों मे, जहाँ सूर्य, चन्द्र आदि ज्योतिर्मेडल सचरण करते थे, उन लोकों मे— सर्वत्र हलचल उत्पन्न करते हुए घूमने-वाला प्रभंजन अंत में लंका मे जा पहुँचा।

अति चतुर सारिथयों के द्वारा हाँके जानेवाले (राम और रावण) — दोनों के अञ्च दौड़ते हुए समुद्र की सिकता से भी अधिक अमेय रूप में सब लोकों में सचरण करते रहे। फिर भी, वे थके नहीं और न उनकी देह से स्वेद ही निकला।

तव अग्नि चगलती हुई लाल आँखोवाले (रावण) ने इन्द्र द्वारा (राम के पास) मेजे गये रथ पर ऊँची छठी हुई अकाट्य वज्रध्वजा को भी एक चन्द्राकार बाण से काटकर पृथ्वी पर गिरा दिया।

वह वज्रध्वजा जब टूटकर गरजते हुए गंभीर समुद्र में जाकर गिरी, तब वह समुद्र ऐसे सूख गया, जैसे खूब तपे हुए लोहे के गोले के डूबने पर जल सूख जाता है।

वेद के समान अविनश्वर राम के रथ में जुते अश्वो पर (रावण ने) तीवण वाण छोडे। फिर सधे हुए, प्रशंसा के लिए असाध्य मातलि के वज्र-समान वक्त में अति कठोर वारह शर गड़ा दिये।

काले रगवाले राच्चसराज के द्वारा प्रयुक्त वे वाण ज्योही सद्गुणो से पूर्ण मातिल के वच्च में लगे, त्यो ही राम को जो पीडा उत्पन्न हुई, वह लच्मण के सुन्दर वच्च मे त्रिश्रूल लगते देखकर उत्पन्न पीडा से भी अधिक थी।

रावण का धनुष वर्त्तुलाकार मे भुक्तकर इन्द्रधनुष एवं खडित चन्द्र के आकार-वाला वन गया और उससे निकले अति तीच्ण वाण राम पर ऐसे छाये कि उनसे दक जाने के कारण राम को अनिमेष देवता भी नहीं देख सके।

ज्ञान में श्रेष्ठ देवता भी उस समय यों भय करने लगे कि राम पराजित हो जायेंगे। इधर शत्रु-राज्ञस हर्पनाद कर उठे। पवन का ऊपर-नीचे सचार थम गया। सारा ब्रह्माड अस्त-व्यस्त हो गया।

अगिन की कांति मद पड़ गई। समुद्र की लहरें रुक गई। सूर्य-चन्द्र गगन में संचार करना छोडकर हट गये। मेघो की वर्षा सूख गई। रावण के छोडे वाण मेघ-मंडल को भी दवाकर अतिवेग से बढ़ जाते थे। (उमे देखकर) दिशाओं में रहनेवाले आठों दिग्गज मदहीन हो गये। समुद्र निष्पंद रहकर शब्द करने में भी डरकर चुप हो गये। मेक-गिरि भी काँप उठा।

वानरपित (सुग्रीव) तथा अनुज (लह्मण) एव अन्य वीर यह कहने लगे कि ओह । हम अपने प्रभु को नहीं देख रहे हैं। यूथपित को न देखकर व्याहुल होनेवाले गजो के समान वे व्याकुल हो उठे। अन्य लोग समुद्र के मीनों के समान घवरा उठे।

तभी राघन ने (रावण के प्रयुक्त) सब बाणों को पलक मारने के भीतर ही अति तीच्ण बाणों से काट दिया और शीघ्र ही राच्चम पर असंख्य शर प्रयुक्त करके उसके मन को दुःखी बनाया। तब देवता स्वस्थ हुए!

जो ज्ञानी अपने आहार के समान ही (विष्णु के अवतार) राम का ध्यान करते हैं, उनके हृटयों में आनन्द के साथ निवास करनेवाले उन प्रसु ने ऐसे अति दूर जानेवाले अनुपम वाण छोड़े, जिनसे रावण के खमे के समान दस हाथों में रखे हुए दस धनुष वीच से ट्रटकर गिर पड़े।

तव युगात में उमडकर आनेवाले समुद्र के आकारवाला गरुड (राम) के रथ पर की ध्वजा पर आकर आसीन हो गया। तब देवों के सब दुःख मिट गये और अति विशाल दिशाएँ स्थिर हो गई।

निद्रा करते हुए भी अपनी सर्वज्ञता से सब कुछ जाननेवाले ज्योतिःस्वरूप अनुपम भगवान् (राम) ने अति प्रकाशमान तीच्ण तथा जलानेवाले वाणों को प्रयुक्त करके (रावण के) उस कवच को, जिसमें कही कुछ जोड़ नहीं था, छेद दिया और उसके शरीर का रुधिर (उन शरों को) पिलाया।

रावण की वह ध्वजा, जिसका पट दिशाओं में फैला था, जिसके वेग से बादल विखर जाते थे, जिसपर मुकुल-समान एक गुवज लगा था तथा जिसपर विशाल सिरवाली मधुर नाद का आधार वीणा का चित्र अंकित था, रामचन्द्र के शरों की चोट से कटकर धरती पर गिर पड़ी।

देवता यह सोचकर कि समुद्र से आवृत सारी धरती की परिक्रमा कर सकते-वाला गरुड राम की ध्वजा वनकर बैठा है, अतः हमें चिन्ता करने की आवश्यकता नहीं है, आनन्दित हुए।

इसी समय विनाशकारी कृत्य करनेवाले क्रूर रावण ने ज्ञान से प्राप्य अनुपम प्रशु (राम) को अञ्चत देखकर तामस नामक अस्त्र को प्रयुक्त किया, जिससे सर्वत्र अंधकार फैल गया।

उस तामस अस्त्र से जो शर उत्पन्न हुए, उनमे कुछ अग्निमुख थे, कुछ देव-मुख थे, कुछ भूतमुख थे, कुछ उन सपों के जैसे मुखनाले थे, जो बिलमुख में बुसते हैं। मुख थे, कुछ भूतमुख थे, कुछ उन सपों के जैसे मुखनाले थे, जो बिलमुख में बुसते हैं। वे शर एक दिशा से दूसरी दिशा तक अपने निषमय दंत गड़ाते हुए जाते थे। वे बहुत बडे थे। वे सब सकल्प पूर्ण करनेवाले थे। जलते हुए सूर्य-चन्द्रों की भी पी डालनेवाले थे। एक दिशा में अंधकार और दूसरी दिशा में धूप फैल गई। एक दिशा में बवडर और दसरी दिशा में वर्षा होने लगी। एक दिशा में पत्थरों की वर्षा होने लगी। एक दिशा में चक्र और दूसरी में वज्र गूँज उठे। सर्वत्र मोहांधकार व्याप्त हो गया।

जब ये घटनाएँ हो रही थी, तभी सप्त लोको मे घना श्रंघकार फैल गया। देवता रो छठे। मानों सारा संसार पाप-कर्म मे फॅस गया हो। तब अकलक प्रसु ने निश्कुल हृदय से—

ललाटनेत्र (शिव) के विध्वमक अस्त्र को प्रयुक्त किया। उसके प्रयोग करने पर पलक मारने के मीतर ही राच्यस का तामम अस्त्र यो अदृश्य हो गया, जैसे स्वप्न का दृश्य जागरण होते ही अदृश्य हो जाता है।

मत्य के सम्मुख असत्य के समान अपने तामसास्त्र को अदृश्य होते देखकर रावण ने आँखों से आग उगलते हुए और थोठ चवाते हुए वाज के पखों से युक्त, चुने हुए अति कठोर वाण शत्रुदमन प्रभु के मनोहर शरीर में गहरे गडाकर गर्जन किया।

और, उसने उन पिन्त्रमूर्तिं पर उम आसुरास्त्र को प्रयुक्त कर दिया, जिमने देवों के यश को खा डाला था, जिसने अपने कृत्यों से देवेन्द्र को चिकत कर दिया था तथा जो अत्युग्रथा।

देवो को युद्ध मे पराजित करनेवाला, किसी भी लोक के किसी व्यक्ति को जीतनेवाला तथा पर्वतो को चूर-चूर करनेवाला वह (आसुर) अस्त्र ब्राह्मणों के पृष्य प्रमुख देव (राम) की ओर अति वेग से चला।

'क्षणभर में यह आसुरास्त्र सारे ससार को निगल जायगा'—यों सोचकर जो देवता यत्र तत्र विकल हो खडे थे, आनन्द से उनके हर्पनाट करते हुए, राम ने उस आसुरास्त्र पर आग्नेयास्त्र का ऐसे प्रयोग किया, जैसे वक्र पर अग्नि बरसा रहे हो और उसे विध्वस्त कर दिया।

तव रावण ने एक च्लण में शत कोटि शर छोडे। वे शर ऐसे थे कि यम मले ही (अपने कार्य मे) चूक जाय, तो भी वे बाण चूकनेवाले नहीं थे, सब समुद्रों को पी जाने की शक्ति रखनेवाले थे, मेर को चूर-चूरकर धूल बना सकते थे, अपने बेग से पवन को पीछे छोड़कर जानेवाले थे और सब लोकों को पार कर सकते थे।

कुछ ऋषि कहते—'अहो । कैसा हस्त-चातुर्य है।' कुछ कहते—'यह शर नही है, यह भी कोई माया है। कुछ कहते—'शरों के लिए अब कहाँ स्थान शेप है।' कुछ कहते—'इस (रावण) ने इतना भयकर युद्ध कभी नहीं किया था।'

वेदो के द्वारा प्रतिपाद्य अनुपम भगवान् (राम) ने सारे आकाश को अपने पखों से दकनेवाले उन वाणों को एक पलक में ही, अपने अर्द चन्द्र वाणों के द्वारा उनके विराट मिरे से तीच्ण अग्रमाग तक चीर डाला।

वहाड-भर में, बड़ी तपस्या करके शक्ति प्राप्त करकेवालों में सबसे प्रमुख रावण ने यह सोचते हुए कि मै अब अत्यन्त शक्तिशाली अस्त्रों को छोड़ूँगा, दशरथ-पुत्र पर मायास्त्र का प्रयोग किया।

देवता यह सोचकर कि रावण ने अपने योग्य भीषण अस्त्र का प्रयोग किया है, जिससे वह सारी सृष्टि को जड़ से जला देगा, लुढक गये। वानर, 'हम मिट गये' ऐसा सोचकर तितर-वितर हो भागे। पर, उत्तम भगवान् ने उस अस्त्र को पहचान लिया।

ख्स मायास्त्र को, जो इस प्रकार आ रहा था, मानों वह आदिशेष के फन पर रहनेवाली घरती के मनुष्यों के जीवन का ही अन्त कर देगा, पर्वत-समान तथा विविध रजत-मय आभरणों के योग्य भुजाओवाले राम ने गांधर्व नामक भयकर अस्त्र से काट दिया।

अव रावण ने सोचा — पूर्व में ब्रह्मा से निर्मित, इस पृथ्वी को अपने वश में करने में हिरण्य का सहायक, पूर्वकाल में मधु नामक असुर के द्वारा प्रयुक्त एक गदासुध मेरे पास है। उससे इसके प्राण लूँगा | — यो सोचकर रावण ने राम पर उस गदा का प्रयोग किया।

वह गदा ऐसी थी, जो पूर्व मे देवों को पराजित करने में दादक (नामक अधुर) की सहायक वनी थी, अनुपम मेर एवं मंदर की समता करती थी, धूप के समान कार्तिनाली थी, सारा ससार एक थुग तक दकेलता रहे, तो भी नहीं डिगनेवाली थी तथा जिसने देवों के सिरो को भग किया था।

जिसने पहले पीतवर्णवाले वहे पन्नी को ( अर्थात्, जटायु को ) मारा था, जो स्पं से भी अधिक प्रकाशयुक्त थी। जब वह गदायुध चला, तब सब लोग यह सोचकर कि यह ब्रह्माड पानी के घड़े के समान फूट जायगा, भय-व्याकुल हुए। आकाश विचलित हुआ और मंदर भय-त्रस्त हो गया।

व्यरण कमल के समान नयनोवाले राम ने उसे देखा और देवेन्द्र के सहस्र नेत्रों में भी जो न समा सके, ऐसे सी नोंकों से युक्त, कमल-कोरक समान, अरयुज्ज्वल शर प्रयुक्त कर उस दिच्य शक्ति से पूर्ण गदायुध के टुकडे करके यों विखेर दिये, ज्यो उसके पहले ही एक सी टुकडे होकर पड़ा हो।

तव जम विनाश पानेवाले (रावण) ने सोचा — ओह । इसने अपना धनुः-कौशल दिखाया। अव व्यर्थ ही इसपर ऐसे अस्त्र क्यों छोड़ें, जो इसे नहीं मार सकते हैं। मैं जस मायास्त्र का प्रयोग करूँगा, जिससे यह अपनी सेना-सहित विशाल युद्धभूमि में विध्वस्त हो जायगा।

रावण ने उस अस्त्र की पूजा की। अपने इष्टदेव की प्रार्थना की। उस अस्त-मन्न के ऋषि एव झुन्द का उच्चारण किया और अपने धनुष में शर-सधान करके ऐसे छोडा कि वह अस्त्र दसी दिशाओं एव गगन-प्रदेश में भर गया।

मायास्त्र का प्रयोग होते ही ऐसे लगा, जैसे राम-लह्मण के द्वारा अवतक निइत सब राह्मम सप्राण होकर मारे अविरिद्ध में भर गये हों और गग्ज रहे हों।

मानो इन्द्रजित्, उसका भाई अतिकाय, कुम, निकुम आदि बढे सेनापित तथा महोदर आदि मित्र—सभी असल्य रूप धारण करके गगन को ढकते हुए ऐमे गरज उटे हो कि मेध भी जिससे कर जाय।

घट-समान वडे कणोवाला पर्वताकार राज्ञस (कृभकर्ण), अन्य वीर तथा रावण

की प्रधान-सेना के मब बीर तथा हाथी, अश्व एव अन्यान्य बाहन—मभी दिखाई पड़ने लगे। रोप-मरी अनेक सहस्र समुद्र (सख्यावाली) अपार राज्ञ्स-सेना दिशाओं में सर्वत्र ऐसे भर गई, जैसे भगवान के बर से वह पुनः सजीव हो डठी हो।

वह सारी सेना, अपने मारनेवालों के नाम ले-लेकर यह कहती हुई वढ़ आई कि हम क्या जीतोंगे ? हम भी क्या मरनेवाले हैं ? आज हम अपनी बीरता दिखलायेंगे । आओ; आओ।—उसे देखकर देवता एवं सुनि कॉंप चठे।

जैमे वासुिक आदि मर्प घरती को फोड़कर पाताल से निकल आये हो—यों अनेक भूत और पिशाच पर्वत जैसे शारीरों के साथ गगन को भी अपने लिए अपर्यात करते हुए उठ आये। उनके कानों में मसुद्र के मध्यस्थ मकरों के कुड़ल थे।

मायास्त्र के प्रभाव से जरान्न, धर्म को मिटानेवाले, अनैतिक मार्ग पर चलनेवाले, अनेक राह्मम, चतुर्मुख को एव सत्र-यज्ञ करनेवाले मुनियों को भय-त्रस्त करते हुए विविध शन्त्र धारण करके खडे हो गये।

मग्कर पुनः जीवन प्राप्त कर उठे हुए उन राच्चतो की अपेचा हुगुने प्रभाव से युक्त उज्ज्वल चन्द्रकला-ममान दंष्ट्राओं से युक्त, व्याप्त होनेवाली अविद्या से युक्त एव मसुद्र के जैमे विशाल असुर और मुकादामों से भृषित विद्याधर-संघ सब दिशाओं मे भर गये।

वं फाँडकर चलनेवाले सिंह जैसे और वक केसरोवाले शरम जैसे थे। सब दिशाओं का एवं पृथ्वी का सामना कर सकते थे। वे ऐसे फैल गये, जैसे युगातकाल की प्रचंड अग्नि और समुद्र एक माथ उमड आये हीं। वे अत्युज्ज्वल वज्र एवं कठोर शस्त्र धारण किये हुए थे।

यह सारा दृश्य देखकर प्रभु ने मातिल से पूछा—क्या यह सब माया है, या विधि का कृत्य है, या वीर-चलयधारी राज्ञसों के तप का प्रभाव है, अथवा क्या है १ यहि तुम समकते हो, तो बताओं । तब मातिल ने कहा—

हे पावन की घोर घटा-सदृश इस्टावाले ! जैसे कोई मृद व्यक्ति एक सूई बनाकर लोहे के बड़े काम करनेवाले खुद्दार के पास ले जाता है और उससे मोल लेने को कहता है— वैसे ही कटोर दिग्गजों के दाँतों से खोडे गये वक्तवाला यह रावण, अनिवार्य मायास्त्र का प्रयोग कर रहा है।

तुम्हारा नाम-स्मरण करने मात्र से अनेक न्याधियाँ तथा दुःखटायी वर्म-विपाक सब मिट जाते हैं। हे ऐसं प्रसिद्ध नामवाले ! जैसे तीच्ल दॉनोंबाले सर्व का घातक विप-प्रभाव अमोघ मत्रोचचारण से मिट जाता है और जिस प्रकार तुम्हारा स्मरण करनेवालीं का जन्म-वधन मिट जाता है, वैसे ही तुम्हारे अस्त्र के प्रभाव से यह (मायास्त्र) मिट जायगा।

वेदों के शिरोभूत उपनिपदों के लिए भी अवर्णनीय, अगम्य एव अप्रतिपाद्य भगवान् (गम) ने अति प्रभावशाली ज्ञानास्त्र को यह कहकर प्रयुक्त किया कि चाहे यह रावण का तप-प्रभाव हो, चाहे शारीरिक बल हो, चाहे सत्य ही हो । जैसे भी हो, इमें मिटा दो।

१, इस पद्य से आग के अनेक पद्यों तक श्लेप, यमक आदि शब्दालंकारों की अद्गुत छटा दिखाई गई है।-अनु०

सचा ज्ञान प्राप्त करनेवाला धर्म को छोड़कर अन्य किसी मार्ग पर नहीं चलता । उसके प्राप्त होने पर जिस प्रकार जन्म से प्राप्त अविद्या रूप तथा आत्म स्वरूप को सुलानेवाली माथा मिट जाती है, उसी प्रकार रामचन्द्र का ज्ञानास्त्र चलने पर वह मायास्त्र मिट गया।

नीलकंठ, चकधारी विष्णु एव उन (चकधारी) के नामि-कमल से उत्पन्न ब्रह्मा लोक-कंटक राज्ञसों के प्राण हरण करने पर तुले हुए थे। सब देवों से काम करानेवाले रावण ने सब वस्तुओं का नाश करने का विचार करके सम्मुख पढे हुए एक शूल को हाथ में उठा लिया।

जिसमें सहस्र घटियाँ वज रही थी, जिसकी देखकर देवता आशंकित होकर दुःख पा रहे थे, ऐसे शूल को बीर-वलयधारी रावण ने इस विचार से कि वह (शूल) शत्रुओं की शूरता को मिटा देगा, दर्शकों की दृष्टि जसपर पड़ने के पहले ही वेग से चलाया। राम ने जस शूल को आते देखा।

आगे बढते हुए उस त्रिशूल को देखकर तीन अग्नियाँ भी त्रस्त हो चली। देवता भाग चले। वानर भाग चले। उस (त्रिशूल) का प्रकाश सब लोकों में फैल गया। उस-पर से किसी की दृष्टि हट नहीं पाती थी।

देवता अत्यन्त व्याकुल एवं शिथिल होते हुए राम से कहने लगे—हे वदान्य ! रावण ने जिस त्रिश्ल को चलाया है, उसे काटने की शक्ति तुम में ही है और किसी के लिए इसको काटना असमव है। भीषण सुखवाले इस क्रूर त्रिश्ल-रूपी काल को जीतो । जीतो ।

अपने वेग से बज्र को भी त्रस्त करनेवाले उस त्रिशूल पर राम ने अनेक तीच्य शर प्रयुक्त किये। किन्तु, पवन-वेग से चले हुए वे शर ऐसे ही विखर गये, जैसे उन राम का निरंतर ध्यान करनेवाले परम मक्त जनों पर उन (राम) का ध्यान वभी नहीं करनेवाले पापियों के पाप-कृत्य ज्यर्थ हो जाते हैं।

राज्य देनेवाले उन वीर (राम) ने सब दिव्य अस्त्र प्रयुक्त किये। किन्तु, वे अस्त्र वयत्य एव पाप के समान उस त्रिशल का कुछ नहीं विगाड़ सके। तब प्रभु, शाप-वचन के समान तीच्ण उस त्रिश्ल की शक्ति को देखकर खंडे रहे और कुछ निश्चय नहीं कर पाये कि क्या करना चाहिए।

करना पारिए। तब देवता यह सोचकर कि राम प्रतिकार करने का कोई छपाय न जानकर चुप हो गये हैं, भय से कातर हुए । धर्म-देवता थर-थर काँपने लगे। मनुष्य-भाव में स्थित राम अपने दिव्य प्रभाव का स्मरण नहीं कर सके। इतने में वह भयकर त्रिशल टर्निक समीप आ गया।

जब वह त्रिश्ल घटियाँ वजाते हुए, अस्नि वगलते हुए पुष्पमाला से भृषित प्रभु के वच्च के निकट संक्षार करने के लिए आ पहुँचा, तभी राम ने अत्यन्त क्रीध वे माथ हुंकार किया। उस हुकार में वह त्रिश्ल अनेक मी टुकडे होकर विखर गया।

१. बाल्मी किरामायण में कथा है कि मातलि ने एक महाश्क्ति-श्रायुष राम वो दिशा, िमसे उन्होंने रावण के त्रिशल को मिटा दिया।—श्रमु०

वह देखकर देवता पुनः प्राण पाकर हर्पनाट कर उठे। भय से मुक्त हुए। पुष्पवर्षा करने लगे। उछलते लगे। नमस्कार करने लगे और कहने लगे—इस निश्रल को मिटा देनेवाले तुम ही आनेवाली सब विपदाओं को दूर कर नकींगे।

मेरा शूल किसी भी अस्त से नहीं टूटेगा, यह समम्तनेवाले रावण ने अपनी आँखों से राम के हुंकार-मात्र से उस शूल की टूटत हुए देखकर सीचा—जब यह राम मेरे शूल से आहत नहीं हुआ, तब यह अवश्य सुभे हरायगा। तब उसने विभीषण की बात का स्मरण किया।

मरे सच्चे बरो को मारनेवाला यह क्या शिव है ? नहीं तो क्या चतुर्मुख ब्रह्मा है ? नहीं । कटाचित् वह विष्णु ही है क्या ? वह भो नहीं । तो क्या कोई बड़ा तपस्वी है ? नहीं । वह भी नहीं । कोई तपस्वी भी इतना पराक्रम नहीं दिखा सकता । यह वेदों का आदिकारणभूत परमपुरुष ही जान पड़ता है ।

यह चाहे कीई भी हो । मैं अपने विलच्ण पराक्रम का त्याग नहीं करूँगा और हदता से खड़ा रहकर विजय एवं यश प्राप्त करूँगा। यदि वह परमपुरुष स्वय धाकर सुम्में युद्ध करें और सुभे भार डाले, तो भी में युद्ध से विसुख नहीं होक्रॅगा—ऐसा विचार करके रावण और भी शरो का सधान करने लगा।

तव रावण ने निर्ऋति दिशा के अधिपति के शस्त्र का प्रयोग करने का विचार किया। तव वह अस्त्र उमके समीप आ पहुँचा। उस हाथ में लेकर यम का पराक्रम भी मिटा देनेवाले अपने धनुष पर उसे सधान करके रक्त-नयनों से चिनगारियाँ उगलते हुए उसको प्रयुक्त किया।

जम अस्त्र से ऐसे मयकर मर्प निकले, जो इस पृथ्वी को धारण करनेवाले दृढ कठ-वाले आदिशेष के मन भी भय-विकिषत करते हुए असल्य फन फैला रहे थे। अपार रूप में फ़ुफकार भर रहे थे और ऐसे चल रहे थे, जैसे मेर-पर्वत भी उनके लिए बहुत हल्की चीज हो।

वं अपने प्रत्येक मुख से निशाल समुद्र के समान निष जगल रहे थे। आँखों से आग जगल रहे थे। सारे अतिरिक्त को ढकते हुए जा रहे थे। उल्ज्वल दाँतों से भरा हुआ उनका मुख भूतों के मुँह के जैसा भयकर लगता था।

'यह अस्त्र (राम को) मारकर ही लोटेगा। विशाल धरती को समुद्रो-सिहत पीकर ही रहेगा'—यो सोचकर सारा ससार काँप छठा। वे सर्प इस प्रकार चले, जिस प्रकार भयकर आँखोवाला राचस (रावण) सारे संसार को मिटाकर धूल बना देना चाहता हो।

इस प्रकार नाचते हुए सपों को अपने विषमय मुखों से सारी युद्धभूमि में आक्रमण करते हुए देखकर राम ने उन सर्वत्र फैले सपों को मिटाने के लिए सत्य से कभी न डिगनेवाले गरुडास्त्र का प्रयोग किया।

रावण के अस्त्र से जलन्न सर्प जितने प्रदेशों को भरकर फैले थे, जतने ही प्रदेशों में सारे अतिरक्त को भरते हुए, पवन-समान पखों के वेग से युक्त, स्वर्णमय देह, वर्ण, नख एव चीच से शोभायमान तथा अतिविशाल पखों से युक्त असंख्य गरुड प्रकट हुए। अपने मुंहों से अग्नि बरसाते हुए सख्यातीत गरुड पत्ती ऐसे प्रकट हुए, जैसे जलाने को अशक्य लका में आग लगाने के लिए स्वर्गवासियों ने मशालें उठा ली हों।

उन गरुड पित्त्यों ने, उन सपों की अपने नाखूनों से ऐसे उठा लिया, जैसे कमल-नालों को उठा रहे हो और अपने चोच-रूप करवाल से काटकर खाने लगे। तब उन सपों के फनो पर के माणिक्य अग्निशिखाओं के जैसे चमक उठे।

उन गरुडों के पखों से निकली हवा से शिवजी के आभूषणों के सर्प भी क्स्त हो उठे। तब अन्य सर्पों के डरकर भागने की बात क्या कहें 2

तव रावण न अरयन्त रुप्ट होकर उसास भरते हुए, अग्निकण उगलते हुए, वज्र-समान भयकर वाण खोडकर मारे श्रतरिच्च को भर दिया।

किन्तु वे सब शर, उनके तीचण अग्रमाग में राम के शर लगने से वेग से भुड़कर गिर गये और कुछ शर उस कर राह्मस (रावण) के वहां में जाकर गड़ गये।

उस भयकर युद्ध में त्रिनेत्र (शिव) के पर्वत को उठानेवाले उस बलवान् (रानण) की सब बिद्याएँ भूल गईं। उसकी शक्ति शिथिल पड़ने लगी और राम की शक्ति और उत्साह बढ़ने लगे।

ब्राह्मणों के द्वारा अध्ययन करने योग्य वेदों के मत्य अर्थभूत राम ने क्रूर राह्मणों के अधिपति रावण के उठे हुए एक मिर को अर्द्ध चन्द्र वाण से काटकर नीचे गिरा दिया।

प्रभाजन और आदिशेष के दुद्ध से जैसे मेरु का शिखर टूटकर समुद्र में जा गिरा हो, वैसे ही आर्थ राम का शर लगने से राज्ञस का बलवान् सिर कटकर, अग्निमय होकर समुद्र में गिर पड़ा।

स्वर्ग के निवासी (आनन्दित होकर) ऐसे कूदे कि भूमि पर का त्रिकूट-पर्वत चूर-चूर हो गया। वे धृत उद्घालने लगे, गाने लगे, प्रार्थना करने लगे, नाचने लगे, उद्घलने लगे और राम का यश गाने लगे।

जैसे कोई मरा हुआ प्राणी अपने सचित कमें के प्रभाव से तुरन्त जन्म लेकर छ जाता है, वैमें ही छम (रावण) का सिर, क्रीध से ओठ चवाता हुआ, पुनः निकल आया। यदि उसकी तपस्या अल्युत्तम न होती, तो क्या ऐसा हो सकता था?

कटकर भी, जैसे वह कटा ही नहीं हो यो उत्पन्त हुआ वह सिर वहे कीय के साथ, वर्षा क समान, महिमानय प्रभु को निन्दा-वचन कहने लगा।

जो सिर त्रिष उगलती आँखो के माथ शीघ्र जाकर समुद्र म गिरा, मह पर्वत-शिखर के समान मय और जाने लगा और शब्दायमान समुद्र का जल पीता हुआ मेच के जैसे गरज उठा।

जव राम ने उमका सिर काट डाला, तब महान् वज्र भी काँप जाय, यो गरजने वाले रात्रण ने, रोध के साथ सबके द्वारा प्रशस्यमान, सर्व धक्तरों में प्रथम (अकार) अक्र-स्वरूप उस भगतान् (राम) की सुजाओं पर चौटह वाण छोडें।

हुढ चक्क की धारण करनेवाले राम यह जानते थे कि यह (रावण) सिर कटने पर भी पुनः उमे प्राप्त करने की तपस्या से युक्त है, इमिलए उन्हीने उस नीच (रावण) के चस हाथ को, जिसमे चन्द्रकला-समान धनुष था, काटकर पृथ्वी पर गिरा दिया। जब राम के विजयी शर ने उनके एक हाथ को काट डाला, तब एक दूसरे हाथ ने निकलकर कटे हुए हाथ के धनुष को ले लिया। कोई नहीं जान सका कि उसका हाथ कव कटा और दूसरा हाथ कब निकला।

तय रावण ने (राम के) मनोहर रथ की राम हाथ में लेकर उसे हॉक्नेवाले मातिल के बल को मिटाने के लिए, अपने कट हाथ को उठाकर फेंका। तव उसके हाथ के

रोंगटे काँटे के जैसे खड़े हो गये।

जब उज्जवल बेज्रमय करवाल धारण करनेवाले राच्चस ने अपना पुष्ट तथा भारी हाथ फेंका, तब वह हाथ मातिल के वच्च पर आ लगा, जिससे हृदय की हदता कभी नहीं खोनेवाला मातिल अपने मुँह से रुधिर उगलता हुआ विकल हो उठा।

जब मातिल कटे हाथ की चोट सं व्याकुल हो रहा था, तब उस रावण ने, जिसने पूर्व मे कामर (नामक राग) गाकर शिवजी के हाथ से सान पर नहीं चढ़ाये जानेवाले तीच्ण करवाल (ऐसा करवाल, जिसे कभी सान पर चढाने की आवश्यकता न हो) प्राप्त किया था, उसके प्राण लेने के विचार से उसपर एक तीमर चलाया।

वह तीमर आया, तो ऐसा लगा कि मातिल के प्राण आज ही समास हो जायेंगे। किन्तु, सबको अपना दास बनानेवाले (अर्थात्, सबके स्वामी) राम ने एक पच्छुखास्त्र चलाकर उस तीमर को चूर-चूर कर डाला।

रावण के शत-शत सिर एक के बाद एक लगातार निकलते रहने पर भी ज्ञान के अनुषम अधिपति राम ने अपना हस्त-कौशल दिखाते हुए, सहस्रों वाण चलाकर उन सब सिरों को काटकर गिरा दिया।

रावण के कटे हुए सिर समुद्र की वीचियों में, ऊँचे पहाड़ों पर, दिशाओं में सर्वत्र ऐसे गरजत हुए गिर रहे थे, जैसे विजलियाँ गिर रही हो।

वे सिर वडे पर्वतों को चूर-चूर करते हुए गिरे। विशाल गगन पर के नच्चत्रों को गिराते हुए उनसे जा टकराये। समुद्र में गिरकर उसका सारा जल मुँह से यो पी लिया कि बढ़े-बडे मत्स्य निराश्रय हो गयं।

दीर्घ काल से पुण्यफल का अनुभव करते रहने के पश्चात् उस पुण्य के साथ ही उसके सब शुभ फल समाप्त हो जाते हैं। जो प्राणी पहले रावण को नमस्कार करते हुए उसकी परिक्रमा करते थे, वे अब उसके सामने ही उन कटे सिरो से आँखें निकाल रहे थे।

महान् वलशाली रावण ने अपनी भुजपिक में धारण किये गये खड्ग, शूल, मूसल, हढ नज, गदा, परशु आदि भयकर शस्त्रों को राम पर ऐसे चलाया, जैसे वज की ही गिरा रहा हो।

तव पुरुषश्रेष्ठ महान् वीर (राम) यह सोचते हुए कि अब क्या करना चाहिए, इसे

जीतने का क्या उपाय है, उसके सारे शरीर में शर चुभोने लगे।

उस (रावण) के मेध को परास्त करनेवाल वस्त में, कंधो में, विष को हरानेवाली आँखो में, जीभ में यो उस बचक के सारे शरीर में इस प्रकार शर चुमा दिये कि उसका वह शरीर शर रखने का त्णीर-जैसा प्रतीत होने लगा। वे शर रावण के मुंही में भर गये। उसकी आँखी को दक दिया। वक्त में सर्वत्र गड़ गये। उसकी देह को भेटकर निकल गये और ब्रह्माड के पर भी जाकर भर गये।

(राम के) शर उसके राम-रोम में लगकर उसके शरीर की ऐसे भेदकर चलें कि उसके प्राण दव गये। उसका वल शिथिल हो गया। वह वैर और रोण से भरकर कातर हो खड़ा रहा।

जो रावण पहले देवो के नगर में भी सचरण करता था, वह विकलबुद्धि होकर रथ पर पड़ा रहा। उसकी देह के स्थिर से समुद्र के मध्य रहनेवाले मत्स्य मर गये।

देवता आनन्द से कोलाहल करने हुए उछ्छल-उछ्छलकर नाचने लगे। पाप पसीना-पसीना होकर शोक से उद्दिग्न हो गिरा। तब रावण का सारिथ उसे मूर्निछत जानकर उसके मनोहर रथ की खुमाकर ले गया।

ज्योही रावण अपने हाथों से शस्त्रों को नीचे गिराकर प्रज्ञाहीन होकर गिरा, त्योंही देवों का उद्धार करने के लिए साहस-पूर्ण कार्य करनेवाले राम धर्म का विचार करके शर छोड़ना बन्द करके शान्त हो रहे।

तव मातिल ने राम से कहा—बड़ी तपस्या से सपन्न रावण यदि प्रजा प्राप्त कर लेगा, तव उसका कुछ नही विगाड़ सकेंगे। अतः, जन नह मूच्छा में पडा है, तभी उसे मार डालिए। तब महान् वीर (राम) ने उत्तर दिया—

जब रावण शस्त्रों को नीचे डालकर, प्रशाहीन होकर पड़ा है, तब क्या मैं युद्ध के धर्म को त्यागकर इस वशा में उसे मार डालूँ 2 यह उचित नहीं है। अब मेरा मन युद्ध को विलकुल त्याग देना चाहता है।

हस समय, ॲची ध्वजाओं से युक्त रथी पर भयभीत होकर बेंठे रहनेवाले राचसों में से कीन ऐसा था, जिसने राम की प्रशाना नहीं की १ इतने में महिमावान् देवों को भयभीत करते हुए, रावण मूच्छों से हटा।

क्रता प्रकट करनेवाली ऑखों से युक्त वचनाशील रावण प्रज्ञा प्राप्त करके उठा । उसने ऊँचे रथ पर स्थित राम को विशाल दिशाओं में न देखकर पीछे की ओर सुडा और क्रीध के साथ धूरकर (राम को) देखा।

अरे ! देवों के देखते हुए तुमने अपना रथ घुमा लिया । वीर धनुर्धारी (राम) मुफ्ते देखकर मदहास कर रहा है । तुमने बडा अपराध किया यह कहकर वह सारिध पर रुष्ट हुआ और बीला—

हे असह्य बंचना से युक्त । मैने तुभे कॅचा उठाया। त् ऐश्वर्यवान् वना। किन्तु, तूने ऐसा काम किया, जिससे शत्रु लोग मुक्ते कायर समर्कोगे। अव त् मुक्तसे नहीं वचेगा। वह इस प्रकार कुद्ध होकर उठा और—

अपने करवाल को कटाच् से देखकर उसे ऊपर उठाया। तब उस सारिथ ने कट रावण के चरणो पर सिर भुकाकर कहा—आप कृपा करके मेरे मनोमाव को टीक-ठीक समभे और अपने प्रलयाग्नि-समान क्रोध को छोड दें। हे प्रभु ! तुम पराक्रम करने से विरत होकर मृच्छित हो गये थे । यदि उस दशा में एक च्रण भी में वैसे ही खड़ा रहता, तो तुम्हारे प्राण निकल गये होते । तुम्के कुछ विपदा उत्पन्न न हो, इनीलिए मेंने ऐसा कार्य किया । तुम्हारे इस दास का कार्य सदा सचा होता है ।

सारिथ का यह कर्चन्य ह कि अपने रथी का श्रात अथना वलनान् देखकर उसके अनुसार कार्य करे। जब निपदा आमन्त दिखाई दे, तो उसके प्राणो की शिथिल न पड़ने दे और उसे अन्यत्र हटा ले जाय। अतः, खड्ग से मेरा सिर काटना उचित नहीं है।

यो कहकर सारिथ ने नमस्कार किया। तय रावण ने विचार करके उसपर दया दिखाई। फिर, आज्ञा दी कि इस विजयी रथ की लौटाकर (युद्ध में) ले चलो। वह रथ राम के सम्मुख आया। तय राम ने उस वचक (रावण) की देखा।

रावण ने यम से भी अधिक भयंकर अनेक कोटि शर वरसाये। कदाचित् यह दूसरा ही राचस तो नहीं है—ऐसी भ्रांति उत्पन्न करते हुए पहले से भी तिगुने वल के साथ भयकर युद्ध किया। उनको देखनेवाले भय से कॉप उठे।

राम ने सोचा — जहाँ धूम है, वहाँ अग्नि अवश्य होती है। वैसे ही, जवतक इस (रावण) के हाथ में धनुष है, तबतक मेरी विजय नहीं हो सकती! यह सोचकर राम ने एक ऐसे शर को प्रयुक्त किया, जिममें बज्र छिपा था।

विष्णु (के अवतार राम) ने यो शर चलाकर, धरती का भार वहन करनेवाले हाथियों को भी जीतनेवाले रावण के भीषण तथा दीर्घ धनुष के दो टुकड़े कर दिये !

ब्रह्मा से निर्मित वह धनुष जब सहस्र नामवाले (विष्णु के अवतार राम) के महान् शर से ट्र्ट गया, तब देवता उछल-उछलकर नाचते हुए बोल छठे कि अब हमें अपनी तपस्या का फल प्राप्त हो गया।

किन्तु, रावण वारी-वारी से अनेक दृढ धनुष उठाता ही रहा। राम भी अनेक शरों से उन सब धनुषों को काट-काटकर विभिन्न दिशाओं में विखेरते रहे।

दिग्गजों के दाँतों से टकराकर उनको तोड़ देनेवाले दृढ वत्त से युक्त रावण ने राम के वत्त पर मूसल, भाला, गदा, शूल, खड्ग आदि शस्त्र फेंके, जिससे लह्मी देवी वहाँ से हृट जायें।

राम ने उन शस्त्रों को दूर हटा दिया और उन सबको चूर-चूर करके समुद्र मे बो फेक दिया, ज्यो ने समुद्र को पाट देनेवाले हो। फिर, उन दोष-रहित (राम) ने विचार किया—कोई शस्त्र इसे नहीं मार सकता, तो मुक्ते क्या करना चाहिए।

सूहम सिकता-कण से भी अधिक तथा दुद्धिमानों के विवेक से भी सूहम तीहण शर इसकी पुतिलयों की तारा कोभेदकर पार हो गये। इसके घावों मे घुस गये। फिर भी इसको कुछ नहीं कर सके। अब क्या करना चाहिए १

यह विचार कर, प्रभु ने यह निर्णय किया कि नारायण के नामि-कमल से उत्पन्न ब्रह्मदेव का अस्त्र इसके वस्त्र में प्रयुक्त करूँगा।

उम सुन्दर बीर ने बादि में उत्पन्न होकर, जिसने सारी सृष्टि रची थी, उन आदि-

ब्रह्मदेव के अस्त्र की पूजा की, फिर धनुष पर उसका सधान करके अपने मंदर-पर्वत जैसे कथे तक डोरी को खीचा।

जिसने पूर्व में त्रिपुरों को जला डाला था, जिसने सुन्दर शाखाओं से युक्त सात वृत्तों (सालवृत्तों) को काट दिया था और जिसने वालि का वध किया था, ऐसे एक शर का सधान कर (ब्रह्मास्त्र मत्र से उसे अभिमंत्रित करकें) राम ने शत्रुओं के शर से निर्मीक हृदयवाले रावण पर प्रयुक्त किया।

विष्णु (के अवतार राम) का वह शर पवन एव अग्नि के वेग और ताप की भी भेद करके चतुर्भुख होकर चला।

उसके अमित तेज से घना अधकार फट गया। प्रलयकालिक सूर्य भी उससे मंद पड़कर जुगनू-जैसा हो गया। विशाल चक्रवाल पर्वत के वाहर स्थित समुद्र भी उसड चला।

उसी चण पुरुषोत्तम के चक के साथ वह ब्रह्मास्त्र उस करूर (रावण) के वच में प्रविष्ट हो गया। तब पृथ्वी, दिशाएँ और अंतरिच्च अस्त-व्यस्त हो चकराने लगे।

राधन का नह पिनत्र शर तीन करोड़ वर्ष-पर्यत की गई (रानण की) तपस्या को, आदिन्नसदेन के द्वारा पदत्त इस नर को कि तैतीस करोड़ देनों में से कोई तुम्हें हरा नहीं सकेगा तथा सन दिशाओं तथा संसार में निजय पानेनाले (उस रानण के) भुजनल को मिटाता हुआ रानण के नच्च में प्रनिष्ट हुआ और उसकी सारी देह को मेदकर, उसके प्राण पीकर नाहर निकल गया।

रामचन्द्र का वह वेगवान् शर, हर्षनाद करनेवाले देवो, ब्राह्मणो तथा सुनियों की प्रशंसा प्राप्त करते हुए, घरती को पाटते हुए, देवों के द्वारा की गई पुष्पवर्षा से बनुस्त होते हुए चीरससुद्र में जा डूबा और पुनः पर्वताकार रथवाले रावण के तरगायमान प्रभूत रुधिर-ससुद्र के ऊपर से चलकर नीलाचल-सदृश प्रसु (राम) के त्णीर के भीतर जाकर स्थिर हुआ।

काले मेघ से जैसे विजलियाँ गिरती हैं, वैसे ही रावण की अजपिकां से तथा मालाभूषित वक्त से रत्न-पूज एवं आभरण-राशि टूटकर विखर गये। उसकी आँखों से धूम, अम्लिकण और दिधर उमड़ चले। यो शिखर-समान वह राक्तस (रावण) रथ के ऊपर से सिर नीचे की ओर आँघा होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा।

(रावण का) भयकर सिंह का जैसा कीध शात हो गया। मन शात हो गया। छल मिट गया। शातुओं को मिटानेवाली बढ़ी-बड़ी सुजाओं की शक्ति मिट गई। काम-मोह मिट गये। पराक्रम मिट गया। प्राणहीन होकर पड़े हुए उस धर्महीन के सुख, उस दिन से भी तिगुने प्रकाश से चमक उटा, जिम दिन उसने अपने में शांत रहनेवाले सुनियों के सिर तथा अस्तित्व को दवाते हुए उन्हें पराजित किया था।

तव रामचन्द्र ने मातिल को आज्ञा दी कि अपने इस रथ को पृथ्वी पर उतार ला।
तव उस सारिथ से प्रेरित रथ पृथ्वी पर उतार आया। तव कमनीय आकारवाल धर्मरेक्तक
पवित्रमूर्ति (राम) ने तरगायमान होकर गगन को ख़ूनेवाले रुधिर-प्रवाह में पढ़े हुए
(रावण) की देह को देखा।

मातिल को यह कहकर कि तुम रथ लेकर स्वर्ग में चले जाओ, राम ने उसे भेज दिया। पृथ्वी पर आने पर भाई तथा अन्य वानर-वीरों ने उनको घर लिया। फिर, लह्मी-पित ने युद्ध में कभी पीठ न दिखानेवाले वीर (रावण) के निहत होकर पछे हुए शरीर की अपनी आँखों से भली भॉति अवलोका।

तरंगायमान ममुद्र से आवृत पृथ्वी की रह्या करनेवाले पराक्रम से युक्त महान् वीर (राम) के धनुप से निकले वाण से युद्धचेत्र में निहत होकर, मन का सारा पाप छोड़कर मरकर गिरे हुए उस (रावण) के सिरो पर, मुजाओ पर, विशाल पीठ पर, हाथों पर, असल्य वानर लपककर चढ़ गये और नाचने लगे, जैसे पहाड़ पर चढे हो।

राम ने देखा कि सुरिमत केसरोवाले पुष्पहारों में वैठनेवाले भ्रमर जिनपर मॅड्रात रहते हैं, ऐसे पुष्पहारों से पाश्वों में समुक्त रावण की) पीठ पर दिगाजों के दॉत अपूर्व कला से मुक्त किमी आमरण के जैसे ही, जन्ही (दतों) के द्वारा उत्पादित चिह्नों के मध्य ऐसे शोभित हो रहे थे, जैसे मेघवन के बीच में चन्द्रकला एवं उस (चन्द्र) से पृथक् होकर पड़ा हुआ उसका कलक साथ-साथ सचरण कर रहे हो।

राम (रावण के) निकट आकर खड़े हुए। कमल-जमान नयनीवाले उन (राम) का क्रीथ, जो पल्लव-समान कोमल देवी (सीता) के निमित्त से उत्पन्न हुआ था, उस दर्पवान् (रावण) के उज्ज्वल आकार के साथ ही, समाप्त हो गया। उस (रावण) की पीठ पर घावों के दाग देखकर उन्होंने अपने मन में सोचा कि अब उनका यह पराक्रम व्यर्थ हो गया अीर मंदहास करके बील उठे—

इस (रावण) ने सचसुच ही तीनों लोको पर विजय पाई थी। परन्त, इसका वध करने से मेरे सुजवल की जो मनोहर प्रशासा हो सकती है, वह (प्रशासा) युद्ध से भागते यमय इसकी पीठ पर उत्पन्न घानों के इन चिह्नों के कारण कलंकित हो जाती है।

कार्त्तवीर्य नामक व्यक्ति से यह रावण वाँधा गया था— ऐसा प्रवाद है। यह सुनकर मेरे मन में (रावण से युद्ध करने से) ग्लानि उत्पन्न हुईं थी। अब मै अपनी आँखो से इमकी पीठ पर घाव देख रहा हूँ। शिवजी के कैलास की बात रहने दो।

फिर, राम ने विभीषण के प्रति कहा—हे आभरणमूषित वच्चवाले ! भोजन की कामना से (अर्थात्, भोजन करते हुए जीवित रहने की कामना से), शत्रुओ के परिहास का पात्र बनकर अपने यश को मिटाकर, युद्ध में पीठ दिखाकर भागनेवालों के जैसे ही इस

मात्र यह है— दिग्गजो से रावण जव मिडा था, तव उनके दाँत उसके वक्ष पर लगकर टूट गये थे।
 वे टतखड उसकी पीठ पर से निकल आये और वैंसे ही रह गये। वे रावण के महान् पराक्रम के स्वक वने थे।
 यह बात आगे के पद्यों में स्पष्ट होती है।—अनु०

२. मान यह है-रावण के पीठ पर घानों के दाग देखकर राम ने सममा कि वह रावण कमी युद्ध में पीठ दिखाकर भागा था, जिससे वे घाव बत्पन्न हुए थे। अत', ऐसे मगोडे पर उन्होंने जो पराक्रम दिखाया, उसका कुछ महत्त्व नहीं है। --अनु०

३. भाव यह है—शिवजी के कैलास पर्वत को उठाते समय उसके नीचे दवकर रावण रोया था। वह बात छोड दो जाय, किन्तु इसकी पीठ पर जो धाव दिखाई दे रहे हैं, उनसे इसकी वलहीनता अच्छी तरह प्रकट होती है।

रावण पर मैंने जो विजय पाई है, वह प्रशंसनीय नहीं है। इसके वध से सुके शारवत यश नहीं मिलेगा।

राम की ये बातें सुनकर, विभीषण अश्रुओं की धारा वहाने लगा। वह उष्ण निःश्वास भरकर, शोक से म्लानचित्त होकर वोला—हे प्रमु। ऐसे असुन्दर वचन कहना उचित नहीं हैं। फिर तो जैसे प्राण वहन करना ही असह्य हो गया हो, यो विकल होकर उसने कहा—

हे प्रभु! (रावण पर) कार्त्तवीर्य अर्जुन एवं वालि ने जो विजय पाई थी, वह (रावण के प्रति) देवों के दिये शाप के कारण संभव हुआ था। यह सत्य है कि माता से भी अधिक पूजनीय उन (सीता) देवी की इसने जो इच्छा की थी, वह व्याधि एवं आपका क्रोध न होते, तो क्या इस (रावण) को कोई वीर जीत सकता था १ (कोई नहीं।)

यह (रावण) संसार की सीमाओ तक शत्रुओं को खोजता हुआ गया था और विशाल दिशाओं की सीमा पर स्थित पर्वताकार दिगाजों के साथ भिड़ गया था। उस समय उन गजों के दंत पूर्ण रूप से इसके वस्त के भीतर पीठ तक गड़ गये। उसी कारण से इसकी पीठ पर घाव के चिह्न दिखाई पड़ रहे हैं। अन्यथा शत्रुओं के शस्त्र इसका क्या कर सकतेथे।

दिगाजों के वे दॉत (ट्रूटकर) इसके वच्च के आभरण वन गये। युद्धों में शंखध्विन के साथ वड़े पराक्रम से जो यम-समान शर इसपर आकर लगे थे, उनके वेग से एव इनुमान् के अति प्रखर सुष्टिघात से वे सब दाँत पीठ पर आ निकले थे।

हे स्वामिन्, विचार करने पर विदित होगा कि (इसकी पीठ पर के) ये घाव कैसे उत्पन्न हुए थे। कठोर विष भले ही शिवजी को खा डाले, गरुड को भले ही साँप काट खाये, तो भी इस लोक के ही तथा बाहर के अन्य लोकों के वड़े शत्रुओं को मारनेवालें सभी प्रकार के शस्त्र भी इसपर आक्रमण करने की शक्ति तक नहीं रखते थे।

है विजयी ! पूर्वकाल में समुद्र में डूबनेवाली पृथ्वी को उठानेवाले आदि वराह मगवान् से लेकर सभी देव, जो पहले यह कहते थे कि अहो। हम कव इस रावण की पीडा से त्राण पायेंगे, अब कह रहे हैं कि तुमने हमको इस दुःख से मुक्त कर दिया। फिर सशयप्रस्त होकर कह रहे हैं कि क्या रावण सचमुच निहत हो गया।

तव प्रभु वोले—'ऐसी वात है 2' फिर सशय एव ग्लानि से मुक्त हुए और अपनी मुजाओं की ओर देखा। फिर कहा—हे विभोषण। क्या मरे हुए व्यक्ति से वैर रखना चाहिए 2 वह ठीक नहीं है। अतः (तुम इसके प्रति अपना वैर भूलकर) शास्त्रोक्त विधान से इसकी अंतिम किया संपन्न करो।

उदार राम ने निभीषण से यह बात कही और जो देवता दुःख से मुक्त होकर उन (राम) की प्रस्तुति करते हुए आनन्दित हो आये थे, उनसे मिलने के लिए गये। इधर विभीषण भी अपने कर्त्तंब्य में निरत हुआ।

करणामय राम ने आज्ञा टी कि अव रावण के सब प्रकार के बुरे कार्य (उसके मर जाने से) चम्य हो गये हैं। अतः, तुम, जो अभी वृद्धि पाने योग्य हो, उसकी श्रांतिम किया

१, यह पद्य प्रक्तित-सा लगता है। अनु०

पूर्ण करो । तब विभीषण अत्यन्त शोक मे उद्दिग्न होकर रावण के शरीर पर ऐसे गिरा, जैसे एक पर्वत पर दूसरा पर्वत गिरा हो ।

अमिट समाभाव से पूर्ण विभीषण, विवेक से शात करने योग्य मन की वेटना की कम करते हुए मुक्त कठ में यो उठा। उसे देखकर समार के मब प्राणी एवं देव. मृनि आदि सभी करणा में द्रवित हो उठे।

हे अपिनमेय शक्ति से युक्त भाई ! हे भाई ! हे असुरो के लिए प्रलय-समान ! हे असरों के लिए यम बने हुए ! कोई भी विप विना खाये किमी के प्राण नहीं हरता | किन्तु जानकी नामक विप ने ऑखों से देखने मात्र में तुम्हारे प्राण हर लिये | तुम भी युद्ध त्रेत्र में मरे पडे हो ! मैं तुम्हारा भाई तुमको छोड़कर चला गया था, क्या तुम अभी मेरी बातों पर विचार करनेवाले हो ?

जय तुम अपनी भोही को निकोड़ते थे, तय उससे विचलित होकर दिशाज भी अपने स्थान से भाग जाते थे। मैने तुममें कहा था—'किमी के प्राण-ममान कुलीना पत्नी पर विना विचार किये कामना रखना अमिट अपयश का ही कारण बनेगा', किन्तु तब तुम मुक्तपर कुद्ध हुए। अब कीथ शात होने पर क्या मेरी बातों को समक्तने हो १ नारे राज्ञ्तस-कुल को मिटाकर भी स्वय अपनी उन्नित करने की कामना से तुमने युद्ध करने की जो इच्छा की थी, क्या वह अब मिट गई है।

हे पर्वत-समान कघोवाले ! मैंने कहा था—पूर्व में जो वेटवती नामक नारी (तुम्हारे कारण) अग्नि में प्रवेश करके मर गई थी। वहीं यह (सीता) है, जो मारे संसार की माता के समान है। किन्तु तुमने मेरी वात नहीं सुनी। घोर युद्ध में अपने सारे कुल के मिटते रहने पर भी तुमने युद्ध छोड़कर सिंघ नहीं की। अब तुम मर गये। क्या राघव के सुजवल को प्रत्यन्न देखकर निष्प्राण हो गये हो ?

सुरिमित कमल पर आसीन (ब्रह्म) देन एव परशुधारी (शिव) के दियं गये वर सब तुम्हारे सिरी के नाथ ध्वस्त हो गये। मीता का हरण करके उसे लाते समय तुमने नहीं जाना हो, तो अब यह समक रहे हो न कि रामचन्द्र देवाधिटेव (भगवान विष्णु) ही हैं।

क्या तुम बीरो के प्राप्य लोक मे जा पहुँचे हो ? या सबसे उत्तम देव ब्रह्मा के लोक मे जा पहुँचे हो ? क्या चन्द्रकला को धारण करनेवाले शिव के लोक मे जा पहुँचे हो ? हे भाई । कीन निर्मय होकर तुम्हारे प्राणों को ले गये हैं १ यह मब रहने दो । अब मन्मथ देव अपने सब खेत ममाप्त कर चुके न १

तुमने अपने अति वलवान् वहनोई (र्रापणका के पति) को मार डाला था। क्या अंठ चवाती हुई (क्षोध प्रकट करके) र्राप्रणाने ही अति कूर पड्यन्त्र करके तुमसे इस प्रकार वदला लिया है १ हे बीर ! नरकवासी और स्वर्गवामी पापी एव पुण्यवान, सव लोग हमारे शत्रु हैं। अतः, तुम किनमे जाकर मिलनेवाले हो। हाय ! तुम कितने दीन हो गये १

विजयलच्मी का, कला की अधिष्ठात्री देवी का तथा की तिल्हमी का आलियन करनेवाले तुम्हारे हाथो ने ईर्ष्या से मरकर, देवों के लिए मी अगम्य प्रभाव से युक्त, पातिव्रत्य में प्रसिद्ध लहमी के अवतार सीता देवी को ख़ूना चाहा और तुम अपने प्राण खोकर अमिट अपयश के मागी वने । हे कामोन्मत्त । दिगाजी के दाँतों को तोडकर बलिष्ठ वने अपने वत्त से अब तुम धरती का आलिंगन कर रहे हो ।

इस प्रकार उद्दिग्न होकर रोनेवाले विभीषण को जाववान् ने अपने हाथी से संभाला और कहा—हे पर्वत-समान उभरे कंधोवाले। विधि के विधान को जानना असभव है। ऐसे विवेक को छोड़कर तुम शोक में डूब रहे हो। यह उचित नहीं है। विभीषण अपने मन को किंचित् स्वस्थ करके हटा। तभी मय की पुत्री दीर्घ नयनोवाली (मंदोदरी) ने राक्त (रावण) की मृत्यु का समाचार सुना।

अनेक लक्ष राज्ञस-स्त्रियाँ अपने सुन्दर केशपाशों की विखेरे हुए, रोती-कलपती हुई उसके साथ निकली। यो स्मरण और निस्मरण से रहित चित्तवाली होकर मदोदरी भी आ पहुँची।

दया और धर्म को ही अपना साथी बनाकर जीवों की ग्ला करनेवालों वे उत्तम कुल में उत्पन्न हुए किसी व्यक्ति के ग्लानि-रहित कुकुत्य के समान ही, राज्ञियों के बिलाखने की ध्विन सर्वत्र फैल गई। (अर्थात्, उत्तम कुल में उत्पन्न कोई मनुष्य नीच काम करे, तो वह बात शीघ्र सर्वत्र फैल जासी है। वैस ही रोटन-ध्विन जना में सर्वत्र व्यास हो गई।)

नूपुरों को वजत हुए, मजीरो के शब्द होते हुए, राच्चियाँ नगर के सब गोपुरो से निकली। कुछ राच्चियाँ, यह कहकर कि इन्द्र का वैर मिट गया, अपने मारी शरीर को छोड़कर स्वर्श के मार्ग पर चली।

कुछ राज्तियाँ घोर घटा के समान गगन मार्ग से आई। उनकी चिल्लाहट वज्र-ध्विन के समान थीं। उसकी छटा विजली के समान चमकी। उनके आमरणों का प्रकाश इन्द्रधनुष का दृश्य उपस्थित कर रहा था। उनकी काजल-लगी आँखों से आँसुओं की वर्षा हो रही थी।

सिर पर हाथ जोड़े हुए, अभुधाराएँ गुख से स्तन-तट पर बरसात हुए, वे राज्जितयाँ एकत्र होकर आई और रावण के पर्वतो से भी ऊँचे कथी पर यो गिरीं, ज्यों समुद्र की वीचियो पर हंिसिनयाँ गिरी हो ।

वे राच्चित्रयाँ घरकर (रावण) के सिरो का, सुजाओ का, पादो का, वह का यों सारे शरीर का वारी-वारी से आलिंगन करतीं, रोती और मूर्च्छित होकर गिर जाती।

यदि विचार किया जाय कि उन राक्तियों को अवतक क्या दुःख था, तो यही कहना होगा कि वह दुःख प्रणय-कलह का हो दुःख था। वैसा दुःख होने पर भी उस (रावण) से पुनः समागम होने की आशा में वे श्यपना समय व्यतीत करती थी। अव वे राक्तियाँ रावण के पर्वताकार अगो पर एक के उपर एक होकर गिरी, मानों वे उसके प्राणी का ही आलिंगन कर रही हों।

यिश्वणियो, राज्ञिसयों, नागस्त्रियों, मोहहीन सिद्ध जाति की स्त्रियों तथा विद्याधर-स्त्रियों ने अपरिवर्त्तनीय प्रेम के कारण वृद्धिश्रष्ट होकर कमहीन रूप में उस रावण का आर्तिंगन किया ।

वे यह कहकर रांने लगी — तुमने धर्महीन होकर मीताको अपने मन में रखाथा। क्या अब भी उसे नहीं भूले हो १ तुम अपने अधर-रूपी पुष्प का मधु हमें नहीं दे रहे हो १ आँखें खोलकर नहीं देख रहे हो । हम पर करुणा नहीं कर रहे हो । क्या तुम सर गये हां १

मयपुत्री (मंदोदरी) मन की धीरता एव शरीर-वल से युक्त रावण के वक्त पर इस प्रकार पड़ी रही, मानों वीचियों से पूर्ण समुद्र के मध्य विजली पड़ी हो और यो रोई कि वृक्त और पर्वत भी द्रवित हो उठे।

हे माई ! हे माई ! सुक्त, क्र्र की यह कैंगी दशा हुई 2 क्या राचसराज के मरने के पश्चात् ही सुक्ते मरना था 2 हाय, मैंने पहले से जो गोच रखा था (कि यिट रावण के मर जाने की सभावना जलान्न होगी, तो उससे पहले मैं मर जाऊँगी), वह व्यर्थ हो गया । क्या यह वही मुक्ट से भूषित मिर हैं, जो पृथ्वी पर मेरे सम्मुख गिरा हुआ है 2 (हे नाथ) क्या अवम तुम सुक्ते अपना मुख नहीं टिखाओंगे 2 रावण की मृत्यु कैंम हो गई 2 कैसे हो गई 2 कसे 2 कसे हो गई 2 कसे 2 कसे

श्वेत अर्कपुण से भृषित जटावाले (शिव) के हिमाचल को जिस शरीर ने उठाया था, उस मुन्दर देह में उस (राम) के शर उपर में नीचे तक चुमें हुए हैं। क्या वे प्राणी के रहने के स्थान को दूँढते-दूँदते ही एक तिल भर भी स्थान न छोड़कर यों वेध डाला है 2 अथवा, क्या यह सोचकर कि मधुपूर्ण पुष्पों से भृषित जानकी को अपने मन के बधन में रखनेवाली कामना कही छिपी हुई है, यह सोचकर उन शरी ने देह में सर्वत्र धुसकर यों टटोला है ?

स्त एक (अर्थात्, अनुपम राम) के धनुप से निकले शरों ने मुक्ताओं से भूपित इस वक्त को पर्वत की कंटरा के जैमे भेट डाला और वं इम लोक से परे बहुत दूर चले गये। रावण युद्ध का वल खोकर, धीरता खोकर, वर-प्रभाव खोकर इस प्रकार (पहले से) मिन्न दशा में पड़ा है। मैं मिट्टी! (मरा सर्वनाश हुआ)। निर्मम होकर सम वाण ने इसके प्राण पी डाले। क्या मनुष्य में इतनी शक्ति होती है 2

िस्त्रयों का भूषण वनी हुई जानकी की अनुपम सुन्दरता, जनका पतिव्रत्य, केंचे कधीवाले रावण की कामना, जम शूर्षणखा की कटी हुई नामिका, चक्रवर्ती दशरथ की आज्ञा से व्रत धारण कर (रामचन्द्र का) भीषण अरण्य में आगमन— ये सब अन्त में देवेन्द्र के तपः फल के रूप में परिणत हो गये। अही।

मै यह मोचकर गर्व करनी रहती थी कि देवो का, दिस्मको का, शिव का, ब्रह्मा का, कमलाक्त् विष्णु का तथा अन्य मबसे अधिक बलवान् रावण का कभी ऋत नही होने बाला है। मैने यह कब सोचा था कि तुम्हारे द्वारा बड़ी श्रद्धा से की गई समुद्र-समान तपस्या का एव उनसे उत्पन्न दुर्लभ बर-रूपी रक्षा का भी ऋत कर देने से दक्त कोई समुख्य होगा १

मैंने सोचा था—साढ़े तीन करोड़ वर्षों नी आयु तथा वह सुजवल, जिसे वड़े विद्वान् भी मापने म अनमर्थ है—कभी नहीं मिटेंगे। तुम्हारी तपस्या को अति शक्तिशाली समक्तर मैं निश्चित रहती थी। मैंने कव सोचा था कि तुम्हारे वरप्रभाव-रूपी तरगायमान अपार चीरसागर को ग्रांत में सीता नामक जामन विकृत कर नष्ट कर देगा।

कौन ऐसं हैं, जो सृष्टि के रहस्य को जान सकत हैं 2 ऊपर के सात लोक और नीचे के सात लोक जिस बीर से भयत्रस्त रहते थे, वही बीर याज स्वर्ग पहुँच गया। मन्मथ गाँठवाले इन्तु-धनुष से भ्रमरो की डोरी पर पुष्पयाण चढाकर दिन-भर जिसकी भ्रुजाओं पर प्रयुक्त करता था, वह अनुपम लन्त्यभूत व्यक्ति आज मनुष्यों के याण का लन्त्य बन गया और अपार यल से छन (मनुष्यों) ने इसे मार डाला।

मैने पहले ही निश्चय कर लिया था कि यह राम चीरसागर पर अमृत के समान रहकर निद्रा करनेवाला नारायण ही है। तुमने किंचित्भी विचार किये विना उस उत्तम की पत्नी का हरण कर ले आये। उसके फलस्वरूप यह देखो, तुम्हारे वच्च की क्या दशा हो गई है 2

यों रोती हुई वह (सदोदरी) शोकोहिय्न हुई। फिर उठी। उस (रावण) के स्वर्णीभरणों से भरे वज्ञ पर अपना हाथ फेरा। फिर हट गई। जोर से चिल्लाकर विलखती हुई मूर्चिछत हो गिर पडी।

स्वर्ग की स्त्रियाँ, विद्याधर-स्त्रियाँ, पाताल की नागस्त्रियाँ तपस्या में निग्त मुनियों की स्त्रियाँ, पातित्रत्य से सपन्न मनुष्य-स्त्रियाँ—सब स्त्रियाँ उस मदोदरी) की प्रशामा करने लगी।

फिर, विभीषण ने यथाविधि अग्नि-प्रतिष्ठा करके वेदोक्त विधान से ह्यांतम सस्कार रचकर शोक-भरे हृदय के साथ अति सुन्दर रूपवाले अपने भाई (रावण) को चिता पर रखा।

विभीषण ने अगर, चन्दन आदि से बनी उस चिता पर रावण की देह को ग्या। उस समय अन्य सब शब्दों को दवानेवाले शख की ध्वनि होने लगी।

श्वेत छत्र और ध्वजा से सयुत उस चिता को राज्ञस-स्त्रियाँ चारो ओर से घेरवर खड़ी थी। विभीषण ने यथाविधि अग्नि-प्रदान किया।

घड़ों में भरें जल से भी अधिक अश्रुजल बहाकर विभीषण ने सब श्रातम-कृत्य पूर्ण किये और मयपुत्री मंदोदरी, जो अपने पति के साथ ही निध्प्राण-से हो गई थी, अग्नि की आहुति वनी।

विभीषण ने अन्य राज्यों का भी अतिम संस्कार यथोक्त रूप में यो किया, ज्यों और कोई इतनी श्रद्धा से अंतिम संस्कार करनेवाले नहीं हो। जलाजिल दी। फिर, विजयी बीर (राम) के शब्दायमान बीर-बलयों से भूषित श्रीचरणों के निकट जा पहुँचा।

विभीषण प्रणाम करके खड़ा रहा । उटार स्वभावत्राले राम ने उमे देखकर कहा-हे विवेकशील । तुम्हारे मन का दुःख दूर हो । अनादि काल से यही क्रम चलता आ रहा है, इम प्रकार कहकर उन्होंने उस (विभीषण) के अपार शोकभार की दूर किया। (१-२५३)

## अध्याय ३७

## प्रखागमन पटल

रामचन्द्र ने अपनी शरण में आये विभीषण से कहा—'हे मनु द्वारा प्रतिपादित मार्ग के ज्ञाता तथा अन्य शास्त्रों के ज्ञान से युक्त ! चिन्ता मत करो।' फिर, अपूर्व तपस्या के फल से युक्त विभीषण को सास्त्रना दी और महान् तपस्या के व्रत से युक्त अपने भाई (लह्मण) से कहा—

सूर्यपुत्र, वायुपुत्र तथा अन्य मव वानर-वीरो के साथ जाकर तुमलोग आदि भगवान् के द्वारा प्रकाशित (वेद ) ग्रन्थों के विधान के अनुसार इस नीतिमान् (विभीषण) को (लंका के राज्य का ) उत्तम मुकुट पहनाओ।

यह कहकर विजयी वीर (राम) ने अपने अनुज तथा अन्य वीरो को विदा किया। तब सब देवता तथा दिक्पाल वहाँ आकर अपने-अपने योग्य (राज्याभिषेक के) कार्य करने लगे।

पूर्ण विजय से युक्त देवता, पृथ्वी के चारों ओर के समुद्रों के जल, अनेक पुण्य-तीयों के जल, मिंह की प्रतिमा से युक्त आसन तथा अन्य सभी आवश्यक उपकरण ले आये।

सुराधित कमल से उत्पन्न ब्रह्मा के आज्ञानुसार हिरण के जैसे मुखवाले मय ने, रत्नो एव स्वर्ण से एक ऐमा उज्ज्वल मंडप निर्मित किया, जिमे देखकर गगा को जटा मे धारण करनेवाले शिव आदि देवता भी आश्चर्यचिकत हो गये।

देवों ने सत्यमय वेदों में वर्णित विधि के अनुसार ठिव्य तीथों का जल लेकर विभीषण का अभिषेक किया। सब के अधिपति राम की आजा के अनुमार युवक सिंह-महश (लद्भण) ने स्वय अपने हाथों से मुकुट पहनाया।

जैसे कोई नीलवर्ण पर्वत अपने शिखर पर सूर्य को धारण करके एक रत्नमय आमन पर विराजमान हुआ हो, उसी प्रकार प्रभूत लका के निवामियों का राजा (विभीषण) विजय से सपन्न हो सिंहामन पर शोमित हुआ। तब सब राज्ञसों ने उमका जयनाद किया।

देवो तथा सिद्धों ने बड़े प्रेम से सुरिमत पुष्पों को उसपर बरमाया। त्रिभृतियों तथा सुनियों ने उसे आशीर्वाद देकर उसपर पुष्प डाले।

यो मुकुटभूषित राच्चसराज ने, लद्दमण के श्रीचरणों को नमस्कार करके विविध प्रकार से उनका सरकार करके वज्रधोध से यह कहा---

हे पर्वतों को लिखत करनेवाले कधों से युक्त (राज्ञ्स-वीरो।) मेरे लंका में लौट-कर आने तक तुम इस नगर पर राज्य करते रहो। यो प्रार्थना करके वह विजयमाला से भूषित महान् वीर (राम्) के चरणों के निकट आ पहुँचा।

राच्नमराज विभीषण जब वानरी के महाराज के साथ आकर राम के चुरणी

पर नतमस्तक हुआ, तब लक्ष्मी से अधिष्ठित बच्चवाले प्रसु राम ने उसे अपने गले तं लगा लिया और—

वेदों को प्रकाशित करनेवाले विष्णु के अवतार (राम) ने कहा—अविनश्चर धर्मांचरण से युक्त हे वीर ! तुम ऐसे राज्य करते रही कि तीनो लोको के निवासी तुम्हें नमस्कार करें और तुम दिज्य महिमा, नीतिक्रम, धर्म, इन सबके अनुकूल रहकर और परलोक के फल, यश और पुण्य को शाश्वत रूप मे प्राप्त करो ।

अपनी माता (कैकेशी) के वचन का पालन करनेवाले प्रभु ने अनेक उत्तम नीति-वचनो का उपदेश देकर फिर विभीषण से कहा—'हे उत्तम यश से पूर्ण । तुम अपने कुल के लोगों के साथ मिल-जुलकर जीवन विताओ।' फिर, बलवान् हनुमान् को देख-कर कहा—

जब इधर यह सब हो रहा था, तमी राम ने अपने कर्त्तव्य का विचार कर हनुमान् से कहा — तुम जाओ और प्रवाल-समान अरुण अधरवाली मनोहर कलापी-समान छुटा से युक्त उस (सीता) देवी को सारा समाचार सुनाओ ।

चिरंजीवी मारुति राम को नमस्कार करके एस अशोकवन में जा पहुँचा, जहाँ एत्तम कमलपुष्प पर आसीन लहमी (के अंशभूत सीता) वन्दिनी वनी हुई थी और सारा वृत्तान्त उन देवी को इम प्रकार सुनाया, जिस प्रकार कोई सुरमाई हुई लता को पुनः पर्लवित करने के लिए जल सीच रहा हो।

पर्वत-समान कधोंवाला हनुमान् अनेक वार राम-नाम का उद्यारण करता हुआ, गाता हुआ, दाई ओर से घूम-चूमकर आनन्द से नाचता हुआ, कॉपते हुए अपने टोनों हाथो को जोड़कर सिर पर रखे हुए (सीता देवी के सम्मुख) खड़ा हुआ और बोला।

हे सुग्धता से युक्त देवी। तुम्हारी जय हो। हे आभरण-भूषित। जय हो। तुम्हारी जय हो। तुम सुख से जियो। तुम्हारा मंगल हो। पूज्य प्रश्च नामक मत्त गज ने करता की पराकाष्ठा बने हुए राज्ञ्य को रोद डाला है। जय हो।

उस (रावण) के सिर भूधरों के जैसे पड़े हैं। रत्नाभरणों से भूषित जो भुजाएँ ससुद्र में छठनेवाली तरगों के समान छठती थी, वे उसकी देह के नाथ अब मिट्टी में अचंचल पड़ी हैं।

महिमामय प्रभु की आज्ञा से एव क्रूरता से रहित विभीषण के प्रेम के कारण ही लका मे स्त्री-जाति वच गई। उनके अतिरिक्त और कुछ भी (लंका म) जीवित गहने का श्रेय नहीं पासका है।—यो हनुगान् ने कहा।

जब हसुमान ने पीने योग्य अमृत-समान ये वचन कहे, तब सीता देवी ( आनन्द कं कारण) यो पुष्ट हुई, प्यो चन्द्रकला ही, दिन-दिन बढकर पूर्ण होने पर भी अपने गे एक हिरण का चिह्न ( रूपी कलंक ) को देखकर उस ( कलंक ) से रहित होने के लिए अध एक साथ ही पोडश कलाओं में भर गई हो और कलक से रहित दिखाई पर रही हों ( अर्थात्, पूर्ण चन्द्र ही मीताजी के मुख के रूप में प्रकट हुआ )।

सर्प से (राहुया केतृ से ) ब्रस्त होकर सुक्त हुए चन्द्र के नमान उन (नीना)

के कुमुद-समान अधर तथा मुख प्रकुल हो उठे। आनन्दपूर्ण प्रेम के कारण उनके उरोज दुगुने पीन हो गये, जिनके भार से कृश कटि और भी विकपित हो गई।

उन ( सीता ) के मन में उमड़नेवाली आनन्द की उमंगें, उज्ज्वल ककणो को तोड़ते हुए वढ़नेवाली भुजाएँ, कटिवस्त्र को भी स्नस्त करते हुए वढ़नेवाला मध्य भाग या उनका उरोज, न जाने इनमें से कीन भाग पहले अभिवृद्ध हुआ, पता नहीं ज्लता था।

उनकी सुन्दर भीहे वक हुई, स्तन पीन हो प्रस्वेद से भर गये। तव स्खिलित वाणी वोलनेवाली वह (सीता) सोचती कुछ और कहती कुछ थी। क्या अत्यधिक आनन्द का गुण भी मद्य के समान ही होता है!

गाई स्थ्य के कलक को दूर करनेवाली उत्तम स्वभाव से युक्त वह (मीता), इस प्रकार की दशा से युक्त हो गई कि क्या कहना है, कैंमे वचन कहने हैं—इम विषय में वृद्ध सोच न मकने के कारण टीर्घकाल तक मीन रही।

नीति को जानकर उमके अनुमार चलनेवाले हनुमान् ने निवेदन किया—आप मोन हो गई हैं। क्या असीम आनन्द के उमड़ने के कारण कुछ उत्तर नहीं मोच पाने से यों हो गई हैं, अथवा यह समसकर कि 'इम द्त की बात भूठी होगी', चुप हो गई हैं। तब स्त्रियों में अत्युत्तम उन देवी ने कहा—

मै ऐसे आनन्द से भर गई हूँ, जिसमे बद्दकर दूसरा (आनन्द) नहीं हैं। इस-लिए मैं कुछ उत्तर नहीं सोच पा रही हूँ और यह सममक्तर कि इसका कुछ उत्तर ही नहीं है, चुप हो गई हूँ। क्या किमी को भाग्य मिलने पर वह उसे उन्मत्त भी बना देता है ?

पहले तुमने कहा था कि देन कठोर बधन से आपको मुक्त करूँगा। उनके पश्चात् वैमे ही करके तुमने बह आनन्ट-ममाचार मुनाया। तुम्हें मै क्या पुरस्कार हूँ, यही सोचकर चुप हो गई हूँ।

हे उत्तम स्वभाववाले ! (यदि मै तुमको) तीनों लोक दे दूँ, तो भी वह पुरस्कार तुम्हारे योग्य नहीं होगा । वे (लोक) मिट जायेंगे । वे पर्यात नहीं होगे । तुमको मै केवल सिर भुकाकर नमस्कार ही करती हूँ ।

मैं इसी मोच में पड़ी हूँ कि तुम्हें कुछ नहीं दें सकती। कलकहीन तथा मान पर चढाये गये रल्न-समान हे दूत। मैं अब क्या करूँ, तुम्हीं कही।

हे माता। हे अरण्य में आनन्त्र से सचरण करनेवाले कलापी-तुल्य ! आपम मुक्ते यही वर प्राप्त हो कि आपके आनन्त्र के अनुकूल मनुकुलश्रेष्ठ प्रभु के समीप आपका पहुँचा दूँ। इस सेवा से बढ़कर मुक्ते और कुछ नहीं चाहिए। —यो हनुमान् ने कहा।

फिर, हनुमान् ने निवेदन किया—हं मेरी माता। निष्कलक रत्न-समान, प्रफुल्ल पुष्प-सदृश, उज्ज्वल सुखवाली त्रिजटा को छोड़कर अन्य राच्चियों को मैं मार डालना चाहता हूँ। (अतः, आज्ञा दें)।

ये (राचितियाँ) न कहने योग्य दुर्वचन कहकर आपको खा जाने की धमकी देती थी और दौड़कर आप पर आक्रमण करती थी। इनके पर्वताकार शरीर को में अभी अपने नखों से चीरकर इन्हें यम का मोजन बनाकरंग। — यो हनुमान् ने कहा।

हतुमान् के वचन मुनकर कि 'इन राच्चियों की देह को चीरकर अँतों की निकालकर इनको मार डालूँगा', वे राच्चियाँ कट सीता की शरण में जाकर वहने लगी—हे माता! आपके चरण ही अब हमारी सची शरण है। हमारी रच्चा कीजिए।

तव उस माता (सीता) ने उनसे 'डरो नहीं। डरो नहीं।' कहकर अभयटान दिया और हनुमान् को देखकर कहा — हे पिवत्र गुणवालें। इन राचित्यों ने उस राच्य (रात्रण) की आज्ञा के अनुसार ही कठोर वचन कहे थे, अन्यथा इन्होंने क्या कष्ट दिया? कुछ भी नहीं।

हें जन्म देनेवाली माता की अपेक्षा सुक्तपर अधिक वात्सल्य रखनेवाले। मेरे पाप-परिणाम के रूप में ही ये सब कष्ट सुक्ते प्राप्त हुए थे। ये राक्षियाँ सब कृबड़ी (मंथरा) के समान क्रूर नहीं हैं। हे शुद्ध विवेक से सम्पन्त । विगत विषयों की परवाह मत करों।

विशाल चंद्रमङल को कलंक देनेशाली सुन्टरता से पूर्ण बदन से शोभायमान उन (सीता) देवी ने फिर कहा —क्रूर पाणे के आवासभूत इन विवेकहीन रात्त्रियों के मन की दुःख मत दो। तुम सुक्ते यही वर दो।

तब हनुमान् ने 'मेरे प्रभु की पत्नी, आप उत्तम रूगी की जैसी टया हो, वैसा ही हो' कहा और नमस्कार कर खड़ा रहा। उधर महिमामय (राम) ने विभीषण से कहा—'तुम जाकर मेरी पत्नी को अलकार के साथ ले आओ।'

यो आजा पाते ही अन्धकार हट गया, धूप हट गई। मेघमध्य-स्थित विजली के गुण से युक्त विभीषण अशोकवन मे आ पहुँचा और उन लह्मी (के ग्रशमृत सीता) के चरणो पर नतमस्तक हुआ।

फिर, विभीषण ने सीताजी से निवेदन किया— हं स्वामिनी! शबु पर टिन्छत विजय प्राप्त हो गई। वेदजो के ध्यान का विषय वने हुए प्रभु (राम) आपको देखना चाहते हैं। देवता भी आपके दर्शन करने के लिए आये हैं। प्रभु ने मुक्ते आगा दी है कि मैं आपको उनके समीप ले जाकाँ। अतः, आप मन का दुःख दरकर आभूषणों में विभीषत होकर चलने की कुषा करें।

तव सीताजी ने उम (विभीषण) से कहा - हे बीर ! यह उचित होगा कि देवता, सुनि, हमारे प्रसु (राम) तथा कुलीन पातिवस्य से युक्त टिस्प रिस्पों मुक्तं इमी टशा में देखें जिम दशा में यहाँ में अवतक रही। उमके पश्चान जैन रग पह रहे हो, वैमे आभूषण धारण करना सगत होगा।

जय सीताजी ने इस प्रकार कहा, तय विभीषण ने निवेदन किया—'नीनशैल महश प्रभु की जो आजा थी, मैंने उसे निवेदित किया।' तय उस उत्तम नारी (नीता) में 'ठीक है' यह कहकर महमत हुई। उस समय तिलोत्तमा आदि देव स्थियों उन (गीना) ना भूगार करने के लिए आई।

मेनका, रमा, उर्वणी आदि अप्पराण् स्मान-योग्य वस्तृरी वादि मृगीधन इराउँ

से मिश्रित चन्दन लेकर (जबसे रावण ने वन्दिनी वनाकर रखा, तबसे ) भोजन त्याग कर रहनेवाली उन उत्तम स्त्री के निकट आ पहुँची।

समस्त उत्तम स्त्री-लच्चणों की निधि, पातिव्रत्य धर्म का आभरण, सौन्दर्य नामक स्वर्ण की कसीटी, अमृत के संग उत्पन्न अमृत ( लच्मी का अश ), धर्म की माता बनी हुई, उन सीता के केशों को रभा ने धीरे-धीरे यो विभक्त करके सुलक्ताया, जैसे विष्णु भगवान् ही समस्त वेदों को ( ज्यास का अवतार लेकर ) विभक्त कर सुलक्ता रहे हो।

देवस्त्रियों ने सीता के इत्तुरस तथा अमृत-समान मधुर वचन बोलनेवाले, प्रवाल-समान अधरों के मध्य स्थित मुक्ता-समान दतपिक को स्वच्छ कराया। मिट्टी-लगे रत्न को जैसे सान पर चढाकर चमकाया जा रहा हो, वैसे ही सुगन्धित तेल लगाकर (सीताजी को) यथाविधि, मगलगानों के साथ स्नान कराया।

जैसे मनोहर प्रवाल-लता चीरफेन से आवृत हुई हो, वैसे ही उनके शरीर पर धवल चन्दन का लेप किया! वच्च पर कुकुम-लेप अकित किया। 'कर्षविल' (कपित्थ १) के पुष्प जैसे वर्णवाले रेशमी वस्त्र पहनाये। उनकी मनोहर कि के अनुरूप मेखला पहनाई।

इन्द्राणी के पहनने के योग्य, चन्द्र की देनियो ( अर्थात्, तारिकाओं ) के जैसे मोतियों से युक्त स्वर्णाभरण पहनाये। नवीन सिंद्र और प्रवाल-समान उनके अधरो पर तांबूल रचाया और मत्रोचारण सहित नीराजन देकर रच्ला भी दी।

जैसे चन्द्र-मंडल के मध्य हरिण हो, वैसे ही सीताजी विमान के मध्य विराज-मान हुई। देविस्त्रियाँ उनको घेरकर चली। वानर तथा राच्चस दौड़े आये। इस प्रकार, गौरवपूर्ण विभीषण देवािघदेव (राम) के निकट (सीताजी को) ले चला।

इधर से देन, मुनि, उनकी देनियाँ, प्रवाल-सम मुँहवाली निद्याधर-स्त्रियाँ एवं त्रिलोक मे स्थित निभिन्न प्रकार की असल्य स्त्रियाँ, आनन्दमय वचन बोलती हुई एकन्न हो खड़ी रही।

इस प्रकार, सभी, उत्तम कुल में सजात एवं पातिहत्य धर्म का आभूषण बनी हुई उन (सीता) के पाश्वों में, आगे, पीछे—चारो ओर घिर आये। तब राच्चसों ने भीषण शब्द कर उन सबसे हट जाने को कहा, तो वह शब्द काले समुद्र के गर्जन के समान प्रति-ध्वनित हुआ।

उस समय प्रफुल्ल कमल-समान अपने सुन्दर वदन पर कोप-चिह्न प्रकट करके राम ने प्रश्न किया—'यह कैसा शब्द है १' तब कपटरिहत ऋषियों ने उत्तर दिया।

चन मुनियों के बचन मुनने के पूर्व ही ( अर्थात् , मुनते ही कट ) राम के अधर फड़क चठे । वे कोप-भरी हॅंसी हॅंसते हुए विभीषण की ओर धूरकर बोले—हे पविश्र शास्त्रों के ज्ञान से सम्पन्न ! क्या यह उचित है कि तुम अनुचित कार्य करों ।

हे माननीय शास्त्रों में दत्त ! तुमसे किसने यह कहा कि जहाँ मीषण युद्ध हुआ था, उस स्थान को देखने की इच्छा से, कुत्हल के साथ, वड़ी दिशाओं से आकर एकत्र होने-वाले देवो तथा अन्य लोगों को भगा दो ! है बीर ! परशुधारी (शिव), चकधारी (विष्णु) तथा कमलभव (ब्रह्मा) भी अपनी अपनी स्त्री को साथ रखते हैं। (जब त्रिमूर्ति ही स्त्री का इतना आदर करते हैं), तब अन्य लोगों के बारे मे क्या कहना है 2 अतः, देवों तथा सुनियों के संग कौत्हलवश देखने के लिए आनेवाले स्त्रीजनों को क्यों भगाते हो 2

अतः, हे रात्तसराज ! इन साधुचरित्र लोगों को रोकना उचित नहीं है। यो अरुण नयनोवाले तथा वेदों के प्रभु (राम ) ने कहा । तब पवित्र गुणवाला विभीषण विनन होकर, उष्ण निःश्वास भरता हुआ निर्दोष मन तथा देह से काँप उठा ।

इधर पातिवत्य मे अरुधती-समान (सीता) देवी युद्धत्तेत्र के समीप आ पहुँची। वलवान् वाज, गिद्ध, भूत-इन सबकी भूख मिटाकर रात्त्वस-शरीरी का भोज देनेवाले उन धनुधारी वीर (राम) के मनोहर युद्धवेष को देखने की उमग से उन (सीता) का मन एव आँखें विकसित हो उठी, और-

जन्होंने अपने मन में कहा—मेरे सचारिश्य को मेरे पति को बताकर, मेरे पित के पराक्रमपूर्ण रूप को संसार के सम्मुख प्रकटकर, मेरे कुल-गौरव को प्रख्यात कर, इस ससार को भी सुराचित रखनेवाले इस कपिश्रेष्ठ (हनुमान्) को मेरा पातिन्रस्य चिर जीवन प्रदान करें।

फिर, किचित् भी दोष से हीन उन देवी ने सोचा—'मेरी यह देह (राइस के स्पर्श से) अशुद्ध हो गई है। अतः, मेरे प्राण निकल जायेंगे, कुछ आशा नहीं है। इतने मे सीताजी ने अपने सम्मुख हर पत्ते के रगवाले, प्रवाल-समान अधरवाले तथा हाथ में धनुष रखनेवाले प्रभु को देखा।

देविस्त्रियों से घिरी वह सीता, विमान पर आरूट होकर चली, मानो अस्थिर शरीर से पृथक् हुए अपने प्राणी को पुनः पाकर उन्हें अपनाने के लिए आ रही हो। सीता अपना मुख (राम को) दिखाती हुई विमान से धरती पर उतर पड़ी।

सीता यह सोचकर निश्चित हुई कि किसी भी जन्म में मेरा जो साथी है और जो जन्म-बधन से मुक्त होने पर भी मेरा साथी रहनेवाला है, उस प्रमु को मैने पुनः प्राप्त कर लिया। अतः, अब मै उन्हें भूल जाऊं, तो भी कोई अहित नहीं होगा; अथवा मैं मर जाऊं, तो भी कोई अहित नहीं होगा।

करुणावान् प्रभु ने पातिवत्य की देवी, स्त्रीत्व के गुणों की निधि, सौन्दर्य की खान, स्थिर यश का कारण बनी हुई, अपने से विद्धुदी हुई छन करुणामय धर्मपूर्त्त की देखा।

अपने युगल स्तनो पर प्रभूत अशुधारा बहाते हुए, (पित के) चरणो को नमस्कार करते हुए, कलापी-तुल्य, पातिवृत्य के प्राण बनी हुई, उन देवी को प्रभु ने फन उठाये सर्प के समान रोघ के साथ देखा और यो कहा—

तुम नीतिश्रष्ट राज्ञस की विशाल लंका से निवास करती थी। वहाँ दवी पड़ी थी। पड्रास्त मोजन के लोभ मे जीवन सुराज्ञित किये रही। चारित्य मिट पाने

पर भी तुम मरी नहीं । अब तुम सकोच छोड़कर यहाँ क्यो बाई हो १ क्या यह सोचती हो कि यह राम मुक्ते प्यार करेगा १

मैंने समुद्र को पारकर, चमकती हुई विजली-जैसे शस्त्रों को धारण करनेवाले राच्यसों का समूल नाश कर, फिर निरंतर युद्ध करके उस बड़े शत्रु का नाश किया, तो यह सब तुमको पुनः ले जाने के लिए नहीं, किन्तु अपयश से अपने को बचाने के लिए मैंने ऐसा किया है।

हे प्रेमरहित । असंख्य प्राणियो का मास तुमने अमृत से भी अधिक चाव मे खाया, ख्त्र मधु पिया, यों तुम जीवित रही । अव क्या तुम सुक्ते मेरे योग्य भोजन देसकोगी ?

आभरणों में जड़े रत्नों के समान तुम्हारे उञ्ज्वल ग्रुण अब मिट गये हैं। तुम उत्तम कुल में उत्पन्न होकर कीड़े के समान मिट्टी से उत्पन्न हुई थी। तुमने अपने उस (जन्म) के योग्य ही कार्य किये हैं।

स्त्रीत्व के योग्य गुण, गौरव, कुलीनता, पातित्रत्य की दृढता, सच्चारित्य, विवेक, यश, सत्य—ये सब गुण तुम एक नारी के छत्पन्न होने से छसी प्रकार मिट गये, जिस प्रकार दान से रहित राजा की कीर्ति मिट जाती हैं।

उत्तम कुल में उत्पन्न नारियाँ पचेन्द्रियों का दमन करती हैं। स≒ारित्र्य को दृदता से अपनाकर जटा धारण करके निरवधि तपस्या में निरत रहती हैं। यदि कुळ अपयश उत्पन्न हो जाय, तो अपने प्राण त्यागकर उस अपयश को मिटा देती हैं।

मै अधिक क्या कहूँ ? तुम्हारा अनुचित आचरण मेरे मन को दुःख दे रहा है । तुम्हे अब यही करना है कि तुम मर जाओ । यदि मग्ना नहीं चाहती हो, तो किसी भी स्थान में जाकर रहो (किन्तु, मेरे माथ नहीं रह सकती हो )।

रामचन्द्र ने जब ये वार्ते कही, तब सुनि, देवता, असंख्य स्त्रियाँ, राच्चस, वानर-समृह, भालू आदि सभी सुक्त कठ से रो पड़े।

धरती पर दृष्टि गड़ाये खड़ी हुई, कमल पर आसीन ( लद्दमी के अवतार वह सीताजी ) असह वेदना के कारण, जैसे घाव में छड़ी डालकर कुरेदा गया हो, दोनों नेत्रों से रक्तमय अश्रु बहाती हुई, निःश्वास भरती हुई निष्पन्न-सी खड़ी रही।

ं उस समय सीताजी की वही दशा हुई, जो वालू से भरी मक्सूमि में जल की तृष्णा से बहुत पीडिस होनेवाली तथा सुमूर्य वनी हुई उस हरिणी की होती है, जो विशाल सरोवर को देखकर भी वाधा उत्पन्न किये जाने से उसमें उतर नहीं पाती और विकल होती है।

यो कुछ काल तक भ्रान्त-सी खड़ी रहने के पश्चात् सीताजी ने अरण रेखाओं से भरी बड़ी-बड़ी ऑखों से अश्रुवर्षा करती हुई जगत् को देखकर कहा---'मै अवतक जो प्राण रोके रही, क्या उसका यही परिणाम है १ क्या मेरा बच्छा भाग्य इतना ही फल देकर समाप्त हो गया १' फिर, (राम के प्रति) बोली---

हे उदारगुण ! मारुति ने लका मे आकर मुक्तसे कहा था कि तुम यहाँ आने-

वाले हो। उससे सात्वना पाकर ही मैं जीवित रही। क्या उस उत्तम (हनुमान्) ने मेरी दशा के बारे में तुमसे कुछ नहीं कहा १ हाय। कदाचित उसमें (हनुमान् में) दूत बनने के लक्षण किंचित् मात्र भी नहीं रहे।

हे पुरुषोत्तम । मैंने इतने दिनो तक वड़ी कठिनाई से जो तप किया, जा सच्चारिन्य सुरच्चित रखा, जो पातिव्रत्य बचाया—यह सब क्या इसी कारण से कि तुम अपने हृदय मे उन्हें नहीं मानो। (क्या मेरे सारे प्रयत्न) उन्मत्त के कायों के जैसे ही व्यर्थ हो गये।

मैं सारी धरती में श्रेष्ठ पितवना हूँ। मेरी मनोदशा को ब्रह्मा भी नहीं बदल सकता। किन्तु, ससार के लोगों के नेत्र-समान प्रश्च (राम) मेरे चारित्र्य को उस रूप में नहीं देखते हैं, तो अब कीन देवता उनके विचार को बदल सकता है है

कमलभव (ब्रह्मा), वृषभवाहन (शिव) तथा शखधारी धर्मस्वरूप (विष्णु) हस्तामलक के समान सब विषयों को स्पष्ट जान सकते हैं। किन्तु, स्त्रियों के हृदय को वे यथार्थ रूप में नहीं जान सकते।

हे वेदस्वरूप ! यि ऐसा है, तो अब मै अपने शुद्ध पातित्रत्य के रूप को किसे कहकर समका सकती हूँ ? ऐसी दशा में मृत्यु के समान उत्तम वस्तु मेरे लिए और कुछ नहीं है । तुमने जो हमारे लिए आजा दी है, वह ठीक है । मेरा भाग्य भी उसके अनुकूल ही है ।—यो सीता ने कहा ।

ककणों से शब्दायमान करों से युक्त सीताजी ने अनुज (लक्ष्मण) की बुलाकर कहा कि अग्नि प्रज्वलित करो। शोक से पूर्ण हृदयवाले छन (लक्ष्मण) ने संसार के सब प्राणियों के लिए आशा बने छन (राम) को नमस्कार करके देखा, तो छन्होंने भी आँखों के सकेत में बैसा ही करने को कहा।

तव लद्दमण ने प्राणरहित-से होकर वडे शोक से अशुवर्ष करते हुए यथाविधि उस स्थान पर अग्नि प्रञ्नलित की । कमल पर आसीन रहनेवाली (लद्दमी का अवतार सीता ) उस अग्नि के समीप गइ।

देवों के अतिरिक्त समस्त प्राणियों के लिए माता बनी वह (सीता देवी) ज्योही अग्नि के निकट पहुँची, त्याही चारी वेद तथा अच्चय धर्म एवं समस्त प्राणी मुँह खोलकर रो पडे।

सीताजी अग्नि की परिक्रमा करने लगी, तो सारा प्राणिवर्ग तथा स्वर्ग आदि सब लोक अपने-अपने स्थान से विचलित होकर चक्कर काटते हुए रो पढे और राम को देख- कर कह उठे—'है प्रमु। ऐसा प्रचंड कोप करना उचित नहीं है।'

इन्द्र की पत्नी प्रमृति सब देवस्त्रियाँ अतिरत्त मे रहकर रोती-कलपती हुई लाल रेखाओं से युक्त अपनी ऑखो पर अपने असण कर-पल्लवों से मार-मारकर विकल हो छठी।

ब्रह्मा आदि बड़े देवता भी काँप चठे । भूमि को धारण करनेवाले आविशेष के फन भी कुठित हो गये। मारा समार व्याकुल हो चठा, जैसे उस (आदिशेष) का विष मर्वन

व्यास हुआ हो। सूर्य आदि ज्योतिष्पिड स्थानभ्रष्ट हो गये। समुद्रो मे रोदन-ध्विन चठ गई।

तव पीन स्तनो से युक्त ककणधारिणी (सीताजी) ने अग्नि को प्रणाम कर कहा—'ह अग्निदेव। मन, त्रचन और कार्य—ित्रकरणों में किसी से भी यदि मैं कलंकवती होकें, तो तुम मुक्ते जला दो।' फिर, उन्होंने वन्यतुलसी-मालाधारी प्रभु को नमस्कार किया।

मीताजी फट उस अग्नि में प्रवेश कर गई, मानो वे गमीर तथा अपार जल में स्थित अरुण कमलवाले अपने आवास में ही जा रही हो। तब अग्नि स्वय सीताजी के पातिवृत्य की अग्नि से ऐसी जल गई, जैसे श्वेत वर्ण की रूई हो!

अग्निदेव सीतादेवी के प्रवेश करने से सतप्त हो छठे। वे वेदो में प्रतिपादित भगवान् (राम) की जोर से दुहाई देते हुए, रोते हुए, अपने दोनों कर जोडे हुए, सीताजी को छठाकर प्रकट हुए।

राम के कोप के कारण सीताजी के शरीर में जो स्वेट जलन्म हुआ था, वह भी नहीं सूखा। जनके केशों में रहनेत्राले पुष्प, जनमें स्थित मधु एवं भ्रमर जल में भिंगोकर निकाले गये जैसे शीतल दिखाई पड़े। अब उनके बारे में और क्या कहा जाय 2

जो लोक अपने-अपने स्थान से विचलित हो चकराने लगे थे, वे अब स्थिर हो गये। करुणा से द्रवित सब प्राणी स्वस्थ हुए। अरुन्धती आदि स्त्रियाँ ग्लानि एवं दीनता से मुक्त हुइं और नाचने लगी।

निंदा को अपने में कभी नस्थान देनेवाले अग्निदेव ने राम से कहा—'तुमने मेरी निर्वलता का विचार किये विना पातिव्रत्य की दिव्य तेजोमय अग्नि से मुफ्ते जला दिया। मैने कुछ अपराध नहीं किया था, फिर भी तुमने मुक्तपर भी (सीता पर जैसे कुद्ध हुए, वैसे ही) क्रोध किया।'

उस समय राम ने पूछा कीन हो तुम 2 अग्नि मे प्रकट होकर तुम क्या कर रहे हो १ दुराचार से युक्त इम नारी को तुमने जलने से क्यो बचाया 2 किसके कहने से तुमने ऐसा किया 2 स्पष्ट बताओ।

तव अग्नि ने उत्तर दिया—मै अग्निदेव हूँ। जब इस लोकमाता के पातिब्रत्य का तेज मुक्ते जलाने लगा, तव उसे न सहन कर मै मद पड़ गया। हे सर्वोत्तम। मेरी यह दशा देखकर भी क्या तुम इन पतिब्रता पर सशय करते हो १

हे उज्ज्वल कंघीनाले। वेद यह सस्य वचन कहते हैं कि 'हे अग्नि। कुलीन स्त्रियाँ विवाह-वन्धन से यदि पृथक् होने की सकटापन्न स्थिति मे पड़ जाय या उनके चारिज्य के सबध में कोई सदेह उत्पन्न हो जाय, तो उनकी पवित्रता की रत्ता करना। क्योंकि, विवाह- कृत्य तेरे सम्मुख (अर्थात्, तुसे ही साची बनाकर) किया जाता है।'

असत्य-रहित हनुमान् के वचन हमने नहीं माने और सीताजी को स्वीकार नहीं किया। अब संदेहास्पद निषयों को हस्तामलक के समान स्पष्ट प्रकट करनेवाले मेरे जैसे पुरुष के प्रमाण-वचनों को मानकर इस पितवता देवी को स्वीकार करों।

देव, मुनि, त्रिलोक के समस्त प्राणी, सभी (सीता को अग्नि में प्रविष्ट होते देख-

कर) बॉखें पीट-पीटकर रोने लगे थे। कदाचित् तुमने उनका रोदन नही सुना। अहो। धर्म के विरुद्ध ऐसा कार्य तुमने कैसे किया।

यदि यह महान् पितव्रता क्रोध करे, तो क्या वादल वरसेंगे ? धरती फटे विना स्थिर रहेगी ? धर्म सुचार रूप से चल सकेगा ? ससार स्थिर रहेगा ? यदि यह देवी शाप दे, तो कमलभव ब्रह्मा भी क्या नष्ट नहीं हो जायगा ?

जले हुए रूपवाले अग्निदेव ने, इस प्रकार के अनेक उत्तम वचन कहकर सीताजी को प्रभु के पार्श्व में लाकर रख दिया। तव देवता नाचने लगे तथा अन्य सब प्राणी अत्यन्त आनदित हुए। तब उदार प्रभु (राम) बोले—

'तुम संसार के सब प्राणियों के अचूक साच्ची हो। तुमने इस (सीता) के बारे में कहा कि यह अनिदनीय तथा दोषहीन चरित्रवाली है। अब यह सीता परित्याग के योग्य नहीं है।' अत्यन्त कृपालु प्रसु ने इस प्रकार कहा।

तब देवों ने चतुर्भुख से निवेदन किया—'भगवान् अपने द्वारा उत्पन्न की हुई माया में अन्य जीवों के जैसे ही स्वय भी झूवकर, अपने यथार्थ स्वरूप को न पहचानने-वालों के जैसे ही रहते हैं। इन तुलसीमाला-भूषित राम को उनका यथार्थ स्वरूप समस्ताओं। उसके लिए अब समय आ गया है।' तब विष्णु से पृथक् न होनेवाले (अर्थात्, उनके नामि-कमल में आसीन रहनेवाले) ब्रह्मदेव कहने लगे—

हे राम ! हे महिमामय । तम अपने को अति पुरातन स्र्यंकुल में उत्पन्न एक मनुष्य-मात्र मत समको । तम अपने यथार्थ स्वरूप के बारे मे मेरा यह निवेदन सुनो । चारो वेदो के अन्त में ( अर्थात् , वेदान्त में ) जो सत्य प्रतिपादित हुआ है, वह तुम्हारे अतिरिक्त और कुछ नही है । तुम्हारे अतिरिक्त अन्य कोई पदार्थ स्थिर रहनेवाला नहीं है ।

मारी सृष्टि का आदिकारण मूलप्रकृति है। उस मूलप्रकृति के विकार से उत्पन्न तत्त्व, उन तत्त्वों के परे सबके लिए दुर्जेंग पुरुष (अर्थात्, जीवात्मा) – ये सब तुम्ही हो। यह अति विशाल जगत् तुम्हारी माया से ही उत्पन्न है।

हे करुणामय। आदि और अन्त इन दोनो प्रकार की सीमाओ से रहित तथा अपने महत्त्व को स्वय ही जाननेवाले वैदों के सिर (अर्थात्, उपनिषदें) जिसे परमपुरुष कहते हैं, वह (परमपुरुष) तुम्ही हो। वे परमपुरुष के रूप में तुम्हारे अतिरिक्त अन्य किसी देवता को नहीं मानते।

मेरे लिए, अष्टरूपात्मक (शिव) के लिए, देवेन्द्र के लिए, सुनियों के लिए तथा समस्त प्राणियों के लिए तुम्ही परमात्मा (अर्थात्, आश्रयसूत्) हो— इस सत्य को जो जानते हैं, वे कर्मों के निरंतर तथा अकाट्य बंधन से सुक्ति पा जाते हैं।

मुक्तसे सृष्टि पानेवाले प्राणी, अपनी उत्पत्ति के कारणभूत माता एव पिता के सबंध-रूपी माया में डूवकर अपने आत्मस्वरूप को नहीं जानते हुए दुःखत्रस्त होते हैं, जो प्राणी इस सत्य को पहचानते हैं, वे तुम्ही को आदिकारणभूत परमतस्व जानकर मोच प्राप्त फारी हैं।

वेद, जिनको जानना कठिन है, यही कहते हैं कि पन्नीस तत्त्वो का विवेचन

करने पर यही निदित होता है कि इन सबके ऊपर तुम्हीं परमतस्व हो। तुम्हारे परे कुछ नहीं है। इस कथन के साची ससार के महारमा लोग ही हैं। लोक-व्यवहार में एक साची का दूसरा साची आवश्यक नहीं होता। (अर्थात्, एक साची के साच्य को सत्य प्रमाणित करने के लिए दूसरा साची अपेक्षित नहीं होता।)

हे चुनी हुई तुलसी-माला को धारण करनेवाले । प्रमाणों के द्वारा किसी विषय के वारे में 'हैं' या 'नहीं हैं', यह जानने की किया तुम्हारे लिए सम्मय नहीं है। (भाव यह है कि तुम्हारे अतिरक्त अन्य सब प्रत्यक्त, अनुमान, श्रुति आदि प्रमाणों के आधार पर ही कार्य करते रहने हैं; किन्तु परमात्मा स्वय प्रमाणभूत है। अतएव, अन्य प्रमाण उसके लिए नहीं हैं)। उपनिषदें भी तुम्हारे सारे रहस्य को सपूर्ण रूप से नहीं जान पाती हैं, तो भी (ज्ञान) दृष्टि से यह जानकर कहती हैं कि तुम हो।

जो तुम्हारी करणा के पात्र नहीं होते, उनको तुम्हारे स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करने में पंचेन्द्रियाँ बाधक बनती हैं। इन पचेन्द्रियों को जीतना अत्यन्त दुष्कर है। अतः, लोग बार-बार जन्म लेते और मरत रहत हैं एच दुःख में डूबे रहते हैं। इन दुःखों से मुक्त होने के लिए तुम्हारे चरणों के अतिरिक्त अन्य कोई शरण नहीं है।

तुम्हारे लिए उत्पत्ति नाम की कोई वस्तु है ही नहीं। अति शक्तिशाली मूलप्रकृति तुम्ही से उत्पन्न है, अन्य सभी तत्त्व उसी मूल प्रकृति से प्रकट हुए हैं। अतः, अग्नि आदि पाँचो भूत प्रलयकाल में पृथक्-पृथक् होकर विलीन हो जाते हैं। किन्तु, तुम्हारा नाश कभी नहीं होता।

जिस प्रकार मेघ विजली को उत्पन्न करता है, उसी प्रकार तुम उत्पन्न होकर फिर विनष्ट होते रहनेवाले इन लोको का उत्पादन करने के लिए, धर्म की रक्षा करने के लिए, अनादिव्रह्ममृत तुम मेरी सृष्टि करते हो और इन लोको के साथ ही मेरा नाश भी कर देते हो। सुमे भी तुम अपना यथार्थ स्वरूप पूरा नहीं दिखाते हो। यो निगृद रहकर तुम अपने स्वरूप को सुम्ममे सपूर्णरूप से छिपाते भी नहीं हो।

हे आदिपदार्थभूत । तुम मेरे द्वारा इम सृष्टि का निर्माण करते हो । स्वय विष्णु होकर (इम सृष्टि की) रच्चा करते हो । शिव का रूप लेकर (इम सृष्टि का) विनाश करते हो । यह ऐसे ही है, जैमे सूर्य प्रकट होकर दिन का आरम्भ करके (फिर अस्तमन-वेला में ) उसे समास करता रहता है ।

अनन्त सपित पाकर जब हम गर्व करने लगते हैं, तब दानव और राज्ञस हम स्वका अहकार मिटाते हुए हमसे मीषण युद्ध कर हमें मयमीत कर मगा देते हैं। तब हम दुःखी होकर तुम्हारी शरण में जाते हैं। तब उन राज्ञसो एव दानवों को मिटाकर हमारी रज्ञा करने के लिए तुम जन्म लेते हो और मनुष्य-रूप धारण करते हो, जो तुम्हारे लिए योग्य नहीं है। अहो | क्या यही तुम्हारा कर्चव्य है ?

जो ओकार का तत्त्व यथार्थ रूप में जानते हैं, व तुम्हारे तत्त्व की जाननेवाले कहलाते हैं। तुमको ओकारवाच्य तत्त्व समझने पर वे द्विविध क्रमों के बंधन से छूट जाते हैं। जो यह नहीं सममते कि ओकाग्वाच्य ही परमपुरुष है, वे तुमा ओकारवाच्य के सम्बन्ध में सत्य हो या नहीं हो, यो सशयग्रस्त हो दीर्घकाल तक पढ़े रहते हैं।

तुम्हारा स्वरूप ऐसा है। हमको तथा तीनो लोको को जन्म देकर सबको अपने आचरण द्वारा गाईरथ्य के महत्त्व को दिखलानेवाली (सीतादेवी) को व्यर्थ ही क्रोध मे आकर अस्वीकार मत दीजिए।—यो सबसे पूर्व मे, स्वय विष्णु से उत्पन्न होकर विविध रूपो मे प्राणिजगत् का निर्माण करनेवाले ब्रह्मा ने कहा।

जब ब्रह्मा ने यो कहा, तब वृष्भवाहन कद्र (शिष्) ने कहा— हे वलवान्। तुमने कदा चित् अपने स्वरूप को पूर्ण रूप से नहीं समका। तुम अनादि परमब्रह्म हो। तीनो लोकों की माता जो सीता हैं, वे तुम्हारे बच्च पर आसीन लहमी का ही अवतार हैं।

हे प्रसु । सब पुरातन लोग जिनके सुन्दर गर्म से उत्पन्न होते हैं, वह सीता ऐसे दुराचरण से युक्त नहीं हैं कि उनका त्याग किया जाय । कंकण-भूषित इन देवी के सबध में तुम ठीक-ठीक न सोचकर यदि इन्हें छोड़ दोगे, तो सब प्राणी मिट जायेंगे । अतः, इनके बारे में निंदा के विचार मत रखें | — यो शिवजी ने प्रशसा करके कहा ।

शिवजी ने फिर कुछ समय तक विचार कर उन दशरथ से, जो अपने उदार-गुण कुमार के वियोग से मृत्यु प्राप्त कर विष्णुलोक मे जा पहुँचे थे, कहा—हे शक्तिशाली ! तुम अपने पुत्र से मिलकर उसके मन को सात्वना दो और उन्हें समक्ताकर अपने दीर्घ सँताय को भी मिटा ली।

चक्रवर्तीं (दशरथ) उन आदि भगवान् की आज्ञा से अपने प्रिय पुत्र का संदर्शन करने की कामना से उमंग से भरकर पृथ्वी पर आये। उनके आते ही अनुपम वेदों के प्रसु राम ने उनके कमल-चरणी पर गिरकर नमस्कार किया।

दशरथ महाराज ने अपने चरणो पर गिरे हुए कुमार को छठाकर अपने पर्वता-कार वत्त से लगा लिया। अपने अश्रु-प्रवाह से छनको सिंचित किया। और, इस विचार से कि हम उत्तम जीवन प्राप्त कर चुके हैं, आनंद से मर गये। छनकी सारी मनोव्यथा दूर हो गई। फिर, राम के सम्मुख खडे होकर कहा—

उस दिन केकयराजपुत्री का वर-रूपी छल जो मेरे दृदय में प्रविष्ट हुआ था, वह अवतक वैसे ही था। आज उत्तम आभरणों से भूषित तुम्हारे बच्च-रूपी अयस्कान्त के लगने से वह शूल निकल गया।

है मनोहर ऊँचे कंघीबाले ' तुमने मेरा पुत्र होकर मेरे लिए इतना गौरव प्राप्त किया कि सत्पुत्र प्राप्त कर अत्यधिक महत्त्व से युक्त कोई भी पिता मेरी चरणधूलि के भी समान नहीं रहा ! तुम्हारे कारण में पाप-रहित लोगों के लिए भी दुर्लभ उत्तम लोक को प्राप्त कर अभिट यश का भागी बना हूँ।

शात कर जाल है सुन्दर । पहले (अर्थात् , जब मैं पृथ्वी पर जीवित था, तव) जिन देवी तथा है सुन्दर । पहले (अर्थात् , जब मैं पृथ्वी पर जीवित था, तव) जिन देवी तथा ऋषियों को मैं नमस्कार करता था वे (देव तथा ऋषि) सुक्ते देखकर कैसे हाथ जोड रहे हैं। देखों, तुमने ऐसा किया है कि मैं बच्चा के समान होकर बद्यांड से भी ऊपर स्थित लोक-विशेष में रहता हूँ।

यो कहकर पर्वत-ममान कधोवाले दशरथ ने अपने पुत्र का पुनः-पुनः आर्लिगन किया। फिर, वे सीता के निकट गये। सीताजी ने उनके दोनो चरणो को नमस्कार किया। अवर्णनीय कीर्त्ति से युक्त दशरथ ने उन (सीता) देवी को वात्सल्य के माथ गले लगाकर कहा—

हे बेटी। (गम ने) तुम्हारे पातिवृत्य के तेज को लोगों में प्रकट करने के लिए ही तुमें अग्निप्रवेश करने की कहा था। उस वात की मन में मत रखो। ससार में संदेहग्रस्त व्यक्ति ऐसी शपथ करवाते हैं। अतः, गंगा नहीं से मिंचित देश के राजा उस (राम) पर तुम क्रोध मत करो।

सोने को अग्नि में तपाने से उसकी स्वच्छता प्रकट हो जाती है। इस तस्व को मन में रखना उचित है। उत्तम ग्रुणवाले (राम) ने यह सोचकर कि फिर ऐसा उपयुक्त समय नहीं आयगा, तुम्हारे सतीत्व को प्रकट करने के लिए ही अग्निप्रवेश करने को कहा और संसार के सम्मुख तुम्हारा महत्त्व प्रकट किया।

स्त्री का जन्म पाकर उत्तम पाितत्रत्य से संपन्न अस्न्यती आदि के लिए भी अपूर्व आभरण-समान, प्रतिमा-समान हं पुत्रि ! तुम्हारा जन्मस्थान स्वय घरती है। तुम वैकुठ से (विष्णु के अवतीर्ण होते समय) संसार में अवतीर्ण हुई। अव तुम्हारे असच्य सद्गुणों में कोई कलक नहीं रहा।

यों कहकर उन उत्तम (दशरथ) ने यह जाना कि आमरण-भूषित उन (सीता) के मन में किंचित् भी क्रोध नहीं है। इससे वे बहुत आनंदित हुए। फिर, प्रेम से भरकर आँस् वहांते हुए वहाँ स्थित लह्मण को थो गाढालिंगन में बाँध लिया, जैसे स्वय अपना ही आलिंगन कर रहे हों।

दशरथ ने लद्दमण का आर्लिंगन किया और अपने आँसुओ को लद्दमण की जटाओं पर यो वहाया, ज्यों उसे स्नान करा रहे हो और कहा--हे पुत्र ! तुम अपने भाई के साथ 'अरण्य में आये । उससे तुमने अपने असख्य जन्मों को तथा मेरे मन के दुःखों को दूर कर दिया ।

हे तात । तुमने अपने पराक्रम से इन्द्र के बड़े शत्रु के साथ युद्ध कर उसे मिटा दिया। उस पराक्रम की भी प्रशसा देवता निरतर करते रहते हैं। तुमने इस संसार को दुःख देनेवाले वैर को मिटाकर धर्म को सुरित्तत किया।

पुनः दशरथ ने राम से कहा—हे उत्तम गुणवाले पुत्र ! मै तुमको एक वर देता हूँ | माँगो | तव राम ने कहा—मै स्वय ऊपर के लोकों मे आकर आप के दर्शन करने की इच्छा रखता था | किन्तु, आपने स्वयं यहाँ आकर मुक्ते दर्शन दिये | इससे बढ़कर आप्य वस्तु मेरे लिए और क्या है 2

तव दशरथ ने कहा — 'ठीक है, फिर भी एक वर माँगो।' इसपर सुन्दर मूर्त्ति (राम) वोले — 'आपने जिनको क्रूर कहकर अस्वीकार कर दिया था, उन मेरे लिए पूज्य देवी-समान कैकेयी एव मेरे अनुज भरत को पुनः मेरी माता एव अनुज के रूप में आप स्वीकार करें — यही वर दें।' राम की वात सुनकर सव प्राणी उत्साह से हर्षध्विन कर उठे।

तय दशरथ ने कहा—'हें बतन ! सुनो । वह निर्दोष भरत तो मेरे लिए योग्य (पुत्र) ही है । किन्तु, तुम्हारे प्राप्य राजसुकुट को रोककर जिसने तुमको इस तपस्थी-वेष में वन में मेजा, उस पाषिन (कैंकेयी) पर मेरा क्रोध कभी शान्त न होगा।

तय राम ने उत्तर दिया—किंचित भी चूके विना प्राणियों की ममुचित रह्मा करना राजधर्म है। मैंने यह मोचकर कि इसके निर्वाह में अनेक अपराध समय हैं, मैंने इसे अपनाने का विचार किया था। अतः, मैंने ही दोप किया था। किन्तु, मेरी जननी ने नहीं (किया)। राम के ये वचन सुनकर दशरथ का कोध शान्त हुआ।

सव वरों से परे रहनेवाले (राम) ने जब ऐमा वर माँगा, तब देवता बोल ७ठे — असंख्य शत्रुओं से भरे अरण्य में इन (राम) को मेजनेवाली कैकेबी के प्रति दशरथ ने दो वर दिये थे। अब राम को भी वे (दशरथ) दो वर दे रहे हैं। अही, ये वर भी कैसे हैं।

स्वर्ग एव अन्य लोको के निवासियों के द्वारा प्रशासित सत्य के लिए जिन्होंने अपने प्राण त्याग किये थे, वे कीर्त्तिमान् (दशरथ) राम को वर से अनुग्रहीत कर, अतिसुन्दर (राम), अनुज लह्मण एव कमल में निवास करनेवाली (लह्मी के अवतार गीता) को पृथ्वी पर रहने की अनुमति देकर किमी प्रकार विमानारूढ हो उपर के लोक को चले गये।

तव वहाँ एकत्र देनों ने दीर्ष धनुर्धारी (राम) को देखकर कहा—हे बीर। तुम अपनी इच्छा के अनुकूल वर माँगो। तव राम ने कहा—अवर्णनीय घोर छुड में जो वानर राच्छों से निहत हो गये हैं, वे सब जीवित हो जायें।

और दूसरा वर यह माँगा कि विशाल समुद्र जैसी नानर-सेना जिन अरण्यों, पर्वती तथा अन्य प्रान्तों में जायगी, वहाँ मर्वत्र उस (सेना) को शाक, फल, मधु तथा स्वच्छ जल प्राप्त होते रहें।

वर प्रदान करने की शक्ति रखनेवाले ब्रह्मा, शिव, ऋषिश्रेष्ठ देव सब पृथक् प्रम की प्रस्तुति करके बोले—हें दुःखकारक जन्म-व्याधि से सुक्ति प्रदान करनेवाले! तुम्हारी कृषा से वानर-सेना जीवित हो उठेगी।

युद्ध आरंभ होने में ममाप्त होने तक जितने वानर मरकर गिरे थे, व गव जीवित हो छठे और हर्पध्विन करते हुए मन एव आँखों की आनंदित करते हुए कमल-नयन प्रमुक्ते चरणों पर आकर नत हुए।

कुमकर्ण, इन्द्रजित् तथा भीषण युद्ध में प्रज्यालित कीथ से युक्त रावण आदि राच्चस-बीरों में जो बानर निहत हुए थे, वे सब जीवित होकर राम के निकट आकर हर्यध्विन करने लगे, तो देवों ने राम से कहा—

हे राम । कृष्णपद्ध के मध्य में (अथांत्, अष्टमी तिथि में तुम लका के पान)
सुवेल पर्वत पर आकर ठहरे थे । लका के प्राचीर के चारी और से वानर-सेना से आक्रमण
करवाया, शस्त्र-प्रयोग में कुशल राज्यनों के कुल का नाश किया। उम (कृष्ण) पद्ध के
अतिम दिन (अमावास्या तिथि में) रावण का वध किया।

अव इस ससार में छली राज्ञम नहीं वचे—यो तुमने राज्ञसों को मिटा दिया। हे सद्योविकिमत कमल समान हाथीवाले! तुम माता की वात मानकर जिन चीटह वर्षों फे लिए वन मे आये थे, दे वर्ष, जिनके वारे में सब लोग मोचते रहते थे कि ये कब बीतेंगे, कब बीतेंगे, अब ममात हो रहे हैं। आज पचमी तिथि आ गई है।

हे विजयी बीर ! यदि तुम आज ही यहाँ से प्रस्थान करके भरत के पास नहीं पहुँचीगे, तो वह (भरत) अग्नि में प्रवेश करके अपने प्राण त्याग देगा। अतः, उसे ऐसा करने से रोकने के लिए तुम्हें अभी चल देना चाहिए—यह कहकर देवता चले गये। तब रामचन्द्र भरत के निकट पहुँचने का विचार करने लगे।

राम ने विभीपण से कहा—आज चोदह वर्ष समाप्त होनेवाले हैं। यदि भरत मर जायगा, तो मेरा वश मिट जायगा। अतः, नया अभी वहाँ पहुँचने का काई उपाय है १ तव वलवान् विभीपण ने नमस्कार करके उत्तर दिया—आज ही वहाँ पहुँचा सकनेवाला एक विभान है।

फिर, विभीषण ने कहा—हे उटार । रावण ने हुवेर की वड़ी संपत्ति हरण कर ली थी। उसके साथ इस विमान का भी अपहरण किया था। सत्तर समुद्रवाली (वानर) सेना उसपर चढ़ मकती है। यहाँ के सव लोग उसपर चढ सकते हैं 2 यि उस पर आरुढ हो जायँ, तो आज ही सुन्दर अयोध्या में पहुँच जायेंगे।

फिर, विभीषण ने निवेदन किया— 'यत्तराज (कुवेर) ने अपहत किया गया वह पुष्पक विमान वेटो के स्वामी ब्रह्मा के द्वारा प्रदत्त हैं। टोषहीन महात्माओं के मन के जैसे परिशुद्ध है। देवों को भी विस्मय में डालनेवाले वेग से युक्त है। वह विमान यहाँ है।' तब राम ने उसे लाने की आजा टी।

एक चुणकाल में ही राच्चमराज वह विमान ले आया । वह ऐसे आया, जैसे अमेक ब्रह्माड एकरूप होकर आये हों । गगन में सहस्र सूर्य प्रकट हुए हो । इस प्रकार, असल्य रत्नों से प्रकाशमान वह विमान सब विशाओं को प्रकाशित करता हुआ आया ।

जब वह विमान पृथ्वी पर उतरा, तब अच्छे विचारवाले प्रभु राघव, यह मोचकर आनदित हुए कि हमारा कार्य पूर्ण होगा (अर्थात्, आज ही मरत के पास पहुँच जायेंगे) और उसपर आरुढ हो गये। देवों ने जयजयकार किया और पुष्पवर्धा की।

जव त्रिजटा ने अपनी कटि को दुखाते हुए (मुक्कर) सीता को नमस्कार किया, तव मीता ने उसे आशीर्वाट दिया और कहा कि तुम किंचित् भी दु-ख मत करना और देवस्त्री के ममान इम लका मे रहना। फिर, वे गम के निकट (विमान पर) जा पहुँची। शत्रुपातक श्रूलवाले लक्ष्मण भी विमान पर आरूढ हुए।

र रामचन्द्र फाल्गुन मास के कुल्यपक्त की अष्टमी तिथि की मध्या के समय लंका के निकट पहुँचे थे। उसी दिन रात को वानर-सेना ने लका पर वेरा डाला था। नवमी के दिन युद्ध का आरंम हुआ था। छह दिनों के युद्ध में कुम्मकर्ण, इन्ट्रजित्, मूलबल—सदका वध हुआ था। सातवे दिन अमावत को रावया से अतिम युद्ध हुआ था और उसी रात के द्वितीयाई में रावया का विष हुआ था। शुक्लपक्त की प्रतिपदा को रावया का अतिम सस्कार, द्वितीया को विमागय का राज्यामिषक, नृतीया को सीता की अनिवर्गामा, कमगः हुई थी। चतुर्थी के दिन रामचन्द्र ने लका से प्रस्थान किया था। चतुर्थी के दिन ही पचमी तिथि का प्रवेश हो गया था, अतः इस पद्य में कहा गया है कि एचमी तिथि आ गई है। पचमी को चौदह वर्ष की अविथ समाप्त हुई थी। —अतः

प्रलयकाल में ममस्त ब्रह्मांड को निगलनेवाले (विष्णु भगवान ) के सन्दर उदर के समान स्थित, वायुवेग को भी परास्त करनेवाले, मन की समता करनेवाले तथा गगन में चमकनेवाले विमान पर आरूढ कालमेघ-समान प्रमु ने विभीषण से कहा-

दोपहीन प्रस ने निमीषण को प्रेम के साथ देखकर कहा-हे पुष्प-मालाओं से भूपित सिरवाले । तुमसे एक वात कहनी है, तुम्हारे आश्रय मे जो आये हैं, उन सबका हित करते हए, देश के सब लोगों के द्वारा प्रशासित होते हुए राज्य करते रही।

हे समार को नीति का मार्ग बतानेवाले आचरण से युक्त । अनादि चतुर्वेदों के स्वामी वने हुए ब्रह्मदेव को अपने कुलपुरुष के रूप मे प्राप्त करनेवाले । अब तुम शत्रुकों से भी प्रशसित लकानगर में जाओ।

असीम यश से युक्त प्रभु ने सुग्रीन से कहा-हे सुग्रीन ! तुम्हारी सहायता से मैंने दस कंठोंवाले राच्चस का वध किया। तुम अपने नगर की जाओ और शत्रुसेना के शस्त्रों से पीडित क्लान्त वानरों की शिथिलता को दूर करो।

फिर, वालिपुत्र (अगर) जाबवान, पनस, नील, आदि सभी वानर-सेनापितयो से तथा अपार ससुद्र को पार करके लोट आनेवाले साकार करणा जैसे हनुमान से भी विदा लेने की कहा।

राम के ये वार्ते कहते ही उन सबके शरीर तथा मन काँप उठे। नेत्रों से अशु वह चले। छन्होंने राम के अरुण कमल जैसे चरणों पर सिर रखकर प्रणाम करके निवेदन किया - यदि इम आपसे विछुड़ जायेंगे, तो जीवित नहीं रहेंगे।

राम पर हृदय में हृद प्रेम रखनेवाले विभीषण आदि ने निवेदन किया—आप ऐसी कुपा करे कि जब आप विशाल प्राचीरी से युक्त अयोध्या में स्वर्ग तथा उज्ज्वल मुक्ताओं से निर्मित राजसुकुट धारण करे, तो उस वैभव को हम भी देख सकें, तबतक हम भी आपके साथ रहें।

**चदारगुण राम ने उनके प्रेम-भरे बचनो को सुनकर और** उनके कंपन को देख-कर कहा--- तुम लोग विकल मत हो, पहले मैने भी वैसे ही विचार किया था। तो भी तुमलोगों के विचार जानने के लिए ही मैने ऐसा कहा।

राम की यह वात सुनकर कपिराज, उसकी विशाल सेना, लंकाधिपीत आदि सभी पृथ्वी के रचक राम के चरणों को नमस्कार करके यों आनंदित हुए, ज्यों वे सशरीर ही स्वर्ग पहुँच गये हो।

तव राम ने अनुमति दी कि कपिराज सुग्रीन, उसकी सेना, हनुमान् आदि सेनापति, नीर-ककणवारी निमीषण सब लोग निमान पर आराम से आरूढ होकर बैठ जायें।

राम के इतना कहते ही सूर्यपुत्र (सुप्रीव) सेनापति, सत्तर 'ससुद्र' वानर-सेना, अविनश्वर प्राचीरो से युक्त लकानगर के राजा (विमीषण), उसकी समुद्र-समान राज्ञस-सेना सभी विमान पर आरूढ होकर एक ओर आसीन हो गये।

वह विमान ऐसा था कि नौदह सुवनों के सब प्राणी उसपर बारूढ हो जायें,

व भी उस विमान पर स्थान शेप गह जाय। उस विमान के बारे में मुक्त लोग ही (जो अम्पूर्ण ज्ञान से युक्त होते हैं) कुछ कह सकते हैं। अन्य कौन उसका वर्णन कर सकता है ?

छत्तम गुणो से विभूषित रामचन्द्र पुष्पक-विमान पर विराजमान हुए। उनके चारो ओर सत्तर 'समुद्र' वानर-सेना, स्प्रंपुत्र, लकाधिपति (विभीषण), उसकी राज्ञस-सेना, लक्ष्मण तथा जनकपुत्री सभी सविनय आसीन हुए।

वह विमान, जिसपर रामचन्द्र आरूद थे, ब्रह्मांड के समान था। उसपर कमलनयन राच्चमित्रजयी प्रभु (राम) नमस्त लोको के परे (अर्थात्, परमपट मे प्रतिष्ठित) सख्यातीत गुणो से विशिष्ट, जन्म-वयन और मरण मे रहित होकर, अनाटि चतुर्वेदों के जि ए भी अगस्य रहनेवाले परमात्मा के नमान शोभायमान थे

मधुपूर्ण पुष्पमाला से भूषित अरुणिकरण सूर्य के पुत्र ने, समुद्र-रूपी परिखा से आवृत लका के राजा ने तथा विजयी मेना के लोगों ने उटारगुण राम के आदेश से मनस्य-रूप धारण कर लिये।

पूर्व दिशा में उदित होकर पश्चिम में अस्त होनेवाला सूर्य मानों दिल्ला में उदित होकर उत्तर की ओर जा रहा ही, यो वह विमान गगन में निर्वाध चल पड़ा। तब प्रमु ने शूलतुल्य नेत्रोंवाली सीता से ये शार्त कही।

राम ने ज्योही लका की परिक्रमा करके जाने की बात साची, त्योही वह विमान सस बलवती नगरी के पूर्वद्वार पर (परिक्रमा करता हुआ) आ पहुँचा। राम ने सीताजी को वह स्थान दिखाकर कहा—'यही पर नील के हाथ से बृहदन्त्र (नामक राच्चम) भरकर गिरा था।' इतने मे वह विमान यमदिशा (टच्चिण) के द्वार पर आया। तब राम ने (सीताजी से) कहा—'यही पर सुपाश्च निहत हुआ था।'

ज्योही विमान पश्चिम के द्वार पर आया, राम बोले—'वेग से उड़नेवाले पर्वती' के पख जिसने काटे थे, उम इन्द्र को परास्त करनेवाले (इन्द्रजित्) को अनुज लह्मण ने यही पर निहत किया था।' इतने मे उत्तरद्वार पर पहुँचकर राम बोले—'यही पर रावण के दस मिर कटे और वह मारा गया।' व आगे कहने लगे—

हे सुन्दर ललाटवाली ! जय तुममे विक्कुंडे हुए अनेक दिन बीत गये, तब मैंने उत्तमशील स्पंपुत्र (सुमीव) से मित्रता कर ली । उमके पश्चात् हनुमान् ने लका में आकर तुम्हें धैर्य दिया और वहाँ से लौटकर सुक्ते तुम्हारा ममाचार विया था। फिर, राम ने कहा—देखो, वानर-सेनापतियों के द्वारा (ससुद्र पर) निर्मित सेतु यही है ।

हे स्वर्ण-ककणधारिणी। इस सेतु की महिमा को विष्णु के नाभि-कमल मे उत्पन्न ब्रह्मा भी नहीं जान सकता। में क्या कहूँ, फिर भी सुनो। जो नर, अपने पालक-पोषक स्नेही माता-पिता तथा गुरु से द्रोह करे, जो अपने वधुजनों का अपकार करे, वैसे महान् पापी भी इस सेतु के दर्शन-मात्र से पावन होकर देव-समान बन जाते हैं।

हे स्वर्ण-कंकणधारिणी । पूर्वकाल में इन्द्र से डरकर जो गधमादन नामक पर्वत विशाल समुद्र में छिपा था और जिसके दर्शन-मात्र से सब पाप मिट जाते है, वह पर्वत यही है देखो । उस पर्यंत से मिलाकर यह लेतु वाँधा गया है, जिमसे इमकी पावनता और भी अधिक बढ़ गई है।

गगा, यमुना, गोदावरी, नर्मदा, कावेरी बादि जल से भरी पुन्पनिंदिने में स्नान करने से सब पाप मिटते हैं। किन्तु, शाखों से पूर्ण तरगायमान ममुद्र पर बाँधे गरे इस सेतु नामक तीर्थस्थान के दर्शन-मात्र से समस्त पाप मिट जाते हैं।

गो-हत्या, गुरु-हत्या, ब्रह्महत्या- स्त्री-हत्या, शिशु-हत्या, अपनी शरण में क्षामत व्यक्तियों की हत्या जैसे अधम कार्य करनेवाले पापी भी यदि इस सेतु मे न्नान करेंगे, सें) वे देवताओं के लिए भी बन्दनीय बन जायेंगे।

मैने नौकाओं के जाने के लिए अपने धनुप की नोक से (सेतु के मध्य) भेटकर मार्ग बना दिया है। इन स्थान पर स्नान करने पर पचमहापाप भी कट जाते हैं और (ऐसे स्नान करनेवालों को) इक्कीम जन्म तद कोई व्याधि नहीं होती। वे लोग देवें से भी पूजे जाते हैं।

हे कमल पर आसीन रहनेवाली (लह्मी) ! ललाटनेश्र की जटा पर रहनेवाली गगानदी भी, इस खेद से कि 'मैं सेतु के समान नहीं हो सकी', वहीं तपस्या करती राती है। तो, इस सेतु की पवित्रता के बारे में और क्या कहना है ?

शत्रुओं के घातक धनुष की धारण करनेवाले राम ने विष की पराजित करने वाली ( उतनी काली ) तथा कर्ण-पर्यन्त बढी हुई आँखोवाली, अरुण अध्य, कृश किट एवं कलापितुलय छटा से युक्त मीता से मेतु की नारी महिमा सुनाई। इतने में विमान 'भर्म शयन' नामक स्थान पर आया, तो राम बोले—'इसी स्थान में वस्णदेव मेरे भागनेपान्य में त्रस्त होकर मेरी शरण में आया था।'

िक्स राम (भिन्न-भिन्न स्थानो को दिखाकर) बोले— 'यह तमिन-मुनि (अर्थात्, अगस्त्य) का निवासभृत महत्वपूर्ण 'पोदिय' पर्यत है। यह 'तिहमारिक होले (कृत) जोलें —नामक पर्वत-स्थान है, जहाँ परमतत्त्वभृत विष्णु विगाजमान है। सर 'अनन्त-पर्यत (तिहपति) है।' तब मीताजी ने पृष्ठा— 'हनुमान् किम स्थान पर मिक्षा था।' राम ने अर्थ्यमूक पर्यत को दिखाकर कहा—

समीम सामर्थ्य एव धीरता ने पूर्ण, मकरों ने भरे तमुद्री को भी पार करने की शिक्त रम्यनेत्राले बानर ने राजा बाली को यहाँ मैंने निष्ठत किया था। शान्योन नीति को मानवर धर्ममार्था पर चलनेत्राले, सनी का न्यभाव रम्यनेवाले, सर्यपुष्ठ (सुभीय) का न्यम्य यही है।

तत्र मीतात्री ने कहा— हे प्रभु । यदि यही किष्टिरभानगर हो, मो है। १ १ निवंदन सुनिए । जब यहाँ अनेक ममुद्र (मरूपायाले ) मैनिए हैं, ना में अर्थ भे भी ही अपाध्या में पहुँचें, यह उनना जीवत नहीं जान पदता। अतः, मधुद्र पृथी में मार्थ । वेस्तीवाली हम नगर की निवयो हो भी अपने माथ में चरों, तो अद्या हो।

राम में मीता की वर यान मुप्रीय से मही। सुधीर स रायवान रहा राम

रे. क्यर ने छह पर्य प्रदिश मादून होते हैं। इसों में दुने भादरमय ना बर्शन निवार गर्दन अन

कहा--'इ बीर ! तुम शीघ्र जाकर वानर-स्त्रियो को ले आओ।' तब कर्लकरहित हृदय वाला हनुमान् जाकर उन वानर-स्त्रियो को ले आया।

हनुमान् वानर-स्त्रियों के एक बड़े समुदाय को एक चणकाल में ले आया। मुरिभित केशोंवाली उन (वानर-) स्त्रियों ने आकर अपने राजा मुग्रीन को नमस्कार किया, फिर राम एवं सीता के चरणों पर नतमस्तक हुई।

जब यों अनेक संगल-द्रव्य लाकर उन वानर-स्त्रियों ने स्त्रीरत्न ( शीता-) देवी के चरणों पर रखा और नमस्कार किया, तो शीताजी बहुत आनन्दित हुई । पुष्पक-विमान मनोवेग से आगे बढ़ चला।

जब विमान आगे बढ़ा, तब (शतरंज के) गोटे के समान स्तनोंवाली देवी से राम ने कहा—हे सुन्दरि ! यह स्थान गोदावरी-प्रदेश है। इस प्रात में स्थित वह कैंचा स्थान ही सुमससे तुम्हारे विञ्चड़ने का स्थान है।

फिर, राम ने कहा—सुगन्धित पुष्पों से भ्रमरों को आकृष्ट करनेवाले केशभार से युक्त सुन्दरि ! यही दडकारण्य है, जहाँ उपासक और यज करनेवाले महात्मा निवास करते हैं। वह देखो, वही देवेन्द्र के लिए भी पूज्य बना हुआ चित्रकूट-पर्वत है। यही भरदाज महर्षि का आश्रम है।

जब राम सीता से यह कह रहे थे, तभी अपना उपमान न रखनेवाले मुनिवर (मरद्वाज) ने अपने मन में यह जान लिया कि मेरे स्वामी मेरे स्थान में आ पहुँचे हैं। वे आनन्दित होकर अनेक मुनियों के साथ स्वागत करने के लिए आकर खड़े रहे।

महिमामय राम ने एक हाथ में छाता और कमडलु और दूसरे हाथ में दह लिये हुए तत्वज्ञान से पूर्ण भरद्वाल सुनि को अपने सम्मुख ऐसे आते हुए देखा, मानों महान् तपस्या का फल ही साकार होकर आ रहा हो।

महान् मेरु की कदरा में बसनेवाले सिंह के जैसे शोभायमान तथा किंचित् भी दया एव स्नेह से हीन मनवाले राज्ञसों को निहत करनेवाले महाबीर राम ने मन में सोचा कि पुष्पक-विमान पृथ्वी पर चतर जाय।

विचार-मात्र से वह पुष्पक-विमान मव लोगों को लिये थीं धरती पर उत्तर गया, ज्यों स्वर्गलोक ही उतर आया हो। रामचन्द्र शीध आगे बढ़कर सब वेदों के ज्ञाता उन तपोधन (भरद्वाज) के चरणों पर नत हुए।

उन महानुभाव (भरद्वाज ) ने अपने चरणो पर गिरे राम को उठाकर उत्तम आशीर्वादों के साथ आलिंगन-पाश म वाँघ लिया । उनका सिर सूँघा । फिर, हर्ष से उत्पन्न आँस्-रूपी कलश-जल से मनोहर नयनोंवाले (राम) की जटाओ की धूल घो डाली । काले तथा दीर्घ केशोंवालो सीठा एवं लद्दमण ने भी उन सुनिवर के चरणो को नमस्कार किया । उन दोनों को उन अपूर्व तपस्या-संपन्न ऋषिवर ने आशीर्वाट दिये । आनन्द से द्रवित होकर अशु बहाये तथा यों आनन्दित हुए, ज्यों अमृत का ही पान कर रहे हों।

वानरराज (सुग्रीव), राच्चसराज (विभीषण) तथा अन्य वीरों ने भी भरद्वाज को नमस्कार किया। मुनिवर ने सबको आशीर्वाद दिया। फिर, मुनियो के बढ़े समुदाय के

सहित, वेदी का बाचन करते हुए वे तत्त्रज्ञान से ज्ञेय प्रभु तथा सदमी (के श्रश सीता) को अपनी पर्णशाला में तो आये।

ऋषिश्रेष्ठ ने पर्णशाला में जाकर शास्त्रोक्त विधान से उनके अनेक सकार किये। फिर, स्वैवंशश्रेठ राम को अशुसिक्त नयनो से बार-बार देखकर उन मुनिवर ने एक बात कही—

मुनियों. देवों तथा तीनों लोकों के निवासियों को भयभीत करके उन्हें बनेक दुःख देनेवाले कठोरचित्त तथा क्रूरकर्मी राच्नसों का समूल उन्मूलन करनेवाले दीर्घ धनुष से युक्त हे बीर । (हमारे सब अभीष्ट अब पूर्ण हुए), अब हम क्या कहें 2

ूहे रक्षक ! तुमने विराध, ग्वर. हिरण (रूपधारी मारीच), वल से सपन्न विराध, सप्त सालवृद्ध, वाली का वच्च, मकरों से पूर्ण समुद्र, क्लंभकर्ण का वड्ण्पन, रावण का वच्च— सबको अपने तीच्ण शरों से मिटाया और सब लोकों की रच्चा की।

हे ज्ञानस्वरूप ! तुम चित्रकूट से चलकर, उसके दिच्च में स्थित सब वाधाओं को दूर कर पुनः अव उत्तर में आकर मेरे आश्रम में ठहरे हो । अवतक के सब वृत्तांत में स्मरण कर रहा हूँ | मै भूला नहीं हूँ | तुम आज-भर हमारे अतिथि वनकर यहाँ रहो, यों मुनि ने प्रार्थना की ।

पुनः भरद्वाज ने राम से कहा—हाथ के दीर्घ धनुष को मुकाकर सत्यवान देवताओं की विपदाओं को दूर कर सब लोकों की रहा करनेवाले और मरकत-समान देहकाित तथा अरुण नेत्रीवाले हे उदार पुरुष। अरुखलित नीतिवाले भरत के बारे में अव तुम्हें बताता हूँ—

भरत स्वेदयुक्त शरीरवाला है। आँखों से अशु वहाता हुआ, त्रिकरणों के व्यापारों से विरक्त होकर रहता है। सन से शोक-पीडित रहता है। सदा दिला दिशा की ओर ही दृष्टि किये रहता है और कही दृष्टि फेरता ही नहीं। वह साचात् दुःख एव भय के समान ही दीख पड़ता है।

भरत पर्चोन्द्रयों का दमन करके शाक फली का बाहार करता है। अश्वों का बाहार बननेवाली घास की शय्या पर लेटता है। रात-दिन तुम्हारे नाम का जप करता रहता है। प्राचीन राजधानी (अयोध्या) में न जाकर (उसके निकट) नंदिशाम में रहता है।

फिर, भरद्वाज ने कहा—राज्ञमराज (रावण) की नीलशैल-सदश बीस भुजाओ की तथा कुज्ञपर्वतों की समता करनेवाले दम मुकुटधारी सिरों को काटनेवाले हे वीर ! में क्मी तमसे पृथक् नहीं हुआ (अर्थात्, मैं निरतर तुम्हारा स्मरण करता रहा हूँ)।

तव राम ने भरद्वाज से कहा—विद्युत-समान पार्वती को अर्थमाग मे रखनवाले (शिव) तथा कमलभव (ब्रह्मा) जिमकी प्रश्ता करन रहते हैं, ऐसी तपस्या से सपन्न हे महात्मा! तुम्हें नमस्कार करके, तुम्हारी कृपा का पात्र होकर में धन्य हुआ। मेरी समता करने वाला ससार में कोई नहीं रहा।

सार प्रशास पर पर पर पर पर पर पर पर स्वास स्वास

वर देना चाहता हूँ। तुम मॉगो। तब राम ने प्रार्थना की-—आप ऐसा वर प्रदान की जिए, जिससे विजयी वानर-संघ सर्वदा सुखी जीवन व्यतीत करे।

वानर जहाँ भी अपने इच्छानुसार संचरण करें, वहाँ उनके लिए वर्णाकाल के समान ही कंद, फल, शाक, स्वच्छ जल, मधु—सब समृद्ध और सुलम रहे। उन महान् तपस्वी ने कहा—'वैसा ही हो।'

फिर, अपूर्व तपस्या-संपन्न मुनिवर ने राम से कहा - 'हेरल्ला। मै तुमको एव तुम्हारे साथ आगत सारी सेना को मधुर भोज दूँगा।' इसके बाद उन्होंने त्रिविध अग्नि में (अर्थात्, त्रेताग्नि में) आहुति दो, जिससे वहाँ स्वर्गलोक का भोग उपस्थित हो गया।

भरद्वाज ने सुग्रीव और उसके सेवको तक के सब वानरों को बपार भोग (अर्थात् भोजन) प्रदान कर तृप्त किया और राम का भी राजा के योग्य सत्कार मे किंचित् भी कमी किये विना भोजनादि प्रदान किये। तब कमलनयन प्रभु ने इनुमान् को बुलाकर कहा—

'हे मारुति। हमारे अयोध्या पहुँचने के पूर्व ही तुम शीष्ट जाओ और भरत को हमारा कुशल-समाचार दो। उसके मन के सताप को शात करके उसका वृत्तात और मनोभाव जानकर आओ।' यह कहकर चिह्न के रूप में अपनी अंगूठी दी। हनुमान् वह ग्रॅगूठी लेकर चले।

हनुमान् अपने पिता (वायु) के वेग को तथा राम के वाग के वेग को भी मंट करता हुआ एव अपने मन से भी आगे वढता हुआ चला। मार्ग में गृह को राम के आगमन का समाचार देकर फिर गगनमार्ग से (भरत के निकट) पहुँचा।

अत्रतक हम यश का आश्रय बने हुए राम का दिल्ला दिशा मे गमन तथा उनके अन्य कार्यों के वारे मे कहते रहे। अब हम प्रसिद्ध तथा शत्रुओं के लिए दुर्गम अयोध्या का क्लात कहेंगे।

निदग्राम मे भरत प्रतिदिन निरंतर अपने अग्रज (राम) के वीर-वलयभूषित चरणों की पादुकाओं की पूजा करते रहते थे और अपनी पाँचों इन्द्रियों का दमन करके रहते थे।

शोकरूपी बड़ी अग्नि उन्हें घेरकर रहती थी और उनकी अस्थियों को भी गलाती रहती थी। ऐसा जान पड़ता था, जैसे अपूर्व प्रेम ही अब (भरत के रूप में) साकार हो गया हो।

(राम के वन-गमन का) स्मरण करने मात्र से उनकी दोनो निशाल आँखों से अश्रु वह चले थे। जल-सपन्न, सस्य तथा वनो से समृद्ध देश में रहते हुए मी वे कंद-मूल के अतिरिक्त और कुछ आहार नहीं लेते थे।

जब दृष्टि चठाकर देखते, तब दिल्ल-दिशा में ही देखते और यह सोचते हुए कि सूर्यकुल में उत्पन्न प्रभु अपना वचन अवश्य रखेंगे, अवश्य आयेंगे, निःश्वास भरते हुए रो पड़ते थे।

( हमारे ) पीनेवाले जल तथा जीवात्माओं के लिए आत्मा वने हुए, सर्वपूज्य प्रभु ( राम ) के पद्यिमिषेक के जल की सीमा जवतक नहीं दिखाई पड़ेगी, तवतक उन ( भरत ) के अशुजल की भी कोई सीमा नहीं दिखाई पड़ेगी। ऐसे भरत, जो पुष्पमालाओं से अलंकृत (राम की) पादुकाओं की पूजा में निरत थे, सहसा सीचने लगे कि उन (राम) के अयोध्या लौटने का समय कव है 2

यह सोचकर उन्होंने सेवको को आज्ञा दी कि ज्यौतिष के सच्चे विद्वानों को ले आओ। ज्यौतिषियों ने शीष्र आकर कहा कि 'पराक्रमी प्रभु के प्रत्यागमन का समय आज ही है।'

वह वचन सुनते ही संपत्ति से विरक्त, सत्य ज्ञानवान् भरत वन-गमन के समय कहें हुए राम के वचनों का स्मरण करके अत्यन्त शोकमग्र होकर मृच्छित हो गये।

( कुछ चण बाद ) मरत मूच्छी मे जागे। प्रकुल अरुण कमल-जैसे उनके नयनो से ऑस् सरे। उनका मन (राम के न आने पर) अत्यन्त विहल हुआ। उनके प्राण शिथिल हुए।

भरत ने सीचा— 'जन्होंने मुक्ते यह बचन दिया था कि ज्योंही अविध समाप्त होगी, त्योही मैं आ जारूँगा। वे मेरे शोक को तथा माता कौसल्या के अपने प्रति प्रेम को भी नहीं भूल सकते। इन सबका बोक्त अपने ऊपर रहते हुए वे यदि नहीं लौटे हैं, तो कदाचित् दुर्भाग्य से कोई बड़ी बाधा उपस्थित हो गई है!

मेरे उन वीर भाई का सामना करनेवाले कौन हैं १ विमूर्ति भी उनके सम्मुख नहीं खड़े हो सकते और तीनों लोकों में कोई उनके समान शक्तिशाली भी नहीं है।' यह सोचकर वे (भरत) किंचित् स्वस्थ हुए।

फिर, भरत ने सोचा— 'कदाचित् मरे भाई ने यह तो नहीं सोचा कि यह वह अर्थात् , भरत ) और राज्य करना चाहता हो, तो करे और इसीलिए वे नहीं आये ?'— यो सोचकर भरत अत्यन्त विकल हुए और अपने कर्त्तब्य का निर्णय करने लगे।

'ठीक है। रामचन्द्र चाहें तो वन में रहें या इस देश में रहे। वे कुछ भी करे। किन्तु, मै यो चिंता में पड़कर दुःखी रहना नहीं चाहता। मै अपने प्राणों के साथ ही मन के दुःख को भी दूर कर दूंगा।'

इस प्रकार, विविध विचार करने के उपरान्त अपने सेवकों को आज्ञा दी कि मेरे अनुज (शत्रुष्त ) से यहाँ आने को कहो। उन दूतों ने यह समाचार शत्रुष्त को सुनाया। शत्रुष्त यह समाचार सुनते ही भरत के सम्मुख उपस्थित हुए।

भरत ने अपने अनुज को नमस्कार करते हुए देखा, तो उन्हें अपने अश्रुओं से सिक्त वस्त से गले लगा लिया और शोक के साथ बोले—है तात ! मै एक वर माँगता हूँ। बह वर अवश्य तुमसे सुने मिलना चाहिए।

वह वात यह है — नियत दिन को रामचन्द्र नहीं आये। अतः, अब मैं प्रज्विति अधि में प्रदेश कर अपने प्राण त्याग करूँगा। तुम मेरी बात का विरोध मत करों और यह राज्य स्वीकार करों। — यों भरत ने कहा।

१. राम ने चित्रकृट में भरत को बचन दिया था कि ज्योही चौदह वर्ष की अवधि पूर्ण होगी, त्योही वे अयोध्या में पहुँच जायेगे। किन्तु, अब उस अवधि के पूर्ण होते हुए भी, राम के शान की कोई लक्षण न देखकर मरत मुन्डित हो गये।—अनु०

वह वचन सुनते ही शत्रुप्त ने अपने दोनों विशाल करों से अपने कर्ण-रंघों को बद कर लिया। मानों विष खा लिया हो, यो विकल हो खड़े रहे। उनके नेत्र और मन काँप उठे।

वे (शत्रुप्त) पृथ्वी पर गिर पडे। एक के वाद एक आनेवाली हिन्तिकयों से उनका कंठ केंध गया। निःश्वास भरते हुए वे उठ खड़े हुए। उनके हृदय में ताप की ज्वाला भड़क उठी। फिर, अपने बड़े भाई से कहा—हे शीक में ह्वे हुए भाई! मैंने आपके प्रति क्या अपराध किया है 2

जब राम राज्य को त्यागकर वन में शासन करने गये, तब उनकी रहा के लिए एक माई उनका अनुगामी बनकर गया। उन दोनों के प्रत्यागमन की अवधि बीत जाने पर एक माई अपने प्राणों को छोड़ने के लिए सन्नद्ध हो रहे हैं, तब क्या मैं ही एक ऐसा भाई हूँ, जो बिना ग्लानि के यह राज्य करता रहुँगा ?

राम के वन चले जाने के पश्चात् इस आशका से कि 'आपको ऐसा अपयश न उत्पन्न हो कि भरत समृद्धि से युक्त नगर में जीवन व्यतीत करता रहा'—आप नगर से वाहर रहकर कठोर तपस्या में निरत रहे। मेरे सबध में आपकी यह धारणा है कि आपके अग्न-प्रवेश के पश्चात् भी में जीवित ही रहूँगा। किन्तु, आपके अग्न-प्रवेश के पश्चात् मेरा जीवित रहना वैसा ही है, जैसे आपके रहते ही आपको हटाकर मेरा श्वेतच्छन धारण कर लेना।

मुक्ता की कांति से निर्मित-जैसे लगनेवाले, रजत के घवल प्रकाश से युक्त तथा अरुण कमल-समान नयनोवाले शत्रुम्न के यो कहने पर, भरत ने कहा रामचन्द्र इसीलिए नहीं आये हैं कि मै यहाँ राज्य कर रहा हूँ। यदि मै मर जाकॅगा, तो वे इस राज्य को वैसे ही अव्यवस्थित नहीं छोड़ देंगे। तुरन्त आकर यहाँ शासन करेंगे। अतः, तुम शीघ्र अधि प्रज्वलित करों (जिसमे प्रवेशकर मैं प्राण त्याग करूँ)।

चसी समय, वह समाचार अयोध्या में पहुँचा। उसे सुनकर विष्णु (के अवतार राम) को जन्म देनेवाली, उपमा-रहित सतीत्व से सपन्न, कौसल्या देवी छाती पीटती हुई रो पड़ी और यह कहती हुई कि 'हे पुत्र! यदि तुम मरोगे, तो इस लोक के सब प्राणी मर जायेंगे' सत्वर दौड़ी चली आई। उस समय उनका शरीर इस प्रकार तस हो रहा था, मानों बह अग्नि से ही बना हो।

मंत्रिगण, सेनापित, बधुजन, ख्रियों, ब्राह्मण, समृद्ध अयोध्या के अन्य सब लोग, सिरपर हाथ रखे, रोते हुए कीसल्या के पीछे-पीछे आये। इन्द्र आदि देव तथा मुनिगण जनकी प्रशंसा करने लगे। गगन की देविखयाँ जनको नमस्कार करने लगी। यो रोती-कलपती हुई वे (कीसल्या) भरत के निकट आ पहुँची।

थजस अभु-प्रवाह से युक्त आँखों तथा खुले हुए केशपाश के साथ कौसल्या देवी, शिथिल देह से लड़खड़ाती हुई आई और प्रज्वलित अग्नि एव भरत के बीच में खड़ी हो गई। प्रेमस्निग्य हृदयवाले भरत ने स्तव्य होकर जनके चरणों की नमस्कार किया। तब कौसल्या ने भरत को हटता से पकड़ लिया और बोली—

चक्रवर्ची (दशरथ) ने जो किया और पुत्र (राम) ने जो किया, वह मेरे पूर्वजन्म के पाप के कारण था। उसके पश्चात् जो-जो हुआ, वह सब दुर्दैंव ने किया। किन्तु, अब मेरे वेटे। तूक्या करने जा रहा है १

यदि तू ऐसा करेंगा, तो इस देश के सब लोग ऐसा ही करेंगे। हमारे कुल के सब राजा ओर सेनाएँ मर मिटेगी। हम माताएँ भी ऐसा ही करेंगी। अनुपम धर्म भी अग्निसात् हो जायगा। सारा संसार ही अब्यवस्थित हो जायगा।

हे तात ! तेरा चरित्र धर्म का सार है । हमने धर्म के निरुद्ध कुछ भी तुक्तमं नहीं देखा । तूने अपने महत्त्व को नहीं जाना । कल्पान्त होने पर भी तेरी महिमा नहीं मिटेगी ।

हे महिमामय ! अनेक कोटि राम भी तेरे प्रेम के समान नहीं है। तू साकार पुण्य है। इस प्रकार तू यदि मर जायगा, तो धरती, स्वर्ग तथा समस्त प्राणी क्या मरे विना रह सकेरी 2

यदि राम आज नहीं आया, तो वह कल ही आकर तुमले मिलेगा। यह मत ममसना कि वह अपने इस वचन से कि 'मैं चौदह वर्ष के पश्चात् अवश्य लौट आऊंगा', चूक जायगा। यदि वह नहीं आये, तो (जानना चाहिए कि) कुछ न-कुछ विषदा उत्पन्न हो गई होगी।

शास्त्रों में प्रतिपादित धर्म तेरे अतिरिक्त कुछ नहीं है। ऐसे पवित्र चरित्र से युक्त हे पुत्र। क्या एक राम के मर जाने से तू इम ससार के असस्य दुर्लम प्राणिवर्ग को समूल मिटने देगा १

हे नेटे । कुछ लोगों का मरना, विछुड़ जाना तथा मोहग्रस्त होकर पुनः जन्म लेना—यह सब लोक की रीति है। अतः, इसे जानकर बधन ( अर्थात्, एक दूसरे के प्रति आसक्ति ) को भूलकर विरक्ति का आश्रय लेना ही हद पुरुषार्थ होता है। इस प्रकार पिवत्र हृदयवाली चन ( कौसल्या ) देवी ने कहा।

तव भरत ने कीसल्या से कहा—राम के वचन एव इस सूर्यवश की रीति के मिट जाने पर में अपने प्राण रखकर जीवित रहना नहीं चाहता। मैं अपनी पूर्वकृत शपथ को पूरा कहूँगा। यह मत समभाना कि मेरे पुत्र ने मेरी वात का तिरस्कार किया।

में भी तो उन चक्रवर्ती (दशरथ) का ही पुत्र हूँ, जिन्होंने सत्य वचन के लिए अपने प्यारे प्राणों को छोड़कर स्वर्गलोक के लिए प्रस्थान किया। (अपनी शपथ को पूर्ण करना) क्या वन में जानेवाले काकुतस्थ (राम) का ही कार्य है १ क्या दूमरों के लिए भी वह दोषहीन कर्त्तव्य नहीं है १

माता और पिता के वचन मानना और योग्य प्रेम के वधन को समूल तोड़ देना क्या प्रमु (राम) का ही कार्य हो सकता है । क्या यह छन्ही को शोमा देगा । मैं वैसा कार्य करने को कदापि सहमत नहीं होऊँगा। में मरकर दोपहीन वन्ँगा और अपनी शपथ पूर्ण करूँगा।

इस प्रकार कहने तथा आर्तस्वर से वडी स्टन-ध्वनि वरनेवाले लोगो के सामने

जब भरत अग्नि की पूजा करके उसमें प्रवेश करने को सन्नद्ध हुए, तभी पर्वताकार मार्फित उनके सम्मुख आ पहुँचा।

प्रमुखा गये । आर्थराम आ गये । सत्य के शरीर-समान आप यदि अपने प्राण त्याग देंगे, तो क्या ने जीनित रह सकेंगे १ हनुमान् यी बोलते हुए (भीड़ में) प्रनिष्ट हुए और अपने हाथों से उस अग्नि को बुक्ता दिया।

अग्नि को बुक्ता देने के पश्चात्, भरत के कमल-समान चरणो पर अपना सिर रखकर मार्कत ने नमस्कार किया और अपने हाथ से अपना मुँह टककर (बड़ी विनम्रता से) मार्कत ने कहा—आप मेरा एक निवंदन स्वीकार करें।

हे आर्य ! राम ने अपने लीटने की जो अविध वताई थी, अभी उसमें चालीस घड़ियाँ शेष हैं । यदि मेरी यह बात असत्य हो, तो यह श्वान-तुल्य दास स्वय पहले अग्नि में प्रवेश करके अपने प्राण त्याग करेगा ।

हे अन्तुण्ण सत्य से युक्त । वात यह है । जबतक उज्ज्वल सूर्य पूर्व दिशा में स्थित उदयाचल पर प्रकट न हो, तवतक आप इस दास की बात मानकर शांति रखें । यदि तवतक राम नहीं आये, तो आप इस लोक के साथ ही अपने प्राण-त्याग कर सकते हैं ।

कमलपुष्प की माला धारण करनेवाले भरद्वाज महर्षि ने प्रभु को मधुर भोजन देकर उनका संस्कार करना चाहा। अतएव, वे उन मुनिवर के आश्रम में टिक गये। नहीं तो वे (राम) किंचित् भी विलव नहीं करते ? अव और एक वात सुनिए—

देवाधिदेव (राम) ने कृपा करके आपको अपना एक चिह मेजा है। उसे मैं लाया हूँ। हे दोषद्दीन विचारवाले उसे आप देखें—यह कहकर हनुमान् ने राम की दी हुई अँगृही मरत को दिखाई।

ज्योंही भरत ने वह अँगूठी देखी, त्योही वहाँ एकत्र जनता तथा राम के अनुज (भरत) की ऐसी दशा हुई, जैसी त्रिष खाकर मरनेषाले को मरते समय अमृत पिलाये जाने पर होती है।

उस समय रीनेवाले सब सुँह आनन्द-ध्विन कर उठे । अश्रुवर्षा करनेवाली आँखों की दशा बदल गई। भुके हुए सिर उत्साह से उठ गये। सबके हाथ वायुकुमार के प्रति प्रणाम करने के लिए उठ गये।

भरत, अपने सम्मुख नमस्कार करते हुए हनुमान् को स्वय वार-चार नमस्कार करके नाच छठे। छम अँगूठी को अपने हाथ में लेकर मुख पर लगाते हुए ऐसे फूल छठे कि जो यह कह रहे ये कि क्या भरत राम के लौटने तक उनके प्रेम का विषय बनने के लिए जीवित रह सकेंगे १ अब भरत को देखकर (अपनी पुरानी बात पर ) लिल त होने लगे।

रामचन्द्र से विद्युड़ने के समय से अवतक कठोर शोक के अतिरिक्त और कुछ अनुभव नहीं करनेवाले भरत का फूँकने पर उड़ जानेवाला (उतना कृश) शरीर (अँगूठी को देखते ही) इस प्रकार फूल उठा कि ऐसा लगने लगा कि ये कोई दूसरे व्यक्ति हैं। उनके कथे पर्वत के समान स्टब्ड्विसत हो उठे।

वानन्दकी अधिकता के कारण मरत रोते और इसते वॅग्ठी लिये अपने करों स

हनुमान् को नमस्कार करते, उछलते, कूदते, नीचे गिरते, स्तब्ध मन से खड़े रहते, फूले नही समाते, स्वेद से भर जाते, लोगों के सँग नाचते, अपने बड़े हाथों से ताली बजाते।

'हे पापियो ! अब नाची, नाची ।' कहकर चिल्लाते । 'प्रभु के पास अब दौड़ी । दौड़ो !' कहते । 'प्रभु के अपार यश को गाओ । गाओ !' कहते । 'इस दूत (हनुमान्) की चरण-धूलि सिर पर लगाओ ! लगाओ !' कहते ।

षड्यत्र करनेवाली कैकेयीजी अब वैसी छल नहीं कर पायेगी और अब शान्त हो जायेंगी—कहकर मुजाओं पर ताल ठोंकते, अपने भुके पैरों को चारो ओर धुमाकर नाचते हर गा उठते।

(भरत) वहाँ के ब्राह्मणों की प्रणाम करते। राजाओं की प्रणाम करते। दािंचयों को प्रणाम करते। अपने-आपको प्रणाम करते। कुछ न जानकर खुप खडे रहते। प्रेम भी तो सद्य का गुण रखता है।

इस दशा में स्थित भरत ने फिर हनुमान को देखकर पूछा—तुम कीन ही किया करके हमें बताओ । तुम कोई भी हो । फिर भी, त्रिमूर्तियों में से एक देव की समसा करनेवाले हो—यह मैं अनुमान से जान रहा हूँ।

तुम नेदस (ब्राह्मण) के वेष में आये हो। फिर भी, तुमको सृष्टि के शासक त्रिमृत्तियों में से एक मानता हूँ। अपना वृत्तान्त सुके सुनाओ —यों भरत ने कहा। तव शब्दायमान वीर-क्लयधारी हनुमान बीला—

हे राजन् ! मैं एक वानर हूँ । वायु का पुत्र, (सति के लिए) तपस्या करने-वाली अजना देवी के गर्म से उत्पन्न हूँ । आपके अग्रज (राम) की केवा करनेवाला शृत्य हूँ । अपने सहज रूप को बदलकर आया हूँ ।

प्रमु की दासता करनेवाले, श्वान-समान तुन्छ मुक्त वानर के वेष को आप अपने कमल-समान नयनो से देखें —यह कहकर अपना सहज रूप लेकर हनुमान् यों खड़ा हुआ कि स्वर्गवासी उसके सिर को अपने सम्मुख देखने लगे। (अर्थात्, गगन तक बदकर महान् आकार में खड़ा हुआ।)

श्राजना देवी के शिशु के उस रूप को देखकर दीर्घ धनुर्धारी दोनो वीर (अर्थात्, भरत और शत्रुप्त ) एव ब्रह्मा के पुत्र (विषष्ठ) सोचने लगे—'ब्रह्में । कैसा ब्रह्मत रूप हैं।' सारी जनता भय से विकल हो गई।

तब मरत ने हनुमान् से कहा - तुम इतने कँचे हो कि हमारी वात तुम्हारे कुंडल-भूषित कानों तक नही पहुँच सकती । अतः, अपने इस अनश्वर रूप को सकुचित

कर लो।

तब सूर्यशिष्य (हनुमान् ) आदर से अपने भीम रूप को छोटा करके खडा

हो गया। तब भरत ने उसे अपार संपत्ति तथा मनोहर आभरण प्रदान किये।
धनुर्घारी (भरत) ने गाय, वस्त्र, उत्तम नवरत्न, हाथी, अश्व, रथ, जल से
समृद्ध भूमि आदि दान किये।

१. 'कैनेयीनी'-शब्द यहाँ निन्दास्चक है।-जनु०

(भरत ने) फिर, अपने अनुज से कहा—प्राचीरों से श्राष्ट्रत हमारी अयोध्या में रहनेवाले सब लोगों के बीच महान् राव्दवाले नगाडे बजवाकर यह घोषणा करवा दो कि 'प्रमु का स्वागत करने के लिए सब लोग एकत्र होकर चलें।'

यह भी घोषणा करवा दो कि 'तीरण लगावें। वस्त्रावृत सुन्दर मंगल-कलश स्थापित करें। हाथियों, अश्वों और रथों का यथाविध अलंकार करें।'

यह भी घोषणा करवा दो कि अयोध्या के स्वर्णमय प्राचीराग्र से भरद्वाज मुनि के आश्रम तक उत्तम मुक्ताओं का वितान लगावे तथा नगर को नवीन रूप में अलंकुत करें।

भरत की आजा पाकर पर्वताकार हट धनुर्धारी शत्रुव ने उनके चरणो को नमस्कार करके, शास्त्रों के ज्ञान से संपन्न सुमंत्र को (वह आजा) सुनाई।

ज्ञान के समुद्र जैसे सुमंत्र ने वह वात सुनी, तो वकलंक प्रेम से आनन्दित हो उठा और घोषणा करनेवाले ( 'वल्लुव' नामक जाति के ) लोगो को यह आज्ञा दी कि 'मनोहर कांतिमय रत्नों से शोभायमान नगर-वीथियो में चूमकर नगाड़े वजाते हुए घोषणा कर दो।'

वल्लुव लोगों ने हाथियों पर से नगाड़े बजा-वजाकर सर्वत्र घोषणा की कि 'आज गगन और दिशाओं को पार करनेवाले ( अमित ) यश से युक्त चक्रवर्ती राम का स्वागत करने के लिए नगर के लोग, राजकुल एव समस्त सेना चले ।'

नगाड़े की ध्विन सुनते ही असीम आनन्द से भरकर राजाओ, ब्राह्मणी तथा पौरजनो से शब्दायमान वह अयोध्यानगर वीचियों से पूर्ण समुद्र के समान समझ स्टा

'अनघ (राम) का स्वागत करने के लिए चलो'—यह घोषणा उस स्वर्ण के समान थी, जो किसी अत्यन्त दरिद्र व्यक्ति को मिल जाय और उस घोषणा के समान थी, जो पूर्व में राम के विवाह के लिए जनकपुर जाने के लिए की गई थी।

साठ सहस्र अचौहिणी सेना, राजकुल के लोग तथा नगर के नर-नारी यों उमगते हुए चले, जैसे किसी संपत्ति की खोज करनेवाले को वह संपत्ति स्वयं आकर उसके हाथ लग जाय।

तीनों माताएँ स्वर्ण की पालिकयो पर आरूट होकर, देवताओं की स्तुति करती हुई चली । राजा भरत, अपने ही समान ऋषियो तथा बंधुजनो से घिरे हुए हनुमान् के कमल-समान कर को पकड़कर चले।

भरत रामचन्द्र की दो पादुकाओं को ही मुकुट के समान अपने सिर पर धारण करके, दोनों ओर चॅवर डुलते हुए, सप्त समुद्रों के जैसे हाथियों के चिंघाड़ते हुए, अनुपम श्वेतच्छत्र की छाया में चले।

इसी समय सूर्य मानो यह सोचकर ही कि 'मेरे भक्त राम का स्वागत करने के लिए पृथ्वी पर चलकर भरत जा रहा है। उसके कमल समान मनोहर चरणों को अपने ताप द्वारा पथरीला मार्ग जला देगा', अस्त हो गया हो।

सन्मार्ग पर चलनेवाले भरत ने, जो हनुमान् के कर की एकड़े हुए जा रहेथे,

हनुमान् से पूछा---लक्ष्मी के अधिपति वे प्रभु कहाँ ठहरे थे १ उनका पूरा वृत्तात हमें सुनाओ ।

भरत के यो प्रश्न करने पर हनुमान् ने नमस्कार करके कहा—'हे सुगंधित पुष्पों की माला धारण करनेवाले । हमारे प्रभु के अयोध्यानगर मे रहते समय और वन के लिए प्रस्थान करते समय जो घटित हुआ है, उनके बारे में कहने की क्या आवश्यकता है ?

फिर, हनुमान् ने, रामचन्द्र के चित्रकूट में निवास से प्रारम कर दशकड के वध तक घटित होने तथा अपने (हनुमान् के) अयोध्या आने तक का सब कृतात सुनाने का विचार किया।

पर्वत-समान दृढ धनुर्धारी पुरुषोत्तम राम दिच्चण मे स्थित चित्रकूट को छोड़कर फिर महा बलवान् विराध नामक रान्त्स का वध करके छनेक तपस्त्री-सत्तमो के निवासभूत दंडकारण्य में जा पहुँचे।

उस वन में स्थित ऋषियों ने राम से विनती की कि 'इ नीतिमान्। राचिनों की असहा पीडा से हम अपने तपः कर्म से स्खिलित हो गये हैं।' तव राम ने कहा—'मैं निश्चय ही पापियों का विनाश करूँगा। मेरे बचन से आप लोग अपने मन के सब ताप को दूर कर दें।'

रामचन्द्र दस वर्ष तक उस दडकारण्य में रहे, उसके पश्चात् असल्य ऋषियों के बचन के अनुसार अनुपम तिमल-सुनि (अगस्त्य) के आश्रम में जा पहुँचे। सताप-हीन ऋषियों ने आनंदित होकर प्रसु का स्वागत किया।

चुल्लू में समुद्र के जल को भरकर पी जानेवाले मुनिवर (अगस्त्य) ने विशाल नेत्रीवाले राम के सम्मुख जाकर उनका आर्लिंगन किया और ( राम को ) धनुष, अनुपम वेग से जानेवाले वाणों से पूर्ण त्णीर, कवच एवं दृढ करवाल दिये।

उसके पश्चात् वे महावीर प्रवाल-समान अरुण अधरवाली कलापी-तुल्य अपनी देवी तथा सत्य-यश से भूषित अनुज के साथ आगे गये और ग्रह्मराज (जटायु) के दर्शन करके मेघो से आवासित पचवटी में ठहरे।

कुछ दिनों के पश्चात् एक दिन महान् पापिनी राच्चसी (शूर्षणखा) नहाँ आ पहुँची और कोमल हृदयनाली सीता की उठा ले जाना चाहा। तब लह्मण ने मूर्चिछत हुई सीता की धैर्य देकर उस राच्चसी के नाक, कान आदि अग काट डाले। उस राच्चसी ने खर के पास जाकर सब बातें वताई।

खर, त्रिशिर तथा दूषण तीनो तीन अग्नियों के समान प्रज्वलित हो भड़क छठे और बड़ी भीषण सेना को साथ लेकर आ पहुँचे। रामचन्द्र अगने धनुष की ओर दृष्टिपात करे, इसके पूर्व ही (वे सब राज्य) अग्नि में रूई के समान जल गये। शूर्णणखा लंका बापस चली गई।

वापस चला गर।
 शूर्पणखा ने बीस भुजाओवाले राच्चस (रावण) को सब बातें सुनाईं। वह मड़क
 शूर्पणखा ने बीस भुजाओवाले राच्चस (रावण) को सब बातें सुनाईं। वह मड़क
 उठा। वह दसी दिशाओं को भयभीत करते हुए गाया-मृग को भेजकर स्वय त्रिदडधारी
 तपस्वी का वेष धारण किया और छन लह्मी (के ग्रश् सीता) को धरती के साथ
 तपस्वी का वेष धारण किया और छन लह्मी (के ग्रश सीता) को धरती के साथ
 स्टाकर ले गया।

मीता को उठाकर ले जाते नमय जटायु उछके नम्मुख आया। उनने जटायु से युद्ध करके उमे मार गिराया और सतप्त हृदयवाली (सीताजी) को अशोक वन में बढी बनाकर रखा। इधर प्रभु माया-मृग का वध करके लौटे और अनुज लडमण के साथ चलते हुए बाहत होकर गिरे हुए जटायु को देखा।

उम जटायु के अतिम सस्कार करके मनीहर ललाटवाली सीता को खोजते हुए दिचा दिशा में गये। मार्ग में उमके शाप के साथ कवध नामक राज्स के प्राणो को मिटाकर उसे मुक्ति दी। फिर, उनकी प्रतीचा में रहनेवाली शवरी का बातिथ्य स्वीकार किया।

उम श्वरी के कथनानुमार वे सूर्यपुत्र के निकट गये। उमसे मित्रता की और उसे विचन दिया कि वाली में मिलनेवाले दुःख से तुम्हें मुक्त करूँगा। उन्होंने ऐसा शर चलाया कि सप्त सालवृत्त तथा वाली का दृढ वत्त मिट गये और अपनी प्रतिज्ञा के अनुमार सुग्रीव को राजगद्दी प्रदान की।

वर्षां ऋतु व्यतीत होने के पश्चात् हमारे राजा (सुग्रीय) गवय, ऋपम, नील, मैन्द, जांववान्, शतवली, पनस, वालिपुत्र (ग्रगद) आदि वानर-सेनापितयों के साथ एक बड़ी वानर-सेना लेकर प्रभु के पाम आ पहुँचे।

सत्तर 'समुद्र' वानर-सेना गभीर जलिंघ के समान उमड़ आई। सूर्यपुत्र ने प्रत्येक दिशा में दो-दो 'समुद्र' संख्या में सेना को सीता का अन्त्रेपण करके एक मास के भीतर लौट आने की आज्ञा देकर भेजा।

यह दास दो 'समुद्र' सख्या वानर-सेना के साथ दिल्लण दिशा में जाकर, वालिपुत्र एव जांववान् की प्रेरणा से पर्वतमध्य-स्थित लका मे जा पहुँचा और सीता के दर्शन किये। वहाँ से लौटकर इस दास ने समाचार सुनाया, तो समुद्र-समान वानर-सेना दिल्लण समुद्र के तीर पर आ पहुँची।

ज्ञान के समान, पुष्पमालाओं से भूषित सुजाओं वाले विभीषण ने बीस सुजाओं-वाले अपने भाई से कहा कि तुम सीता को छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारी आयु समाप्त हो जायगी। पर, रावण ने उसे तिरस्कृत किया। तब विभीपण वहाँ से हटकर प्रसु की शरण में आ पहुँचा।

प्रसु ने उस (विभीषण) को अभय प्रदान किया और लका का राज्य भी दिया। फिर, कुछ दिनों तक वरण को तृप कर उनका साचात् करने के लिए दर्भ-शय्या पर जत करते रहे। वरुण के न आनें से राम की आँखें कोध से लाल हो गई, तब सस समुद्र तथा वरुण की देह मुलस गई।

फिर, वरण प्रमुकी शरण में आया। विजयी वानर-वीरों ने जत्साह के साथ समुद्र के मध्य शैलों से सेतु निर्माण किया। उस मार्ग से वे उज्ज्वल लकानगरी में प्रविष्ट हुए। देवता भयमुक्त हुए।

प्रभु ने अपना धनुष भुकाकर कैलास को उठानेवाली (रावण की) भुजाओ की मच दिग्गजों के दाँतों से युक्त इट वच्च को तथा दस मिरो को मेदकर गिरा दिया। साथ ही,

कुमकर्ण के पैर और कठ एव हिंस राचमों के समूह को धराशायी कर दिया। इस प्रकार उन्होंने देवीं के संताप की मिटाया।

लच्मण के एक वाण से इन्द्रजित् नामक अग्रतिकार्य प्रताप से युक्त राज्ञस तथा उसके बधुवर्ग सब विध्वस्त हुए । पुष्पवर्णा करनेवाले देवों ने उस टिन कवंथी की नाचते हुए देखा ।

देव, मुनि, सिद्ध, उनकी स्त्रियाँ तथा तीनों लोकों के निवासी वारी-वारी से प्रमु की स्तुति करने लगे। फिर, अतसीपुष्प-समान रगवाले प्रमु ने ज्ञानवानों से श्रेष्ट विसीषण को सब कर्त्तेच्य बताकर मृतकों के श्रंतिस संस्कार करने को कहा।

हे शत्रुमास से सिक्त श्राल को धारण करनेवाले वीर (भरत!) जिस समय चतुर्मुच, वृषभवाहन, हरिणसुख (मय) आदि मधु-भरे पुष्पों से भूषित प्रसु की स्तृति कर रहे थे, उस समय प्रसु ने देवों की माता (सीता) को अग्नि-प्रवेश करने को कहा। अग्निदेव ने उन (सीताजी) के पातिव्रत्य को प्रमाणित किया, तव वे शान्तकोध हुए।

सत्य से विचलित न होनेवाले दशरथ तव विमान पर आ पहुँचे। राम अनुज लक्ष्मण एवं हिस्ती-तुल्य सीताजी ने उनके चरणों को नमस्कार किया। चक्रवर्ती दशरथ) ने जनको गाढालिंगन मे वाँघकर अश्रु-रूपी कलशजल से उनका अभिपेक किया। फिर, उन्होंने प्रभु से कहा—उत्तम गुणवाली मीता पर कृपा करो।

प्रभु ने उनसे वर माँगा कि मेरी जननी प्रेममयी (कैंकेयी) को एवं उनके पुत्र भरत को आप पुनः मेरी जननी एवं अनुज के रूप में स्वीकार करें। दशरथ वह वर प्रदान करके चले गये। स्वर्ग के देवता भी वानरों के मुखी जीवन के लिए आवश्यक अनेक वर देकर चले गये।

निष्कलंक यश से युक्त लंकेश (विभीषण) ने सत्तर 'समुद्र' वानर, सडसठ करोड़ राज्ञुस, एक चक्रवाले रथ पर आसीन उटार सूर्यपुत्र (सुग्रीव)—सबके आनन्द को बढाते हुए पुष्पक-विमान ला दिया।

उत्तम प्रसु प्रेम के साथ आपका स्मरण करते हुए तथा स्थंपुत्र, वानर-सेना, प्राचीन नगरी लंका के स्वामी (विभीषण) आदि से घिरे हुए, स्नीरत्न (धीताजी) के माथ उन उत्तम विमान पर आरूढ हुए और मरद्वाज के आश्रम में आ पहुँचे।

आपके प्रति अगाध प्रेम के कारण रामचन्द्र ने सुक्ते आपके पान यह कहकर मेजा है कि 'इस अँगृठी को दिखाकर एस (भरत) का सताप दूर करना', प्राचीन समुद्र की पारकर (राम पर) मिक्त रखने के कारण नारी लंका की अग्रिसात् करनेवाले हुनुमान ने इस प्रकार कह सुनाया।

वायु के उत्तम पुत्र के इस प्रकार कहने पर भगत ने आँखों से आँस् यहाते हुए कहा—एक भाई, वडे प्राचीरों से सुरक्तित लंका में, राक्तमों का वध करने में निरत हुए नीलमेध (जैसे राम) के पीछे पया। मैं भी एक भाई हूँ, जो यहाँ रहकर यह गारा बृत्तात सुनता हुआ दुःखी हो रहा हूँ। अही ! मेरा दास्य भी बहुत सुन्दर हैं।

यों मन में विहुल होकर टोनी आँखों से आँस् बहाते हुए अपने दिवण कर ने

हनुमान् के अवल हस्त को पकडे हुए भरत पैदल चलकर, उदयाचल पर मेक की परिक्रमा करनेवाले सूर्य के उदय होने के पूर्व ही, जल से समृद्ध गगा नदी के तट पर जा पहुँचे।

सूर्य ऐसे उदित हुआ, मानो हमारे प्रभु जो रावण का वध करके अयोध्या में जौट रहे हैं और भृदेवी तथा कमल पर आमीन लहमीदेवी को आनन्दित करते हुए जो सुकुट धारण करनेवाले हैं, उस सुकुट में लगाने योग्य, सान पर चढ़ाये हुए एक बहुत चमकीले रत्न को अपने मिर पर उठाये हुए पूर्व दिशा का स्वामी (इन्द्र ) आ रहा हो।

भरत ने प्रातःकाल के योग्य सब कर्त्तव्य पूर्ण किये। राम की परस्पर समान चरणों की पादुकाओं को प्रणाम किया। फिर, वानर-वीर (हनुमान्) को देखकर कहा— 'है अनेक शास्त्रों में व्युराग्न ! कदाचित् तुम्हारी वात मे त्रुटि हो गई है। आरम्भ से विचार करने पर क्या तुम्हारे वचन का भी विरोध हो सकता है 2'

हे नीर। यदि सत्तर समुद्र सख्या नानर-सेना एवं लंकेश की बड़ी सेना सब एकत्र होकर आ जाती, तो क्या गम्भीर समुद्र के जैसा बहुत दूर तक न्यास होनेनाला उसका निर्घोष नही सुनाई पड़ता १ (किन्तु, कोई आहट नहीं सुनाई पड़ रही है।) अतः, तुम्हारी बात भी केसी है !—यों भरत ने कहा।

हे महिमामय ! भरद्वाज का आश्रम यहाँ से दो योजन दूर पर ही तो है श तरंगायमान समुद्र-समान सत्तर समुद्र सेना अगर उम आश्रम मे है, तो क्या ऐसी निश्शब्दता आई रहती शहमारे प्रभु कहाँ हैं 2—यों हनुमान् की वात पर सदेह करते हुए भरत ने कहा ।

भरत के यह कहते ही हनुमान् ने उनको नमस्कार करके कहा— है अत्युत्तम तपस्या में निरत रहनेवाले ! वरदायी भरद्वाज के द्वारा, देवों की पूजा करके दिये गये मधुर भोजन को पाकर सारी सेना मस्त हो सो गई होगी। यह निश्चित है।

हे प्रसु! देवों के द्वारा दिये गये अरण्य में भ्रमरों से घिरे मधु, कद, शाक, फल आदि को समृद्ध रूप में खाने से वानर सब कुछ शब्द किये विना निद्रामग्न हो गये हैं। आप चिन्तित नहीं।

आप एक चणकाल में अपने दोनो आँसू-भरे नयनों से हमारे प्रभु को आते हुए देखेंगे।—यों हनुमान् ने कहा। अब हम यह कहेंगे कि भरद्वाज आश्रम में सुन्दर तथा वक धनुष धारण करनेवाले कमलनयन (प्रभु) ने क्या किया।

अपूर्व तपस्या-सपन्न मरद्वाज ने पड्रस से युक्त भोजन समृद्ध रूप मे दिया। रामचन्द्र, दीर्घ नेत्रों से युक्त सीतादेवी तथा अन्य वन्धुजन के साथ उनका दिया हुआ भोज स्वीकार करके हर्षित हुए। तव किरातराज गृह विशाल सेना के साथ वहाँ आ पहुँचा।

राम के दर्शन करके गुह के नयन और मन हर्ष से भर गये। आँसू वहाता हुआ वह उनकी परिक्रमा करके उनके कमल-समान चरणों पर दंडवत करके गिरा। प्रभु ने उसे उठाकर अपने भाई के जैसे ही अपने वच्च से लगाकर उसे अपने गाढा लिंगन में वाँध लिया। फिर पूछा—क्या तुम्हारे पुत्र और पत्नी अच्चय कुशल से पूर्ण हैं तो ?

गुह ने राम से कहा — इस दास को आपकी कृपा प्राप्त है। व सब (अथौत्, पत्नी-पुत्र) मेरे लिए उतने अमूल्य नहीं है। आपसे कभी पृथक् न होकर आपका अनु- गमन करनेवाले अनुजदेव (लह्मण) के जैसा आपका दास्य करने का सौभाश्य सुक्ते नहीं प्राप्त हुआ। ऐसे अज्ञान से पूर्ण हृदयवाले सुक्त दास का जीवन व्यतीत करना क्या सुन्दर कहा जा सकता है 2

इस प्रकार के अनेक वचन कहकर व्यथित होनेवाले गृह को देखकर राम ने कहा—हे उत्तम! तुम क्यों ऐसी वार्ते कह रहे हो १ मेरे लिए तुम भरत से भिन्न नही हो। जाओ, सुखी रहो। फिर, उस किरातराज ने लह्मण के सुन्दर चरणो को नमस्कार किया और जगन्माता सीताजी के चरण-कमलों को दडवत किया।

फिर, सर्वश्र प्रभु ने अपने बन्धु सुग्रीव आदि को ग्रह का परिचय दिया—यह जल से समृद्ध गंगा के दोनो तटो का राजा है। सब प्राणियों पर माता से भी अधिक प्रेम रखनेवाला है। नीति से स्विलत न होनेवाले किरातों का राजा है। इसका नाम ग्रह है। यह खदारगुण है और सब से प्रशसनीय भी।

राम के यह कहते ही वानरपितयों ने उस (गुह) को गले लगाया और मिन्नता की। इतने में सूर्य भी धरणी को अधकार से आवृत करता हुआ मेरु के उस पार

चला गया।
प्रफुल्ल पुष्पो की माला से भूषित प्रमु ने सध्या-कृत्य संपन्न करके स्वणंभय
प्रमुक्ल पुष्पो की माला से भूषित प्रमु ने सध्या-कृत्य संपन्न करके स्वणंभय
कणाभरणों से भूषित कलापी तृल्य सीता-सहित विश्राम किया। अनुज (लह्मण) और
कृष्णाभरणों से भूषित कलापी तृल्य सीता-सहित विश्राम किया।
यह समुद्र-समान सेना से घिरे हुए, सजग रहकर पहरा देते रहे। यो राजि व्यतीत हुई
और सूर्य छदित हुआ।

श्ववदायमान वीर-वलयो से भूषित राम ने प्रातःकाल के कर्त्तव्य पूर्ण किये। अपूर्व तपस्या-सपन्न भरद्वाज को नमस्कार करके उनसे विदा ली और अपने अनुज (लह्मण) तथा उज्ज्वल आभरणो से भूषित सीताजी को साथ लेकर ब्रह्मा के द्वारा प्रदत्त पुष्पक-विमान तथा उज्ज्वल आभरणो से भूषित सीताजी को साथ लेकर ब्रह्मा के द्वारा प्रदत्त पुष्पक-विमान पर आरूढ हुए। फिर, भरद्वाज तथा उनके साथी सुनियों के मन के द्वारा अनुस्त होते हुए अयोध्या की ओर चल पडे।

जब पुष्पक विमान गगन में निर्वाध उडता हुआ जा रहा था, वव मधुर फलो से पूर्ण अतिकमनीय सौन्दर्य से युक्त देवेन्द्र के नगर को भी मात करनेवाली अयोध्या का प्राचीर दिखाई दिया।

जब स्वर्णमय प्राचीरों से आवृत अयोध्या दिखाई पडी, तब शानरूप प्रभु ने अपने साथियों को देखकर कहा—िकमी के भी द्वारा वर्णन करने को अशक्य अयोध्या नगर वह दिखाई दे रहा है। सब लोगों ने कर जोडकर उसे नमस्कार किया।

जैसे गगन में एक ही साथ अनेक सहस्र सूर्य प्रदित हो गये हों, यो कार्ति विखेरने-वाला वह स्वर्णमय विमान तथा राजाओं के राजा राम (भरत एव हनुमान के) दृष्टिपथ में आये।

हनुमान् ने भरत से कहा—हं महिमामय । प्रफुल्ल कमल जैसे नयनोवाले राम, समुद्र-समान वानर-सेना, सती नारियों के आभरण-समान सीता देवी तथा तुम्हारे अनुज धनुषारी (लद्दमण)—आ रहे हैं, देखों ।

चौदहां भुवनों के प्राणी भी उन विमान पर आस्ट हो जायें, तो भी उमपप पर्यात स्थान बचा रहे, ऐसे उन अनुपम स्त्रणमय विमान पर प्रजयकाल में भी विनाश में रहित प्रभु दिखाई दे रहे हैं।—यो हनुमान् ने आने को उद्यत राम को दिखलाया।

स्वर्णमय कातिवाले मेरु की कंटरा के मध्य विद्युत् के साथ शोमायमान, नील मेष के जैसे दिखाई पडनेवाले राम द्योही प्रकट हुए, त्योही उनकी अगवानी करने के लिए आई हुई जनता मे ऐसी हर्पध्वनि उठी कि वह टिल्लण की नगरी लंका के भी पार सुनाई पडी।

अनुज भरत ने कमल-समान नयनों से युक्त अपने प्राण-समान माई को इस प्रकार आते हुए देखा, मानों सत्य की रह्या करने के लिए मानमय देह का त्याग कर विष्णुलोक में गये हुए उनके पिता (दशरथ) ही आ रहे हो।

जैसे खोर्ड हुई सपत्ति के पुनः प्राप्त होने पर किसी की वरिद्रता संपूर्ण रूप से मिट गई हो, ऐसे ही भरत का समस्त शोक दूर हो गया। मनुकुल श्रेष्ठ राम को प्रणाम करने के लिए भरत ने हनुमान के कर को (जिसे वे अवतक पकडे हुए थे) छोड़ दिया।

उस समय हनुमान् वहाँ से (गगन में) उडकर उस विमान के पास पहुँचा और चक्रधारी (राम) के सम्मुख बानट के अश्रुओं से सिक्त वच्च के साथ प्रणाम करता हुआ खड़ा रहा ।

फिर, हनुमान् ने राम से निवेदन किया—हे लक्ष्मी से अलकृत वस्त्वाले ! श्वान-समान इस दास ने प्रध्यिति अपिन में कूदने को सन्तद्ध पर्वत-ममान कथोंवाले भरत को आपके आगमन का समाचार सुनाकर यचाया । उससे सारा लोक जीवित रह गया ।

तव राम ने हनुमान् से कहा—हं सत्यवान्। हं माता से भी अधिक प्रेमसय ! हमारे पाप-परिणाम मिटाने पर भी न मिटकर उत्तरोत्तर वढते ही जा रहे थे। किंतु, उन सव विपटाओं से बचाने के लिए हम तुम जैसा एक व्यक्ति प्राप्त हुआ है। यह हमारा बड़ा भाग्य ही है।

यो कहकर पर्वतों के समान पुष्ट कघोवाले प्रभु ने हनुमान को गाढालिंगन मं वॉध लिया। फिर कहा—महान् उपकार करनेवाले तुम्हारे वारे में, अपने पिता के वारे में, अपने अनुज (लक्ष्मण) के वारे में तथा अपनी माता (कौमल्या) के वारे में मैं क्या (प्रशंसा के शब्द) कह सकता हूँ 2

तव रामचन्द्र की परस्पर समान पादुकाओं को अपने मिर पर लिये, कर जोड़े, 'भीतर प्राण कुछ रोप है'—यो स्चना देनेवाली अतिकृश देह के साथ अत्यंत कीर्तिमान् भरत निकट आ पहुँचे।

पुरातन वर्म के साच्ची-जैसे वने हुए हनुमान् ने, समीप आये मरत की नमस्कार करके राम से कहा-अस्पत लोभ के कारणभूत राज्य की रचा करनेवाले अपनी माता के विरुद्ध गये हुए तथा अपने भ्राता पर अनुपम भक्ति रखनेवाले इन माई को देखें।

हनुमान् ने भरत को दिखाया। उनको देखकर प्रफुल पुष्पो की माला से भूषित राम की जो दशा हुई, उसका वर्णन करना हो, तो (कह सकते हैं कि) उनकी वही दशा हुई, जो पिता को विमान पर आये हुए देखकर हुई थी। तव राम ने मन में सोचा कि 'अब मैं अयोध्या के निवासियों को, साठ सहस्र अचौहिणी सेना को, माताओं को एवं अन्य लोगों को देखँगा।' तब फट वह विमान समतल भूमि पर उत्तर आया।

ज्योही राम के द्वारा आरूढ वह विमान पृथ्वी पर उतरा, त्योंही सब प्राणियों न ऐसा अनुभव किया कि जैसे वह विमान पृथक्-पृथक् उन प्राणियों को स्वर्गलोक का आनन्द देने के लिए ही आया हो।

जम समय माताओं के पास रामचन्द्र, अपनी माँ के पास आये हुए बछ्छ के समान वन गये। माया से मुक्त लोगों के मन के लिए विलय का स्थान वन गये। अपने उत्तम अनुजों (भरत और शत्रुझ) की आंखों की पुतली इन गये। सबके लिए उनका दर्शन ऐसा था, जैसे ज्याधित्रस्त शरीर से निकले हुए प्राण पुनः लौट आये ही।

दीन प्राणियों के लिए रामचन्द्र का आगमन ऐसा था, जैसे उनकी माता ही आ मिली हो | उनपर भक्ति रखनेवालों के लिए ( उनका आगमन ऐसा था ), जैसे उनको अलभ्य अमृत मिल गया हो | उत्तम मुनियों को ऐसा लगा, मानों (परमातमा) अव्यक्त रहकर सम्मुख प्रकट हो गया हो और सुन्दर नयनोंवाली स्त्रियों के लिए वे मत्त करनेवाले मदा के समान लगे ।

उस देश के लोगों के लिए राम के अतिरिक्त अन्य कोई प्राण ही नहीं थे। उनके वियोग से कुमुद-भरें खेतों से युक्त कोशल देश एवं अयोध्या के लोग अत्यन्त विकल होकर जीवन व्यतीत कर रहे थे। अब उनके आगमन से पुरुषों तथा आम के टिकोरे-जैसी आँखोंवाली खियों की ऐसी दशा हुई, जैसे चित्रस्थ प्रतिमाएँ चैतन्य पाकर सजीव हो गई हो।

सुगधित चूर्ण, चंदन, वृत, वर्तुल रेखाओं से युक्त सीपियों से उत्पन्न मोती, पुष्प, लगाम से युक्त अश्वों के मुखों से मरनेवाला फेन, गर्जों के विविध रगवाले त्रिविध सदजल, कस्तूरी से अलकृत स्त्रियों की आँखों से मरनेवाले अश्र—ये सव गिरकर समुद्र से अधिक मात्रा में उमड़ चलें।

जब सब लोग ऐसी दशा को प्राप्त हो रहे थे, तब विमान निकट आ पहुँचा। राम की तीनों माताएँ, अनुज, यशोपबीत से शोमायमान विसष्ट—सब लोग स्वर्णमय विमान पर चढ़ गये। तब रामचन्द्र ने पहले अपने कुलगुरु के चरणो की साष्टाग प्रणाम किया।

बसिष्ठ ने राम को उठाकर उन्हें आशीर्वाट दिया और सब विषवाओं को दूर करते हुए बार-बार उनका आर्थिंगन किया। फिर, लक्ष्मण ने उन्हें प्रणाम किया, तो उनकी विमिष्ठ ने उठाकर अनेक आशीर्वाद दिये।

फिर, राम ने पहले कैफेयी के चरणों को प्रणाम किया। उसके पश्चात घर्ने कुतलोवाली अन्य दोनो माताओं को प्रणाम किया। उन माताओं ने वात्तल्य के साथ उन्हें उठाकर गले लगाया और अपने कमल-समान नयनों से अशु बहाकर उनको अभिषिक किया।

अ।साअफा प्रथा। इसिनी के समान गतिवाली सीताजी ने भी ७०र्थुक क्रम से गृहको नमावान किया। अपना ७एमान न रखनेवाले लक्ष्मण ने सत्र माताओं को प्रणाम किया। उन माताओं ने उन (लह्मण) का गाढ आलिंगन करके आशीर्वाद देकर कहा--राम का भाई बनने की योग्यता एक तुममे ही है। तुम चिरंजीवी रहो।

भरत ने राम की दोनो पादुकाओं को मेंट के रूप में समर्पित करके उनके कमल-समान चरण-युगल पर गिरकर नमस्कार किया। सिसकी भरकर रोनेवाले उन भरत को देखकर राम कुछ कहना भूलकर स्तब्ध-से खड़े रहे और फिर, उन्हें ऐसे आर्लिंगन में वाँघ लिया, जैसे प्राण एव शरीर एक हो गये हो। यो आलिंगनबद्ध राम अश्रु वहाने लगे।

इस प्रकार जब राम ने भरत का आर्लिंगन किया, तब उनकी आँखों से वहनेवाले ऑसुओं की वाढ़ से, यौवन के सौन्दर्य को कुठित करनेवाली भरत की मिलन जटाएँ धुल गईं। राम ने अपने भाई का सिर सूँघा। उनकी ऐसी दशा हुई, जैसे गाय ने अपने (खोये) बळ्डड़े को पा लिया हो।

सव लोग यह सोचकर दुःखी हो रहे थे कि राम के साथ वन में रहकर कष्ट मोगनेवाले (लन्मण) की देह अधिक छश है या शोकमार से अयोध्या में विकल रहने-वाले (भरत) की देह अधिक छश है—िकसकी देह अधिक छश हुई है १ उसी समय कमल-समान विशाल नयनों से अश्रु वहानेवाले भरत ने आजानुलवी हाथों से लन्मण को उठाकर गांदालिंगन में बाँध लिया।

तीनों के अनुज शत्रुझ ने सिरपर हाथ जोड़े, देवाधिदेव राम के चरणों को तथा वीर-चलय से भूषित लद्दमण के चरणों को नमस्कार किया। उन दोनों ने उन (शत्रुझ) को उठाकर गले लगाया। फिर, उन ( शत्रुझ) ने हसिनी-तुल्थ सीताजी को प्रणाम किया।

राम ने अपने अनुज भरत एवं उनके साथ रहनेवाले शत्रुष्ट को अपने दोनो हाथों से आर्लिंगन करके उनको अपने प्राण समान मित्रों का परिचय कराया। स्थिर प्राण-समान (सुग्रीव आदि) मित्रों ने भरत एव शत्रुष्ट को नमस्कार किया।

सुगधित पुष्पमाला से भूषित बच्चवाले भरत ने वानरपति, वालिपुत्र, कुसुद, जाववान्, नील तथा अन्य वानरो को एव राच्चसराज विभीषण को देखकर पृथक्-पृथक् उचित आदर-वचन कहकर उनका सत्कार किया।

तव सुन्दर कघो से शोभायमान सुमंत्र मंत्रिगण तथा सेनापतियों एव सिद्र-भूषित गज जैसे राजकुल के लोगों के साथ वहाँ आया।

रोदन और हर्ष— दोनो अहमहिमका के साथ वढ रहे थे। यो सुमंत्र राम की नमस्कार कर अशुभरे नयनो के साथ खड़ा रहा। राम ने उसकी गले लगाया। अनुज (लद्मण) ने भी उसे गले लगाया। तब सुमंत्र ने कहा— 'अव इस भूमि को कोई विपदा नहीं रही।'

तव अपना उपमान न रखनेवाले वीर (राम) ने कहा—सारी सेना विमान पर

चढ़ें। तब अयोध्या से आई सेना जम विमान पर यो चढ़ी जैने जमडनेवाला नमुद्र मेघो प सध्य समा गया हो। फिर, वह (तना) राम तथा लहमण के चरणों को नगस्कार पर एडी रही।

गगन के देवताओं ने यह कहते हुए कि सुगिधत पुष्पों ते अलक्ष्म इन पुष्पक-निमान का उपसान ब्रह्माड को अपने में नमानेवाला विष्णु का उदर भी नहीं होगा तथा अपार देशे के ज्ञाता वामन मुनि (अगस्त्य) का दुल्लू भी नहीं होगा (जिन जुल्लू में नारा समुद्र रमा गया था), उसपर पुष्प वरनाये।

उम विमान से नगाड़ों की ध्वनि, वैदों की ध्वनि, शखनाद, सगीतनाद तथा सब लोगों के शब्द ऐसे छठे, जैसे बज़-समुदाय तथा मतसमूद्र एक साथ मिलकर दिगतों तक ब्यास होनेवाले शब्द कर रहं हो। वे नय शब्द गगन के देवताओं के जय-जयकार दें. शब्द से दब गये।

वहाँ से एठकर वह विमान गगन-मार्ग से अयोध्या की बोर चलने लगा, तो ऐमा लगा, मानो इस पृथ्वी के निवासी भूमि के साथ उठकर स्वर्ग का सदर्शन करने के लिए तुमुल शब्द करते हुए जा रहे हो ।

देवों के द्वारा वरसाये गये पुष्पों के साथ वह विमान चलकर न'न्द्याम मंडन प्रकार आ पहुँचा, जैसे देवताओं और देवेन्द्र की साथ लेकर अमरावती नगर ही वहाँ आ पहुँचा हो। (१-३५८)

## अध्याम ३८

राजमुकुट-धारण पटल

सुकुटधारी वालिपुत्र आगे-आगे जा रहा था। आदिशेष के समान त्रीर हनुमान् पीछे-पीछे जा रहा था।

सड़सठ कोटि वानर-वीर, अपनी-अपनी योग्यता के अनुकूल उत्तम सज्जा से अलकृत हो, मानुप-रूप धारण किये, अपनी वीरता से लोगो का आदर प्राप्त करत हुए, श्वेत छत्र, चन्दन-लेप तथा पुष्पमालाओं से युक्त हो गजारूढ होकर चले।

सुखपट्टवारी महान् गजो, पीतस्तर्ण-निर्मित रथों, मडलाकार श्वंतच्छनो, पाश्वों में हुलनेत्राले चामरो तथा उन्नत किरो पर गगनचुबी उज्ज्वल किरणो से खचित रत्नमय किरीटो से युक्त हो हाथ जीडे हुए अहारह देशो के राजा राम को घेरकर चले।

वानर-स्त्रियाँ, देवस्त्रियो का रूप घारण कर, दोषहीन हाथियो, कि किणी-भूषित अश्वो तथा अन्य वाहनो पर आरूढ होकर सीनाजी को यो घेरकर चली, ज्यों नस्त्र चन्द्रमंडल को घेरकर चलते हैं। इस प्रकार सीताजी उज्ज्वल वर्णवाले सुन्दर विमान पर आरूढ होकर चली।

देवता एव ऋषि, सब दिशाओं में पुष्पों की घनी एव निरतर वर्षा कर रहे थे। मूमि पर सर्वत्र पुष्प-ही-पुष्प दिखाई दे रहा था। उसके अतिरिक्त अन्य कुछ दिखाई ही नहीं देता था। अतः, भूमि का नाम सार्थक हो गया।

जो गज चौदह वर्ष तक श्रीष्म ऋतु के जलहीन मेघो के समान, मद-रहित होकर रहे, अब वे सब अलकारों से सिंजत होकर, कपोलों से यो मदजल बहाते हुए चले, मानो चौदह वर्ष के पश्चात् प्रभु के बन से लौट आने पर जनके हृदय में जो आनन्द भर गया, जसे ही वे प्रकट कर रहे हो।

किंकिणियों से भूषित अश्व यो हिनहिना छठे, मानो मूक व्यक्ति ने बोलने की शिक्त प्राप्त कर ली हो या मेघ गरज छठे हो। पुष्पदृद्ध यो पुष्पित हो गये, मानों (छनके पुष्पित होने की) ऋतु ही आ गई हो। शत्रुओं पर जैसे धनुष मुकते हों, यो मुकी हुई माहोवाली रमणियों के शरीर में स्वर्णमय दाग प्रकट हुए। र

जस शुभ सहूर्त में वैभव तथा महस्व से युक्त प्रसु (राम) अयोध्या पहुँचे। माताओं को प्रणाम किया। विष्यु-मन्दिर में पहुँचकर अपने कुलदेव रगनाथ के सम्सुख दंडवत किया और भूमिदेवी तथा कमल-निवासिनी लच्मी के दर्शन किये। (रगनाथ-लच्मी एवं भूमिदेवी के दर्शन एक ही साथ होते हैं।)

अयोध्या के नर-नारी जो अपने वस्त्रों को सँमालने (अर्थात् वदलने) की वात ही भूल गये थे, अव (वनवास के पश्चात्) रामचन्द्र के आगमन से यो आनिन्तित हुए कि उनके वस्त्र खिसक रहे थे और वे वार-वार (उन वस्त्रों को) सँमाल रहे थे। वे पुलकित होकर चछल-चछल पड़ते थे। वे ऐसे लगते थे, जैसे मद्यपान से मत्त एवं वस्त्रहीन हो नाच रहे हो।

<sup>?</sup> तमिल में 'भू' का उचारण 'पू' भी होता है। 'पू' शब्द के दो अर्थ हैं: भूमि और पुष्प। अत', इस पद्य में यह कहा है कि पुष्पादत होने से 'मू' का यह 'पू' नाम सार्थक हो गया।--अन्।

र, प्रेम के कारण युवतियों की देह में पीले-पीले दाग-से निकल आते हैं। उनकी बीर सकेत हैं।---अनु०

उस अद्भुत अवसर से उत्पन्न आनन्द की घवराहट में वेश्याओं के वस्त्रों की राजाओं ने पहन लिया। स्वर्णमय आमरणधारिणी रर्माणयों के वस्त्रों की ब्राह्मणों ने पहन लिया। जो चन्दर्न-लेप से युक्त नहीं थे, वे भी जनता की भीड़ में पड़कर स्वय चन्दन-लिस ही गये।

अर्ड चद्र-समान ललाटवाली अयोध्या की रमणियाँ, जो प्रभु के राज्य छोड़कर चोदह वर्ष के लिए वन चले जाने से आनन्द-रहित होकर अपने प्रियतमों की संगति छोड कर रहती थी, अब प्रभु के आगमन से प्रसन्न हुई और अपने श्रंगोको आभरणों से यो अलहत कर लिया कि उन्हें देखकर पुरुषों के मन विचलित हो छठे।

देवलोकवामियों के शरीर की दिव्य सुगधि तथा अससे मिन्न मर्त्यलोक की सुगधि दोनो मिलकर एक द्मरे पर व्याप्त हो गई, जिससे मर्त्यलोक की रमणियों एव देवलोक की रमणियों के मन में मान अलन्न हो गया और दोनो निःश्वास भरने लगी।

ऐसे समय में राम ने भरत को देखकर कहा—पिवनहृदय विभीषण को, स्यंपुत्र सुग्रीत को तथा वानरों को एवं सबको हमारे प्राचीन प्रासाद के सुन्दर हुएय दिखाओ।

राम के यह कहते ही भरत ने नमस्कार किया और सबको लेकर चले। देवताओं के साथ मर्त्यलोक के निवासी भी जिसकी वन्दना करते हैं, उस लह्मी देवी के निवासभूत, मेरु-समान उन्नत दिव्य राजप्रासाद मे सभी प्रविष्ट हुए।

सदा अविचल चित्तवाले विभीषण आदि बीर, सर्वत्र हीरक, माणिक्य, इन्द्रनील, मरवत आदि रत्नो की किरणों के फैलने से विस्मय से भर गये और भ्रांतिचत्त हो स्तब्ध खंडे रहे।

विष्णु वे वत्त् स्थल पर विराजमान कौस्तुमर्माण के समान उज्जवल उस प्रासाद की देखकर विभीषण आदि ने उसके बारे में भरत से प्रश्न किया। तब भरत ने कहा प्राकाल में कमर्जानवासी ब्रह्मा ने सुन्दर कथोंबाले इत्वाकु की तपस्या से प्रसन्न होकर इस प्रासाद) को प्रदान किया था।

कमलभव ब्रह्मा के द्वारा इस्वाकु को प्रवत्त इस प्राप्ताद में निरतर लस्मी निवास करती है। भरत की यह बात सुनकर विभीषण आदि ने कहा— 'क्या इसके प्रभाव का वर्णन हम जैसे लोग कर सकते हैं ?' फिर, छन्होंने हाथ जोड़कर प्रासाद को नमस्कार किया और एक दूसरे मडए में जा पहुँचे।

श्रमाव यह है कि देवताओं के शरीर में मर्त्यलोक की गध पाकर अप्सराएँ यह सोचकर रुठ गई कि उन देवों ने मानवियों से सगम किया है। वैसे ही मानुष-स्थिषाँ अपने प्रियतमों में दिव्य गन्न पाकर कुळ सन्न कर मान कर वैठी। — अनु०

सप्तसमुद्रो तथा सर्वतीथों के जल एकत्र करना किंचित् कठिन कार्य है। तब एक चक्रवाले ग्थ स युक्त सूर्य के पुत्र (सुग्रीव) ने हनुमान् की ओर देखा। सकेत पात ही वह (हनुमान्) समुद्रो से आवृत सब धरती को पार कर चल पड़ा।

तव भरत ने सुमंत्र से कहा—ऋषिसत्तम विसिष्ठ तथा अन्य सव मुनियो एव विमो को बुलाओं। रथ चलाने मे समर्थ उस सुमत्र के सूचना देते ही सृष्टिकत्तां ब्रह्मा के पुत्र, पवित्र तथा महान् तपस्यावाले विसिष्ठ था पहुँचे। सबने उठकर उनके चरणो को नमस्कार किया।

भरत ने उन (विसिष्ठ) को आसन दिया। उसपर आसीन होकर महर्षि ने कहा—उत्तम भूमिदेवी के साथ तथा कमल पर आसीन लक्ष्मी के साथ रामचन्द्र हिंकत होकर चिरकाल तक राज्य करते रहे। उनके योग्य ककण-धारण करने के लिए शुभ दिन कल ही है।

वृहस्पति-तुल्य अनेक ज्योतिषियो तथा वसिष्ठ ने चद्र-समान श्वेतच्छ्रत्रधारी दशरथ-पुत्र राम के राज्याभिषेक के लिए योग्य दिन तथा मुहूर्त्त का निर्णय किया और सर्वत्र समाचार भेजा।

वादरणीय दूती ने तीनो लोको मे जाकर (राम के राज्याभिषेक की) सूचना दी। तीनो लोको के सब लोग अयोध्या मे आ पहुँचे। किसी गली मे भी कोई बचा नहीं रह गया। अब क्या चतुर्मुख के लिए भी यह सभव हैं कि वे उन अभ्यागतो सख्या बता सकें।

तव विसिष्ट महर्षि के साथ भरत, सूर्यपुत्र, राज्ञसराज, जाववान, वािलपुत्र तथा दोषहीन पराक्रमवाले अन्य सव वीर उठकर गये तथा ईर्ष्यां नामक गुण से सर्वथा रहित चित्तवाले प्रभु (राम) को नमस्कार करके यह निवेदन किया—

'हे बीर । तुम्हारे सुकुट-धारण के योग्य शुभदिन कल ही हैं। उसके योग्य कर्त्तव्य पूर्ण करो।' मन्मथ को जलानेवाले ललाटनेत्र तथा कोमल 'पूलें' नामक पुष्पों से शोभायमान शिवजी के समान प्रभाववाले वसिष्ठ ने राम से इस प्रकार कहा।

तव ब्रह्मा की आजा से शास्त्रज्ञ मय ने शिल्ण्शास्त्रोक्त विधान से विनम्र चित्त-सिहत भली भॉति नाप-जोखकर विशाल मंडप का निर्माण किया।

सुग्रीव की यह आज्ञा पाकर कि 'चारो दिशाओं के समुद्रो के जल एव पुण्य-नदियों के जल आज ही ते आओ', सजीवन-पर्वत को उठा लानेवाला हनुमान् प्रलयकालिक पवन के वेग से सब जल ते आया।

अनेक राजा, अपनी-अपनी महिमा के योग्य चन्द्र-समान व्याप्त श्वेतच्छत्रो की छाया में, अनेक शत रत्नकुमी में सरयूका पवित्र जल लेकर, काहल आदि वाद्यों के साथ आये।

जिसके हीरकमय पैरो पर माणिक्य के फलक थे, जिसपर स्वर्ण के पत्र चढे थे, और रत्नखचित थे, एसे एक मनोहर सिंहासन को स्फटिकमय तल पर रखा गया। उसपर आभरण-भृषित पुष्ट कथीवाले प्रसु राम, लह्मी के अशभृत सीताजी के साथ विराजमान हुए। मगलगीत गाये जानं लगे। वेदध्विन सुनाई पड़ने लगी। शखनाद प्रति-ध्विनत हुआ। ताल एव मर्दल वज छठे। दोषहीन शब्दवाले अन्य अनेक वाद्य शब्दायमान हो छठे। पुष्पों की वर्षा हुई। देवताओं ने पृथक्-पृथक् आकर हमारे प्रसु का अभिषेक किया।

महान् तपस्त्री, वेदञ्ज विष्ठा, मित्रगण तथा अन्य विद्वान् गुरुजन सवने रामचन्द्र का अभिषेक किया। फिर, सूर्यपुत्र (सुप्रीव) तथा दोषहीन लकेश (विभीषण) ने अभिषेक किया।

जय त्रिविक्रम का चरण सप्तलोको मे गया था, तब ब्रह्मदेव ने उसको अपने कमंडलु-जल से सिक्त किया था। उस चरण-जल को शिव ने अपनी जटा में धारण किया था। किन्तु, अब सिंह-समान प्रसु के मनोहर सुकुट पर जो अभिषेक-जल प्रवाहित हुआ, उसे वे (शिव) कैसे और कहाँ धारण कर सकेंगे 2—यो सब सशय करने लगे।

राम सीता के साथ ऐसे विराजमान हुए, जैसे मरकत-पर्वत, कमलपुष्णों से मरी तरंगायमान गंगा के जलविंदुओं से पूर्ण, दोनों कानों तक फैलनेवाले शूल-समान नयनों से युक्त कलापी के सग विराजमान हो। इस प्रकार शोमायमान सीता-राम के दर्शन से सब लोग जन्म-व्याधि से मुक्त हो गये।

दिव्य प्रभाववाले तीथों के जल से अभिषेक का कार्य सपन्न करने के लिए आवश्यक वृत आदि विसष्ठ सुनि (राम से) करा सकें—इसके लिए जो सामग्री आवश्यक थी, उसे विग्रों से जानकर सशय-रहित चित्तवाले सुमन्न ने प्रस्तुत किया। इन्द्र के ऐश्वर्य के योग्य सब वस्तुएँ वहाँ उपस्थित हुई।

हनुमान् ने सिंहासन को सँभाला। अंगद हाथ में करवाल लेकर खडा रहा। भरत ने श्वेतच्छत्र पकड़ा। दोनो भाइयो ने चामर डुलाये। सुरिभत कमल में निवास करनेवाली लह्मी से समुक्त वेण्नैल्लूर (ग्राम) के अधिपति शडयप्प के वंश के कुलपुरुषों ने सुकुट लाकर दिया। उस सुकुट को वसिष्ठ ने लेकर राम के सिर पर पहनाया।

चीरसमुद्र में उत्पन्न लह्मी एव भूमि जिनके कथी पर विश्राम करती है, ऐसे प्रसु (राम) ने अत्युत्तम दिन मे, ग्रुभ मुहूर्च में त्रिलोक को आनदित करते हुए, वृहस्पित तथा शुक्राचार्य के समान पुरोहितों के द्वारा विहित विधान के अनुसार अपने सिर पर राजमुक्कुट धारण किया।

प्रेम-भरे विसिष्ठ ने वेदोक्त विधान से अयोध्या मे रामचन्द्र के सिर पर मुकुट पहनाया। उम समय ऐसा लगता था, मानो त्रिलोक-निवासियों के सिर पर वह उज्जल किरीट पहनाया गया हो। त्रिलोक के निवासियों के आनन्द की ऐसी दशा थी।

विशाल भूमि नामक स्त्री जो चिरकाल तक तपस्या करने के पश्चात् अपने योग्य

१. संबर (कवन) के आश्रयदाता ये 'शहयण्य' नामक दानी, जो 'वैयनेल्लूर' याम के प्रमुख व्यक्ति ये। वे 'वेलाला' नामक जाति के व्यक्ति ये, जो खेती-वारी और व्यापार करते थे। तमिलनाड में चोलराजा मूर्युंवशी माने जाते थे और उन राजाओं के मुकुट-धारण के समय यह प्रथा थी कि 'वलाला' जाति के व्यक्ति मुकुट लाने थे, तमी राजा उसे पहननेथे। कवन ने मूर्युवशी चक्रवसी रामचन्द्र के मुकुट-धारण के प्रसंग से मी अपने आश्रयदाता का स्मरण करके उनके प्रति अपनी क्रतकृता प्रकट की है। --- अनु ॰

पति को प्राप्त कर, बीच में उससे वियुक्त होकर अत्यन्त दुःखी हो रही थी, अब उस पीडा से मुक्त होकर, अपने हाथ फैलाकर, उस पति (अर्थात राम) का अपने स्तन-भार को संयुक्त कर आर्तिगन किया।

शास्त्रज्ञ विषष्ठ के कथित विधान के अनुसार अमीष्ट देनेवाले राम ने अपने माई भरत को रत्न-िकरीट पहनाया और यौवराज्य का पट देकर शामन चलाने की आज्ञा टी एव नित्य नृतन अपरिमेय आनद प्राप्तकर सुखी हुए। (१-४२)

## अध्याव ३६

## विदाई पटल

जो भूमि का आभरण था और स्वर्ण एव रत्न से निर्मित स्त्रमों से युक्त था, ऐसे मनोहर मडप के मध्य उत्तम रत्न-खिस्त सिहासन पर दशरथ-पुत्र (राम) नीता देवी के साथ यो विराजमान हुए, ज्यों विजली के सग मेघ।

विशाल समुद्र के मध्य व्यों विजली पड़ी हो, त्यों उन (राम) के वचः स्थल पर मुक्ताहार शोभायमान हो रहा था। उनका मुक्तुट सहस्रकिरण (स्यं) की नमता करता था। अयोध्या मे अवतीर्ण रामचन्द्र यों विराजमान हो रहे थे, मानो कोई कालमेघ कमलपुष्पों से युक्त होकर अनुपम आसन पर विराजमान हो।

मरकत-शैल पर ज्यो चढ़िका फैली हो, त्यों प्रमु की दोनो मुजाओं पर, उनके दोनो पाइवों में कान तक फैले नयनों तथा वाल-स्तनों से शोभायमान रर्माणयों के कर-कमलों से हुलाये जानेवाले चामरों की काति फैल रही थी। उरग, नर, देव बादि स्तुति करते हुए खड़े थे।

रामचन्द्र के तिलक-शोभित उल्लाल ललाट की काति जब चीदहां लोकों में फैली, तब गगन का चन्द्रमा भी उसके सम्मुख मंद पड़ गया। श्वेतच्छत्र यो उठा हुआ था, ज्यों राच्तसाधिषति रावण का सपरिवार विनाश करनेवाला उनका यश ही उठा हुआ हो।

मगलगीत गाय जा रहे थे। वेदन ब्राह्मण स्वस्ति-वाचन कर रहे थे। शंख व्वनित हो रहे थे। विविध वाद्य शब्दायमान हो रहे थे। मीन-समान नयनो एव कमल-समान सुख तथा रक्त अधर से युक्त रमणियाँ नर्तन कर रही थी।

(मंडप में) मुक्टरों की पिक यो खपार प्रकाश फैला रही थी कि समुद्र के मध्य से प्रकट होनेवाला सूर्य भी लिज्जित हो जाय। पर्वत-ममान ऊँचे द्वार पर राजाओं की भीड़ आकर ज्यो-ज्यों प्रमु के चरणों को नमस्कार करती थी, त्यों-त्यों उनके चरण अरुणार्ण हो उठते थे।

मत्रणाचतुर मत्री वेरकर खड़े थे। वेडल बाह्मण आशीर्वाट दे रहे थे। हेनापित

जयकार कर रहे थे। मिंदूर-समान और लाल प्रवाल-तुल्य अधरवाली सुद्दियाँ मगलगान कर रही थी। यों हमारे प्रसु (राम) देवेन्द्र का उपमान वनकर विराज रहे थे।

इसी समय मैन्द, तुमिन्द, कुम, अगद, हनुमान, कुसुद, शतवली, दिधमुख, गोमुख, गजमुख आदि सव वानर-वीर आ पहुँचे।

यो मत्तर 'समुद्र' वानरो के साथ सूर्यकुमार ने आकर नमस्कार किया। मधुस्नावी पुष्पो की माला धारण करनेवाला विभीपण, करवालधारी राज्ञसो के साथ आकर नमस्कार करके खड़ा रहा।

तरंगायमान गगा मे चलनेवाली नावों का स्वामी, पर्वत-समान दृढ कंधोंबाला तथा मिह-समान पराक्रम से युक्त गुह चिच्चियोवाले ब्याघ की पूँच को कमरबंद के रूप में पहने हुए ऑखों को घुमाते हुए अपनी सेना के साथ आया।

उदार प्रभु ने उन सबकी ओर अपार प्रेम से भरकर, विकसित वदन के साथ यो देखा, मानो उनका गाढालिंगन ही कर रहे हो। फिर कहा—अनिन्दनीय पराक्रम से युक्त बीरो। सुखासीन होओ।

सन्मार्गगामी, उत्तमज्ञानी, चारो वेदो के अध्येता, उचित वचन कहने मे दत्त, अपार विद्वता के धनी तथा विविध शास्त्रों में निष्णात व्यक्ति राजाधिराज प्रभु (राम) के पार्श्व में यथायोग्य उपस्थित हुए।

जल-भरे समुद्र से आवृत पृथ्वी के राजा, मधु से भरे उद्यानों से शोभायमान उस प्राचीन नगर अयोध्या में, लच्मी-सहित सर्पशय्या पर रहनेवाले विष्णु (के अवतार राम) की स्तुति करते रहे। यो दो मास व्यतीत हुए।

विशाल चीरसमुद्र में सब देवताओं से घिरे हुए रहनेवाले, दृढ धनुर्घारी तथा लक्ष्मी के साथ शोभायमान प्रभु ने अयोध्या में अवतार लेकर, उन देवों के कहों को मिटा-कर, सब राज्यसों का नाश करके आगे जो किया, उसका अब वर्णन करेंगे।

सव वंदन ब्राह्मणों को रत्न, स्वर्ण, मृमि, गो आदि का अनन्त दान देकर तथा जिसने जो कुछ, माँगा, उसे वह मब देकर प्रभु ने वीर वलयधारी राजाओं को अपने निकट बुलाया।

उन सब राजाओं को प्रभु ने प्रसन्न चित्त एव प्रफुल्ल बदन से देखा। भूमि, शिविका, माला, रत्नमुकुट, स्वर्णवलय, अश्व, गज, रथ, वस्त्र आदि वस्तुएँ उन्हें भेंट की।

चीरसमुद्रशायी प्रमु ने सूर्यपुत्र (सुप्रीव) को वह रत्न-कटक दिया, जिसे देवेन्द्र नं दश्रस्थ को, श्वरासुर का वध करने पर दिया था। इसके अतिरिक्त दाँतीयाले पर्वताकार गज, रथ, अश्व तथा वस्त्र दिये।

भूमि के अगदाभरण-समान ग्रगद का विजयी प्रभु ने वह ग्रगटाभरण टिया, जिंग ब्रह्मदेव ने इच्चाकु महाराज को दिया था। इस भूमि पर अगट की महिमा की समफ कर उसका वर्णन कीन कर सकता है 2

फिर, उस ग्रगद को प्रभु ने मुक्ताहार, चीम वस्त्र, अश्य, मत्तगज आवि देवर कहा—इम पृथ्वी पर अपनी उपमान रसनेवाले। तुम सूर्यपुत्र के सगरनेव के साथ रहना। फिर, प्रमु ने त्रायुपुत्र (हनुमान् ) की प्रेम से देखकर कहा—तुम जैसा उपकार करने में समर्थ और कीन होगा 2 तुमने उम दिन मेरा जो उपकार किया, उसका प्रत्युपकार कुछ नहीं हो सकता है। आमरणभृषित कधीवाले। में तुम्हे गाढालिंगन में बाँध लूँगा।

राम का यह वचन सुनकर विनम्रता एव संकोच मे मिर भुकाये, सुँह बंद किये, सेना के सम्मुख एक कोने में हनुमान खड़ा रहा। उसको प्रेम से देखकर प्रभु ने हीरक एवं रत्नमय आभरण, चीम वस्त्र, गज, तुरग आदि दिये।

तव राम ने मनोहर कमलपुष्प के आसन को छोडकर स्वर्ण-प्राचीरों से युक्त मिथिला में अवतीर्ण, मधुर बोलीवाली लक्ष्मी (के अवतार सीता) की ओर देखा। तब उन (मीताजी) ने वेदों से प्रशासित सरस्वती के द्वारा प्रवत्त अपने सुक्ताहार को उतारकर, दु:ख के समय उनका उपकार करनेवाले हनुमान् को वात्सल्य के साथ दिया।

फिर, प्रमु ने नच्च-महल को परास्त करनेवाली मुक्तामाला, गज, अश्व, वस्त्र, आसरण शादि जांबवान् को दिये।

वायु के मित्र, अग्निदेव के पुत्र नील को प्रभु न नवरत्नहार, मुक्तादाम, मनीहर पट तथा उपमा-रहित किंकिणीमाला तथा वेगवान् अश्व आदि दिये।

ब्रह्मा को उत्पन्न करनेवाले आदिदेव (विष्णु के अवतार राम) ने शतवली को नूपुर तथा स्वर्णीमरणों से भूषित अश्व, हट दतीवाले गज, स्वर्णीमरण तथा वस्त्र दिये।

चञ्चल रत्नाभरणो से भूषित सुजाओवाले प्रभु ने केसरी (नामक वानर-वीर) को एक अनुपम रत्नाभरण, वस्त्र तथा वडवा-समान अश्व दिये।

धान के खेतो से पूर्ण कोशल देश के प्रभु ने नल, कुमुट, तार, पनस तथा अन्य सभी वानर-वीरो को अनुपम रत्नाभरण, चौमवस्त्र, अश्व, गल आदि दिये।

यो, समस्त वानर-वीरो को पुरस्कार देकर प्रसुने मधु रवचन कहे और कृषा का ऐसा कटाच्चपात किया, जिससे सत्तर समुद्र वानर-वीर इस पृथ्वी में सुखी जीवन व्यतीत कर सकें।

विद्युत्-समान मुकुटधारी रक्तनेत्र विभीषण को देखकर प्रभु ने कहा— चराचरात्मक इस सृष्टि मे अपना उपमान तुम्ही हो, और कोई तुम्हारा उपमान नही है। लोहा कभी भले ही स्वर्ण की भी समता करें, किन्तु तुम्हारी समता करनेवाला कोई नहीं है।

आदिशेष के ऊपर शयन करनेवाले प्रश्च ने विभीषण से यह वचन कहकर फिर उसे दिव्य मणिकटक, अति वलवान् गज, रथ, अर्व, वस्त्र, सुगधित द्रव्य आदि प्रदान किये।

फिर, शृंगवेरपुर के अधिपति ग्रह को देखकर प्रभु ने कहा— 'तुम कलक-रहित मित्र को अब मै क्या कहूँ थे फिर मत्तगज, अश्व, स्वर्णांभरण वस्त्र आदि देकर जमको विदाकिया।

हनुमान्, अगद, जाववान्, सूर्यपुत्र सवको देखकर कदणाससुद्र ने कहा- तुमसे यह कहना कि अब तुम विदा होयो — विचार के लिए मी असह है। किन्तु, तुम लोगो के राज्यों की रक्षा भी होनी चाहिए। अतः, तुम अब जाओ।'

लंकाधिपति (विभीषण) से भी प्रभु ने ऐसे ही वचन कहकर जाने की आज्ञा दी। तब अत्यन्त विवेकवाले सुप्रीव, गृह, विभीषण आदि विकलचित्त हो गये। फिर, अपने मन की ब्याकुलता को दूर करके सोचा कि प्रभु की आजा के अनुमार करना ही ठीक है।
सन्मार्गमामी वे सब भरत, अनुजदेव (लह्मण) शत्रुष्ठ, महान् तपस्वी विमिष्ठ,
तीनो माताएँ, मिथिला की देवी (सीता), अभीष्ट वर देनेवाले रामचन्द्र – सबकी पिनक्रमा
के साथ बदना करके, आज्ञा पाकर अपने-अपने नगर की प्रस्थित हो गये।

मन मे प्रेम से पूर्ण, उत्तम स्वभाववाले, विजयमालाधारी विभीषण ने गृह को उसके गाँव में छोड़ा। सूर्यपुत्र को किष्किधा में छोड़ा और स्वय करवाल-समान दाँतोंवाले राज्यों से घरा हुआ गगन-पथ से चलकर समुद्र से आवृत लंका मे जा पहुँचा।

रामचन्द्र ने उन सब साथियों को विदा किया और प्रेमपूर्ण भरत आदि भाइयों के साथ पृथ्वी-भर में मनुधर्म के अनुसार शासन सचालित करते हुए, लद्दमी एव भृमिदेवी को किंचित् भी कष्ट न हो—इसका खयाल रखते हुए उनकी रचा करते रहे।

चीरसमुद्र मे योगनिद्रा करनेवाले तथा अयोध्या म अवतीर्ण हुए उदार प्रभु (राम) चौदहो लोको के निवासियों के द्वारा 'हमारे प्रभु' कहकर प्रशमित होते हुए, अपने भाइयों के सग धर्म में स्थिर रहकर पृथ्वी की रचा करते रहें।

परमात्मा रामावतार लेकर अवतीर्ण हुआ और रावण का वध करके अपने भाइयों के साथ भूमि की रत्ता करता रहा । इस पुण्यचरित को जो सुनेंगे और पढेंगे, व पृथ्वी के राजा होंगे तथा यम को भी जीतने की शक्ति प्राप्त करेंगे। (१-३८)